





पानियों ने ने क्षेत्र हारा विधा हुआ। दिन कार्यकार हमका होलेके कार कर पानीकी उनके परमें स्वास्थ-नाम कर गई थे।

# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

(बनस्पै-अग्ग्य १ ८)

मार्च १९६३ (फास्पुन १८८४ धक)

📰 नवजीवन ट्रस्ट जहमदाबाद १९६३

सम्द्रेतात इसपे

कापीराइट नवबीवन टुस्टकी सीबल्यपूर्व बनुमधिये

निरुवक प्रशासन विभाग विस्ता – ६ द्वारा प्रकासित ग्रीर जीवनजी बाह्यानाई देखाई, नवजीवन प्रेस करमसावाद – १४ द्वारा मुद्रित

# भूमिका

हत अन्दर्भे छन् १९ ८ के पहले बाठ महीनोंका समावेश हुआ है। विश्वप आफिको एरकारकी ज्यादितयोंके विकास प्रवासी मारवीय अनदाके विरोधका स्वर हरके प्रारम्भिक पृथ्वीमें ही मुखर हो उठा है और इसका अन्त भी इसी स्वरमें होता है। ट्रान्सवालको स्त्रधासनका अभिकार मिकने और बच पाठीके सत्तारू होनेसे काफी पहले ही मारदीसीने वितम्बद, १९ ६ की एक भाग सभामें धानदार सर्वसम्मतिसे यह वीपना कर दी वी कि वे बक्तिव आफिकाकी नोरी प्रजाके बीच चवा गांध सेकर चलनेगांछ छोगोंकी विरस्कव जिल्ह्यों --- विश्वको तुकता प्राचीन स्पार्टा-निवासियोंके बीच रहतेवाले मूमि-दासोंकी विश्वमीसे की जा सकती है - विवास कभी मंजूर न करेंने। इस वस्ट सह सब्द गांभीजीके अयम सरपापह-पुदका निम पेद करता है भीर उसे पढ़ते हुए पाठकके मनमें सबसे पहला सवास यह उठता है कि सरकार और दक्षिण जाफिकाके एथियाइयोंके बीच हरने आपह और उत्साहते जो समझीता हुआ जा नह साक्षिर विकल क्यों हो गया? उस समझीतेने जिन जायाओंको जन्म दिया वा उन्हें पूरा नहीं किया मीर नदीना हुआ -- एदिमाई पासीकी डोमीकी नाटकीय घटना जिसकी चर्चासे यह लग्ड समाप्त होता है। यह घटना मताविकारसे वैचित समाज द्वारा सरकारी नीतिके शान्तिमम विदोवका करून प्रतीक है। साँवें ऐस्टहिसने भारतीमेंकि विष् माम्राज्यके साप्तेपारों की स्थितिकी करूपना की थी। मारतीय अभी उससे बहुत क्रूर वे। मांबीजीकी बुष्टिमें जनराह स्मर्सके समझौतेको मंग किया वा और इसके कारण बनके दिसको बहुत चनका पहुँचा वा। फिर भी इस सम्बर्भे इस तम्हें सस्य बौर स्थाय समा समग्रीतेको इच्छान्ते प्रेरित ऐसी भाषावर्गे बोलते हुए सुनते हैं विसमें भासाका स्थवन कामम है। एम बचने अन्तरक हुन उन्हें एकीति बीर गाँक बादि तमें उदारपथियों के क्रिकाल ऐस्ट्रीहरू चैन्द्ररहेन और रोज्य बादि पूराने उदारपथियों से बचील करते हुए पाते हैं। तमे उदारपंचा उदार विचारबाराकों सिडासके बचान पडित बपिक मानते ने और इसीस्प् स्वयासी अपनिवेदोंकी माजाबीके प्रति मपने भिन्या माप्रहके कारण उपनिवेदोंकि बटना-सवाहर्स हस्तकीय करनेके निए तैयार नहीं में । केकिन पूराने उदारपंथियोंके किए साम्राज्यबाद अमीतक मासित प्रतिबौको पासकों इंस्तर तक जैवा उठानका उदात स्मय और नर्तस्य वा। इस विचारचाराम गांघीजीको सब सी मनुष्य-वातिक विचास बीर प्रगतिकी बाधा दिखाई पहुँदी वी । वैवनके आध्यके सन्वत्वमें कोगोंकी नासमझीके कारन और उसकी अविकतस कोगोंकी मधिकतम मताई के निवान्तके कारम --- जो कि प्रवातीय मत्यसम्बद्धि हितके निसाफ जाता वा --- उदारपर्या विवारवारा विवास हो गाँँ थीं। विशेष अधिकार्में उसका परिचास लामाना जनताक क्रापहींकी मान्यता और जनतन्त्रकी ऐसी सासन प्रगानीमें भागा का जिसमें वह सस्यकोंको रायका पासन जोल भूरकर निया बाता है। इसलिए यी पीलकके हरसस्पती पर्शीमें कहा जाने तो सम्भा साम्राज्यनाव नता है (पुट्ट१४४) यह बताने और तदार पंत्री विवारताराका तेज नष्ट हो गया है यह मिद्र करनेका काम इन विवारवारामें विश्वास रलनेवाले एक स्त्रवितको करना पदा।

२८ विसम्बर १९ ७ को गांबीबीको ४८ बंटींके वन्तर स्पिनिवेस क्रोक्कर चने बानेकी सभा थी गई। कारम उन्होंने जूनी एक्सियाई पंत्रीयनके अभीन अपना पंत्रीयन करानेसे इस कार कर दिया था। इस बच्चकी अन्य बटनाओंकी ही तरह मारतीयोंके इस सरक्ता "की वी वह इस स्वामें भी कोई जाकरिशकता नहीं वी। प्रवासी प्रतिवन्त्रक अविभियम (इसिप्रेट्स रिस्ट्रिक्सन ऐक्ट) के जन्तर्वेत जिसके किए बड़ी होसियारीसे कामकसाळ साही स्वीकृति प्राप्त कर की गई वी स्महस पहकेसे ही देस-निकालेका दग्ड देनैके अधिकारसे सुसक्तित हो गये वे। यह बिबकार नाम्सवाबर्मे बंदेबोंकी किसी सरकारको कवी प्राप्त नहीं रहा बा। इसके सिवा एसियाई अविनिवनसे बुढ़ जानेपर इस अविनियमका उपयोग सिमित नारतीयाँको उपनिवेसके नत्वर न नाने देनेके किए किया जा सकता था। बनरल स्मइत पिसित मारतीयोंकी सरकार-विरोधी बान्दोकनकी वड़ भागते थे। उनके सन्दों बीर कार्योमें बाहरी तीरपर कई जनह की निरीय पाना जाता है उसका निराकरण यह मात केनेपर ही जाता है कि जे निरंपनार रूपसे इस मान्यतापर चल रहे ने कि सरमाधनूनो इक्टबंड विरोधकी एक कृषिम हुसबस है, बिसके पीछे बनसमायकी सब्बी परेसानियाँका ठीस बाबार नहीं है। उनका चगाच ना कि निरीय-जान्दोकनके नेताजाँको निकासित कर देना हो नारतीय समस्याका नरियम हक है। भीर यदि भारतीयोंको यह इकाब स्वीकार करमेके किए सैपार किया ना चरता तो बनएक सन्दर्ध तनका यन प्रस्तानोके निए हुझ टुबई वर्षों बुबीते वे देते। रिवनकमें बन्दोंने बहु बहु। हो वा कि समझौता वर्णावेणको एथियाई बाबायीको वटानेकी वृष्टिते ही किया गया है। (परिविध्य-८)। बयनावकनो इस वृष्टिते देवा बाग तो समस्यो ना बाता है कि जनरल स्मर्सका मंता हमेशा एक ही था। छेकिन विश्वित मारतीनीका सवाक उग्र क्यांसे २२ जून १९ ८ तक नहीं उठा। इन पृथ्वीको पहनेपर उपनिवेश-सविव जनरण स्मतृष्ठको वो तर्रवोर क्यार कर योमने कार्यो है बहु ऐसे कावसीको है वो बहुत सक्या और राजवान वा विश्वका करने उद्देशके वारेमें वृद्ध नाप्रह वा और वो ऐसा कुम स्कूरा वा कि कोबाँको उसके बसक इरादेके वारेने दोसा हो बाला वा। धवन और साववान --क्योंकि वह हात ही में सुशास्त्र हथा का और निरूपमें साथ वह नहीं पानता वा कि वह बाही सरकार, विश्वने कमते-कम प्रत्यक्षतः तो मारतीयाँक हिताँकी रखाके किए सवाई कही थी कर क्या दल करूपार करेगी। विविध समुदार्वीत वर्गे हुए स्थावमें रावगीतिक बोवमें कैसे बदरींका सामना करना पढ़ता है, इस नावकी नह जानता वा और इसक्रिय उसे अनेक प्रक्रिसची दावों और हिर्द्धि दीचमें काना रास्ता वड़ी धाववानीय खोचना वा। उधकी पुर्णो एक पुरे आरमीकी पूजा जी जो पुर निश्चनकर स्मृत्य गया है और विशवस वह निश्चम वार्थिक डाए ही प्रकट होता है। वार्थ स्वीहत तहेसके विश्वम वेंत्रकी बृहताका प्रमान तो सत वार्थक डाए ही प्रकट होता है।

१ वनस्पीकी नामीजी चन्नी नामजु बीर निमंत किनतको बसाक्यके एक पूर्वसर्धी मारेखका उत्कावन करनेक बररावर्ष से माहकी एका हुई बीर उनके पीछे बनेक बहापुर व्यक्ति नेक्यों नामीजिक निकास करापुर व्यक्ति नेक्यों नामीजिक निकास के प्रतिकासी के प्रतिकासी बीर पाननीजिक निकास के विकास के विकास के प्रतिकास के प

सालित देवहुद भी कार्रसाट को अपनी वर्म-वृद्धिके सन्तोपक किए बुद मी बेस हो बामें में गावीजीस कममें मिलने बीत सम्मोतिक प्रस्ताबीगर चर्ची करनके किए आये। कार्टसाट प्राथित पार्टीकी उस सालाई अनुसारी के वो साम्राव्यवादकी निम्मसार्ट्यों उस में मम्मोरता पूर्वक निमानेको इच्छा रखडी बी। भी वार्टसाट मनने साव एक पत्रका मस्तित बाम में जिसे मेदि जनरक सम्प्रस्ते नूद संबाद नहीं किया का सो मपनी स्वीकृति बदस्य दी थी।

एस महाविष्में सांबंधीनों यो परिवर्तन किसे (पुष्ट १९-४१) वे उनकी विचनन पूर्युप्टि नीर समझीड़ों इन्याजन परिवर्ष हो हैं। समझीड़ेंड इस पनड़ी साइरचना ऐसी रही गई मि उपने गोरेंडि जीनों करामाद बाट न पहुँचे और जनतन इन्द्रस्त हार दिया में कि उपने गोरेडि जीनों करामाद बाट न पहुँचे और जनतन इन्द्रस्त हार दिया में मिलिक बनको — उसाइराज्य किस्त एस कराने ज्याहराज्य किस्त एस कराने मिलिक का निर्माण का उसाम उपने उन्होंने मुक्य करान उन आरतीयों के विधास-सम्बद्धि (डोमीसिक्सर) अधिकारों में गुर्वात कराने मिलका किया मा वो उस सम्म इन्द्रमान करानियाओं हो सहर वे ये जीन अधिकारों में एक तो सरवादों में वो बार पुढ़िक इरस्तान करानियाओं हो इन्द्र सामानक कराने प्रवार्धि के समानक कराने प्रवार्धि के समानक कराने प्रवार्धि के समानक कराने प्रवार्धि के समानक कराने प्रवार्धि का समानक कराने प्रवार्धि का समानक कराने प्रवार्धि का स्वार्धि का समानक कराने प्रवार्धि का समानक कराने प्रवार्धि का समानक कराने प्रवार्धि का समानक कराने प्रवार्धि का समानक कराने प्रवार्धिक कराने समानक कराने कराने

याचीनी स्मृत्यों १ जनवरीको और किए १ उरहरीको सिन्ने मीर उन्होंने इस मातना स्थीनान कर निमा कि (१) सेक्या पंत्रीयन एक्याई पंत्रीयन अधिनियमके कराउँछ नहीं सिन्न प्रमानी प्रतिक्रमक क्षित्रियम जेक्या पंत्रीयन एक्याई पंत्रीयन अधिनियमके जिल्ला स्था अपायों हारा वैव निया जावना और (२) एपियाई पंत्रीयन क्षित्रियम संग्रामी स्थान उपायों हारा वैव निया जावना और (२) एपियाई पंत्रीयन क्षित्रियम संग्रामी स्थान क्षित्रियम संग्रामी (विधियन-८) माने इस वैविष्टक क्षानको सर्वानिक क्षाने प्राप्त कर दी। महीन्त कि पंतरीय कराउँ साने क्षाने क्षाने कराउँ साने कराउँ साने क्षाने कराउँ साने स्थान स्थान कराउँ साने स्थान प्रमुख्य साने स्थान स

पारतीसीने सामुशांकि कामें पहुरी बार ११ मिडाबर, १९ ६ हो और दिए २९ माब १९ ७ को स्वस्तार प्रशंसन कारनेसी नैसारी कार्ड राम मावारने नारे बारज प्रहास दृद्ध हो बत्ती है — माशास उपिताम देव क्या राजेसने गृतिसाराती गिजासता पहुरत हो दूस हो ही जाना बा। बारगीया हारा यह प्रस्ताव गृतिसाई गंत्रीयन अधितयको रूट कारनेने वस्तिके कार्य दिया पत्र वा बा। यह जीवित्रय हम जाजांचिम आरोतार जायांगित वा कि हामाराव एनवाने जीविताम आरोति उपितेसाम एनवान्तरात आपन नेसर कार है। एन प्रवार हम वानुनर्भ आरोता गृह मंदिन वा और वा गारी नवाज्ञार व्यवस्था देवा कगाठा था। ट्रान्कवाल धरकार एक धालग्रे भी ज्यावा धमम तक बचनी बातपर बड़ी खी । मीर उचने मारधीर्वका प्रत्याव स्वीकार नहीं किया। फिर भी बतामें वह स्वीकार हुआ — इससे प्रवट होता है कि मारधीर्योकी यह सरक्षता कितनी बड़ी थी। लेकिन गारधीर्योकी इसका समितान नहीं करता चाहिए, क्वॉकि यह निवन उनकी नहीं सरक्षत्री थी। इसिंध गारधीर्योकी विवयन्तुवाकी इस क्वॉक्स बड़ीमें बांबीबी निरस्तर वससे देखताहियाँकी निकासाकी सींक देते छूं और सूद उसका पालन करते खें, सांकि बनएक स्मन्तकों उनके पीरे मत प्रधानोंकी बोहीमें नीचा न देवता पड़े।

समयता ९ महैको इसी विषयपर क्षिणते हुए यह जुस विकित्सक काने संमार्क संदुक्ति चोड़ा होजा करके पोड़ी देरते किए बातल मनाता है नरीकि तसे दिवसस है कि उसने बहुत सावसानीके साम भी नक्तर समाया है उसका बात सीम हो सा

नावेना मोर्ट तीरपर प्राय प्रायंक एकियादिन स्वेच्छ्या पंजीयनकी वर्जी है दी है। क्यान्य आठ हचार अध्वात सीवर्ज दी। उनमेंने का हचार ठीक मानी जाकर मंजूर हो पूकी हैं। यह दोनों पर्जीक किए सेवर्ज नात हैं। । वह राज्यकों अपना कर्जम्म पूरा करण पूकी है। यह दोनों पर्जीक किए सेवर्ज तात है। । वह राज्यका पंजीयनकों ऐसे बंगेत वैव उत्तरात है कि वह एपियाद जीवित्तकों से करमा जीव संच्यका पंजीयनकों ऐसे बंगेत वैव उत्तरात है कि वह एपियाद जीवित में स्वीकार हो। । भारतीय एमान्यने निवायनुकॉकी मां स्वीकार हो। । भारतीय एमान्यने निवायनुकॉकी मां स्वीकार हो। । भारतीय एमान्यने निवायनुकॉकी वाक्रकों रोकने हैं। । अपना है। यह संवर्षका फोई बॉर कारण नहीं रहता चाहिए। (पूछ २१४)। बेकिन करफ स्वर्ध कुछ बौर भी वाहते हैं।

 इस वित्त ब्यावसाकार को लोगोंको उक्साने बीर उपाइनवासा उपहवी स्यक्ति वराणा हास्याल्य वा। स्वर्तका बराकर मनास्त क्रमस उब प्रस्ट हुआ जब उस मिनाझर धमारीया परकी सर्वों सार्वों को लोगोंक कार्यालय करने वर्ग कार्या वर्ग के सार्वालय करने स्वर्तका स्वरत्तका स्वरत्तक

इस भीचमें मूनी कातूनके हीबाठी फिर जीवन दे दिया गया। १२ मईकी पीमने महासपने एसान किया कि उपनिवर्गमें ९ मईके बाद दानिक होनेवासे एशियाइयोंका उपन कानुनके अन्तमन अपना पंजीपन कराना पहेना। २२ मईको स्मन्सने इस बातको पुष्टि कर दी कि यह कानून विकि-मुस्तिकार्ने कायम रहेगा और ७ असाईको चैमनने चतावनी दी कि एनियाई भागारियोंको इस अवितियमको ग्राप्तीका पासन करना होना और परवाता (साइ धन्म) पानेका बचनी बजियोंगर बेंपुर्हीकी छात्र सवानी होगी। ऐसी हाकनमें संस्वापह पुन बारम्भ हो नया। जेल जानेका ऐसा जगाय निर्माचित किया गया जिससे समाजका जरसक महत्त्व जो इसक मिए राजी हो स्वच्छापूर्वेस वच्छ-सहतकी कमोरीपर चढ्र साकि इस वच्छ गहनके हारा समावको गर्का आवश्यक्तावोंको परीला हा जाय और उनका माप भी मिल बाव । कलमूँहों (ब्लैक्सेम्म) तक्से बयना योगदान देनेके क्षिप कड़ा गया ताहि उन्हें लगे कि समाज बारा भागोजिन इस बनिदान-यत्रमें व भी शामिल है और वे भी उसका पावन भ्रमात अनुभव कर सकें। स्वेत्र्यया पंजीयन करानबाहा बन व्यापारियाँन जिल्हें ११ दिसस्बर, १ ८ तक के परवान मिल हुए वे अविकारियोंका अपने परवान दिलावन इनकार कर दिया बोर वे शिरफ्तार हो तथ। जिन रसपारियोरे परशान ३ जूनको नास हा गये व उन्होंने परवाना किरन पानको काली अजियोरर जैनुसको छाप नवानेश रहतार कर दिया। रिसर मिनो और दूसरे प्रतिस्थित मारतीयाँने गिरफ्डार होनक लिए क्षिता परवातने करी लगाता गुरू करका देस सामन्त्रम पहल की। इसरे कुछ कोगोंने उपनिवेशकी सीमांच बाहर जाहर रुकारा प्रवार करते रामच कातृतको अवसा करमने लिए गिनाकन देश करनसे दुसदार कर रिया । बीर बनावें जब पुरोशिय समानवीकी कांग्रिया विक्रण निव्य हुई और नवजीतकी वार्ची हुट गर्ने मी गुणियारपॉन १६ और २३ जगनतकी विचान सवाबीमें अपन स्वरुपया पंजीयन प्रभाजार्थोंको जन्म निया और उन्हें बनान्य कराह निया। गंजीयनक बर्यनने सामुनायिक सुक्तिक इन कारम काका प्रकारणाकी एकतान प्रत्यक्ष प्रमाण बकर या निद्ध कर दिया कि गरियार्ट वर्तारन अधिनियमर सिनाफ चनाया स्था विरोध-आ रोक्त वनावनी नहीं था।

रायायाचा प्राप्तीमर्थे गाणांश्री वाणी जावा और तरचा अतिथेच तरी होते रेखे। परिस्कितिसीर और आसीरत्यक प्रयोजनार प्रवच स्थान हमेगा बता रहता है। उदारत्यके किए, येक बानेका कार्यकम नियोजित करनेमें उनकी दृष्टि जितनी जुनी कानून का विरोध करनेकी बी उतनी ही उचकी सर्वमधियाँ विवानकी मी बी अधि जानेवाले प्रियारमीके किए एक कानून या जीर स्वेच्छ्या पंत्रीयन करानेवालीके किए दृष्टा छिए, सरकार स्वापारिति उनकी पूरी पिताब्द करा चुकनेवाल में उनके बंगू देखी क्या मीणती बी। पत्त यह कि जान्योक्तने करन्यान गोबीजी विरोचण मही हुनेका स्वीक्यर ही बीट वे छूँ थे। वे स्वापकी वृध्यि अपने पक्षकी प्रसन्ता कीर प्रतिपक्षकी निर्मेख्या शिव कर रहे के। सरसाबह एक बोट हो ऐसी व्यक्तीन तक्ष्यार है विशे हुम्पके सानगर बहाकर देव

किया जाता है बूधरी ओर वह ऐसा उच्चन प्रकार मी है विससे सब वीविया जाता है और सरमने बागे सुरू वाता है — उस सरमने बागे जो वनस्य स्महस मार्थित है । चयन जार गुरू नारा ह — उस स्थापन कार वा ना वा नार कर समुद्र सामामिश नहा हूं। गृह सुद्र मुद्र होता है। यह कर सुद्र मुद्र होता है। यह करनाको ऐसी मन स्थित है किसमें स्थापन हुए होते हैं। यह करनाको ऐसी मन स्थित है किसमें स्थापन हैं होता है। यह कोर स्थापन स्थापन है किसमें वह दूसरे किस करना है। अपने कीर सम्बद्ध है। से स्थापन होते के स्थापन होते के स्थापन होते के स्थापन होते के स्थापन स्थापन होते के स्थापन होते हैं। उस सम्बद्ध स्थापन होते के स्थापन होते के स्थापन होते हैं। उस सम्बद्ध स्थापन होते होते स्थापन स्थापन होते हैं। उस सम्बद्ध स्थापन होते होते स्थापन स्थापन होते हैं। उस सम्बद्ध स्थापन होते होते हैं। उस स्थापन होते होते होते हैं। उस स्थापन होते होते होते होते हैं। इस स्थापन होते होते हैं। इस स्थापन होते होते होते हैं। इस स्थापन होते होते हैं। इस स्थापन होते हैं। इस स्यापन होते हैं। इस स्थापन होते हैं स्पाना रात-सम्माम पाणेजान को चर्नल प्रणान व उसने उनके महानेन निरम्भन निरम्भन नीर पारवर्स वृद्धा नहुँ व सम्मा उरहे प्रशिविधिक हुई है। इस स्पेस ने जहीं है सम्मेन बराध ना वासिक उन्होंने हाने को स्वाप्त के साम वासिक उन्होंने हाने को स्वाप्त के साम वासिक उन्होंने स्वाप्त के साम वासिक उन्होंने स्वाप्त ने साम करने होता है। साम विद्या कर साम व नार नावकार हूं क्यांक अभ नार भना प्रमाणन हूं। हा उपयो हा नवा उपयोक्त व्यक् नावक्षक जहार वीरता पर्यांज मानामें म हो ना उपका निराण कमान हो और वह मा नावायको निराम कृतियोग कृतियाग मुकाबमा करना हो नहीं मतुम्मको कामराताके बनाम हिंदाको राजीह देनी चाहिए। (पूछ २०१) । बीतित रहनेके किए मरना बावकक है। निकार प्राप्त करनेके किए कर्यांच पूरा करना होता है। (पूछ २९३)। हस उराह वेकनेते स्थल्ट हैं जाता है कि साथ बोराज और स्थापक सगाधी एक हो दिवितक पहल है। इसीविय एपियाई पंजीवन जीवितमा मेरे हैमान और मेरी जाजाबीक जिलास जा। नीवीजीकी मानवीजिय नीविक्या जिन सीव्य संपर्धीका विजान करती है उनका सम समसनेके निय हमें नावनात्रपत्र नावकता । वन धार्य ध्यमाका । वनाव करता हूं रूपका मन्य धारताका लिए हुने। उनकी कर्तमाक्ष करनावा — मिखार उनका बनरस्स लागह हूं — क्याण बनस्य रखता नाहिए। यहाँ कारन है कि बानस्यक सैनिक स्वक्रताबाँको वे बचना समर्थन देनेछ एकस्य स्वकार नहीं करते। वनमें जामानी चौरीने मंत्रुरियाके सैवानमें क्याको कुक बता है, वनसे पूर्वन कृतीयर हो कुना है। यह अलार बात समस्य प्रस्ता प्रयोधनाई कोलीर पन्ने कहा है। वनस्पूर्वके नोग प्रस्तरों मेरी हारा किये गये बस्थानको वृत्तिक स्वयं तक हरीनि सहस्य र नव दूरेन गांत नात्र नात्र करते कर पत्र वाचानात्र आहे. बातन यथ्य यथ्य के हरायत यहाँ न करेरी । (पुळ १९६) । लेकिन संस्कृत वाह्य जन्हें बितनम संस्कृत संस्कृत क्षास्त्र मूर्तिकारर लीटा सादी है। पूर्व हो बाहे परिचम चेर केवल मामोडा है। छराबारके पालनका पहुंग कोई विधिष्ट बाति किया कर मही लाई है। (पुळ २ ४)।

#### साभार

इस सम्बद्धी धामपीके किए इस धावरको बायम धरक्षक तथा स्मारक स्थास (सावरमजी कायम प्रिवर्वेशन ऐंड मेमोरियन दृष्ट) तथा नववीवग दृष्ट अदूमदाबाद पांची स्मारक निषि व धंग्रहाल्य महें दिस्ती मारत धेवन समिति (सर्वेट्ण ऑफ देविया घोलाइनी) पूर्ता कको पित्रम ऑफिन पुस्तकामन तथा देविया संधिश पुरतकाच्य सन्दर्भ फीनिक्स शेटिकमेंट ववन मिटोरिया बार्कीद्यव प्रदासिया भी स्मार्थन स्वार्थावाद भी बचर गायदी नवस्त्र भीर इस समावादमों तथा पिक्ताकोंके सामारी हैं देविया देविया बेदियन सोरियनम नेटाल मक्यूरी प्रिटोरिया युव रैड बेसी नेक स्टार और ट्राल्यनास सीडर ।

बत्यंवान बौर सम्बन्धं साम्बन्धं गुविषाविक निए बाँकान मारतीय कावेश कमेटी
गुरुवान्तम गांधी स्मारक स्वयहास्य इंधियन कींशिल बौरे वहंबे बांधेस्य दुरुवान्तम एका
गुवाना बौर प्रसारण माराम्या (मिरिन्देन नीत क्रम्पर्यमन एँव बौक्सांदिय) के अनुवेधान
तथा सम्बन्धं निमान (रिश्वचं ऐंव रेक्टेंस विधितन) नई दिस्को सावराजी संबद्धान्त दला
मुक्यात विवारणित सम्बाध्य महम्मरावाद भी प्यारेकाल सम्मर, नई दिस्की सावैक्तिक
गुजवान्त्रस्य (पिल्क सावेदी) ओहानिस्वयं बौर विधिय म्यूचियम कलन हमारे
कम्मताकरे पात्र हैं।

# पाठकोंको सूचना

विभिन्न अधिकारियोंको किस्ते गये पार्चनायत्व और निवेदन अखबारोंको मेने गये पर और समामान स्वीहट प्रस्तान जो इस सम्बन्ध संभित्तिक किसे गये हैं उनको गोवीनीका सिंहा माननके कारण ने ही है बिनादा हवाल चय्व १ की मुस्किसों दिम स्वाच प्रका है। वहाँ किसी केसको सम्मित्तिक करनेके निवेद कारण है वहाँ वे पात टिप्पामोंने का दिये गये हैं। इंदियन नोपिनियन में प्रकासित मांचीनीके से केस को केसकता नाम दिये बिना कार्य गये ह पार्चोनीके आरमक्या सम्बन्धी केसीके सामान्य साली उनके सहनीन यी क्यनमान्य गोधी सार हेनरी एस एस पोम्कको सम्मति और अन्य व्यवस्थ प्रमानिक भाषार्थर पहचाने यहें हैं।

सबेती और गुनरावीचे धनुनाद करतेमें अनुनादको मुक्के समीप रखनेका पूरा प्रमण दिया गया है। किन्तु साथ ही अनुनादकी माना सुगाठय बनानेका भी पूरा स्थान रखा गया है। जनुनाद क्यांको स्थय मुझे सुपारतिक बाद किया गया है और मूझमें प्रमुख समीके सिक्षय कर बसायनात पूरे करके दिये गये हैं। यह स्थान रखा बया है कि नामिकी सामास्थय खेता दीमा जाता है बेसा ही किया जाते। किन मानिक उच्छारक संदित्त हैं उनको बैसा

हैं। किया पता है बेसा गांधीजोंने बचने नुकराती केवाँमें किया है। याधीजोंने किया प्रवासिक दीवाँमें बीकीर कोटकोंने ही गाँध सामाती सम्मातकोंच है। गांधीजोंने किया केया समातकों केया का निकास कोड़ कर नहीं केया है यह हासिया कोड़ कर नहीं कर केया है के हर हासिया कोड़ कर नहीं स्थापिक करके दिया है तो उसका दिवाँ में क्षा कर केया है तो उसका दिवाँ में काम करते हों से उसका दिवाँ में काम करते हों से उसका दिवाँ में काम काम केया है। मायवाँकी गरीता रिपोर्ट स्थापिक कोड़ सो काम कीड़ नहीं है। सायवाँकी मायवाँकी काम के सकते को सो सी सी बीकों कहे हुए नहीं हैं दिना हासिया कोड़े नहीं सायवाँकी कोड़ सो नहीं है।

धीरोककी रेलन-निषि कहा उपसम्ब है नहीं वार्य कोनेमें उपर वे हो गई है किन्तु नहीं वह उपनक्ष नहीं है वहीं उससे पूर्व अनुमानसे चौकोर कोन्डकोंने की गई है जोर नहीं आवस्यक हमा है उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है।

परिवार पार्च करिए राज्य करिए हो। परिवार पार्च काफिक्षांना संस्थापहर्ने इतिहास के अनेक संस्थान होने ने उनमें पूर्व संस्थार विप्राप्त हैं इसिना हवामा देनेसे केदन नाय और अस्माया हो उन्होंना हिया नया है।

नावर-पूरोंमें एम एन मदेन वाबरमती नवहानम ब्रह्मसाबाइमें उपनव्य साववीका नो हुन्यू करेमनेड कर्म मीठ बहारमा गांधी (शंन्यूचे क्षांची बाह्मस) हाथ शंगूहीठ

शामराशीरा मुक्क है। पुण्युनिहा परिषय देनेके लिए भूतन सम्बद्ध गुण गामको परिसिप्टीमें व वी गई है। गापन-मुत्रांनी सुनी और इन स्परने सन्तिमत काकनी तारीनवार चटनाएँ अलामें दी वह हैं।

पारकांको मुस्तिको निर् धौर्मत-मानेनिका के पूर्व प्रमानको सम्बन्धिन पारिमाधिक सन्तानको " थी थै। जा नहीं है। भविष्यमें ऐसी राज्यावर्षी का सन्तर्य ही जानेगी।

# विषय-सूची

۹ ۱۱

**१**२

₹₹

\*\*

41

48

44

मुमिका

वाभार पाठकोंको मुचना

विष-मूची

| र भूतपूर्व सानकाका मुक्रवमा (१-१-१९ ८)                |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| २ राममुखर पण्डित (४-१-१९८)                            | ¥   |
| ३ वद रंग बमा (४-१-१९ ८)                               | 4   |
| ४ पत्र राजस्य-बादाताको (४-१-१९ ८)                     | •   |
| ५ स्टार को उत्तर (४-१-१९ ८)                           | •   |
| ६ मेंट स्डार को (६-१-१९ ८)                            | •   |
| ७ मेंट ट्रान्सवाल सीवर को (९~१-१९ ८)                  | 13  |
| ८. मेंट रावटरको (४-१-१९ ८)                            | 7   |
| ९ अनरम स्मट्सका मापण (१०-१-१९ ८ क पूर्व)              | ₹   |
| र रामसूलार (१०−१−१९ ८ के पूर)                         | 77  |
| ११ बाह्यनिसवर्मकी चिद्ठी (१ ~१-१९ ८ के पूर्व)         | 21  |
| १२ मेंट स्टार को (१ -१-१९ ८)                          | 1   |
| १३ वक्षिम बाफिकाके मारशीगोंको मन्तिम धन्वेश (११-१९०८) | 3   |
| १४ मापम न्यूटाउन मस्जिबमें (१ -१-१९ ८)                | 12  |
| १५ जोहानिसर्वर्गमा मुरुवमा (१ –१–१९ ८)                | **  |
| १६ समोस रैंड डेकी मेस को (१ −१−१९ ८)                  | 16  |
| १७ प्रार्वनापत्र चेक-निवेधकको (२१११९ ८)               | 16  |
| १८. पत्र चपनिवेध-समिवका (२८-१-१९ ८)                   | 45  |
| १९. मेंट रैंड वेसी मेळ को (३०—१-१९ ८)                 | **  |
| २ मेंट ट्रान्सवाक्र नीकर को (३ −१−१९ ८)               | Υŧ  |
| २१ पत्र इंडियन कोपितियन को (३०—१—१९ ८के वाद)          | w   |
| २२ भाषन विदिश्त भारतीय संवकी सभामें (३१-१-१९ ८)       | 84  |
| २३ भेंट रायटरको (३१-१-१९ ८)                           | Y   |
| ९४ तार दृशा कि मा समितिको (१–२–१९८)                   | 7.4 |
| ९५ व मा वि मा समितिको सिकापत्रका एक बोर्च (१–२–१९ ८)  | ٧٧  |
|                                                       |     |

२६ पत्र चनरस्य स्मट्सको (१-२-१९ ८)

२८ मेंट पत्रप्रतिनिधियोको (१-२-१९८)

२७ पत्र भी बौर भीमेती बॉगसको (१-२-१९८)

२९ पत्र इंडियन कोपितियनको (२-२-१९८)

| ३ भावण विटिस मारतीयसंबकी समामें (२~२ <b>~१९</b> ८)              | 44          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ३१ पत्र मननसाळ गाँगीको (५—२—१९ ८)                               | ५६          |
| <b>१२ नम्रता (८−२-१९ ८)</b>                                     | 46          |
| ११ स्वेष्क्या पंबीयन (८-२-१९ ८)                                 | 46          |
| ६४ सरमकी <b>च</b> म (८–२–१९ ८)                                  | 44          |
| ३५ जूनी कानूनको स्वीकार करनेवाकोसे (८–२–१९ ८)                   | 4.3         |
| १६ रिक्का महान कार्य (८-२-१९ ८)                                 | 44          |
| ३७ स्वर्णाकरोंमें स्पी नहीं ? (८-२-१९ ८)                        | £3          |
| ३८. जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (८-२-१९ ८)                             | 48          |
| ३९ पत्र मित्रॉको (१०—२—१९ ८)                                    | 46          |
| ४ समझौतेकंवारेर्में प्रस्तोत्तरी (१५~२~१९ ८)                    | <b>₩</b> 4  |
| ४१ नेटाक्रमे परवाने (१५-२-१९ ८)                                 | a           |
| ४२ रिवके किए कर्या (१५-२-१९ ८)                                  | <b>دم</b>   |
| ४३ बोह्नानिसवर्वकी चिद्ठी (१५-२-१९ ८)                           | ۷۵          |
| ४४ ४ जा वि भा समितिको किसे पत्रकाएक अस्त (१५-२-१९ ८)            | 22          |
| ४५ सरवाप्रहुका भेद (२२-२-१९ ८)                                  | 66          |
| ४६ मेरा सम्मान (२२-२-१९ ८)                                      | •           |
| ¥७ बोह्मनिसवर्गको पिट्ठी (२२-२-१९ ८)                            | 4.8         |
| ४८. संतेपमें स्पष्टीकरण (२२-२-१९ ८)                             | **          |
| ४९.पत्र वनरकस्मद्यको (२२–२–१९८)                                 | 96          |
| ५ भीकी पुस्तिका (२९–२–१९८)                                      | 7.7         |
| ५१ रिवनी कड़ (२९-२-१९ ८)                                        | ₹ २         |
| ५२ चार्यव भाष्य (२९-२-१९ ८)                                     | ₹ ₹         |
| ५३ जोहातिसवर्षको पिट्ठो (२९–२–१९ ८)                             | ₹ ₹         |
| ५४ विशेष विचार (२९–२–१९ ८)                                      | t           |
| ५५ पत्र  इडियन कोपिनियन को (३—३—१९ ८)                           | * * *       |
| ५६ मेरे बैठक सनुभव [१] (७–३–१९८)                                | \$ \$2.     |
| ५७ बासमानी किताबसे (७–३–१९ ८)                                   | ११७         |
| ५८ बीत कितमें है? (७-१-१९८)                                     | <b>१२</b> ¥ |
| ५९ - पैमिन रैडिस्टेन्स इस्वादि सम्योक्त बुकराती कर्ष (७-१-१९ ८) | 124         |
| ६ जोहानिसमर्गमी मिट्टी (७—३—१९८)                                | १२७         |
| ६१ मेरा यसरा अनुमन [१] (७–६–१९८)                                | 135         |
| ६२ स्वर्गीय ऑक्टर गोप (१४-३-१९ ८)                               | 111         |
| ६३ स्वर्गीय सर सेपेक विकित (१४–३–१९ ८)                          | <b>१३</b> २ |
| ६४ व्यस्त्रपोर्नेके परवाने (१४-१-१९ ८)                          | 117         |
| ६५ मेरा जेलपा अनुभव [२] (१४-३-१९ ८)                             | 518         |
| ६६ जोहानिनवर्गंची विद्ठी (१४–३–१९ ८)                            | १३७         |
|                                                                 |             |



```
१ ४ पत्र अपनिवेश-समित्रको (२५-४-१९ ८केपूर्व)
                                                                 233
१ ५ भारतीयोंपर बुर्गाना (२५-४-१९ ८)
                                                                 ११५
१ ६ लोबिटो-बेके भारतीय मजदूर (२५-४-१९ ८)
                                                                 225
१ ७ मेटासके सेत-मास्किक (२५-४-१९ ८)
                                                                 175
१ ८. केपमें प्रवासी कानून (२५-४-१९ ८)
                                                                 230
१ ९. केपके भारतीबाँको सूचना (२५-४-१९ ८)
                                                                 196
     कैनडाके मारतीय (२५-४~१९ ८)
                                                                 225
१११ सर हेमधे कैम्बेल-बेनरमैन (२५-४-१९ ८)
                                                                 ₹
११२ बोहानिसवर्षकी चिट्ठी (२५-४-१९ ८)
                                                                 ₹ ₹
११३ एक सत्पनीरकी कवा [४] (२५-४-१९ ८)
                                                                 २ ५
११४ नेटाबक परवाने (२-५-१९ ८)
                                                                 २ ७
११५. भारतीयोंमें विका (२-५-१९ ८)
                                                                 R 6
११६ डेमागोजा-बेमें पिरामिटिवा (२-५-१९ ८)
                                                                 ₹ ८
११७. बोहानिसबर्पकी चिट्ठी (२-५-१९ ८)
                                                                 ₹ $
११८ एक सत्पनीरकी क्या [५] (२-५-१९ ८)
                                                                 ₹₹
११ , मेटालक विषयण (९-५-१९ ८)
                                                                 211
१२ - द्वान्सवासर्गे स्वेच्च्या पंजीयन (९-५-१९ ८)
                                                                 ₹$¥
१२१ मेटाक्यें तीत विवेधक (९-५-१९ ८)
                                                                 214
१२२ भारतमें संबर्ध (१-५-१९ ८)
                                                                 215
१२३ कैनडाके माखीय (९-५-१९ ८)
                                                                 २१७
१२४ केपका प्रवासी कानून (९-५-१९ ८)
                                                                 २१७
१२५. इमीर गुल (९-५-१९ ८)
                                                                 २१८
१२६ डेकागोजा-वेमें पंजीयन जारी करलेका सुप्ताब (९-५-१९ ८)
                                                                 215
१२७ जोड्डानिमबर्गकी चिट्टी (९~५-१९ ८)
                                                                 216
१२८ एक सत्यवीरकी कवा [६] (९-५-१९ ८)
                                                                 ₹₹
१२९ पत्र जनरत स्मट्मको (१२-५-१९ ८)
                                                                 २२३
१३ पत्र ए नार्दराइटको (१४-५-१९ ८)
                                                                 २२₹
१६१ वन ई एक सी सनको (१४-५-१९ ८)
                                                                २२४
 १६२ पत्र नेवजीमाई साबी और सुशासवन्द शोबीको (१४–५–१९८)
                                                                 २२६
 १३३ मेंट स्टार को (१६-५-१९ ८ के पूर्व)
                                                                 २२७
 १३४ नैराको विवेदक (१६-५-१९ ८)
                                                                २२९
 १३५ नेटाकर नये बानून (१६-५-१० ८)
                                                                ₹₹
 १३६ बाहातिमकाँडी बिन्दी (१६-५-१९ ८)
                                                                ₹₹
 १३७. हबीरप [१] (१६-५-१९ ८)
                                                                ₹₹
 ११८ जापन ईगाई वृश्यमपर्ने (१८-५-१ ८)
                                                                714
 १३ जोगानिमवर्षेशी चिग्ठी (२ -५-१ ८ में पूर्व)
                                                                ₹¥
 १४ वत एगियाई पत्रीयतको (२१-५-१९ ८)
```

334

रोन्द



# **HERCE** १७८. र० वा वि मा समितिको सिन्से पत्रका मंस (२२–६–१९८)

१७९ में स्टार को (२२-६-१९ ८)

२१४ पन ए कार्टपाइटको (११-४-१९ ८)

255

148

| १८ भेंट ट्रान्तवाक कीडर को (२२–६–१९८)                            | * *         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| १८१ पत्र एम पैमनेको (२३-६-१९ ८के पूर्व)                          | <b>₹</b> ₹  |
| १८२ प्रार्थनापत्र ट्रान्सवाक सर्वोच्च स्थायास्त्रयको (२३-६-१९ ८) | 4 7         |
| १८३ इसप गियाँका इसफलामा (२३-६-१९ ८)                              | 3 4         |
| १८४ हरूकुनामा (२३-६-१९ ८)                                        | * *         |
| १८५ बोहातिसवर्गंकी चिद्ठी (२६-६-१९ ८)                            | 1 6         |
| १८६ मापन धार्वजनिक समामे (२४-६-१९ ८)                             | ***         |
| १८७ पून बनाव्यमक प्रतिरोत (२७-६-१९ ८)                            | 3 (8        |
| १८८ फिर सरवाप्रहेकी सङ्गाई (२७-६-१९ ८)                           | * * * 4     |
| १८९ सर्वोदम [७] (२७-६-१९ ८)                                      | * ? %       |
| १९ मुस्तफा कामेल पासाका भावन (२७-६-१९८)                          | 110         |
| १९१ एक पवका बंध (२९–६–१९ ८ के पूर्व)                             | 116         |
| १९२ इब्राष्ट्रीम इस्माइक बस्वाठका जवाबी हुकछनामा (२९-१-१९ ८)     | 116         |
| १९३ वनानी हमप्रनामा (२९-६-१९ ८)                                  | * 2.5       |
| १९४ पत्र एवं एक पॉक्सो (१–७–१९ ८)                                | *?          |
| १९५ कोहानिसवर्षकी किट्ठी (२-७-१९ ८के पूर्व)                      | 126         |
| १९६ पत्र वसवार्धेको (२-७-१९ ८)                                   | <b>₹</b> ₹4 |
| १९७ बारम-विक्यान (४-७-१९ ८)                                      | १२७         |
| १९८ रोबेसिबाके भारतीय ( <del>४-७-</del> १९ ८)                    | ₹२८         |
| १ ९ सर्वोदन [८] (४-४-१९ ८)                                       | ***         |
| २ पत्र स्टार को (४—७–१९ ८)                                       | 111         |
| २ १ पत्र इंडियन कोपिनियन को (४—७—१९ ८)                           | ***         |
| २२ पत्र उपनिवेस समिवको (६–७−१९८)                                 | \$\$X       |
| २ व सोरावची शापुरवीका मुक्त्यमा — १ (८-७-१९ ८)                   | 110         |
| २ ४ ओहानिसवर्गकी चिट्ठी (८—७–१९ ८)                               | ŲΥ          |
| २ ५ पत्र उपनिवेद-समियको (९-७-१९ ८)                               | 1XX         |
| २ ६ पण ए कार्टेसस्टको (९—७–१९ ८)                                 | 184         |
| २ ७ पन द्रान्तवास सीडर को (१०—७–१९ ८)                            | ixi         |
| २ ८. सीरावणी बापुरबीका मुक्कमा — २ (११९ ८)                       | 630         |
| २ ९ हिल्बुसम्बान (११—४०-१९८)                                     | <b>1</b> 48 |
| २१ सीडेनइमर्ने जून (११—७—१९ ८)                                   | *48         |
| २११ नेटालके फलवालॉको सुबना (११-७-१९ ८)                           | *4*         |
| २१२ स्त्री-कैदिबॉके बाल (११—७—१९ ८)                              | 141         |
| २१३ जानका स्थेग-चित्र (११ <del>-७-</del> १९ ८)                   | 141         |
|                                                                  |             |

## जीत

144

146

144

798

¥ŧą

YIY

YţY

२१५ पत्र ए कार्टराइटको (१४-७-१९ ८)

२१८ बोहानिसवर्गकी चिट्ठी (१८-४-१९ ८)

२४९- महान तिसकको सवा (१-८-१९ ८)

२५१ वृष्टिस्तान और संसद (१-८-१९ ८)

क्यके मारतीयोंमें समन्ने (१-८-१९ ८)

२१७ संबर्षस्या वाजीर स्या है? (१८-७-१९०८)

२१६ 'स्टार को उत्तर (१६-७-१९ ८)

```
२१९ सर्वोदय [९] (१८-७-१९ ८)
                                                                    744
२२० पत्र स्नार को (१८-७-१९ ८)
                                                                    116
२२१ वैपधिनके नाम पत्रका अंख (२०-७-१९ ८)
                                                                    155
२२२ शोरावबी शापुरजीका मुक्त्यमा — ३ (२०-७-१९ ८)
                                                                    ইড
२२३ भाषन जोहामिसवर्नमें (२०-७-१९०८)
                                                                    १७२
२२४ तार दक्षिय वाफिका विटिश मारतीय समितिको (२०-७-१९ ८)
                                                                    107
२२५ पत्र ए कार्टचाक्सको (२०~७~१९ ८)
                                                                    100
२२६ इबाहीम इस्माइत और मुख्यान बन्धका मुख्यमा (२०-७-१९ ८)
                                                                    ₹6¥
२२७ भावन सार्वत्रमिकसभार्मे (२<del>०-७-१९०</del>८)
                                                                    704
२२८. इस्माइक बाकूबी तथा बन्य कोबॉका मुक्तमा (२१-७-१९ ८)
                                                                    101
२२९. तार विश्वय आफ्रिका बिटिय भारतीय समितिको (२१-७-१९ ८)
                                                                    305
₹₹
      बनरक स्मद्सके नाम पत्रका सारोस (२१-७-१९ ८)
                                                                    105
 २३१ पत्र ए कार्टराइटको (२१-५-१९०८)
                                                                    109
 २१२ बाक्बीर, नामबृतमा अन्य छोगोंका मुख्यमा (२२~५~१९ ८)
                                                                    16
 २३३ बोहानिसबर्गको बिद्ठी (२२-७-१९ ८)
                                                                    142
 २३४ मावन सार्वचनिक समार्मे (२३-७-१९ ८)
                                                                    141
 २३५ पन इंडियन मोपिनियन को (२४-७-१९ ८)
                                                                    129
 २३६ पत्र चेक-निरेशकको (२४-७-१९ ८)
                                                                    147
 २३७ सोरावजी सापुरजी जबाजानिया (२५-७-१९ ८)
                                                                    141
 २१८. नेटासमें भारतीय स्पापारी (२५-५-१९ ८)
                                                                    14Y
 २३९ पत्र जे के बोरुको (२५-७-१९ ८)
                                                                    15Y
  रभ पत्र बुकासम्बद्ध गांगीको (२१<del>-७-</del>१९ ८)
                                                                    154
  ९४१ भावन जोहातिसबर्गकी सार्ववितिक समामें (२६-७-१९ ८)
                                                                    154
  २४२ पत्र ए॰ कार्टराइटको (२७-७-१९ ८)
                                                                    140
  २४३ चैपक्षितके नाम पत्रका सारीस (२<del>४-४-१</del>९ ८)
                                                                    196
  २४४ - रामस्यामी तथा अस्य कोगोंका मुख्यमा (२५-५-१९ ८)
                                                                    155
  २४५ इरिकाब नाबी तवा बन्य कोगोका गुक्रवमा (२८-७-१९ ८)
                                                                    Y f
  २४६ बोहानिसवर्वकी चिट्ठी (२९-७-१९ ८)
                                                                    Υą
  २४७ बाह्या सासाका मुक्बमा (२९-७-१९ ८)
                                                                    ¥ 9
  २४८- इमाम बन्दुल लादिर बावबीर (१-८-१९ ८)
                                                                    *12
```

¥ ! 4

\* ? 4

YOY

AAA

२५२ पत्र एक एस पॉकको (४--८-१९०८)

२५३ मुख्यीमाई जी पटेलका मुख्यमा — १ (४-८-१९ ८)

२८७ पद क्यानकात दांबीको (२५-८-१९ ८)

२८८ श्रीचाभाई स्वाक्त्यो मक्त्रियाका मुक्त्रमा (२६-८-१९ ८)

```
२५४ बाए केरीबाबॉका मुकबमा (४--८-१९ ८)
                                                                ¥ ? €
                                                                ¥ ? 10
२५५ बोडानिसवर्गनौ बिद्ठी (५-८-१९ ८)
२५६ पत्र बक्यू हॉस्केनको (५-८-१९ ८)
                                                                *77
२५७ पन ए कार्टराइटको (५-८-१९ ८)
                                                                X51
२५८. विश्वितोंका कर्तव्य (८-८-१९ ८)
                                                                ¥28
२५९ स्टैक्टॅमके बहादुर भारतीय (८-८-१९ ८)
                                                                *74
     मेटासका संबर्ष (८-८-१९ ८)
                                                                ¥₹4
₹.
२६१ पत्र इंडियन बोपिनियन को (८-८-१९ ८)
                                                                ¥7.5
२६२ पत्र द्रान्धवास्त्र की (८--८-१९ ८)
                                                                850
२६१ इरिसास बांधीका मुक्तवमा --- २ (१०-८-१९ ८)
                                                                 ¥79
२९४ मावन सार्वजनिक समामें (१ -८-१९ ८)
                                                                ¥١
२६५ तीत फेरीबालॉका मुक्बमा (११-८-१९ ८)
                                                                 ¥$$
२६६ काची इसन और अस्य सोयॉका मुकदमा (११-८-१९ ८)
                                                                YIY
२६७ मूक्जीमाई जी पटेकका मुक्जमां --- २ (१२-८-१९ ८)
                                                                884
२६८ बोहानिसवर्गंकी फिट्ठी (१२-८-१९ ८)
                                                                416
 २६९ पत्र स्टार को (१२-८-१९ ८)
                                                                 W
      मेंट ट्रान्सवाक सीबर को (१२-८-१९ ८)
                                                                 225
 २७१ प्रार्वनापत्र राम्सवाङ विवानसमाको (१३-८-१९ ८)
                                                                 m
 २७२ पत्र वनरक स्मर्सको (१४-८-१९ ८)
                                                                 484
 २७३ वॉर्ज फेरारके नाम पत्रका सार्चक (१४-८-१९ ८)
                                                                 ***
 २७४ माल कुर्ड किया वाबे तो ? (१५--८-१९ ८)
                                                                 ***
 २७५ नमा विभेवक (१५-८-१९ ८)
                                                                 277
 २७६ भावन सार्वजनिक सभामें (१६-८-१९ ८)
                                                                 **
 २७७ बोहानिसवर्य की चिट्ठी (१९-८-१९ ८)
                                                                 794
 २७८ पत्र ई एफ सी केनको (२०-८-१९ ८)
                                                                 244
  २७९: भावन वनिष्ठतर ऐक्य समाजर्में (२०-८-१९ ८)
                                                                 715
      मेंट ट्राम्सनाक बीडर को (२१-८-१९ ८ के पूर्व)
                                                                 741
  २८१ मेंड स्टार को (२१-८-१९ ८)
                                                                 YYY
  २८२ मेंट रान्धवाब भीवर को (२१-८-१९ ८)
                                                                 844
  २८३ नेटासकी बहादुरी (२२-८-१९ ८)
                                                                 ¥40
  २८४ मावर सार्वजनिक समामें (२३-८-१९ ८)
                                                                 ¥46
  २८५ पत्र उपनिवेश-सचिवको (२४-८-१९ ८)
                                                                 100
  २८६ पत्र रेड देशी येख को (२५-८-१९ ८)
                                                                 YUR
```

#### २८९ बोहानिसबर्गेकी चिट्ठी (२६-८-१९ ८) 894 25 पत्र महान्यायकावीको (२८-८-१९ ८) YH4 २९१ पत्र चेक-निरेधकको (२८-८-१९ ८) YMC २९२ टान्सवास भारतीय संवर्षेपर टिप्पचियाँ (२९-८-१९ ८) 200 २९३ मायन हमीदिया मस्जिदकी समामें (३०-८-१९ ८) ¥68 परिधिष्ट र प्रथमी प्रतिकास सर्वितिस्य YCS २. शास्त्रकाने सर्वनातना प्रविद्या YCH ३ सरकारी नागर-मंदि Y20 ४ केटमा प्रकारी-विस्तासका विकास \*\*1 ५. सार्वेशविक समामे स्वीतर प्रकार YYY ६ वैक्लेक्स इक्क्स्यामा \*\* ० राम्सनाक कीवर के नाम रेगरेम्ब के के बोकका दत्र \*\*\* ८. रिकारमें दिश क्या करण स्पर्तन्त्र मान्य 711 ६. बाम समामें पास इस प्रकान 4 2 विवाससमारी करक स्थासका क्रम्म 4 2 ११ नाम समामें स्नीक्ट मध्यम 4 ¥ १२. मेर्ड समामें राम्यमानके मारतीनोंकी स्थितिकर कोंडे ऐपार्विक और बोर्ड कर्वनक सावन 404 १३ इसिन वार्षका निर्देश कातीय समिति 46 सामग्रीके सावन-सूच 4 4 वारीसवार भीवन-मत्तान्त 4 ?

430

475

412

पारिभाविक सम्बावकी

बीवंड-सांदेतिका

माकेतिका

स्टब्स



# चित्र-सूची

| नेतन भीर हामी                            | ३२ क सामन |    |
|------------------------------------------|-----------|----|
| मारम-विकदानी गाँपी                       | 11        | *  |
| दमारेष                                   | ¥         | ,  |
| मुझे भूमा भव                             | 8.5       |    |
| <u>भोसा</u>                              | ७२        | p  |
| <b>अनरफ स्मट्सका बेकन और मारतीम समाज</b> | 60        | ,, |
| therein with the 171                     | 31.0      |    |

जनरक स्मृद्धका बनन कार नायान याचा प्राच महिलकार करमजन्य गांभी (१९ ८°) ऐये और मास्त्रीय समाज मेटाकरे सहायता



# १ मृतपूर्व सनिकोंका मुकदमा

[जोहानिसवर्ग अनवरी ३ १९ ८]

दो भारतीय किनके मुक्यमे उस समय स्वितित हो गये वे बब सी गांधी और बन्य कोर्नोके मुक्यमींपर पहले विचार सुक हुना वा पेस किये गये और पंत्रीयतका प्रमाणयम पासमें न होनेके कारण उत्तरप प्रियार्क पंत्रीयत सम्पादीके उस्स्थितका स्रियरीन कामार्क गया स्वीति स्वारी देशवासी कामम एक हुनार या १५ की संक्यार्थ जवास्त्र में उसके विषे बना हुए वे और बहुत-सी सावार्योक्षी एक वही हुई सुक्तुस्माहरू की स्वात्रक्तमें पूर्वत्या पुनाई पह पूर्व वी प्रमाणित कर रही वी कि इस कार्यनाहीमें उन्हें कितनी विकवारी है।

मारतीय सेनाके एक भूतपूर्व सैनिक, नवाबर्का पर वृर्व संघाया पया । की गांकीने कोई प्रकृत मही पुछे और समियक्तको प्रवासिक कठारोने बाहा क

भी गांधीने नोई प्रका महीं पूछे और अभियुक्तको गवाहेंकि कठवरेने कड़ा कर दिया। उन्होंन पनते भीचे तिको अनुसार पूछताङ की:

[गोपीजी ] जाप जमादार हैं?

[अभियुक्त ] हो।

भाग ट्रान्सवासमें मुद्रके समय आये? ही मुद्रके समय।

बाप बाहत सैन्य-यसमें थे ?

gfι

आपन किन-किन अभियानोंमें सेवा की है?

वर्मा वितरात काकहित तीरा समियान (१८९७) और ट्रान्तवाल युद्ध।

मौर भाग धीन बार बोहत हुए हैं

मुझे की कार पीती कभी और एक बार झौचके ऊपर पांच सगा।

यह मॉर्ड पॉर्डर्ट किल्हार गय ने तब नया सायके पिता उनके कर्मनारी-सन्द्रक्तमें ने ? ही ने सुबदार मैकर ने ।

र वे मुद्रस्य ८ रिकमर १९ ०६), का कि प्रांचीजी बीर कुछ कल मार्खाचींक मुक्तमोंकी सुन्ताई हो थी, स्वरीत वर दिवे यो वे 1 रेसिंट क्षेत्र ७ इह ४९८-५४

के स्वयनात्रको साम मेरे गये बनके प्रार्थनात्रको किए हेरिए सम्बद्ध छ पृष्ठ हेर्द्धन्त्

र करारा, जिरिया तथा पासक्षीहि वाहिक स्त्रे ग्रीस्ट (१८१२-१९४४), बेलामार्टिक द्या समान करूर तेमारी १८००म केट १८९१ तथा १८९४ ते सेर ११ - तक पहिल साविधारे पास्त्र तसारी अवर १६ वृद्ध स्वर १९ ११ त्री दूरिये उद्धारति तता करारी के स्त्रोति का करारी के प्रसानी की प्रत्ये (करियान दूसमें हम हिंदया) के स्तर । बीता पुष्ट क्या गरियोग्ड केट्या करार १ - वीता पुष्ट क्यान्य करार त्याचा त्र वृद्धानित साथ क्या था विता सम्बद्धाना समार १ - वीता पुष्ट क्यान्य दिराव समान्यों मारिया केसी हुनिया दा एक स्त्रीयो मारियों केस्त्री मार्टियों कर्मा मार्टियों हिंदा सम्बद्धाना वर्षों दी है विता साथ १ वह १९६ । दिसार्वेश मुख्या कारी मेरी सो दर्शक क्यांग्रीक किए है प्रित सम्बर्ध योशी बादसम

साम्रोले कहा कि वह म र भा रेसनेमें पतनी पुक्तिसका मणिकारी है।

मिलास्ट्रेटने कहा कि इस प्रवाहीते स्थितिमें कर्क नहीं पहता।

यौ यांची मधे अविनियसक अन्तर्भत पंजीपनका प्रमाणपत्र क्षेमेंसे आपने इनकार विमा है?

नये अविनियमके सन्तर्पत में वह नहीं सूँपा।

म्या जाप अपने कारण बतायेंग?

[अभियुक्त:] क्योंकि यदि मैंने ऐता किया तो इतसे मेरा तर्ववा विभाग्र हो आयेगा।

भी बोर्डनने मराना निर्मय पुनाते तुप कहा कि समियुक्त पंकीहर नहीं है और परें
जबस्य ही पंकीयन कराना वाहिए। १८ तारीकतो साबिदी मुक्यमोंको पुनानेके बाद कारानेव सीद बीनो दोनों हो उससे मिने हे और पन्होंने पते सुविद्य किया है कि मेमुस्यिकि निर्मात देनेके इब प्राप्ता पनके वसी सम्बन्ध नहीं है। समञ्जूक नहीं है। भी वॉर्डनने साने कहा कि समियुक्त कैकरी प्रमान नहीं है। किस्सूक नहीं है। भी वॉर्डनने साने कहा कि समियुक्त कैकरी प्रमान किया कि स्वीत्या किया किया किया नहीं कहा सावता। करें सो सानूम होता वाहिए विस्तित्यको १४ दिनके अन्तर पह वैद्य केन्द्र होता होता।

सिक्तद्रेशने जिसमुक्तके वारेसे को यह कहा वा कि वह अपने कुछ वैजवासियोंके मुखाबकेमें निम्न वर्षका स्मेक्ति है उपका उत्तर वैदे हुए सिम्युक्तने कहा कि इस नामकेमें हम तह पह है। हम सह देश डोड़ेंदे और एक-साथ केन वार्यपे।

#### कॉर्ड चेंबर्टेसके साथ बावा

इसके बाद समस्वरणी नामक एक पठान और नारतीय धेनाके मृत्यूर्व उतिरुपर वहीं जनियोग कवाणा गया। वह भी कमसे-कम वपना एक बाव तो रिकास ही सकता वा।

की पांचीके प्रकारिका जंतर देते हुए समक्तरकाने कहा कि में इस प्रथमिनेक्षमें कोई रॉक्स्तरे साथ साथा था। प्रथमें पहले में भारतीय हिताने व वर्ष देखा कर चुका हूं, में पारतीय की कमी में में की साथ माने में में किया कर चुका है, में पारतीय की कमी में में किया की में किया किया है क्लारों में मूंच को में में किया किया है क्लारों कर्षणी हैं।

[गाबीजी ] बाप इस अधिनियमको नहीं मानना चालते हैं

[अभिमुक्त | महीं।

नमा किसीने आपको कराया है?

नहीं कौन मुसको बरावेगा । यदि में कौतीवर बढ़ाया बाझे तब जी पंजीयन नहीं करायोगः

र यस वर्षाम माधिकी हैको ।

वापने हाल ही में मास्त्रको यात्रा की है? हरे । बौर बनी-जमी छोटे हैं? हाँ कोई दो सप्ताह हुए। भी कोंग्रेन: स्यातुम लिक सकते हो ? अभियुक्त नहीं। मारतमें तुम भपना वेशन क्रसे पाते थे? में निवान समा दिया करना था।

न्या तुम अवनी नेंगुलीकी क्राप नहीं क्रमाते ने रै नहीं ।

मही पवाही समाप्त हो वई।

भी गांबीने कहा कि सशास्त्रने भी बात कही है उससे मुझे कुछ बाहबर्य हुआ है। महानुभावने कहा है कि कुछ भारतीय और चीनी जापसे मिक्रे है और उन्होंने कहा है कि वे पंचीयत करानसे करते हैं। सौमाम्पसे या दुर्नाम्पसे बदानसके सानते वो तैनिक बड़े हैं विनक्षे किसीसे बरा भी भयभीत होनेकी सम्नावना नहीं हैं। और वास्तवमें बाबिरी पवाहन दी कहा भी है कि उसके मयमीत होनेकी सन्मावना नहीं है।

मक्तिदेवः आप मली-मांति चानते हैं, भी धांची कि मैदानी चातियों और पहाड़ी

कातियों में बहुत बड़ा अन्तर है। यह आदमी पहाड़ी कातिका है।

भी गांबीने कहा कि बहुत बड़ा अन्तर करूर है। वरन्तु भगका तो गहीं कोई प्रतन ही नहीं है। और पवि ममका कहीं कोई प्रश्न हो दो कानूनकी बाह देशके बोदेसे-छोटे प्रजाजनको एका करनेके किए मचेच्य सम्बी और श्रीसामासी है।

भी वॉर्डन: मुझे सल्बेह नहीं वह ऐसी होगी।

भी नांनीने कहा कि मेरा निविधत क्यांत है कि कितीकी पंजीयनका प्रमाणपत्र न कैनेंके किए बरामा गया है, यह कहना व्यर्व है। और बैसा कि गवाहोंनें से एकने कहा है अँगुठे वा अँगुलिन्पेंकि निधानका कोई प्रस्त ही नहीं है। प्रस्त तो ऐसा है को समाजके नर्मस्वकपर भागात करता है। प्रकृत हो अनिवार्मेतः या स्थेच्छमा कार्य करनेका है।

भी कोईनलें कहा कि परि भी गांधी बराकतके बाहर सभा करना चाहें तो है कर सकते हैं।

भी पांची अरामदने रास्ता दिखा दिया है अन्यवा म बान्त ही रहता।

भी बॉडन में भीर कोई बात नहीं होने बूना। इसका मुक्तवसेते कोई बात्ता नहीं। भी नांबी में नहीं चाहता कि जनता बदासतके मनपर यह छाप छोड़े कि यह सारी

सदाई मैगुठे या मैनुकियोंके निर्शानोंके बारेमें है। यह खारी कहाई स्वाबीनताकी सदाई है। भी कॉर्डनने कहा कि मारतीय और चीनी दोनों ही मेरे पास आये वे मीर प्रश्नीने

सिकायत की है कि कुछ कोनोंने उन्हें कमकामा और बरामा है कि वे पंजीयन कराने क बापें और यही कारन है कि उन्होंने पंजीयन नहीं कराया :

माता भारी को गई कि समित्तत १४ दिनके सन्दर देश कोड़ है।

[बंगेगोरी ]

इंडियन बोलिनियन ११-१-१९ ८

# २ रामसुन्दर "पश्चिस"

रामसुक्तर अब परिवार मूही पूरा इष्टकिए उसके मामका वह हिस्सा हमने कोटे बसरोंमें स्थाप छापा है। उसने परिवार बास्सव यहन कर किया था। केकिम बब परिवार्ग कमी कानेपर उसे परिवार महीं कह सकते।

हुमने पासमुन्दरको इस पत्रमें बड़ा सम्मान दिया। उसके फिए हुमने आदरमरे सन्दोंका प्रयोग किया और कामृतके प्रति उसके स्पनहारको सनुकरनीय बताया इसके किए हम अपने पाठकोंने समा चाहते हैं। वह हमारी गलतप्रहमी थी। सही बातकी हमें सबर नहीं की। इसकिए हम निर्दोप है। हमारे सहाँ मोकोक्ति है कि मनुष्पके पेटकी बात और डोककी पोकका किसीको पता नहीं असता। उसी प्रकार हम भी रानमुन्दरके पेटकी बात महीं बान पाये। क्यरसे उसने को बाहिर किया छसै सही मानकर हमने उसे बहुापुर समझा। इम औरिक सम्बन्धमें भागे भी ऐसा ही करेंगे। संसार इसी प्रकार वस सकता है। यदि हम प्रत्येक सच्चे बात पढ़नेबाके सनुष्यपर सन्देह करके उसका वहिष्कार कर वें तो सह ईस्वरीय क्षातका दावा करत वैसा होता। मनुष्यके हृदयको वाननेवाला तो केवल ईस्वर ही है। हम तो मनुष्पकी उसके कामसे ही पहचान सकते हैं। रामसुखरका को काम अच्छा करा। उसे बीयोंके सामने रचना क्षमारा कर्त्तंच्य था। इसी प्रकार सब बब कि उस ब्वका परका पूट नया है तब हमें उसकी अनोको भी पाठकोंके सामने रखते हुए संकीच नहीं होता। हमसे अमनस को क्षेत्र हुना उसका हम इस सरह तिराकरण कर रहे हैं। कौमके केबे बान रामगुल्दर मर चुका है। उसका जीवन मिन्साही समा है। उसमें स्वयं अपने हावसे निपका प्याका पिया 🛊 । इस कीमी मौतसे साधीरिक मौतको बेहतर समझते 🕻 । वह ऐन मौकेपर विस्टनसे भेटाककी देनमें सवार होकर चल दिया। यदि इससे पहले वह किसी दुर्वटनामें मर यथा होता तो असर हो भाता। केकिन उसका भाग्य कराव था। नह भेकक वरसे होन और कायर बनकर चमिस्टनको अपनी चमातको कौमको स्वय अपनेको बीर अपने कुटुम्बको बोला देकर माग गया है। इस ईस्वरसे प्रार्वना करते हैं कि अब भी वह उसे सरमति है।

इसने क्टु प्रस्तीका प्रयोग किया है किन्तु इसारी सावना बयापूर्व है। हसारी समझमें उन्नका दोग क्रियाना निरंपता होती। यदि उन्नक्षेत्र मुग न पाने होते तो उन्नक्षेत्रका ऐसान करनकी सावस्थकता न पहती।

हमें बन भी रामगुष्परंक विकास विश्वत गरम है। यह विकास म्यानमें रक्तपर सर्वत प्रांतम करना है कि है लगा (हैयन) रामगुष्परंकी वैधी दूरियादे हमें वकाता । हमें हुई हिम्मत ने देन और कलावत महादाना। किसी में मत्ते वकात्में वह विकास कार्य वह वह वस रामगुष्परंका नाम सेकर चीकता चाहिए और वगने-बायको विकास रामगुष्परंका नाम सेकर चीकता चाहिए बीट वामगुष्परंका नाम सेकर चीकता चाहिए बीट से प्राप्त महिए। वच्छी के थी हम जून कहरूर वराते हैं की रामगुष्परंक्तो मुख्या रामा करते हमें सावचात रामा करते हमें सावचात रामा हमें कि बहु यह हमें ने पिताने किसी हमें

र देखिर कल्प क पुत्र पुरुष्ट, पुञ्च और प्ररुष्ट ।

भारतीयोंको सभी बहुत बहुमा है। खड़ाई सभी सारम्म ही हुई है। इसी अरसेमें रामसुन्दरका नाटक हुम देख सके। इसके किए हुम उसका उपकार मानें।

[गुबरातीसे] इंडियन बोपिनियन ४-१-१९ ८

#### ३ अब एंग जमा

ट्रान्यवाक्स बहाई वर कि वृत्ती है। वरतक तो दोनों पद्म करनारनोंका संबह करनेमें वृद्ध हुए थे। जब रफनेरी बन उठी है जोर मारतीयोंका जावाहन करती है कि बजी उठकर किर सपकी मत केना। मह संबाम ऐसा है कि देवता हुए देवने नामें। हम मानते है कि मारतीयोंकी कहाई बुनाई है जोर सरकारकी राजसी। राजवातीयोंकी कहाई बुनाई है जोर सरकारकी राजसी। राजवातीयोंकी कहाई खुनाई है जोर सरकारकी राजसी। राजवातीयोंकी प्रकृत स्वाचित्र के नामरतिमाने सहाद वस्तीय राजपाती परास्त कर जाये थे। मारतीय एक्के हैं। हसिक्य के कामिनत सर्वोच्या स्वाचित्र कि मारतीय स्वाचित्र स्वाचित्र राजसीय स्वाचित्र स्वाचित्र राजसीय स्वच्ये सर्वोच्य राजसीय स्वच्ये सर्वाच्य राजसीय स्वच्ये सर्वाच्या राजसीय स्वच्ये सर्वाच्य राजसीय स्वच्ये सर्वाच्य राजसीय स्वच्ये राजसीय स्वच्ये राजसीय स्वच्ये राजसीय स्वच्ये राजसीय सरकार स्वच्ये राजसीय सरकार स्वच्ये राजसीय स्वच्ये राजसीय स्वच्ये राजसीय राजसीय सरकार स्वच्ये राजसीय सरकार स्वच्ये राजसीय सरकार स्वच्ये राजसीय सरकार सरकार स्वच्ये राजसीय सरकार सरकार स्वच्ये राजसीय सरकार स्वच्ये राजसीय सरकार सरकार

हाय बन नया होमा बड़ी सरकारने तो प्रनाशी कानून पास कर विधा! ऐसा केनल कापर लोग ही कहेंगे। हम लोग नहीं सरकारते वाधा रखते थे। जब भी रखते है। परन्तु हमारी याचना तो केनल ईश्वरते है। चन नह हमें तन देशा तन देशा नाथा। केनिल ईश्वरने किसीकी तन दिया हो ऐसा उनाहरण प्रतिष्ठासर्थे नहीं है स्टिक्ट स्व

प्रकारका विचार करनेका बनसर हमारे सामने नहीं बागेना।

प्रभागी विश्वस्य पाय हो गया इसने बना हुआ विश्वसे ताल-तान देख-निकाका जुड़ गया। यह तो वने चनेरे सार्व्याजी-ती बात हो गई। वो क्यातार जैकने एक्नेको तैयार है वे क्या देख-निकाका नहीं संपेषी है जेकने तो चार-दीवारीने बीच पितने एक्नो है, मानो पितनेने विश्व का पाय हो। देख-निकाका नहीं संपेषी है जेकने तो चार-दीवारीने वीच पितने एक्नो तिहा हो। हि सा पाय हो। देख-निकाका होनेपर तो नह नके विष्ठकी तरह कपने नहानने सार्वे स्वाप्त हो का तिहा सार्वे हैं। वह तो इसारे सात्र है। वह तो इसारे सात्र है। यह तो इसारे सात्र है। यह तो इसारे सात्र है। यह तो इसारे सात्र है। वह तो इसारे सात्र है। यह तो इसारे सात्र है। यह तो इसारे सात्र है। यह तो इसारे सात्र के सात्र हो चुके हैं। इसारे पाय करेगा।

कोर-कोर्ड करते हैं कि सरकार देख-विकास पानेवाके सामानीये ही देश विकासका कर्ष मी बसूस करेगी। यह नामसीका दर्क है। जैव बानपर पैयोंकी बरवारी भूमतनी पहेगी यो देश-विकास होनेपर क्यों न भूमतें ? इस मकारके नुक्तानके बीच तो हम कैठे ही है। इस पेया नहीं कर करते कि एक पैर बहीने बीर इसरा इसमें रखा मान बीर पन करते और क्योर, भूम और दुंच से परसार विरोमी है। बाज मारतीय कीनने महान पुरसाई करते पर कमर कम सी है। तब बहु पैसोंकी पिनती करने गही कैठेगी ऐसी हमारी बारना है।

प्रवासी विवयक्त पास होनेवा समावार मिकते ही बोहानिस्वयं प्रिटीरिया बीट पीटर्स वर्षके भारतीय विराहार कर किसे सथ। यह काम सूम हुवा। गिरफ्टार किसे सथ कोगींकी पुनवुनकर पक्का वया है और उनमें विवक्तर निकर है तथा उन्हें कानुनके विवस समाईक काफी सनुभव है। उन सबको हमारी बमाई है। वे बन्ततक प्रस्ते रहें ऐसी उनसे हमारी निगय है। उनके समझ हम रामसुभारका चित्र रखते हैं। बच्छा है वे बेस पार्थे उनहें देश-निकासा दिया बाय और इन पंक्तियाँके छपने तक वे कारावासमें विराजनात भी हो चुकें।

पीसे रह जानेनाके स्वा करते हैं इसके सन्तोपप्रद उत्तरपर सब समाया हवा है। अनरम स्मदसने को यह रूदम चलमा है, इसके किए उन्हें बन्यवाद देना वाहिए। अब हमारी सच्ची कसीटी होनेवाली है। अवर लोगोंको अपनी सपय और प्रतिष्ठा प्यारी है तो एक भी भारतीय जनी कानन नहीं मानया यदि माना हो इसके बराबर दूसरा दू ज नहीं है। इसकिए इसरा बाहे जो व ब सहन करना पढ़े किन्त बनी कानन हमसे वर्षास्त्र न होया ।

[वनसतीसे] इंडियन बीपिनियन ४-१-१९ ८

#### राजस्व-आवाताको ४ पत्र

**चौडा**निसवर्ग वनवरी ४ १९ ८।

मिएफ सी विषय राजस्य-बादाता (रिसीयर मॉफ रेकेप्यूज) जोहानिसदर्ग ]

महोदय

मरे संबने बबट में इस आध्यका नोटिस देखा है कि वदि ब्रिटिश मास्त्रीय १९ ७ के एशियाई पत्रीयन कान्त्र संघोषन अविनियम २ के भन्तर्यंत पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तृत न कर सकेंग्रे और बाब अन्य विवि-विधानोंको परा न करेंचे हो उनको स्वापारिक परवाने नहीं दिवे बायेंने।

मेरे संबको यह जी मालम हवा है कि कई बिटिय भाष्टीयॉने परवानोंके लिए प्रार्थना पत्र दिय ह और विविश्व परवाना शस्त्र भी है दिया है किन्तु उनको उस्त नीटिएके कारण परवाने नहीं दिवे गुने हैं।

र देशिय विकास सीर्वेड ।

२. बनुनालाः साधा मधनिश तांनीयीने तेनह विधा या ।

र सा राग्री ग्रारिया अलेक राज्यस्थाताचे काले कालने विवा था। काले किया था। "में काली नारको वर कराय नराग हु कि दे मात्रीय नारती, थी तार्थिय के ठाईकी कार्यको दिशा नरही हैं १९०५ के राज्या नराग हु कि दे मात्रीय नारती, थी तार्थिय के ठाईकी कार्यको दिशा नरही हैं १९०५ के राज्या-नरका नगोएको नरावींड कर्मान त्यारी हीते । जब अनुसार थी डीज सरस्वत विस्त कई स्वतर वा नरकार करते हैं बनार नारी तुपनि दिशे को हैं दिस है दिसी दूसी कार्यके रिस्बेंदी का बाते हों या म बाते हों।

" १९ ८ के सरवोंडी नहां करनेड तत्कलने करने बडाईल नोर्टल कानूनी दिवाका नहीं है। वस्ति वह केर है ती तुरना है वो भारती-सीरी बन्दकरों और स्ट्रान्स के दिन कार्नि कारतीय करते हैं। सा सम्बन्ध नरतार कारों नदस्या करतेस वा समूरी करते केरस करें करता करी करता

"तुत यह दुरामधी अवसरका लाँ है और वह वन मही-विति तमा की हो है कि मेरे बीजाई अपारितों है कि बमान पर महा हिहे किन परामें में होती वर्तकों बाहुब मेनीक बीजिया " . में कि साम्बर्ज में 15 एक कि c."

्रमीत्म में बाते संघडी ओरसे मानशे धवामें बीतवारिक रूपो निरंदन करता हूं कि
वृति विदिश्य भार्त्माचीर बहुत वहें मीन एतियाई बानुन गमीवन संधितयमधी मान्यरिक
प्रशादे वारण माननमें दननार दिया है और चूंति उनते तिए माना स्थापार वरत वचना
क्षेत्र नामन संदिरिक बान जीविधीतार्ममा कोई दूसरा धायन सम्भव कही है उन्हें दिना
गही परवानीक मिनस्मादंक आता बंधा करता एत्यर दिवस होना पहा है। में यह भी
वह दूँ कि मदि परवानीत सम्माद्य नामित्र बारत के मिया पाय भीर मात्र परवान मारी
वरता है। सात्र परवानीत सम्माद्य नामित्र वारत के मिया पाय भीर मात्र परवान मारी
वरता मात्र परवान स्थापाय नामित्र कार्यान के स्थापाय क्षेत्र परवान स्थापाय कमा
वरता किया मारा मेरी विदिश्य मार्मीय स्थापात होना र परवान त्यान निवास

भारत कारि [ईसप भियाँ कप्पा विदेश मार्गाय गंपी

[वर्षास]

स्टार ६-१-१९ ८ इंडियन बोरिजियन ११-१-१९ ८

५ 'स्टार'को उत्तर

[ पार्टानगरन ]

[गम्सन्य स्टार बोहात्मियाँ] स्टोन्ड

बाले एण्डिं प्रान्ता विदेशन वर्गे हर बार है

आंत्र कर कि नायनों इनका का कर है हजारे विकास मान्यायों तिए आही. इतिस्था सीच दिना इस आयोगकों आमें गानवा सरका मही है। कोहिंद इसका अनक यन करनी लागोंगर बहुतवी साहित है हो क्यों अर-साहद वानकों सपीत सरका बीचन दिना रही है।

ार्यका साथ क्या यह विश्वे दिवामा या नवता है कि या बात इन हर तन न भीव भी निर्मा पूर्व कर्या है जो बालो मार्याया लीक्स कारणा हमना करक क्या कि मार्या पुरिकार काम है। भागा कि यो का निर्मा के विश्वानी है। या नहीं में बाली कर्या है हम मार्थ केंद्रिक मुख्या है। हिस्स कर्या ।

में मार्थि हम बार्थ चार रियामा बार्ग्य है कि एवम मार्थिन क्यार अवस्तान मीतुराव रास्तान मारब बाब रियाहर है। इ.स. हमें वी विरोध कार्यमारे क्यार स्थे

t Yanger en en ven

विचारके परचात् यह गम्भीर संक्रम किया वा कि वे एपियाई कानुनके बाने सिर न मुकारेने। बान वह संक्रम काफी विस्तात हो चुका है। इस सम्मानक स्वस्थ नामित चा। मबहुरकी विनायर पुनी मुस्तकमानीके विरक्ष निर्दोचना तक शी विवेचकरों मोबूब बी बीर वह रोका विकायरका बाबार बहुनाई बाती 'खूँ। है।' मेरी वित्तम सम्मतियों सम्मीताके साव विचायरका बाबार बहुनाई बाती 'खूँ। है।' मेरी वित्तम सम्मतियों सम्मीताके साव विचायरका बायर बहुनाई वह स्व कानुनके विकाय सर्वात वामित कापति है। बीर वो सम्म प्रमोके बारा पठाई वह रस प्रकारको बायरिको सन्देखना करता है, वह अन्तरासावे प्रकट करोगे वह बायरिको बहुन रही कर पाता है बीर स्वस्थित स्वयंत सावारण कर्तव्यका पावन करोगे वहकल बीता है।

करान सप्तक होता है।

अब म बनताक सामने सामान्य नामिक आपत्तिको व्याख्या करनेका प्रयान करोंगा।

के बीर स एक ही राज्यके निवासी हैं। स के विवद बालसाबीका आरोप है। वसी

के बीर स रोतीने वारीपके सम्बन्धा संबंधिक वर्षको प्रांत की है बीर बाधसाबी
कभी सिंद नहीं हुई है सिरमर पी क बीर उसके उन्हेंचे करायों उसके कन्मों तथा

कभी सिंद नहीं हुई है सिरमर पी क बीर उसके उन्हेंचे करायों उसके कन्मों तथा

पर्ति क उसकी स्वीकार किसे करा है बीर उसी तरह स भी तो क बीर स बीरों

वर्षन-वर्षने मनवहके प्रति हिंदा करते हैं वर्षोंकि व्यक्तित्रत वसुनिवा वयदा हानिते अपसे
दोनोंने से प्रयोक वर्षों पीयन एवं बनतायालों साम बीरों कारण क्रमन पर्नेत प्रति कारण है।

वर्षा है। यहाँ क बीर ब' की बी स्विति है वहाँ वस स्वपनिवेध प्रयोक राध्यावारी

है। वाहें समुक मनवहके सिंदा कीरी मेंदाना प्रवास वस्तवा कन्मनकारी सपन मां हो

तो भी प्रवास वार्षिक बारांचि गई होगी।

यदि यह तम हो कि एवियाई शावना बहुत ज्यादा उन्होंबत हो नई है तो उनकी माबनाको कर करनेते बतनियंकि दिमानपर बातक प्रसाव पहनेते बनाय उनमें विद्याय उनमा होमा क्योंकि उनते कहा जायेना कि यदि एक प्रितिमित्त-विद्यान रोकी माबनाकोंका माबर किया बाता है तो उन्हों स्थितिकोंके पूरते वर्षकी माबनाकों माबर किया बाता है तो उन्हों स्थितिकांके पूरते वर्षकी माबनाकों माबर किया बातोंकी उन्हों पहनेता माबर किया बातोंकी क्यों पहनेता माबर किया बातोंकी प्रसाव है। कराय एक केशा बोड़ा है जो कुछ सम्मावित परिस्तितियों में सपने स्थारकों प्रस्त वर्षक स्थारकों स्थान स्थारकों स्थारकों स्थान स्थारकों स्यारकों स्थारकों स्था स्थारकों स्थारकों स्थारकों स्थारकों स्थारकों स्थारकों स्थारकों स

।হঃ ভাগনা লাহি

मा० ५० गांधी

[बंधेनीचे]

FETC, 4-1-19 C

t bocare e ge tre ter i

[बोहानिसवर्ग वभवरी ६ १९८]

लाज प्रातः सामान्यतः वर्तमान स्थितिके सम्बन्धमें और मुख्यतः प्रिवेरियामें उपनिवेश स्वित हारा विशे गये वनत्रप्रके सम्बन्धन स्वार के प्रतिनिधिके प्रेट करनेपर भी गाँधीने कहा जनतः स्वद्भा अंत सब प्रियाशस्मीको कृती कहते हु तब कशावित् वनको इस बानका कोई गयान नहीं होता कि वे स्वातीय सरकार और भारतीय समान वीगींदी सका करनके स्वकृत मेरे सर्गते भारतीयोंडी स्थिति किन्ती विषय कता देते हु। वे एसी भाषावा प्रयोग करके सान्ति। पाटनकी बोधा केवल अधिक चौड़ी ही नानते हु।

# १८८५का कामून हे भीर ज्ञान्ति-रक्षा भव्याहेस

अनरफ स्पर्देशन प्रायाना १८०५ के कानून है और धानित एवा सम्पादेशको निमा दिया है। १८०५ के कानून है से लिपायाचीका स्रायनन कभी नहीं क्या उनसे मायजीय स्पायाचिक स्वायाचीकों के अव क्षेत्र क्षेत्र कि सामा व्यवस्थान कराते जो सामा स्थायाचीकों के अव है पहिला स्थायाचीकों स्थान है पहिला स्थायाचीकों स्थान स्थायाचीकों स

#### प्रतिपन्धः सर्गामेका पद्यसा प्रयस्त

प्रसागार प्रनिक्त्यको बान भवन तभी नोबी नई जब यहाँ विद्या राज्य स्थापित हो स्था और ग्राम्ति रुपा कमानेचा जो वेचक राज्योहियों और कार्याप्यमित मुकावण कराने मिल जाता प्रसा जा नाराणींद्रा प्रसाण सेतनके मिल जाता प्रमाण जाता नाराण संस्कृत केता कार्या स्थापना सेती कर कार्या वास्त्र होता है। यहांद्र कार्या कार्या रुपा वास्त्र होता है। यहांद्र कार्या कार्या है। व्यक्ति कार्या कार्या है। व्यक्ति कार्या है। वार्या हो। वार्या हो। वार्या है। वार्य है। वार्या है। वार्य है। वार्या है। वार्य है। वार्या है। वार्या है। वार्य है। वार्य

र पर बीर लाव बारक केन रोगों पर ही बच्ची हिरोहें हैं।

र. रिजर "कतरव स्थानदा साम्म" दृष्ट १ -६१ ।

<sup>ा</sup> पात्रमा ≈िक्स्पी ।

वातचीत चभी तब वह सुप्ताव विया मया कि सान्ति-रक्षा बच्यादेसमें संसोधन किया बाये बौर वास्तवमें श्री अंकरते भार्त एकपितको एक विभेगकका मसविदा मेना भी वा। यह विभेगक पिछको एसियाई नौसी पुस्तिकार्ने स्था है। उत्पर किसीने विस्कृष्ठ नापत्ति नहीं की वी।

वेजीयन अधिकियमका शाहरम

जसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि भी साँगनेल कटिस सामन वा यमें । उन्होंने धान्तिरका बम्यादेसमें संशोदन नामंबुर कर दिया और वर्तमान पंजीयन विभेयक बनाया । यह एसियाइमेंकि सम्बन्धमें है और उनको एक विशेष वर्ग भानकर चसता है। भारतीबाँको इतनी विविक्त विव इसीसे हुई है। यह पूर्णतः सस्य है कि पहछे कुछ वर्गीय कानून बने हैं किन्तु ऐसे कड़े कभी नहीं वन।

एशियाइयोंकी कवित बाद

चपनिवेदार्ने ब्रिटिस भारतीयोंकी बाबके सम्बन्धमें बहाँतक संगठित गैर कान्नी प्रवेधकी वात है हमने जसका सदा ही सरदन किया है। एकियाई दफ्तरोंने काम-कानकी बोड़ी-ची बारकारीसे यह प्रकट हो जाना बाहिए कि कच्छान फाउक द्वारा मंबर किये गये परवाने चारी होतके बाब आकी परवाने बनाना प्रायः असम्मव था। वास्तवमें यो बात होती वी वह केवड इतनी भी कि कमी-कजी परवाने गड़त छोगोंकी मित्र वाते में नयोंकि के कोड़ानिसनर्पर्में एकियाई अविकारियोंको रिष्युत देनेमें सफल हो काते ने । जब ब्रिटिश मारतीय संबते इस अध्याबारको और सर आर्थर साँडीका ध्यान बारबार बाकपित किया तब वै विकारी हटाये पत्रे। जब म यकत कोनोंकी बाद कहता हूँ ती मेरा शास्य यह नहीं होता कि वै इस परवारोंके अधिकारी म वे अस्ति यह होता है कि इस सोनॉको परवाने पहछे केनेका अधिकार न था। मैं कई पुराने चरनाविधोंको जानवा हूँ जिनको अपने परवाने स्पर्न बेरेपर हो मिल एके से। फिर भी में एक काएक बैंग से बीर उन कीमीक पास से बिनका जनमें उन्हेंब ना। इन बविकारियों के बुमास्त्रे बहुत बड़ी-बड़ी रकमींका नारास्पार्य करते से।

में इस बातका बन्दन बोर देहर करता है कि हवारों मारतीय जिल्हें इस देसमें भानेका कोई मिक्कार न या यहाँ भनभिद्रत क्यारे भा गये हैं।

प्रतिनिधिने भी गोबीका स्थान भी स्मर्शके इस वरतम्पकी और जाकरित किया कि मारतीय पंजीयन करानेके बजाय देशते कते गर्य । भी गांचीने उत्तर दिया कि धनमें से ब्युतसे कोपोंकी इस देखमें रहतेला पूरा अधिकार वा --- धनके उस अधिकारपर कोई तन्तेह नहीं किया जा सकता था -- किन्त उनमें इस मुसीबतका तानना करनेकी शक्ति न थी।

र वैद्रित बंबर, राम्याम सरदारक बतार्व बद्धवित्व समित, विवास वर्रवाके सरस्य । १. बीरमिन्तरीके राज्य नजबं, १९ १-३ । रास्तराक्ष्में मानदिक सामकीके स्वासक क्यानिस्थ-समित १६ १ मारी में राज्यात विश्वन परिष्ठे पतिनित्त । विश्वन के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्तक कार्याक्ष के प्राप्त देवा। "वैश्वानित वरीक्ष" न्यायोक पति कर्षे वृत्त करात्र था और "वरात्र देश क्रान्तक अवस्थित वरोत्र में विश्वन कराया था। देशित पश्चिम मार्थिताहे स्वत्यास्त्व इतिहास नन्यात्र १ । वे वहिन्द वर्ष्ट्र वेदीन सुमारिके प्रमान निर्माण वे । व क्यारेस स्वतित स्वतान त्या या है करते दक्षिणे

भीरों और कार्याधींक शिव क्यान्साका होना करूमा वा दिश्य एक व. शा ४८२ । मीडिसिय पीककीने करें "कोर और इर स्परिशासियोधी कर क्षीमान बाचा" करा था । a ex est perceit helitis mely

यांच वर्तमें १५ कोगॉपर मुक्समें चकाये गर्न हैं इससे प्रकट होता है कि मार्यायॉका तर्क ठीक है कहीं वह कभी प्रवल किया गया है सालि-एका सम्मादेव उसका साला तर तर तर किया गया है सालि-एका सम्मादेव उसका साला तर तर तर किया गया है सालि-एका सम्मादेव उसका साला तर तर तर किया मार्याय तर किया मार्याय का साला है। यह मी स्वरण वाता वाहिए कि इन मुक्समीं से उमासावद हूं ये। यह चक्की करना सामक ही कि १५ नवस्तर १९ २ कीर २८ फरसरी १९ ३ के त्रीय ५१३ कोरोंकी साथ मार्याय हो कि यह साम साला हिए कि यूत-समायिकी सोमाक तुरस्त का सामि सालि-एका सम्मादेव मोनून वा किर भी मोग स्वतन्त्रवाहुंके साने। ऐसे ही मार्याय मार्याय के तर से निर्देश में गये कि किसी भी साल्योयको परवालें किया न तर्वार विकास के तर से निर्देश में गये कि किसी भी साल्योयको परवालें किया न तर्वार विकास के तर से निर्देश में गये कि किसी भी साल्योयको परवालें किया न तर्वार विकास के तर से निर्देश में गये कि किसी भी साल्योयको परवालें किया न तर्वार विकास के तर से निर्देश में गये कि किसी भी साल्योयको परवालें कि से वाह के स्वर्ण कानाम से निर्देश प्रवाल है कि बेचार मार्यायोगें कोई कोचानको गये की व्यक्त सकत है पहले के साला से से इक साला से ने इक तर से साला से तर साला से से इस से से इस साला से से इस से

## चैमुडियंकि निकान

यह पूछा कानेपर कि क्या परहें वेंगुक्तियोंके निश्चलीके वारेमें कुछ और कहना है भी पांचीने क्या:

वनरतः स्मर्थने इस प्रवालीका उस्केस करते समय स्माप गर्दी किया है। वे बानते में कि मेंपूकिमीकी कान मुख्य सामति कमी नहीं रही है। सब मेंपूकिमीकी कान नियमेंद्र समानेका मारण होगी नमीकि हैगरीकी पुस्तकने मनुसार, विश्वपर बनरास स्वयूक तिर्मेर रहे हैं मेंपूकिमीकी कान केनक उन्हीं अपराधिमांति सेनी आवस्यक होती है वो सप्ती विमाद कमातार किता है ते बोर हासिए विमादा माहिक्स करते होता है। दुस्तकर्में स्पर्ट बतामा नमा है कि बिनास्तके किए मेंपूर्विक मिक्कान कियुक्त काकी होते हैं। यदि कोई भारतीम बननी विमाद्यक किया मेंपूर्विक मिक्कान कियुक्त काकी होते हैं। यदि कोई भारतीम बननी विमादा कियानिका साहस करें तो बहु तकार्थ निर्मेश समानेका स्वाप्त क्षेत्र होने हैं। यदि कोई स्वाप्त करते स्वाप्त प्रवाधिमांकी मुखीम ने होगा। प्रवाधिका स्वाप्त स्वीप्त है कि वह ऐसा विश्व करने हों पूर्वि सुनिया है कि वहीं कियुक्त है बाहत होने हिस्स है।

#### मक्य भागति

१ देखिय बच्च ५, इब ४२४ पर विकासर १९ व की काम समाने पात सवास केंक्स ४ । १, देखिय बच्च ६, इब १, ३ ६, ५० १२७ माहि ।

11

करनेका महि वह सिद्ध की का सकती है तो समय है। उदाहरवार्व निम्न मुद्दिक सम्बन्धमें गराही केनेके किए उन्न स्वायाक्यके एक स्वायाबीचकी या बोहानिसवर्गके मुक्य स्वायाबीचकी नियुक्ति क्यों न कर की कार्य (१) क्या चोरीसे प्रवेसका कोई संपठित प्रयत्न किया क्या है? (२) त्या श्राणि-प्सा अभ्यावेश कोलेशानीले प्रयत्नका सामना करनेले लिए पर्याप्त है? (१) त्या पूर्ण पितालाले सिए वस मैनूबिमीली आप केनी आवस्पत है? (४) त्या प्रवासी प्रतिबंदक सोलितसम्में बोहासा संबोधन करके पूरी सिनाल्य कराना सम्मव नहीं हैं?

सीचे मुद्दे बारेमें उन्होंने बताया कि हम सामित-रसा सम्पादेशको स्वायी करते दिवल संहिताने नहीं एक सकते किन्दु प्रवायी-प्रतिवालक कविनियमने कुपतास ऐया पंजीवन किया वा सकता है जिससे सरकार सब एसियाइगॅडो को अन्यवा निषिद्ध प्रवासी हो वायेचे विक वस्तु प्रमावयन वे सके। ऐसे संयोजनो वनिवासीसका कर निकल स्रायेगा और हम मनावसक वर्गीय कानुन्ते भी वच बार्येंगे एवं वह निश्चय ही एक एशहसक कानुन साना जासेया । चराना-धशकाना

# भी गयीने कहा

कराते-बागकानके सम्बन्धों में केशक मही कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकारकी वासीरिक बोर-अवसंस्त्री नहीं की वह है हो विश्वप्रदेशि अक्शाब और बहिस्कार बनस्य किया क्या है। किन्तु बबतक मास्त्रीय बनाकामक प्रतिस्थेगी रहते हैं तबतक मुखे ऐसे मार्गिट वयनेका न्या है। । इन्तु जबतक साराताय जनाकामक प्रतिराद्या एक है तबतक मुख एस गानेथ वरणका कोई उपाय दिखाई नहीं देशा। वरण व्यक्तिगत जनुभवके जावारण में यह कहात है कि किस भारतिमंति प्रवीदन करा किया है उन्होंने भी इशक्ति कराया है कि वे जपनी उपनिवेदारें एनकी अभिकाराको बया नहीं तके हैं और इशक्ति नहीं कराया है कि वे व्यक्तियमको प्रकट करते हैं। जिस कोगोंने सबसे पहले पंजीवन कराया उनमें से एकने इंडियन बोपितियन को एक सम्बा पत्र किसा है जिसमें इस बातपर खेब अकट किया है कि उसे पंजीयन कराना पड़ा। उसने सामान्य समाजको संबर्व बारी रखनेके किए प्रोतसाहित ार उठ नवारा नेपारी पड़ा उठण काराय काराया उत्तराया उत्तराया उत्तराया है। हिया है बीर पंतरिकों एउनकारों काराया की है। मेरे पाए ऐसे बहुद-से पत्र हैं की मूझे इन मोपीने मिन्होंने पंतरिकार करा किया है, व्यक्तित्वक क्यते क्षित्र है। बौर बहुिकारों क्या हमने बोकरोंका ही बोडा-बहुद नमुक्तरा नहीं क्या में यहाँ प्रसादा कि हम उछ हरक मार है बिस हरक मेथक स्वादनी सम्बन्ध सेमार यो में।

### चनरक स्मदसका वक्तव्य

#### भी पांचीले जावे कहा:

नवार्यों हाए धमानकों बोजा दिया जागेने सम्बन्धमें मुझे बोद है कि जनरण स्मर्द्धाने ऐसी बाद कही है। में दिसी लखनते अपके विभा वह धरता हूँ कि यह कानून खोलीक वीच काले माहे स्थान की स्मारक दोग्यर विभाग किया माना है और उसका लगावर वका एक बायण पानिस्तानों को दिस हुआ है। वीच तार्मी हुई सम्बन्ध में बोध एकची स्वतान में की यह इस है। वीच तार्मी हुई सम्बन्ध में की यह एकची सम्बन्ध में की यह एकची सम्बन्ध में की यह इस है। वीच सामें हुई सम्बन्ध में की यह एकची सम्बन्ध में की यह एकची सम्बन्ध में की यह एकची सम्बन्ध में की सम्बन्ध है। यह सोमी सम्बन्ध में सम्बन्ध में की सम्बन्ध में सम्बन

हुमारे मुट्ठी-मर हिटिय मारतीय एका गंके नायपर फिय यमे व्ययमानके विरुद्ध एंग्लागंके किए पिल्लामंके तो वे बतहाय छोड़ दिये बायेंगे और उनकी रताके किए एक बेंगुओं भी न उठाई कारोगी । बहु बन्ध-पिल्लागं हो एकता है किन्तु भ उठे कायम रहना पाहता हूँ। मेच विकार जायेंगी। बहु बन्ध-पिल्लागं हो एकता है किन्तु भ उठे कायम रहना पाहता हूँ। मेच विकार जायेंगी। बहु बन्ध-पिल्लागं करने वेधवाधियों के एक हम्य उन्हां की हो में पाहता है। में निरुप्य ही इस बन्दीमानके कुछ नताकों रत्य पुक्त में कमानका स्वारत करता हूँ। इससे बनस्क है कमानोकन के कुछ नताकों रत्य पुक्त में समानका स्वारत करता हूँ। इससे बनस्क र रहे हैं मा बहु विज्ञ को मारतीयों के प्रमान किया कारोगं कि बन्ध को कि हम कानुनका विदार बाय है। मारतीयों के प्रमान किया वार्य हो का कि विकार पाहिए। उनके विकार पाहिए बाहे कि उनकी गम्मीर सराम्य के समाने के स्वरा कानुनका करते हैं। वे वेचक यही बाहते हैं कि उनकी गम्मीर सराम्य स्वराण कारते हैं के सम्बन्ध कारते हैं कि उनकी गम्मीर सराम्य स्वराण कारते हैं के सम्बन्ध कारते हैं कि उनकी गम्मीर सराम्य स्वराण कारते हैं के स्वराण वार्य हो मीर है जब मी सरकार कारते कारते निकेश करते हैं। वे वेचक वार्य हो है भीर है जब मी सरकार कारते कारते निकेश कानुनका करते हैं। वे वेचक साही बाहते हैं कि उनकी गम्मीर सराम्य स्वराण करते हैं। वे वेचक साही बाहते हैं कि उनकी गम्मीर सराम स्वराण करते हैं और स्वराण कारते हैं कि उनकी गमाने स्वराण कारते हैं। वे वेचक साही बाहते हैं और है जब मी सरकार कारते कारते हैं। वेचक साही बाहते हैं और है अपने साही सराम करते।

[अंग्रजीये] स्वारः ६-१-१९ ८

# ७. मेंट 'दामाबास लीवर'को

[जोड्सनिसवर्ग जनवरी ६१९८]

इम्सवान नौडर के एक मितिनिधने भी पांचीते कम नौट को नौर पिछने ग्रानिवारको मैचिकम बनरक स्म्युसने वो भावन दिया वा उत्तरर उनके विचार बानने बाहे । भी गांची इस विचयपर विचार-विभिन्नको किए राजी हो नये भीर बोसे :

६४ में राप्ट कर देना बाहुता हूँ कि भारतीय बनरक स्मट्स या किसी दूसरे उप-निवेधवासीका विरोध नहीं करना बाहुते और न वह सम्मानपूर्वक समझौतेक रास्तेमें रोह

11

सटकाना चाहते हैं। प्रास्तीय इसे स्वीकार करते हैं कि वे एक ही चत्रपर इह देशमें रह सकते हैं बोर बह यह कि वे हिम्मिल कर शास्त्रिपूर्वक काम करें बौर बचनी मर्याहामोंको भी समझें। भरी नम सम्मतिमें उन्होंने यहा इसी माचारपर काम किया है बौर मके ही इसके विपर्धेत चाह पैसी बात कही चासे वे सब भी कानूनके पात्रपर द्वास्थवाकवासी वने हुए हैं।

[भेंट करनेवाला ] पह बात उनके वर्तमान बनाकानरु प्रतिरोजके बच्ची किस प्रकार मेल बाती है?

[गांपीनी ] बनाकामक प्रतिरोज एक ऐसी बातके प्रति तिस हम सही हो या पक्ष्य सपमानवनक और वामिक इंप्टिसे सापतिवनक समयते हैं हमारा सम्भान्त विरोक्तर है। हुमांस्स करात सम्भान्त विरोक्तर है। हुमांस्स करात सम्भान्त हमारा सम्भान्त विरोक्तर है। हुमांस्स करात सम्भान्त सारा प्राचन यह प्रवट करात है कि उनकी मारातिय मानानकी बात ति स्थान नहीं है। म यह बात विना सकोचके कहता हूँ कि उन्होंने को तथा दिसे उनका उन्होंने हुए कम्पनन नहीं किया है। उसाहरके सिए, वे देखों एसियावसीके संगठित क्यों प्रवेश करते हैं। विराव मारातियोंने कोचले में से विक्रम करता है। इसके ये मारातियोंने कुके किये हमें देखें विक्रम करते हैं। विरोक्त मारातियोंने कुके किये हमें प्रवेश नहीं किया है। इसके मारातियोंने कुके क्यों हमारावासी संगठित करते में से सिंद स्थान करते हमें से से सारातियोंने कुके क्यों हमारावासी संगठित करते हमारावासी संगठित करते हमारावासी संगठित करते हमारावासी संगठित सारावासी सारावास

### **सूक-श्चिपकर** प्रवेश

कुर-किरकर प्रवेषके बारोरका बाधार वह रिपोर्ट है जो यत वर्षी प्रकाशत हुई वी।

एसोर्ट क्या बरानी सर्वता कराती है और उससे प्रकाशत है कि शिरपोर्ट हो। तोच वर्षीक मेतर १५ की पॉक्स जाबात किया बासा प्रकार कराता है कि शासिकत हो। तोच वर्षीक मेतर १५ की पॉक्स जाबात किया बासा प्रकार कराता है कि शासिकत को स्थापिकत कराता है। तोच कराता है। की उसका कराता है। तोच उपित्रवेषमें कोई माराजीय दिना परवारका मिक्स है जो उसे अपनत जासन-अपनत विकास वाता है। वेदिन वीर पहले के पहले दिना परवारका मिक्स है जो उसे उसका अपनत जासन वाता है। वेदिन वीर पहले के पहले दिना कराता है। वेदिन विवाद कराता है। वेदिन विवाद कराता है। वेदिन विवाद कराता विवाद कराता है। वेदिन विवाद कराता है। वेदिन विवाद कराता विवाद कराता है। वेदिन विवाद कराता विवाद कराता है। वाता है। वेदिन विवाद कराता विवाद करा

रे रेक्टि क्या ६ का १९४-२९ और १११-१४ ।

बनत्स स्मत्य वासी परवानों को बात करते हैं और उसी सीसमें मह मी कहते हैं कि यह बताना करिन है कि कीन परवाना वासी है, कीन सवसी। मह विकट्ट वहनी बात है। बनुमतिनक अनिकारियों के पास स्वता एक मितन पहता है, विकट कहन्य बनुसी बात है। बनुमतिनक अनिकारियों के पास स्वता एक मितन पहता है, विकट साम स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान की में बातना है हुक महीने हुए, बर्टमान पनीस्कर रखार के पढ़ अपिक साम सितन में साम है के बितन के पतान करने के पतान करने के पतान की सितन की साम कि साम के उनका उपयोग नहीं कर पाने। उन्होंने न केचक स्वतान पैसे न मान सितन मेरा विकटा मी बोई। वह सिकारी अब रह देखों नहीं है अधिक मेरा विकास है कि की मोकों काले उन पुरुत मीर यह इस करने बार कि उसका पहुरत मान है। है है मान गया है। बमर्च मान सितान मेरा प्रतान की साम सितान मेरा प्रतान की साम सितान मेरा स्वतान की स्वतान करने साम कि उसका मान पहुरत मान की है। बात की उस मान सितान की सितान मेरा सितान मानिकारों । वे बोहानिकार की साम की है। बातन कि सितान सितान करने से प्रतान नहीं दक्षिण हो के पतान मीर सिता करते थे।

#### परतासांकी साझसाजी

वालसानी इस वर्ड होती रही है। उपनिवेध-समिनके पास बोहानिसमके एशियाई अभिकारी उन प्रार्थियोके नाम मेनते रहे हैं निम्हें ने परमानोंके किए उपमुक्त समझते थे। उपनिवेख-समित ऐसे परवानोंके विये बानकी सबूधी बेते खें हैं। अफिन में नाम अवसर नक्सी होते में मधीप परवाने बाकायदा जारी किय बावे में और उनपर सही राही बाँगठीके निधान या हस्ताक्षर भी झांते वं। इस प्रकार जो सोज देखमें प्रवेश धानेके अविकारी होते में उन्हें प्रवेश पाने अनवा अपने दावोंपर निवार करानके पूर्व सम्बी रकमें देनी पड़ती भी। इस बातपर सर बार्बर कालीका स्थान तीन बार मार्कावत किया गया और सन्होंने मन्तर्मे मुख्यमा चळावा जानेका जायेख दिया। मुख्यमा तो असप्तम रखा छेकिन सम्बद्ध सबि कारियाका निकाल दिया गया वर्षोकि उनके विरुद्ध निमानीय स्तरपर इल्लाम सिद्ध हो गया ना । श्रीकृत इत बादोंसे यह मासूम होता है कि धान्ति रक्षा अध्यावैस क्रियता कारगर रहा । मूस-पैठके नारिय (८८५ के कानून १ की बात उठाता की उठी क्यांनित बतकाता महिको गास्त इंसी सामने काना है। उछ कानून १ की बात उठाता की उठी क्यांनित बतकाता महिको गास्त इंसी सामने काना है। उछ कानूनका जहेंच्य एसियाई प्रवास्तर केंद्रुस कानाता क्यों नहीं वा। वह सिंद हतना कहता है को कीय हर यकतवर्गे स्थापारके या इस्टर सहस्तते वस याते हैं वे अपना नाम एक निरोप पनिकामें वर्ज करानपर बाम्म हॉमे। इस प्रकार टान्सवासमें न्यापार करनेवालींने व्यक्ति-कर वसूच करना इसका उद्दूष्म या वसीकि भारतीय पंजीयन कपाने था कुछ पुक्त देनके कि पूर्ण मानवार कर गुर्के कपाने था कुछ पुक्त देनके कि भी मानवार नहीं से। आपतीयोंका प्रवास ततना हो मुक्त का दिनता मुरोपीयोंका। एमे प्रवासको सीमित करनेका प्रस्त धानिकी वारणा होनके बाद क्या बोर तब धानित-समा सम्पादेशका बरवीग विकर्तक अनुचित करमें एधियाग्योंके प्रदेशको कार नार पत्र कारायाच्या नार्याव्यक्त काराया विकास व्यक्त व्यक्त पत्र व्यक्त प्रकार पत्र कारायाच्या कार्याक्त क रोजनके सिए दिका नया। काराय कुछ मी हो यह मुझान दिया गया कि शासित क्या कम्यादेवर्गे प्रधीपन होना काहिए। वंधीवनका मधिकार नार्यावाममें एपियावर्गित सम्बन्धित दियान नामक सरकारी रिपोर्नेक पुरू ९ पर मिकता है, जो नत वर्ष प्रकापित हुई है।

रे वह बल्डबर्ने स्वारी १९ ८ में मद्यक्षित हुई । देखिए "सीकी हुलिया" पूत्र १ ११ २ ।

ŧĸ

पंचीवनकी कार्रवाद विकक्षण जीवत होती और बिटिस मास्त्रीयोंको सिकायतका अवसर न होता। उसी समय १८८५ के कानन है के संस्थानका एक मत्तिवा मी सुद्धामा गया वा।

#### नीति पद्मापक बहासी

मुझे बचरव है कि चनरक सम्हणते इन बातोंकी नरावर वरेशा की है, और विधिय मार्ग्याचित अपने अन्यक्रालके दिवस बावरण करनेको कहा है। कोई भी उनसे पाई कोशा करणा कि बनतक उनका मुख्य प्येत नव्यत् उननिवक्षेत्र प्रयोग मार्ग्यात या परिवार निवार्गाकी विभान्त सिख होती प्रयोग स्वत्य एक सुख्य स्वित्याकी सरकार रावा बहुस्वक पूरोग्योगि प्रतिनिधिक नार्य उनमें इतनी बाजीनता और बचरणा होनी चाहिए वी कि वे बार्ग्याचिक मनीमावका बावर करने । इसे वे क महीने पहके भी कर स्वस्ते से और सब सी सब हो स्वत्या है।

किन्तु भी भाषी जनरक सम्बन्धका कम्प आपके क्ष्मनते बहुत निम्न है।

### भैगुकियोद्ये छाप

मह दूधन वालेपर कि मैंपूलियोंकी कार देलेके विषयमें वास्तविक आयोश क्या है भी गांनीले नपना नत न्यन्त करते हुए कहा कि इस विद्याको केकर बहुत-सा कावल सीर कोमती स्थाही नस्त की का चुकी है। फिलु यह कमी मर्तस्य कठिनाईकी बात नहीं प्री। बास्तवर्मे बेशक्सिके निमान स्वेचक्या विषे वाते पते हैं।

परणु रहीं बेंबुक्सिकों कापपर बड़ी सम्मीर आपित है, क्सोंकि इसमें कपरामीयनकी बू बातों है। ई बार हेनरीकी किजाबके मुताबिक रहीं सेंबुक्सिकों कापकी यकरत केवक अपरामियोंक वर्गाकरफले किए ही पढ़री है भारतमें बनेक विभागों में अधिसाति केवें बेंगुर्के तिश्वात मोंने बाते हैं। किन्तु गतियोग यो स्वयं एथियाई विभिन्नियमके कारण उस्प्रह्मा हुआ है। आपतियों विनित्साकि प्रकासित और बीपित किम बानके पहुके उठाई गई की।

शव को पांत्रीसे बनरफ स्मद्स हारा वमारियोंका प्रस्केत किया कानेकी बातपर वरतस्य देनेको कहा पया तब बन्होंने कहा कि यसकी सिवा इसके कुछ नहीं है कि बिन भारतीयोंने पंत्रीयन प्रमाणपत्र किये हैं उनका सामाजिक वहिष्कार किया कामें और मुझे इस बातकी बड़ी बाईना है कि ऐसा बहिन्कार सोची के नहीं पक्षेया। जिन एदियाइयोंने अपना पंजीयन कराया है उन्होंने करेक बार स्वीकार किया है कि उनसे मनुवित कार्य हुमा है। यह बरके मारे हुमा है न कि कारनुके प्रति सम्मानके कारण।

मारे हुना है न कि कारनुके प्रति कामानके कारण।

ननरक सम्पक्ती यह जाओनना कि नेताबीने बोबा दिया है हुर्मामपूर्ण है। बहांवक मूसे
मारुम है किसी भी नेवाने किसी भी भारतीयको नहीं बराकाया। एपियार कानून ज्ञून साह्य के किसी भी नेवाने किसी भी भारतीयको नहीं बराकाया। एपियार कानून जनून
मारित करके जनतायालमें बोगा वा चुका है। वही वरकार हारा दिये वानेवाक रोस्ताको
सात मारायीय प्रमानके सामने निस्ताबीह एकी मई है और जनवक वही सरकार मीर हिटिय
स्वापनें मेरी आस्था वर्ती हुई है तहक में अपने देशमारियोंके सामने उसे रखता है एर्येगा।
स्वन्या मार्थ मुझे यह दिखे कि अपनी पूर्व प्रिवाकोंके वान्तवह समस्यने स्वार्थ मेरित्य
समानका सर्वेचा परिताय कर दिया है से बात दूसरी है। बनरक सम्हर्यने हुमारे प्रतिदिश्व
समानको हुकियोंकी कमात कहना जमित समझ है। यह कहारि न माना कार्य कि मारातीय
सम बातोंको नहीं जानते समझ उन्हें स्थि पांच नहीं पहुँचिता हो है मारायों में जनरफ
स्वर्दाके एक-एक सम्बन्ध कही चल्चका और सातुक्ताके साम पहा है और को पढ़ नहीं पार्च
स्वर्ति उसका अनुवाद सुना है। यह कहना मानस्यक नहीं है कि इन सम्बन्धि उन्हें समानक
सीम हुना है। बचक ने विशेष्ट मारातीयोंको हुन्क सिन्ते हुनीए सहीवक उनकी स्वरत्यका
सीर सानिनात सावायमनका सानम्ब है, उन्हें विशिध प्रमादी परिपूर्ण है सिन्तव हैनेस स्वरात्य होता होता होनेस स्वरात्य होता होता होना।

#### नेतागव

नगरक स्मर्थने नतानौंपर हाथ बाका हयके लिए मैं उन्हें साधुनाय विसे बिना नहीं रह एकता। बह उन्हें सबसे पता चक जासगा कि मारवीय विरोध क्षणा है था मुखा। प्रश्न यह है कि क्षणा के मारवीनों या चानके बाद स्माय करेंगे? अववा वे जयनी जनवरस्त पासित वन गुरस्मर मारवीयोंको कुचकरेंसे क्यासंग निवाहोंने ट्राम्बतक समायके निवी भी बंदाको क्यों कियी प्रकारको हानि नहीं पत्रेचार। नैताबोंकी बात चन्नी है स्तर्किय मुझे यहाँ इस बातये वहार हनकार कर देशा है कि उन सबस वो पिरम्नार हुए ह बानयोकनमें प्रयस्त भाग किया है। स्वर्गितिय है कि कुकने तो बानिश्यमके सम्बन्धनों करी कोई काल गड़ी किया। बीर

८. देविर " बनरक संस्कृता शक्त " क्षा २०-२१ ।

26

वो कोग सरकारी नौकरीमें हूँ उन्हें नौकरीसे बर्बास्त करनेकी धमकी देकर पंजीदन कराने पर नर्पों बाध्य किया बाता है[?] मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि शरकारके विविकतर भारतीय गौकरोंने जिनमें से कुछ सम्बे बसेंसे सरकारी गौकरीमें है पंत्रीयन करानेके बनाय बर्सास्त होना स्त्रीकार किया है। किन्तु सदि सह बात सक हो कि बालोकरको केवल नेताओंने ही बारी रका है, सो फिर रेसोंमें काम करनेवाके मारतीम मजबूरों तक की वर्षास्त करनेका इतना सक्त रास्ता क्यों वपनाया गया है?

इतके बाद भी बांबीने बनरल स्मर्तके उपराहारात्मक सम्बोकी और स्मान बाकवित किया और कहा कि बन्होंने एक ऐसा सिक्कात निकपित किया है कि पदि बसे सामान्यतः अमलके योध्य मान क्रिया कार्य तौ उसके फ्रमस्थक्य स्वस्य या अस्वस्य हर दाराके मान्योकनकी इतिकी हो बामेगी। बनरक स्मर्तने फरमाया है कि आव्योकनेंसि किसी कानुसर्गे कोई फोरकार नहीं किया जा सकता।

समी बमावाको प्रभावित करनेवाके सर्वेद्यामान्य कानूनॉका विकार न करें वो मी में नटाक मंत्राविकार कानूनका उवाहरून पेस कर सकता हूँ दिसे भारतीय समावके तर्कसम्पत विरोध भीर तरकाकोन उपनिवेद्य-स्थिवको सिकायहीयर बदकना पढ़ा या और यो मी वव भव नेटाण स्वराज्य प्राप्त कर चुका चा। मेटाल अवरपालिका अविनियमपर सभी सम्राहकी स्वीष्टिति निस्तती योव है। मेरी नाम सम्मतिमें बिटिय सामान्यका सच्या नव इसमें है क पह कोई सम्मानपूर्व समर्थाता कर के बीर अस्पर्धस्वकों पिकावरों जीर हर्षण्य-मिसेयत जब के काजीर जीर प्रतिनिधिताहीन हैं—स्थान है। ट्रान्यसक नगरपाधिका अस्पादेशको देश करते समय पर रिचर्च तीकोसनने रंगसर कीचों हाए पास कानून अस्तीकर कर दिया जानेका जवाहरन दिया वा । जडाँदक मुझे मासूम है वह कातृत उत्पर कभी काच नहीं किया गमा है।

बनरक रुसदसके साम भारतीय सनावके नेताबॉने की अनेक मुताकर्ते की उनके वारेसें आपका तथा कहना है? तथा आप किसी मैजीपुर्व सकसीटैपर नहीं पहुँच सके?

बहरिक मुझे सासून है मुकाकार्वे मनेक नहीं हुई। मुझे वो एक की हो बबर है। में इतना बेधक बानता है कि उन्होंने बिटिस मास्तीयों हारा किये वसे समझीतेके हर प्रवरणको बार-बार कुमरावा है। यह विसक्तम ठोफ है कि हर बार प्रस्ताव एविमाई शानुनको पर किया बानेको बुध्टिस रखा बादा पहा है। मारतीमिक किए जो देखरमें विश्वास रसते हैं बौर जो अपने समग्र प्रस्तुत सारी बार्वोको जान केनके बाद बम्मीर प्रतिशास बाबग्र है कोई बम्प मार्व हो ही नहीं सकता।

क्या प्रस्तुत कठिनाईनें से निकलनेका कोई सम्मानपूर्व मार्च नहीं है?

भारतीय धराधे अविनिधमके महत्त्वपूर्व बहेरमींको पूरा करलेकी तत्त्वता विवादे रहे हैं भवीर वर्गानवेदमें रहनेका हुक स्वनेवाके विदेश भारतीयोंकी पूरी-पूरी विजासके किए

र वेजिल क्षेत्र इ.स. १६८ । ६ विकासम्बद्ध सम्बद्ध ।

एरकारको हर तप्यूकी मुनिया देतेके किय तैयार रहे हैं। यह साधित रसा वस्पायेयके कर्णार्य स्त्रेकपृत्येक किया था प्रकरा था। अब वह बस्पायेख क्षमण रह ही हो चुका है बीर मधि प्रिस्ताई विश्वित्य मी रह किया बातेको है दो उसे पूर्णत रह करना होगा। ऐसी हाक्यों किलाई वाहर निकल्पनेता एक ही स्पावहारिक मार्ग है वर्णत एंसफी करामे प्रमाये प्रतिवन्यक विश्वित्य हुए प्रकार संस्थित क्षमण प्रमाये प्रतिवन्यक विश्वित्य हुए प्रकार संस्थित किया बावे कि उसमें विश्वासके किए बावस्थक बाएसमिता भी समावेख हो वासे और भारतीय समावने १६ वर्षेय कम उसके मानाकियों क्षम क्षमण प्रमायेक्या किया अस्ति स्वत्य हो वर्षे वर्ष सक्ति क्षमण प्रमायेक्या क्षमण क्षमण प्रतिवन्ध क्षमण क्षमण स्वत्य क्षमण स्वत्य क्षमण क्षमण स्वत्य क्षमण क्षमण स्वत्य स्वत्य क्षमण स्वत्य स्वत्य

कड भी गांबीसे अपने प्रस्तावको स्पन्न करनेके किए कड़ा नया तब उन्होंने कड़ा, प्रवासी-प्रतिकासक अधिनियममें ते जिसके सन्तर्गत मन्त्रीको वेशसे निकाकनेका प्रवत व्यविकार प्रान्त है सभी काम निकाले का सकते हैं। सन् १९ ७ का एक्रियाई कानून संशोधन अधिनिजन विक्कुक हुडा दिया बाये और प्रवासी-मारिक्लक अविक्रियममें चोड़ा-सा फेरफार कर दिया कार्ये जिससे हर एकियाई एक निधित प्रवासी वन कार्ये। इसका वर्ष यह हुआ कि उसे उस बास्त्रमें यह सिब करना पडेगा कि यह द्रपनिवेशमें रहनेका हकशार है। अनर वह शान्ति-रक्षा अध्यावैसके अवना १८८५ के कानून व के अन्तर्गत दिया पंपा प्रमानपत्र पेत कर सके तो उसे अधिवासी प्रमाचयत्र दिया कारोगा। यह अभिवासी प्रभागपत्र उसके पास पहुत्तेके मौजूद प्रमाणपत्र तथा अन्य कागज-पत्रींकी चचह के केया और इस तथे प्रमाधपत्रमें प्राप्तकर्ताकी सिनास्तके पर्याप्त प्रमाण हो रहेंगे ही। सोबह वर्षसे कम समके बच्चेंके किए जनिवासी प्रमाणपत्र केता आवस्थक नहीं होता चाहिए; किन्तु जनके विभिन्नावकीको और माता-फ्लाबॅडि नाम बारी किये गये अविवासी प्रमाचपत्रींपर ऐसे बच्चोंकी नाम और तफसीसके साय पूरी निवदी ही बायेनी। ऐसे अभिवाती प्रमानपत्रींती वारीव-करीकाली रोक-वामके लिए प्रवासी अविनिधममें काफी कठोर व्यवस्था मौजद ही है। भी गांधीने कहा कि इस मोजनासे सरकारको को जिल्ला उचित है सब मिल बायेमा — अर्जात इससे पृक्षियाइयाँका बाना एक बाबेगा तथा प्रत सब धारतीयों और प्रशिवादयोंकी परी बिनास्त तथा पंजीवनकी व्यवस्था हो बायशी जिल्हें वहाँ रहनेका अधिकार है।

वस्तर कहा प्या है कि द्वारवाल वृष्टि देवके भीतरों हिस्ते स्थित उपनिषेध है ह्यानिए वहुँ
केप या नेटावको उपन्न प्रवादी व्यक्तिमम नहीं हो चकता। मेरी चमसमें यह गवत है।
विमानय दला ही है कि द्वारवालके प्रवादी व्यक्तिमममें केप या नेटावके व्यक्तियकों
वर्षाया व्यक्ति होते होया विमानहाड़ी व्यक्ति क्षेत्रिय निर्मे विकास के व्यक्ति व्यक्ति क्षेत्रिय के व्यक्तियकों
वर्षाया कीई मी मार्गीय कियी पी प्रमुख वरना व्यक्ति हैना द्वारित कर करता है
वीर मांग कर वक्ता है कि उसे उपनिवेदमें वाने दिवा वार्षे। मेरी यो पंजीवन मुझाया है उनकी
केरे समूक व्यक्ति हुएक भारतीकों अपना वरिवाय कथा निर्माण वर्षेत्र परिवास प्रमाणित
करता होता। उस वर्षावकी प्रमाणित उत्तर प्रवास विषय रोक वस्त्र वार्षेत्र ।

[अंग्रेगीचे ] कुल्बास सीवर, ७-१-१९ ८

### ८ भेंद रायदरको'

[जोहानिसर्ग बनवरी ८१९८]

ज्ञास की पांकीने यह घोषित किया कि यदि एक्षियाई पंकीयन अविनिकालका असक स्वातित तर दिया बाये तो में यह किम्मेवारों के लूंगा कि दोनों सबी हारा स्वीकार्य कार्मके मुवादिक अस्पेक बारतीयका पंजीयन एक माताकी जवस्मि हो बाये। तब अधिनिवस अना-वस्तक हो बानेया जीर वास्त्र किया जा तक्ष्मा।

याँ भेरे हारा विये गये क्यनका ईमानदारीये वालन नहीं हुआ तो में प्रस्तुत अबि
गियकते पूर्व करते लाग् करानें सरकारण हाय बाउंगा। आरोध नेताबीका मुख्य
बहेदस अविवासीतां करानका निवारण है। जो समझीता कुमावा गया है वहीं एक्यान प्रेस
स्वारोता है कि किसे आरोधिय स्वीकार करनेंवे किए राजी हैं। और उसकी करानेंव विवासतें
सरकारके साथ विचार-विभावको व्यवस्थाना प्रयत्न सम्बद्धाः कराने विचार विचार है दुल्लावानं नारतियोंके क्यनकारण प्रयत्न सम्बद्धाः वायोग। भारतीय समाव्यक्ष स्थापालको किसी स्थापनीत हारा करानेका मेरा सुसाब सरकारको परिस्थितियर पुनर्विकार
स्थापनको करार वेदा।

[लयेगीचे] इंक्सिंग १ -१-१९ ८

## ९ धनरस स्मटसका भावण

[अनवरी १ १९८ के पूर्व]'

बनाया सन्दर्भ कम्या मादण दिवा है। स्टार मीर [इान्यवाण] मीकर ने उपका वा भी वांची थे भी एक मेंटने क्यां प्रकाशित किया है। हुएरी बनाइ उरका जनुवाब दिवा का यह है। मादण बहुत उपकार कार्यण है। बार बहुत उरका कार्यण है। बार बहुत उरका कार्यण है। बार बहुत कर वहाँ की वांची दे दिवा के वहाँ की वांची के वहाँ कार्यण प्रकाश की वांची की वांची याराजीय जैनमें की वांची कार्यण है। बेक ही कहीं हैं। इंगोंची बेच-निकास भी की दिवा सा स्टार्स हैं, इससी बनाइ कहते हैं। कार्यण प्रकाश करते हो के बनाई में यह सा स्टार्स हैं। इससी कार्यण हो। इससी कार्यण हो। इससी कार्यण हो। इससी कार्यण हो। इससी भारता ही है। इससी कार्यण हो। इससी भारता ही इससी मा आवता वांची सरकारी सा ही है।

१ पर केव "बी पॉनी दारा स्थ्योतिस स्वतन" वीर्तस्ते इसा था १

३. बनका ४ जन्मतीको दिवा कर्ता मेरिक्यम सम्बन्ध देखिन एक १६ वर हो जई एसमिननी । १ एस है कि वर जीत करेड वारोड दो केस १ जन्मतीके जानि संदिशीका प्रकास ज्ञान वा और कर्में सम हो जो चार्च हो क्लिके करे ने ।

४ देखिर "सेंट कार बी" इत १ १३ और "सेंटः शुल्यताल कीवर बी " इत १६ १९ ।

बनास समृत्य नहीं बानते। किर वे कहते हैं कि यह उनका निश्व विकार है। स्थानिक सरकार क्या करेगी इसकी भी जनास सम्हणको बनार नहीं है। ऐसा माथक तो मूर्वेदापूर्व है। कहतासमा। बनास समृत्य मुस्यों हैं। उन्हें होय नहीं है हसकिए की काहे से कहते है। वे मारावियंकि प्रति करुरत भी साकन्याक बाहिर करते हैं। 'इसी' सम्बन्ध निर्माक

व पाराधान कर पार परिस्त कर है। यह एक हो है है। यह एक हम एक स्वार्थ कर हो है। यह एक इस महि वह हम हुए हर कह है। विदिध्य प्रवा है — ऐवा कर हो है। यह एक इस महि वह है। यह एक इस महि वह हो। यह एक इस महि वह हिस्स प्रवा ही। यह एक हो है कि बावतक बड़ी सरकार है हस्तायक कारण के हमें विस्तार्थ के वह से वह सहित्यों में नहीं पेव पात पे के बन वे बाया करते हैं कि मारतीयों को विस्तार्थ में मनना सह बात है। किर कहते हैं कि भी मोबीकी मिरफारी है बाद बहुत है मारतीयों ने कहा है कि वे पंत्रीयन करानके मिस्स दीवार हैं।

इस सकत क्या वर्ष हिमा वार्य है। वे महोपा स्विक्त करते हैं कि माखीम समावन कराफ स्मर्वकों भी हुए करियो दिवा विमे हैं। वे महोपा स्विक्त करते हैं कि गय मार्थ महोनें जब हैं बात कर के विमे कि माखीम समाव इस प्रकार मुक्तका करेगा और इतनी सिक्त यार्थ महों की कि माखीम समाव इस प्रकार मुक्तका करेगा और इतनी सिक्त यार्थ है। नेवामण तो जैक बार्य है कि प्रधान पर के सब से बार राज्य है। नेवामण तो जैक बार्य फिर क्या माखीब समाव करकर कावर कर नायेगा? यदि वह न वरे नीर हिम्मत करामें एवं तो अंगा भी देख का को और बहुरा भी मुक्त करामी है। कराम करामी है। कराम है है। वर्ष मुख्य कात ऐसी ही है। क्षेत्र कराम हो है कि बचार माखीस समावक समाव है। करामी निक्र करामा मुक्ति हो मार्थ कार्य है। करामी निक्र करामों मुक्तिय साम्रा कार्य कराम हुए तथाय माखीस है। करामी निक्र करामों मार्थ कराम हुए तथाय माखीस हुए से लेंगे? बात यह है कि पंत्रीयनका विचार स्वयं मी कि किया नाये बेवहर होकर स्वयं सर है। करामी निक्र करामा हुए तथा माखीस है। करामी निक्र करामों सी कराम में के स्वयं हो के सी तथा कराम है। है। सी निक्र करामों सी निक्र साम्रा है। है। सी माजक तही सावेगी। सीर परि वाली भी ह लो बिनार पंत्रीयनकों साफे साकत साक मुक्तकों से साफत है। हिता मी है। वर्ष में माइत साफी है। वर्ष में माइत साकत है।

[गुनचवीसे]

इंडियन मोपिनियन ११-१-१९ ८

एममुन्यरका ग्रम्मान करनेके कारल हुनें काकी ग्रुनना पड़ा है। हमारे वाथ कुछ पव भी बाग है। कोई बताता है कि वह गिरमिटिया है कोई कहता है कि उसने बहुत-से बादमियों को जगा है कोई कहता है कि ऐसे बादमीको वस प्रकारका बादबारी सम्बन्ध दिया गया क्षमिय प्रारतीय कीन कर दुवारा किसी नेटाकों कुछ बुननेवाली नहीं है। ऐसे बादसीके नान्ते इसाने बाद को गई यह गारी गुरू समुक्षी नार्य और कब दुवारण कोई कैसे ही मारतीयके किए कहा बाये तो भी दुकानें बन्द होनेकी साधा कोई न रहे। फिर कुछ कोम इसे मौका मानकर हिन्दू और मुसलमागेकि बीच काई पैदा करनेकी ताकमें हैं। इस इसे इन सबकी मूळ समझते हैं। यदि रामपुन्दर दिरमिटिया होता मीर यह जानकर कीम उसे सच्ची उनका मुख्य पतात है। याद परामुख्य कियार में हिन्दी वाद कर कियार माने हैं। याद परामुख्य कियार महाने के उनके कियार महाने की कियार मिल्लामें को कियार मिल्लामें की कियार मिल्लामें कियार मिल् सबबा कर्नबार था या नहीं इस बातका कीमको पता नहीं बा। इसकी उसे परवाह नहीं वी। वो काम उसने किया को भावन उसने दिये वे सब प्रश्नंसाके योग्य थे। वादकाडी सम्मान रामसुन्दरको नहीं दिया गया बल्कि एक महीना जैन मोमनेवाकेको दिया गया। दुकार्ने अन्य प्रति क्षेत्र विकास करा निर्माण पुरु नहान कर नावत्र विकास विद्या विकास करा विकास कर किया कि का विकास कर कर किया कि का किया कि का कि क पामा का उसे कह को बैठा है। इसने को सम्मान दिया है वह कस व्यक्तिको नहीं विस्क उस म्यक्तिमें निहित हमारे माने हुए सत्य और साहसको दिवा है। सार यह कि राममृत्यरके बारेमें नात्रका नात्रक हुनार मान हुए करने पास का। जब बन कि हम सहस्य कुने हैं कि वह सारमी बाह्याय है वह उद्यक्त दिस्तार कर रहे हैं। यह भी जरत है। इस प्रकार कुने हैं सारमाय है वह उद्यक्त दिस्तार कर रहे हैं। यह भी जरत है। इस प्रकार कुनियामें स्वाचे होठा जाया है। महास्कृत करवमगोट बनवक प्रामाणिक माना बाता या तबदक वह राजा सौर प्रशास प्रियमान या। जब उपका मध्याकोड़ हुआ वब उसी साहबसर मुक्तमा चका और उसे जेक हुई। अब हम प्रत्येक मामकेमें नित्य सस्य-मधस्यका भेद रखने कोंने तसी यह सारा आरोगा कि हम सोम्ब हुए और उसी हम सरके मामभेग की होते । हिन्दू सुरक्षानिक के कार्य मारा आरोगा कि हम सोम्ब हुए और उसी हम सरके मामभेग कीही । हिन्दू सुरक्षानिक की कार्य मारानी है इसमें केन्द्र पत्र कर नहीं है। वहां गोनींका स्वार्ग एक-धाह केन्द्र यहां मेरे बाकना वहां नादानी है इसमें केन्द्र पत्र नहीं है। वहां गोनींका स्वार्ग एक-धाह केन्द्र यहां वसने बात नहीं है वहां हिन्दु-मुक्तमानका नेव करों छठ करता है यह बात हुमारी ध्यानों पर है।

[यचपतीसे ]

इंडियन मौपिनियन ११--१--१९ ८

१ देविय "रामकुमर परिवार" ४-५। १ विभाग रामुखार कर बोर्ड माराम्परे, वो छ। यह फोर्ड टेर खेनेची विश्वस्थारिकारा करका और एक यह परिवार कराम-संबंध सब्बा कुमा गया था। बच्चा देव स्था हो स्थ्रीत क्यो दिवारिक्तको सर्वी हो बी। यह १९०० व स्थापनो क्यार पोवा हो और विशासका प्रतिके सुनीर गुक्समा क्याया था। इंडिया, जी १ १९००।

# ११ बोहानिसयगकी चिट्ठी

[मनवरी १ १९८ के पूर्व]

# 'पैचिव रेनिस्टैम्स

चैर, उत्सावहुका जोर इस समय हो बहुत दीक रहा है। संसार मरमें मारतीय स्वायि[याँका माम मुनाई दे रहा है। बही नहीं बीक सब कोय हमारे पक्षमें बोक्ने कमें है। यह प्रमान समस्य विटिस राज्यते बुद्धा हुवा माना पाना है। बीक बाकियामें क्ल्म्प्रोदीन केंद्र हाम्यावक सीकर प्रिटोरिया क्लूब किय रहास्त्र 'तेटाक-विटनेस' टाइम्स बोक नदान नेटाक मक्स्पी — में सब बकबार साफ-साफ सरकार केंद्र रहे हैं कि कानुगमें परिवर्तक करता बौर मारतीयिक साथ मुख्य करना उत्तका कर्ताया है। में सभी बकबार कहते हैं कि बनर सरकार मुक्त नहीं करेगी को इससे पूरे बिटिस राज्यको बक्का समेगा और मारता बाग बायमा। नाम बायेगां में साथ मारतीयिक किए ऐसे हैं कि में कोंक उटें किए में के बाम बायमें इसमें तो सन्देश मारी हैं — मेरि मारतीय कीय साबिस बोझा करा पाने तो।

स्टार आदि को बद्धबार बहुत बिकाफ बोलते में वे सब मध्यम पढ़ गये हैं। वे भारतीयोंकी बहुदुरीका सम्मान करते हुए कहते हैं कि भारतीयोंमें वो मूग पहले कभी

रेवनमें नहीं भागे वे सब दीप्त हो बठे हैं।

बोहानिसबर्पने बस्तवारीमें संब्द्धा किसनेवाने वर्षाकारोंकी संबद्धान नव पार नहीं रहा। बहुत-से मुप्तिस्त नेवाक कह रहे हैं कि स्वानिक सरकार समझता करनेके किए वड है। पारिर्पानें ह्यमक मंत्री हुई है कि भारतीयोंकी वामिक मावनाकों टेन मही स्कूरिनारी वाहिए।

#### विकासवर्मे

विकायताका तो पूछना ही क्या ? करीब करीब हरएक मबबार मारतीयोंकी तरफवारी कर एता है। भी रिष्को सारे इंकीयों बान पड़का सी है। इंकीबर्क विवारीकी रामस्ट ताने में में ने हो। 'दाहम्बाकी मीप है नाहे नित त्यहरे हो वहां कराकि सारतीयोंकी पुत्रवाई करती हैं। बाहिए। एक सम्बन्धाकृष्ठी बीमहारी है। यह मित्रवे तमय कारीमें बाहान पूत्रवाई करती हैं। बाहिए। एक सम्बन्धाकृष्ठी बीमहारी है। यह मित्रवे तमय कारीमें बाहान पूत्र रही है कि सरवार रामक सर्वव इंग्वर है। और महीवक हमारा वा पहुँचना सरवारी

१ वे सालाविक संवारत्य "क्षेत्रविकार्य संवारत्यका प्रताविकः कामें इंडियन कीरिपनियनमें मधाहित किने जोने वे । साला संवारत्य वार्य १ १ ६को काम या । वेतित काम ५, इत १९५५ । वय प्रकट करता है। वद कहीं द्वार भी वार्षे तो इससे सत्यके मौरवपर बांच नहीं बाती। केंक्रिन सपने कछण चानवाजी फूट मोर मदके कारण हुन हार उपने हैं। इस समयके कशन हारनके नहीं है। मास्त्रीय कीम वहा और बना स्त्री है। समार्थे होती हैं। स्त्री हैं। उनमं वैक्सों जावभी बाते हैं। वे सब ऐसा बहुते पहते हैं कि हुन वेस वार्षेये वैक्सीकाका भूवरेंचे पर कानूनके बाये नहीं झुकेंचे। इतने सारे क्षेत्र धाममुख्यको उरह केवस नाटक करते हैं ऐसा में तो नहीं मान सक्या।

# विराद चार्वेक्सिक समा

पहली तारीचकी जो विराट सार्ववनिक सभा इह यौ एसमें कमसे-कम २५ रहे होंगे। सब कोबोर्ने जोस बा। उसका पूरा विवरत सम्मादक बन्धत वेंगे। म तो इतना ही उल्लेख करता हूँ कि उस समामें भी बेदिड पोक्क (सम्पादक नहीं) रैड बेसी मेड के सञ्चामक सम्मायक उसके विवकार और चन्द दूसरे मोरे भी वे। में सभी बास धीरसे देसनेके किए सामे थे। दूधरे नवरों है भी बहुत-से भारतीय सामे हुए थे।

# कमारी स्ट्रेकिनका मावण

कुमारी स्केशिन' बीध बर्पकी एक कुमारिका है। उसने हमारे समाबके लिए जितना काम किया है उसका अन्याब बहुत बोड़े मारतीयोंको है। यह महिका को करती है सो वेतनके किए नहीं बस्कि इसकिए करती है कि उसमें बहुत सहानुभूति है। बौ-बो काम इसे सीपा चाता है उसे यह इसके साम करती है। इसने पिकनी सार्वजनिक सभामें भावप करतेका इरासा किया। बीर वो बनुसार नीचे दिया है वह सब इसके ही विवासिक है। यह भावन करतेसे पहले इसने सपने वहाँसे बनुमति छे की थी। यह महिबा मैट्रिक्सुनेसनकी परीकार्ने उत्तीर्ण हुई है और इसे छत्तम सिक्क मिका है ऐसा कहा जा सकता है। इसका मानम भी गांधीने पहन्दर धुनावा वा । वह निस्त प्रकार है

अब बढ़ाई बोटी तक पहुँच नई है। इस कारब बाप कोर्पोके तन इंकॉर्क प्रति विन्हें में सुक्ते ही देवती जाई है तथा उन बुसरे दुन्होंके प्रति को आपको नमी भुगतमें हैं में अपनी सहानुभृति प्रकट करती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हैं कि जाने नानेनाके दुर्खोंसे बाप नवबीत न हों हार न माने बल्क देश बीर वर्मके छिए वो बौर्न-मरा निरूप बाप कोनॉर्ने किया है उसको पूरा करते हुए प्राण वके बायें हो भी कहते पर्हें। इंप्लैंडमें मेरी बहुर्ने को कहाई कह पही हैं बहुकी याद में आप कोगीको दिवादी हूँ। अपने विनिवारीक सिए अपना सब-कुछ प्रेमानेके वाग्ते ने महिलाएँ तैवार हुई है। उनमें से कई तो जेक बाकर भावत हुई है। अन्य तैयार है। यदि कोमलांगी नारिमाँ

१ इमारी होंच स्टेकिन एक कारी अपनी भी, बहना "चरित्र होने बेसा करा और सामरी नोहासी मी क्राप्तिकारी " मी । शील्य क्षेत्री बाहुरी काले प्रदेशीक तान पड क्राप्तिकारी कारी कार दिना चीर इंडियन बोर्पियक्ताचा शहर-ता कार स्थालन । को पारतील संबंदी सहा व्यक्ति क्षेत्राती में । "सैक्सी करतीन गीर करते निर्वेकनकी नदेश करते हैं। समारकों किसीने का सभी केसी है करते नकेंगे ही नाम्योजनाथ नेतृत्व किया । का प्रमान करे हनारों कर्तांची व्यवस्था, आरी मालामें कर-व्यवस्था और इंतिकव जीरिविक्तपक्षी देखारक करनी करनी ची। करता नद करी एरेडाल नहीं हुई। " वृद्धिक जारिकालें प्रत्यासका इतिहास, गमाम २३ और बाह्मसम्बद्धा, महा ४ सम्बद्ध १२, औ हेक्टिए ।

ऐसा करें तो क्या मर्व पीछे हुटेंगे ? आप कोर्मोने जो रास्ता किया है उत्पर वृद्ध रहें। दिक मनवृत करके खुवाकों कोर निगाह रककर विक्रम प्राप्त करें कपना संवर्षमें मर मिटें। यदि आप इस निश्चमपर अरक रहे, आपने बुदाके नामपर की गई कसम निवाही जोर आप कोर्गोका रहन-सहन सौर बर्ताव निश्च प्रतार परक है उसी प्रकार सामके काम बीरतापूर्ण रहे, तो साम कोम बनसर जीतेंगे।

एक बाधिका इस प्रकार कपनी कन्तरारमासे हमारी हिम्मत बढ़ा रही है। फिर भी मेर हम स्रोत कायर बनकर, बेससे करकर अपना नाम क्या वें तो हमें बहुत परनाना होना—यह सबको सार रखना पाड़िए।

### वैद्य-निकासा बीमा सम्मव नहीं

## करने वहे

चव प्रवासी कानृतपर इस्तासर हुए ठमी पीटसंगाँचे ठार दिये गये — हम जा रहे इसापूर भीग वही देशीचे पिटारिया पहुँचे। फिर कुरावण पैगरे साहको मुक-गुक्टर कार्योग की। उन्होंने कहा कि बाप कोगाँको में गुक्तामीका पट्टा गर्दी है सकता। प्रतिस्टब्स इस के बादये। फिर वे प्रिटीरियाके मिनिस्टेके पात गये। उन्होंने वहा कि मृते यह किया कार नहीं है। सब (एविसास्ते पहुँके) य साहबात पीटसंगाँने छमरीक साम के बाये हैं। वहींक मिनिस्ट्रेन जब हुक्त देते तह दुवारा प्रिटीरिया पाती। इस भीर दुवारिया माम में जानता हैं। उनारकी बात सबी है या पुलामी मिल पूर्की है उनके वारेमें में निरिचन रमन नहीं कह सरसा। जैसी कहानी मेरे पास बार्स है वैगी में पेस कर रहा हूँ।

१ बोहाविसर्गिक एक मसिक्र वेरिकर ।

निषक सत्तरा दिलाई देता है।

वहावरींचे की शब्द में मुनता हूँ कि पीटसंबर्गमें जो बोड़े-से बहुत ही बहाहुर मेमन है और वो बड़ा जोर दिखाते जामे हैं ने तथा नहाँके मूरती और हिन्दू भी डीके पड़ गये हैं। उनको कबर्मुहाँकी **बु**त क्षम गर्दे **है** और वे गरेजर कौंप रहे हैं। सदि ऐसा हो तो उनके प्रति मेरी पूर्ण सहानुमृति है। यहाँ कायरोंका जोरदार संय-साय हो बहाँपर हिम्मतवासोंकी भी हिम्मत सूट नाम यह सम्मन है। फिर भी उनसे और निर्माप मेमन कोवाँस मेरा सास निवेदन है कि किनारेपर बाव हए बहाजको न बबाएँ। सबकेन्स्य मेमन शिसक वार्येने दो काठियानाई-पौरबंदर, भागवड़ और राजानावकी बरनामी होगी। इस कामरींकी जाने हैं। उन्हें दुवारा जीस निकार्येने किना यदि एक भी मेनन सच्चान बचे तो सारी कीम दुवेसी। एक जिन्हा दिन रहेगा वह औरोंको तारेगा। इसलिए मैं भी मन्द्रक करीफ और उनस की उनके साम धवमुभ टिक गये हैं विनदी र रहा है। मुखी सोगों हवा हिन्दुसोंसे में यही कहेंगा कि जाप लीग सराका -- ईस्टरका -- नाम में और किमी मी हालवर्ने हरियव वर्ने मही। योड़ा-सा साइस बनाये रचेंगे तो कड़ाई विकड़्स आसान और सरस है। पीटर्सवर्गरे बहुतसे भारतीय जिसक मये इम्हिए जापको हतास महीं डौना चाडिए। सारे टान्स्वासके मास्तीय बोचमें

# भीर मन्तमें को पीटर्सवर्गमें रह बायेंगे उन्हें सच्ची बहादरी छोमा देगी। क्योंकि नहीं हेसागीमा-देमें घोलेवास

इसामीता-वरे दो घोलेशाव जारतीय सनेरॉके बारेमें पंजीयकको पत्र किया गया है। पंत्रीयक न नमके नाम माँगे हैं। परन्तु के नहीं विये जा सकते। मेरे वास यह सकर मार्क है कि उनमें स एक गिरस्तार कर किया नया है और दूसरा नी-वो-स्वारह हो गया है। उनके साम एक गोरा वा जो पंत्रीयर बना हजा या। मारतीयोंके ऐसे शवजीका सिससिका कर शरम होमा रे ऐसा जान पहना है कि कुछ कोवाँको पैसा कमानके सिए और कोई चस्ता मूस ही नहीं पत्रता। यदि ऐमा ही है तो फिर बुद इमें इस प्रकारके दुर्बनीते दूर रहता है। में भागा करता हूँ रि डेकानोबान्दे तथा बन्य समी मामॉर्ने मारतीय सद कोनोंको साद नात कर रेंगे। इस बेहा कहाईमें झून्छा सहारा नहीं चाहिए। हम लोगोंको जनामें आकर अच्छा बनना है। रामनुष्टरको तरह तिर्दे तोंग नहीं बरना है।

गोर्चेकी सहामुमति नदानि उचित कर पारण दिया है इसकिए गौरे बड़ी महानुकृति दिला परे हैं। जब भरारतर सामनवाने भैदान और भी नांधीके बन्तरके नामने मनाएँ हुई वी तब बोनी अवन्दी-बर नगरूग भी गौरे उपस्पित से। उन नवकी सहातुन्ति भारतीयोंकी बौर क्लिए पड़ ग्री भी। भी भी हॉन्नेन हमें गनामीश परटा नेनकी गनाइ दे छो ने वे महीदय अब हमें मीलाइन देन त्य है। तथ और मात्मदा ऐगा ही कन होता है।

र एक्किस २८ १ अयो दुर्व ने देक्ति सम्ब ७ दूर ४५४ ।

दे. वि नाम होनेज राज्याच्य वद प्रतिह क्यों और विराम नव है नहर । बुलागा बाकी आहे तथ ह्या हु-मूर्त राजेर ने पुरोकों है। इसिंग्ड नाम्य ने 1 स्त्रीत १९ ८ हे सम्होत्त्रमें इस्त्राहित है। तम इस्त्राहित नीर सम्माना की भी भीर तमें राज्य राज्य कर है। एहे हिन्दुरोंना स्टान्सी होनेड स्त्रून हालीप्रिक बीस्त्रका तम सम्बा था था । रिंश दक्षिण अस्टिकाके राज्यासका इतिहास नारात १३ और १६ और पार ७ पूर १५१।

#### व्यापारिक परवाने

भागारी और छेरोबाछे बेकका कतरा उठाकर किया परवार्गके स्थापार करनवासे हैं सिकिए यो ईखन मिसनि राजस्व-सावादा (रिजीवर)के पास पत्र' मेजा है कि मारतीय कीम रखान किए दिना स्थापार करेगी लेकिन पंजीयन नहीं करावनी। और सपना स्थापार करनमें वो संबंद आयगा उसे कोम सहुत करेंने। स्थार सरकारका इरावा परवाजा-मुक्क केनका हो यो सारतीय कीम सुक्क रेनेको तैयार है।

भावाताने रचका उत्तर भेजा है कि पृथिताई कानुनके बनायंव दिना पत्रीयन किमी मार्जीयको परवाना नहीं विया जा सकता बीर जो दिना परवानके ब्यापार करने उन पार्जीयोंको राइस्त कानुनके बनायंत्र हवा हो जायती। छजा वो बायती यह वाक्यीय कर किया मार्जीयको करा नहीं एकता। एकाका बतार उठाकर पत्र हो पत्र हो एकता। एकाका बतार उठाकर पत्र होने पत्र हो हो नहीं के कि किया रहे हैं। सेको मिक्रनिय स्वानीको हुए विधानर बहुतर पत्र में हैं। उनमें बतावा है कि मार्जीय कोन दिना परवानक स्वापार करें। वैशे बमा किय हों या नहीं इसकी विकास है कि मार्जीय कोन दिना परवानक स्वापार कर करते करते मार्जीयोंनी हिम्मडपर निनंद है। स्वापार पासू पत्र वास वीर विचा परवान स्वापार करनार मुकबमा है तब सुमाना न देकर जोन प्रमुख कोने की किया परवान स्वापार करनार मुकबमा है तब सुमान विवाद के किया है। मोकरोंपर मुकबमा वीर बचावा वा सकता। सरकार हुकान वस्त नहीं कर सकती।

हिन्नू-भुत्तसमान

#### संहे टाइम्स का स्थाप-चित्र

मंडे टान्माका समादर बाहे बालीवॉके विस्त किनना को पर उनका विवकार को माणीवॉकी बच्छी सेवा कर वहाँ है। उसने [नन स्वेम्य-वित्रमें ] यह बनाया है कि भाग्नीव

र देविर "दव - राज्यस्मारकाको" दक्ष ६-० और राज्यस्मानाको कार्य किर देविर दशक्तियानी दे दक्ष क

े देखिर "राज्यन्दर " सा १२ ।

्व संदर्भ (महानुष्य पुरुष) । है संदर्भ सहिता बर्धिय कमानु चीर हम्मानके दुराने चरिता है। कमीने हुम्मूं १९ ८ में सारिश्चिमे मीन दिन्न था और होन्यल १९०० के मण्डिनेत्व १ के स्कार्तन क्यूंग्रिय निराम कामाने स्वत्र २१ हिरा यो १९ ते बार कमीने हम्मानके दुराने वार्तन व्यवस्थिति स्वेतानियार निराम कर्माने कि बर्जाने विकास दुराता । हम अधिरादेश साथि नायाने साथकों हमा अपी नी

Y the fee to to b man :

24

कीम हाती है। हाती पैर मोहकर जमकर बैठा है। भी स्मर्म उसकी पीठम सहकता वैभन (स्पिम रोजर) समा रहे हैं। हानी बोल उन्ता है देन किया यन ठेरा वरू गुरपूरी करना रहने हैं। सार यह कि हानी जो जमकर बैठा है वह सक्करे बसमये उठनेवाला नहीं है। इस विवकी बदौसद हमारी बादका नून प्रचार हो रहा है और जनरस स्मरसकी हेंगी बढ़ रही है।

#### 'क्रेक्स' केल 'कर स्वेत्य-क्रिय

देशी मेल'के व्यम-चित्रमें थी नोबीको बात्यवसिदान देनेवाले पादरीका वेस पहनाया गया है'। उन्हें एक मोर्ट कम्मेंसे बीप एका है। उनके बासपास वासके पूर्व हैं। उन पूर्विक कपर तेलके तीन कनस्तर हैं। विनयर किया है - परिजितका कानन एधिमाई गंजीयन कानून भीर प्रवासी कानून। इन दीनों पीषोंमें से पूछोंगर तेल पिर रहा है। भी स्मर्सके हापमें बस्ती हुई बचाल है। उनकी पोग्राक्रमें से हुई तमबारकी नोरु शसक रही है। संत नांबी कहते हैं -- मापका मूल तो मर्यकर बीलता है। सब बहुत बेर हुई। ससाम क्यों नहीं क्याते । जस्से करें, ताकि निवटारा हो। सेविन अनरक स्मटसन पीठ फेर रखी है और सलवानेका साइस नहीं हो एडा है।

## पॅचिप्रस्टमके मारतीय

पविष्टुमके मारतीयाँपर मयमीत होतेकी वोहमत कवाई वा रही है। उसका उत्तर कहोंने 'स्टार्टमें विचा है कि उनके सभी लोग पत्ने हैं। सिर्फ कुछ मेमन कोगोंने ही मूँह काला किया है। फिट, मन्त्री भी अब्बुरेंड्मानपर पंजीयन करानेका जारोप लगा था। उसके जनावमें उन्होंने पत्र किया है कि उन्होंने पत्रीयन नहीं करामा है और अवर कोई सानित कर दे कि कराया है तो वे सव ५ पींच इनाम देनेको सैबार है।

#### रविचारको समा

पिछक्रे पनिवारको मसमिवके सामने फिर समा हुई जी। उसमें बहुतसे मापण हुए जीर समाने परबारोंकि विना बुबानें सुकी रखने और फेरी करलेका निर्मय किया। इस समय ती मीस बहुत देखतेमें बा रहा है।

# [ट्रान्सवाक] छीडर की बाछीचना

जनरस स्मइसके भाषमधर बाबीशना करते हुए दान्सवाब लीकर कियाता है कि जनरक स्मद्रशके पहले भागवाँको बचेका उनका यह पिछका माराण बविध समझ वारीका बीखता है। उनका क्या क्यों बदका उन्होंने इसके कारगींका संकेत किया है। विरोज-सबके सहस्वोंको ने इस काममें सामिक करना चाहते हैं या नहीं यह बात भी साममें कह वी होती तो अच्छा होता। के तीम परिवर्तन करनेके विवद नहीं हैं पेधा कहनेका सरकारका इराया हो तो यह जास्तासन प्रकट क्यमें वे देना चाहिए। एधियाई जाये हैं यह बात यदि सरकारी अध्यार निविषक्ष रूपमें बता सकते हैं तो ने फिस चारते नाते हैं और कीन हैं यह सरकार नहीं नता सकती यह अब रजकी नात है। जेकमें वालनेती चर्चाकों भी स्मत्यूप्त समय बोलेक समान नताकर 

#### मधिक कछमुँहे

| पश्चिपस्नमसे         | [1] |
|----------------------|-----|
| पीटमंबर्वेभ          | [1] |
| प्रि <b>टोरिमा</b> स | [1] |

# मीखवी साहब महमद मुक्त्यार

मीनवी साहरको पत्रीयकते किया है कि यदि वे जपनी सोरते यह विश्वास दिवा वें कि बनुस्मित्रको जर्वाच समाप्त हो जानपर वे और जायेंगे तो उन्हें स्थाय दिया जाया। राका उत्तर मीनवी साहर्य देश है कि पंत्रीयक एक बाद भी हात्री हसीव स्थान स्थास और हमार भी रावी क्या हमा और हमार भी रावी क्या की सीमके समाप्त हर स्थास के स्थास करी बहा देश के लिए वचनवढ़ है। एसी बुनेसर उन्होंन सरदेखा काम एक दिया है भरिवरण जाया चान है, भीर वे दर्गीरिया सबुसनमें पर्योचकर (बाव) कर पढ़े हैं और हक सनुनने बारमें भी वासिक समित्र हमाने है। यह सब उनका काम है भीर देने दे करते रहेंगे।

# विटोरियाके मुकदमे

वारीन ७ को भी नुक्ती और भी सठके मुक्ताकी मुक्ताई हुई भी। भी सठको १९ गारीनके पहले तथा भी नुक्तीको १२ धारीनने पहले हाम्मकाम प्रोहनेका नीटिस प्यागमा है।

# रंगहार सोगोंकी सहानुम्ति

पाण्डिन नीतिहरूक बोर्नितारकारक एक सम्मानस्य हान्यवानक सार्वासीरी क्रितीनार नानुकृतिता प्रभाव किया गया है। इस मान्यवर्षे मंत्रके नाम डा. अक्टुरेट्मानदी आहेर्से तार साता है।

[पुत्रस्तीत]

ticum atfefenge 21-1-15 €

१ नाम बढ़ी नहीं दिवे जा रहे हैं। बीडोर मोबडामें दी गई छन्यारें मसोड करते बन्धुरोडी छन्या राजनी है।

# १२ मेंट 'स्टार'को

[जीहानिसर्वन यनवरी १ १९८]

यो गांपीने इत बातका आयह किया कि कानुक्ते मिनिवासंताका तत्व निकाल दिया बाये और कारतः परवाने केने तथा पंजीयन करवाने के बारेमें बारी की गई हिरावतें भी बारिया के जी बायें। इसके बरकेमें कार्नुने विस्मेदारी भी कि एक महीनेके सम्बर-अन्यर इत देशमें फ्लोबाले हर लात्तीयका पंजीयन दोनों पड़ी हारा स्वीहत कार्यक बनुतार हो बायेंगा। यह स्वीहत कार्य जन भारतीयोंको दिया बायेगा को उपनिवेदाने प्रनेके अधिकारी में जबबा को जाय कियी अधारी विवादाती स्वीहत कर किसे नार्य है।

यदि स्वेच्छ्या पंजीवन प्रामाणिकताचे साम करा निया गया हो पंजीवन प्रामाणिकताचे स्वेचार हो बायेगा। बीर मारतीय हमाज संवद्धे अपके अभिनेत्रकर्मे उनके वाहित हो कियोगा। बारे मारतीय हमाज संवद्धे अपके अभिनेत्रकर्मे उनके वाहित हो तो योगी वाहित काल करेगा। इसके विचारीत यदि नेतामीक व्यवस्था होत हो हो यो योगी कहा कि वो तोग पंजीवन गूर्वी करायें वाहर है कहानुक्या बालू किया बाला प्रसाद करेंगे।

भी पांची हो इससे भी आने जानको तैनार थे। जीर स्पन्न हो उनका पंता प्रास्ताम भारतारिवर्षि प्रति केली हुई दुर्मावनाको दूर करना था। उनको तील दक्का वो कि स्थापारिक परवाने बारो करनेके तम्बल्यमें तरकार और विभिन्न नवस्पानिकाएँ वसने उपनिधम भी बना में, साकि नेवल वे हो भारतीय स्थापारिक परवाने प्रास्त कर सके विशक्ते पात दुकानके किए

जपपुरत वर्षह हो और उपपुरत रौतिते हिसाव-फिताव रच सकनेके सावन हों। [सरोबीसे]

इंडियन मोपिनियन १८-१-१९ ८

## १३ बक्षिण माफिकाके भारतीयोंको अस्तिम सम्बेश

्विक्शितसम्बर्ग यनवरी १ १९८]

### ट्रान्तवाडके भारतीयोंकी

को मास्त्रीय कैयमें गर्व है, वे कैयमें खूँमी। यह संपन्न केया चाहिए कि इस बस्तेमें ट्राम्पवालके भारतीय बो-कुछ करेंसे उसीयर बीत निर्मर खूँबी। सरकारन कुछ कोमीकी कैय किया यह बहुत बच्छा किया। पीछे स्पृतेबाके भारतीयोंकी जब पूरी सरक करीटी होगी।

कमनीर मनुष्प करेंगे। क्लेक्बन — एकपृष्टि — एए-उप्युक्त वार्ध ननार्येगे। इस प्रकारकी एक नी बातसे दिवता नहीं चाहिए। बनने बहादुर बादसीये मेरी बिनती है कि वे सम्बद्धी न सक्कर विस्तृत रहीं। छन्नाई पुरू करते समय ही हुमने क्षेत्र रक्षा या कि सब-हुछ दो बेंगे क्षेत्रन बूनी कानूनको मानकर स्वामिमान नहीं गैवायंगे। अग्रेशोंमें स्वामिमानके किए — देशके किए — सब-हुछ गैवा देनेके डैकड़ों उदाहरूक मिकते हैं। इसी प्रकार हम श्री करेंगे तभी मनूम्य बनेंगे — मनूम्य रहेंगे। स्वक्तिए मैं मान केता हूँ कि सब क्षेत्र परवाना मिस्ने या न मिस्ने मान मिस्ने या न मिस्ने फिर नी बृह संकरण रहुकर बेन्न या देशनिकाल्य मुगतनने ही विवासर क्ष्य दुर्जा। यदि मनका स्व बस्क में तो बस्न कोई बीज गान ही है।

कोई किसी दूसरेके सहारेपर न रहे बक्ति सभी बपने बक्पर रहें। यदि ऐसा किया बाब तो कुछ मारतीयोर्क कानूनको मान सेनेपर भी सप सोव उनकी तकस करनकी रुखा

नहीं करेंगे।

बापकी बपती और देशको सेवाएँ दोनों इसीमें सिप्तिहत हैं। बगर मूकस वक्करमें पड़कर पत्रीयत करा केंगे तो किनारेयर बामे हुए बहाजको बुवार्येगे।

इस कुदाई कहाईमें निध तरह हिम्मतकों नेकरत है उधी तरह धरणकों भी है। बहुत-से कोगाँको मुक्तरी भूगवती परेगी। उनको छहायता पर्दुमानी हागी। इसमें बहुत प्रामाणिकताकों नावस्मकता है। विक्र-मिध गाँवीरें छहायता वायगी उचका उसमें बहुत के वैपने करता होगा। बाद पत्नमा चाहिए कि निमा बादस्यकताक कोई छहायता न भी। और छहायता देनेवाम को पैसा बक्बा बनाम उनके हावमें नाये उसका उपमोन व्यवस्त्र प्रामाणिकतास करें।

इस नहाईसें हमारे धनी धनुष्तांकी सावमाइय होगी। दुर्पून जाहिर होकर धामने ना वार्षेग। याद एविए कि इतनं तमाम धोमाको कैदमें भव देनके बाद जब उरके मारे कानूनको मानकर यह मौका को नहीं देना है।

विन्होंने पंत्रीयने कराया है उनेसे और यदि काई जब करा व तो उनस इस म किया बाये। यदि जाएका ऐसा विषयास पहा कि उन्होंन अक्या काम मही किया है तो बापके मनमें उनकी तरह करनेका विचार भी नहीं उठगा। जो अन्तरक कहते पहनका साहस बनाये रखेंचे में किसी भी वेसमें बनती रोजी कमा सकेंगे।

# इक्षिय भाभिकाके बन्य भारतीर्वेसि

ट्राम्मवानक भारतीय तन मन और वनका करन बात रहे हैं। बाएको केवल पैश्वका करन सहुत करना है ता इसमें मुद्दे नहीं। बनको महुत भावस्तकता पहनो। जाए औरा बनाई आदि के हैं यह अम्बा है, भावस्तक है। सिन्तु इसके ताब-साथ भार पैस हैंगे तमी बनाई सोमा वेगी। यह पड़ाई केवल ट्राम्मवानके पारतीयोंक बिए नहीं है समस्त मारतीय कीनक बिए हैं। बमार्च इसमें आपका मी स्वार्च है। जाए कीन निश्च प्रकार पैसींस सहायता कर सकते हूँ बैठे हैं। समार्कों और प्रस्तावींस भी कर सकते हूँ।

# समी भारतीपींसे

चाहे वो हो बार्वजनिक माममीमें हिन्दू-मुक्तमानका जर हटाये दिना कर्मा जीत मिन्दनेदाली नहीं है। यह दुवी मधीपर सागू होती है। हम हिन्दू-मुक्तमान एक देशक है और एक सकि देटे हैं जब यह मानना मनमें प्रवस्न होगी बभी विजय मिन्दगी।

मोहनदास करमबंद गांधी

[मूजरावीसे] इंडियन ओपिनियन १८-१-१९ ८

# १४ भाषण म्यूटाउन मस्जिबमें

[योद्दानिसवर्ग वनवरी १ १९८]

स्दार (बोहानिसवर्ष) के गत सनिवारके अंक्से विवित होता है कि उस दिन प्राप्त कांक कर यह मातूम हुमा कि भी गांबी तथा मन्य भारतीय भीर वीतियाँकी, जिन्हें समझप १५ दिन पहले ४८ घंटेके बन्दर प्रपनिदेस छोड़कर को बानेका आदेस हजा था साम सदालतमें चैतला तुपनेके किए इाजिर होता है तब भारतीय समाजमें बड़ी चलवली सच गई। 'बी' जरातराके बाहर १ वजे बड़ी मीड़ हो गई और परवाजे कोले वालेके पहले अवास्तरने तुचित किया कि अनियुक्तोंके मामसेको मुनवाई सीसरे पहरसे पहले नहीं होगी। भी यांचीको मामकेके इस तरह कुछ बंटोंके किए मुक्तकी हो बानेते सपने वेसवासियोंके समझ कुछ भावन करनेका सबतार नित्त गया। यह जायन मास्तीय जन-सावारनको सरमाग्रह मान्योतनके गेतामॅकि काराबासकी सर्वावर्मे वृद्ध वर्गे च्छुनेके तिम् विदादिक समयका उद्देशका था। समा ११ वर्षे न्यूटाउल-विकत मरिकटके अद्वातेमें की वर्षे और महापि खबर देलेंके किए बहुत कम समय मिला तो को बहुत लीग इरुबुटे हो यमें में। सहस्तेमें समाके लिए एक मंत्र खड़ाकर दिया गया वा और हजारोंको तादावमें इवर-उवर पढ़े हुए काम देने लायक मित्रीके तैसके पीपॉपर सोपॉफि बैठनेकी व्यवस्था की गई थी। मंबपर बिटिय मारतीय संबक्ते सम्प्रत ईसप इस्माइल मियाँ, शालदार पूर्वी वेदनुवामें एक मारतीय पश्चित और भी मांबी थे। भी इंसर नियाने कुछ प्रारम्भिक शब्द रहे और बादमें की पांची दोते। सीर्पोने धनका मारान बहुत प्यानपूर्वक सुना। सबकी बांबों बीचमें स्वित सीनकाम की पांचीकी बीर समी वीं। इस समासे की पांतीका अपने देखवासियोंपर कितना बनाव है सो सरुक रहा वा।

भी गांची हिल्लोनों बोल जुकनेंके बात अंग्रेजीमें बोके। उन्होंने कहा में नाम कोजीको सहुत देर तक रोठे एकना नहीं जाइता। मुझे आज जुकर टेनिकोनों मह मुचना दी वह है कि नितने नेटिकों नवीं कि पहुंचा। मुझे आज जुकर टेनिकोनों मह मुचना दी वह है कि नितने नेटिकों नवीं कि पहुंचा है। हम कोच स्वाद्य काले किए एका हो ही एके वे कि सर्वीध्यक परानीन जा पहुँचे बीट हमाने हैं। हम कोच स्वाद्य के हमें दो बने हाजिर होना है। मुझे पर्णात है कि सो लोग साज बेल था पहुँ है वे तिनक भी प्रधानीत नहीं हैं अल्पत यह मानते हैं कि तरकारण देश प्रवार उन्हें देशको देश बर्ज नीर यह विकानकों कि वै मनुष्य है कुटों नहीं नव्या सवसर दिया है। वे दक्ता बल्वीयाती तो हूँ ही कि प्रदान कुटी कि प्रदान के कि पूर्ण कि पूर्ण कि पूर्ण कि पूर्ण कि पूर्ण कि प्रवार हमारी हमा हम ही वे बातने परित ही बार्स हमारा इन्हर्सी होगा अब ही वै बातने परित ही बार्स हमारा इन्हर्सी होगा अब ही वै बातने परित ही बार्स हमारा इन्हर्सी हमा कि पूर्ण हमारी हमार हमारे परित ही बार्स हमारा इन्हर्सी हमा अब ही वे बातने परित ही बार्स हमारा इन्हर्सी हमारा हमारी हमारा हमारी हमारा हमारा हमारी हमारी हमारा हमारी हमारी हमारी हमारी हमारी हमारा हमारी हमारा हमारी हमारा हमारी हमारा हमारी हमारा हमारी हमार

१ मर्ग विस्त्य स्टालक संसल्यकार है, यो नत्से इविषय कोरिविययमें भी पांचेकी किली केराजीती विस्त्यारी " सीचेन्द्रों स्थावित हमा या ।

६ सम्बद्ध की है।



#### भाषिएय

मेंने समसा था कि मुझे साम्राज्या आसिष्य स्थीकार करतेसे पहुछे अपने देशाबास्त्रियोंसे से सम कर्मनेका सबसर नहीं मिकेसा। किन्तु देश्वरको हम्का दूसरी ही थी। म साथके सामने हैं बीर में एक सहीने दो महीने ही सकता है दे महीनेके किए, साथसे विवाह हो रहा हैं। मेरा सापसे धड़ कहना है कि "आप साथने-साथको बोखा न में तरकार तकता है कि साथ माने-साथको बोखा न है कि संया माने-साथको बोखा न है कि संया साथकों मेरा सम्बन्ध यह दिवसा है कि संया साथकों मेरा सम्बन्ध यह दिवसा है कि संया साथकों माने साथके साथ साथकों माने साथकों साथको

#### समिपमका इंका

### <u>फुचेका पड़ा</u>

जहोंने बताया कि जहाँ यह समयकी, यह वे भी नहीं के साथ जनता के तैयक के क्यों इंग्लेड समें ने एक मतना अच्छी तर्यु साथ है। च्हान्यर एक तनजनने नहां "में समय पया जार जुने के पहेंसे कुरकारा माने माने समय जा रहे हैं।" विकड़न टीक। हुन परेंग जुने पहें परेंग कुरकारा माने की समय काई छाड़ी है। हम तीन मानवायर समें जुने परेंग परेंग की समय के प्राचन के प्राचन के प्राचन है। यह नह जाता है। मानना है जितका योगन मानिक मानवार के पाने करना नावायक है। यह वह जाता है को लोगों से एक्पूनर के सीचती है। यह वह नावना है जो मानी को मुख्यिक्ति मानड करती है। यह वही आवना है जितके तिल ने जार नीपीन मार्गन की है और सनाह दें हैं कि मानवारक होने पर साथ सरने मान भी क्रांतन कर व। आपके इस नावनारी मतिकार का दिस्स डिडिस ज्यनिकेटीमें तथा भारत के कोने-कोनेने मूँ कुर करती। हम कोई करायों सूरी है।

# IY चनरक स्मटतकी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि मेरा यह बयाल बकर है कि जनरत स्मद्तने भारतीयोंको मिरस्तार करके और उन्हें बेल पहुँचानेका इरावा करके बड़ा शराहतीय काम किया है। बनरल स्मद्सने को रिपोर्ट पड़ी है उनके परिनामस्बद्ध्य उनका यह विचार कि इस सारेके-सारे बाल्वोकनका जाबार चन्द मारतीय ही है सर्वेचा जिलत है। यदि यह बोड़ेंसे मारतीयॉपर ही निर्मेर है और यदि पिछके १६ महीनोंसे हमारे समस्त देखवासी एक साथ होकर काम नहीं करते पे है तव तो मेरे विचारमें हमने सफ्ते-सामको इत कानुनके योग्य सावित कर दिया है। बद में और मेरे साथी उपार करनेंके किए पहुँ न रहते दिये कार्येपे तब भी यदि भारतीय कंपेसे-क्रेंचा मिळाकर वह बने रहे और हर प्रकारकी समृत्रिया सेकने और सर्वस्य पैंवानेके किए तरपर रहे तो मुझे इसमें किकिन्मात्र सन्देह नहीं है कि उन्हें सद-कुछ मिरू कायेगा नीर चन्हें जिन विवेकसील वपनिवेक्तियोंको कह कुछ कीमत रखती है, वनकी प्रशंसा प्राप्त हो बायेबी। और यदि वे कानुनके आये घटने डेंड देंगे दो सबमुख वे कुत्तों बंधी जिल्लामी बसर करने और उपनिवेशियोंकी बोकर कानेके नायन वन बायगे । में और मेरे साबी बैसे ही मंदानसे हटेंगे वंते ही बहुत सम्मव है पंत्रीयन कार्यात्म्यके दरवाने किए एक नार खोक विये जायगे किन्तु फिर भी में यह आहा अवस्य करता है कि माप कोगॉने बो-इक सार्व अतिक क्यासे कहा है और परमारमाके सामने एकानामें किसके किए प्रार्थना की है उसे आप सना तक निवाहेंसे। मुझे बाह्मा है कि साथ किसी प्रकारके सहांक या बमकी, जबना सपने तहप्रवाजनों --- यदि उन्हें इस नामसे याद किया का तके --- या विटिश यरोपीय प्रवाचनों हारा की पह कितनी भी समाजाँके कारण उन्न पबसे विश्वकित नहीं किये का सकते जिल्हर आप अपसर हो चके हैं। जो स्पत्ति भएवानपर भरीसा रखता है उसके तिय न कोई वार्तक है न कोई अब है।

### बार्मिक स्वतं कराके सिए संबर्षे "

हुसरे लोग कुछ भी कहते रहें में सदा पही कहूँया कि मह संबर्ष वार्मित स्वतत्त्रताके निए है। पर्मते मेरा मतनव बीपवारिक या क्यू वर्म नहीं है, बस्कि मेरा तासर्य उत पर्में हैं भो तब बर्मीकी तहमें होता है भो क्रोगॉठा जपने सिरजनहारसे सासास्कार कराता है। परि जाप मनुष्पत्वको शिकांजित देते हैं और दिना कोई ग्रारीरिक अनुविचा वेंसे दुःलाबातमें बने रहनेके बहेश्यके समज-बूसकर किया हुना संकल्प तीढ़ते हु तो माप निस्सम्बेह अपने प्रमृत परारम्य होते हैं। इता बसीहरू बचनोंकी पुहरत्वे हुए कहना पड़ेगा कि को नपदानका अनुकर होना काहते हैं उन्हें संतारका परिस्पान करना पहता है। में इत संपर्वमें सापते लंतार स्थापने और प्रमुत्ते बती प्रकार विपन्ने रहनेके सिए नहता हूँ निन प्रकार कोई जिल्ला अपनी माताके वससे विषका चहुता है। यदि जाए यह करते हैं ती पने इत बादमें तिनक भी सबोह नहीं है कि संघर्षका परिवास सकताके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता।

#### एक महीने बाब

मह बात कुछ महरूप नहीं रखती कि बनरत स्मटस बाब क्या तोषते हैं किम्यु एक महीने बाद बद भाप कोपोंने से इरएक यह दिखा देना कि माप मनुष्य है तद वो हुछ दे सोचेंगे तो महत्त्वपूर्य होगा। मृते इस बातमें बरा भी शक नहीं है कि उद्देश्यकी संबाई भीर समाजने स्थान्त बास्तविक मावनाको पहुंचानने योग्य मानवता बनरक स्मद्समें है और समर साथ मह तिछ कर दिकाएँ कि ज्यादातर मारतीय कानुनको स्वीकार करनेके बजाय जेत अपनान सपने मास-जसवाबकी करती - यह सब सहत करनको तयार है तो उस हाकतमें बनरक स्मठस चाहे बनके पास कोई बाये या न बामें कहेंमें "बेसक, वे ऐसे लीय हैं जिल्हें में जयना नागरिक कहनेमें गर्व मानूंपा जिल्हें में अपना समकक्ष सह नानरिक क्षमर्भूया और को राष्ट्रके कामके होंने।" किन्तु पवि आप मोर्चेपर इस तरह न बटे तो चनरत स्मार्स बेशक यह भी कहेंगे "सम्भी बात है ? प्रास्तीय उपनिवेशमें रहें। इम उन्हें कुतोंकी तपह एक सकते है और अपनी मौत मरने दे तकते हैं। अपनी त्वामाविक सीत तो वे ट्रान्सवाकके बाहर बहुत दूर बहुर मरेंगे बहाँ अन्हें कमीनका एक हुकड़ा प्राप्त होगा। किन्तु यदि उन्हें सानदार मृत्यु, मनुष्योक्ति मृत्यु पानी है तो उत्तके सिय उनके सामने एक ही मार्व है। यदि संयोगते ऐसा हो कि यह माग अपनानेपर भी आपने से हरेड आरमीको ट्रान्तवास कोइना पड़े तो नया यह सेमस्कर नहीं है कि पुराने पृश्यायर नारकपरकी समामें किये नये अपने पूर्णात संकरपको तौड़कर कायरोंकी तरह बने रहनेके बकाय जसे मनुष्पकी भांति कोड़ वें। मैरा समाव है यदि उपनिवेशको यह विश्वास हो बावें कि हुम लीप तक्वे हूं बपने उद्देश देश वर्ग श्रीर आत्मतस्थलके लिए कट सहनेको तैयार है तो शारा उपनिवेश एक स्वरंश जनरत स्वत्त्वसे कहैवा कि आपको इन्हें वेद्धसे बाहुर निकास देनेका अधिकार नहीं दिया पता है। ये प्रविध्यमें कोई आवजन नहीं बाहुते। में कीय यहाँ पहकर मौरोंके साम अनुधित स्पर्य नहीं चाइते। जी समाज इस प्रकारका तंपर्य करनेकी समता रकता है वह पक्त बंबती होइयें नहीं उत्तरेगा और ऐसे किसी भी कानूनको मान केवा को समीके मतेके किए बना हो, मृद्ठी-वर बुकानदारोंकी मकाईके किए हुमित्र गहीं। यदि देशके सर्वतानान्य हितके लिए पुकार्तीका नियमन करना आवश्यक हो तो मपनी जीरते हमने मतंत्र्य बार ऐता करनेको कहा है। ये उपनिवेजको भारतीयीते भर नहीं दैना चाहते। किन्तु जन बोहेंसे भारतीयोंको जिन्हें कुल्तवारूमें बने रहनेका अधिकार प्राप्त है इस पंक्तिशाली साम्राज्यके समामरिकाँकी हैतियतले पहले दिया काना चाहिए, और कव तरु आपसे बने चन्हें पश्चाँकी सरह नहीं रखना चाहिए। (हर्य-व्यक्ति)

[बंदवीसे]

इंडियन बौपिनियन १८-१-१९ ८

# १५ जोहानिसवर्गका मुकदमा

[भोहानिसवर्ष जनवरी १ १९८]

बाब तीसरे एक्ट एवर्नमेंट स्क्वेयरके पूर्वी पार्श्वमें बड़ी बहत्तरहत दिवादे पड़ रही थी। दोपहरको मोजनको स्ट्रीके बस्त पूरे समय भारतीयाँका खासा समाव छा। ठीक वो बजे मारतीयाँका बडी संब्यामें सनवरत क्यारे साना सक हो पया, जिससे यह प्रकट होता था कि नेतादव मा खे है। की गांवी यहके दिखाई दिवे। बुंदावादी ही खी वी। वे करार के प्रवम संस्करणको परते हुए बीरे-बीरे वसे द्वा रहे वे बीर उनके अस्तपन प्राप्ते कोसे हए उन्हें क्वसि बचा को ने। स्लेबरकी और भारतीयोंका ताँता क्रमा हवा ना और अवा-सरका सार्वजनिक प्रवेश-दार कह हो पथा ना। मजिस्तेट भी नॉर्वन भीडमें से यनसी हुए बीक पड़े। दो बजकर रत मिनटपर धरवाजेके ताके कटके और बाहर बीडका दवान वह पया । बरवाचे चोक विये गये और नीड़की क्यान गाँठर, जबीसक वरनॉन और प्रसिक्के बकार्तीने क्वानेंसे रोच्य दिया। सदसरते सीर्पोको स्टबालेंके सामनेसे इद बालेका नादेस दिया और बड़ा हल्कड़ भवा। कीवींका हवस पीड़े इस और वब द्वारमें कुछ कीगेंकि एक-साव निक्रमनेकी पंजाहक हो पई तब कोगोंको भीतर आनेकी हकाकत वे दी वई। भारतीय वरका-मक्की करते रहे और ररवाचेपर खड़ी पुक्तिकी परवा न करके मीतर आनेकी कोविस करते रहे । पुक्रित-सामनत जवाकतमें था, उत्तने बरवाज्येपर बलावास बढा दिया और प्रवेश-मार्गते फिर मीड हवा वी गई। एक जीर इंगामा हजा; पुक्तिसबे तीन व्यक्तिवींको मिरण्यार विजा। यह करताचे किए संरक्षित स्थान वर गया तह प्रशासतमें कोर्योका साना रोच दिया वया और उत्तके कह सभी पत्थात मिसलेंड इजलाममें जाये।

"बामोड" की जानाव स्थाई वह बॉर मो क पांती सत्तव दिये वये। जरावतके फारको जातपास बुक्तवार और पैरक पुष्टिको रहतेने केस बॉप तिया।

सामारण करण करणाया पुरावार कार्य तथा प्राव्य करण करण करणा का नाव तथा। सम्मे पुरावे की भी क पात्रीकी पुकार हुई। उन्होंने यह अधियोग स्वीकार कर सिया कि ४८ पंडेंके अन्दर उपनिवेचसे निकस कारी सम्बन्धी स्वास्तरके हुनस्को कर्तृति नहीं सात्रा।

भी सरामतके कार्य — यो होड कोच — वाहारि कर्याने कार्यात है। तारीब १८ विकासको महाक्या हुए तमाद काम गांविक मुक्तिके कार्यात के किये।

१ सन्दर्भ ११ ८में बोनीजीक जानी नार विराज्य किने जानेकर विरोध के बीकने विश्वा का, "कार भी बीजारी जानजारी हासमा नजा, वरणोवर कोवित विकासीकी केनेका मीत नक्षर कर वर्ते केनी हो। का मामानीक मीतवार्त हामी जनवारी हमीत विराज्यांत हामने तीने बाहरी कार्यकाल का कर !" विका पुना के गांवी। नेत हरिक्त वैदिशाँद इस सामय जानिका (भी कर गांवी। वृद्धिण जानिकार्ते एक मामानिक देसाव्य)।

र देंद्र देखी मेळ ने क्या मुस्सेन्स निमान क्षेत्र हुए, ब्रेंच क्रोडोंच्य, ही यम क्रिके सी के नाम, प्रमानिक मानिक क्षेत्र में क्षित्र में क्षेत्र में मिल मीट कर है क्ष्य के मानिक में विकार में

पत्त दिन प्रतिवादीको ४८ धेर्टेके अध्यर उपनिषेत्रसे निकक कानेकी साला सुनाई गई थी। । पदाहन स्वयं तिकित साला सनियुक्तको दे वी थी।

समिल्हेडके यह पूडनेपर कि उन्हें कोई मध्य पूछने हैं भी गाँवीने कहा:

ची नहीं।

'बी' विचायक स्वांशक बरानेनने नहा कि उस रोज विनके वो बजे उन्होंने असियुक्तको आता न मानानेते अपराक्तमें गिरफ्तार किया। हुवम बारी होनेके बावसे आजतक उन्होंने अभियक्तको कई बार देखा है।

भी गांजीने इसके बाद भी शोई प्रश्न नहीं पूछा।

भी पूरपानने सुचित किया कि मामका यही है। भी पांचीने एक छोटा-मा बसाया बेनेकी इकारत मौगी विसादे निकमेपर कहींने कहा कि उनका बसाय है कि उनके बादमें मानेवाके कोर्पोके मामकोंने फ़र्त कि उनका बादमें मानेवाके कोर्पोके मामकोंने फ़र्त किया बामा चाहिए। अभी-सभी मिक्रीरियासे उन्हें संबंध मिका है कि उनके साथी बेसामकोंकि मामकोंकी कोर प्रतिभागी मिक्रीरियासे उन्हें संबंध मिका है कि उनके साथी बेसामकोंकि मामकोंकी कोर परिचामकों सभी पांची है। इस्ते कोर्पोकी कोर्पोकी मामकोंकी माम

किया है तो जनते बढ़ा बुनाह धन्तुर्ति [श्री गांबीने] किया है। इसक्रिए धन्तुर्ते मिबस्ट्रेटरें चन्हें बड़ोरो-बड़ी सत्रा हेनेकी प्रार्थना थी। यी बॉर्डन आप कानुनर्ने सिद्धित मारीते-मारी सवाकी मांग कर रहे हैं?

थी योधी की हो।

भी बाँका: मह सता हा स्पृति संपरित्रम काराबात और तीन सी पाँडका बुगांना है।
परणु भूमें बहुता होया कि इतनी नारी सता बेनेडो बारबी मांगडो स्वीकार करनेत्री इच्छा
मुझे नहीं हो पूर्त है। अगमें की पूनाह किया है वहने देखते हुए यह बहुत बारिक बान
महती है। आगमें तारीख २८ विकास के सारोबाती अस्वता हो। यह अपराब व्यवहारतबदासकडी सीहीन है। और यह एक मकारते राजनीतिक अपराय है। अगर इसने कानुनकी
अवकासी बात नहीं होती तो कानुनके असर्थत को सजा देवेडा असिकार मुझे है वसमें से
हम्मचीव हमजी सता देवा में अपना कर्मक मानता। इस सिम्हिन में क्यानती आपको दो।
महामें तो है बराबाहकी सता देवा में साराबाह के सता है। इस मानतिक निर्म किया

इसके बाद भी पांचीको जिलासम्बं से लिया बचा।

[ मंद्रेजी है ]

इंडियम सौपिनियम १८-१-१९ ८

र रेक्टि बन्द ए पर १५८-६ ।

र. वीरीमंत्रे दुव करते यह कांध्र वारंगे कियो दुर करते "इक वीराम" हो बजोड़ी वार को है। है हिस्सान करते के इस का है "कार्य विकार" में यह मां "वह कार्य वहीं है। है हिस्सान करता का तीरी है। है है कार्य करते का है कार्य है के कार्य करते कार्य करते हैं। वा " के कार्य है है कार्य करते हैं का कार्य करता करता करते हैं। वा " है कार्य करते हैं कार्य है कार्य

१६ संदेश 'रैंड डेली मेल'को

[कोङ्गानिसवर्ग जनवरी १ १९८]

रेंड डेकी मेक के महितियोंकों की बोबीके केक मानेते प्रांके करना व्यक्तिम स्टेश्त मौगा । स्टीफ सर स्थल वा

रेंड बेली मेल, ११-१-१५ ८

१७ प्रार्चमापत्र ' जेल-निवेशकको

[जोक्सनिस्वर्ग कनकरी २१ १९ ८]

महामहिमकी जोहातिसक्यैं-जेकमें इस समय कैंब तिमन इस्तालरकर्याजीका प्रावसायक

नम निवेदन 🕏 🕸

र कर "मेरे केलोड नगुक्त-२" इंड १३९४१ से किया क्या है और सम्बद्ध संस्थिता संबीतीने तैनल किया गढ़ १३७०।

यः का मनेनारम वर कनारी १९ ८ को किया और मेना बना बार क्यों दिन वद कना कतानती भी योपीजी कता करेंचे साभी कैतियोंने का स्थि ने। रेकिंग "मेरा केवात मदानत (६) " इस १५० वना "मेरा केवाय मनाम (३)" इस १४०।

खानेकी आयत है या उनके भोजनमें रोगी या मैंदेकी कोई चीज होती है। यह बात विभक्त तरके बारेमें संस्य है। किसी भी प्रार्थीको मकईका तकिया खातकी बारत नहीं है। उनमें से स्वीदकांशको कोप्यवद्यता है और वह कनाविन सकरका विस्ता कानस है। प्रावियों मेरे सात व्यक्तियोंने खेलमें मानेक बादसे जलपान नहीं किया है। इसमें अपवाद एक बारना है जब कुछ भीती गवाहींन उनकी दूबसा नेतकर उन्हें एक डबलरोटी दे दी भी और वह उन्होंने मापसमें बॉट सी बी। यह बात मदनरके सिर्फ प्यानमें साई गई बी विसन रहा कि चीनियोंका एमा करना जवित नहीं वा । प्रावियोंकी विश्वप्त सम्मतिमें अपर बताया गया भीवन उनके किए जिलकुरु सन्पन्त है। इसमिए प्राची नज्ञवापूर्वक प्राचना करते ह कि उनके छिए मक्रांके दक्षियको छोडकर यरीपीय दर्वेका भीजन या कोई बसरा एसा भोजन निर्वारित किया जाना चाहिए जो जीवित रहनके सिए उपयुक्त माना जा सके और उनकी जातीय भारतींने मा तथिय बाहिसामें शेवकाल तक निवाससे बनी भारतींसे मेल लागा हो।

चीक यह मामका बहत ही सकरका है. इसकिए प्राची तारसे उत्तर बेनका चनरीय करते हैं। इस प्रायनापत्रको किन्दनके बाद संगमन ७ और सीम आ बये हैं। उन्होंन फतपान विसद्भ नहीं किया है और जसपान करनमें उनको तीय आपत्ति है।

मिएक नादि मो० क० गांधी भीर जन्मी

[बद्यवीस] चेक्रियन मौपिनियन २१-३-१९ ८

# १८ पत्र उपनिवेश सचिवको

जोडानिसबय जल बनवरी २८, १९ ८<sup>९</sup>

सेवार्मे

मानतीय उपनिवेध मानिव दात्मवास महोरप

एतियाई पत्रीयन संगोपन कानुनके विरोक्त प्रमुख हिस्सा केनेवासे धारनीय और चौती तमुरायोंके प्रतिनिधियोंकी हैमियतमें हम मेबामें तिस्त निवेदल बचने हैं

करीनक बाँगुनी-निमानीको उन एरिया पाँची शिनारुतके जिल साबस्यक समझा युगा है जिन्ही चिनाएन विभी अन्य तर्चेहने मनी मीति नहीं हो सुन्ती हमाख विदोप कानुनदी

१ वह वर तया वह समाविद्या को बाहरूपार केवने गांधीवर्षक बाल कार्य के ११-७-१९ २ के इंडियन

अभिनित्यवरे, महावित दूर वे । कर्रीको वा तो कारक काराने काचा था वा संबुद्ध किया बढ़े देखिए इक्तिम अधिकार राज्यासका द्वतिहास समाप २१ और " देविनार्कोची विद्वी" वृष्ट ६५ । इस् वहर बार क्षेत्र हैं मिटेरिया बार्याएक कर्णनितक वाधित रेवरत जिल्ला हम्बात स्वार करा हा पत्री प्रति मेनी तो थी, बारामांके मार्गवाची दलती मंत्रि तिल्ली गांधीमीके बातेगर बाक्षी वरिवांन दिवे रहा है (रन ध्न ४९००): "र इतियम क्रोरिनियम ।

दिन्त इंडियन ओरिनियममें अपारित पाने ग्रारीन १६ कासी, १६ ८ वही है।

s कररको अर्थको केल "अर्थात सम्ताह " है ।

तन बाराबोंके प्रति को ऐसी बेंबूनी-निवानीको बंदेबित बनाती हैं उतना सबिक नहीं हैं विदान कि उसमें निविद्ध बनिवानीकोंके तसको प्रति। उस बाबाएपर हमने कानून एवं हो बानपर स्वेक्टना पंत्रीयन करा केनेका प्रस्ताव बार-बार रका है और बाब मी बनीके काली देर हो नहीं है हम एकारते बहुतिक हो सके उसी एम्सेको बपानिका सावह करिने

विस्ता हुएने बतेक बार प्रस्ताव दिसा है। हम मानते हैं कि संसदक कार्याकालमें कातूनको रह करना सम्मव नहीं है और अपकी बार-बारको इस सार्वजनिक कोयपाठी बोर भी हमारा स्थान गया है कि कातूनके

रव होनेकी कोई एन्याबना मही है। फिर भी हम बह बता देना बाहते है कि विभिन्न एरकार्य पुष्ताओं हारा पंजीयनके किए तिरिषत की भई सबस्थि एनाया हो गई है और रवीक्प सब बो भी पंजीयन कराया बाता है वह तिरिश्त क्यांग्रे संक्ष्या होना जिसकी स्वीतार करतेके किए हमने परकार्य मुक्त प्रार्वना की बी।

दम परिचितियोंने हम एक बार फिर सरकारके साममे बिनाम मुझाब रखेने कि १६ गरिंद अधिक उसके सभी लिखायांनी एक निष्मित क्वितिक उसकि भीत्र र स्वाहरणाई ग्रीन मुश्लिक मीतर, पंतीयत करा के कीत पुनिया में आपे इस स्वार पंतीहरू कोचौर पर सिनियमों सामू न हो और सरकार इस प्रकारके पंतीयनको कानूनी रूप देनेके मिए मैसा उचित समसे करें। इस प्रकारका पंतीयन उस सोमीयर भी सामू होना साहिए को सभी उपनिष्मेखें साहर है कित साहस में प्रवास का स्वति है में दि स्वारमा वापस साहते करकार है।

हमें इस बाउसे कोई आपस्ति नहीं है कि एक्षियाइयोंका पंडीयम करते समय बहुतक सम्मन हो कातन तथा विभिन्नांकी आवस्यकताओंकी परा किया कार्य वसर्वे कि पंडीयन

विषकारी कोई ऐसी नानकारी प्राप्त करनेपर बोर न में निससे प्राप्ति सामिक सावनागर चौट महुँचे और पंत्रीयन व्यक्ति।रियोंकी उन धोर्गोंकी बंगूबी-निस्तानीसे बूट रेलेका स्वविदेका विकार हो को बचनी सिस्ता स्थापित और सार्विताल सिराफ किए मुक्कियात है या वैसे भी स्वाप्तातीस पहचाने वा सकते हैं। इस प्रकारके मामलोंनें इसारा बायह है कि विस्वारियोंकी यह विवार हो कि वै प्राप्ति हतासरकों ही सिनास्त्रका प्रमान मान में।

पति स्वतार इत सुनावींको मान से बीट इत वर्षीय पंत्रीय क्वीकारों कर के हो हम मानते हैं पंत्रीयनके किए निविषठ क्यविमें इस कानूनके क्वार्यत होनेवासे धारे मुक्येमे

े रोज्या विशेषका मध्यत छल्यान गुल्यातके नार्यसंत्री २६ मार्च १६०० थी छार्यसंतर छण्ये दिया ग्या था। वह स्थान परिवाह कृता छंदीतर नामहेबडे नायाय हिमाने छनी परिवाहके बांगाले विभागे स्थान दिवाहे स्थान ॥ १ देविय क्या ८, एव १९

कान राजा है दि धर्मेरास्य जा मनशिक्तः पोत्रीजी ब्रास कामे वित्रे पने क्षेत्रिक्रीके कार (जा चन ४९००) इस्ता स्थल दिना पना वा जीव रात्र कार्की कारियों कुछ प्रमुखी द्वालिक प्रतिकृति किते पने ने । इस स्वर्की कारिय कारण स्वर्ती है । इ. मनशिक्षों वा "वाधिनेतरोह कार्योक कारण कार्य व हों " किते पोत्रीक्षों वस्त्र वस्त् "वाधिक्रिया

कर्म की बर दिता ।

्रून का चर्रास्तान ४ त्रद्र नतर नत्रविदेने नहीं द्वेजीर वॉनीजीने भोदा देत

भ. वानिक्षण्टीकारी मीठी हे क्षण रेपाध्यि है तिनु नहिंदिये क्या इंडियन सीपिनियनने नहीं है। इ. न्यासिने "सीक्षर " बारोडे वाने " पिर क्षोच्ये "वा क्लेप ना । "B" COURT

In the Court of the Besident Magistrate

for the District of WITWATTECRAND
Holden at JOHANNESBURG

before

Bayura, Monident Magierrate

for the part District, on the / off day of Ranary 190 f Robardas Carneches Thank Francolator 37 Charged with the Crime of los les 7 BK & \$ 1903 to that upon (or about) the 9th day of family 180 & and t (or near) JOHANNESDUED in the said District, the said Accounted tiple having here by leave the later within us home by the document that is the following the later the later to be the following the the state of the following the first that the state of the but corregally and unlargally ful to be with

The prisoner bring arraigned, piceded culls
Jadgmen: July
Sentrace: Tus minh

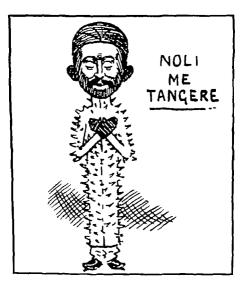

"मुझे कृता सत - उस समयका एक व्याप्य-वि



Y.

और कुछ? भी पानीने कुछ और क्यूनेते इनकार कर दिया और क्ताया कि वर्तानोंके वारेमें अन्ये कुछ क्यूनेका यह उपयक्त जनतर नहीं है।

सार कुछ न्यूराका थड़ कथपुरत बरार रहा है। इस समय हमारे संवादसताने देखा कि मी गांचीके सिरफे बाल बहुत वारोक करें हुए वे और उनकी मुंखें भी करी वी। भी सांवीसे प्रका किया गया कि क्या उनकर भी वे

नियम बामू किये परे में को धानारमतः मामूबी नैशियोंगर नामू होते हैं? नहीं बहु धन मेंने स्वयं किया है। वैद्या कि बाय मानते हैं मैशियोंको कंपों उमा नृशोंका स्पेतान करनेको समायत नहीं होती। स्थाबिए मने स्वास्थ्यको तृष्टिये किना-मैंक (कोटे) के पनरेत्ये सरकारत को कि मुसे बाक कटानेको स्वास्त्र मी बागे। पहले में

हिपके परन्तु बादमें राजी हो यथे — और अब मुझे देखिए। किसा-बेकमें बापके साथ कैसा व्यवहार हुवा?

भेरा पूरा विहास रखा बमा — उठना स्वर्श्य द्वारा कि नियमीके सनुसार प्रवर्गर मेरे प्रति कर सकते है। सहकि सकिनारियोंने कित संगता करनार हमारे साव किया उठकी प्रवेश किये वर्गर में गति दु सकता। परन्तु सुत्र दिखामें उनके समिकार सीमित है।

भीर चाना?

सावारन कृपक। जैतके किस हिस्सेमें आप रखे गये ने?

वतनियंकि हिस्तेमें।

कोर्स्सवर्पको मस्थित तक को अस्य यात्रामें कुल इतनी ही बातचीत हो सकी। मस्थितके सम्मेकन-स्वलप्य भी बांची अपने बहुतनी देखमार्पनि सिक्ते बखाँप समय वर्षपालि समका हो प्राप्ती होंने जब बचावार अनुवाधियोंको संसेपमें बताया कि जनकी दिहाई किन कारणी होने

जर्मेन बातबीतारे मनपर पर्य ध्यन पड़ी कि भी पांची सपनी रिहाईको तरपायह साम्योक्तमं कान क्षेत्रकार्वको दिवस माननेको हर्गीन तेवार नहीं के उन्नरे के इस करते कहुत नुस रिकार्ट पिये कि एक ऐसे करात्रेतपर पहुँचा का नका है जितने बोनों पन्नों में है किहीटे सम्मान नाम या प्रतिकाको कृति नहीं पहुँची है।

्राप्तात साम या प्रायच्याका काल नहा यह वाहा है। वाकी पृक्षियाई किलेति साम सुबह रिक्टा किसे वासेंगे।

[बंबेबीसे]

रेड डेली मैल, ६१-१-१९ ८

# २० मेंट 'द्रान्सवास्न स्रोडर'को '

[जोहामिसवर्ग जनवरी ३ १९८]

दुध्ध भारतीय घेरीवार्मोने धनका बयास है कस पुबह एक सम्य सक्वनके साथ भी गांबीको रेकने स्टेसनकी मोर बाते देवा; उक्त सक्वन पुत्तिस बाना घोर्सवर्गके हाकिय स्वीवाद वरनीन निकते। किन्तु यह निविद्यत नहीं हो सका कि साथमें भी गांवी ही ने मोर उनके देवे बानेकी वर्ग पर दिक्तवस्य मक्वाहका साथार वर कर एवं। वरक्ततन उपर्युक्त भारतीयोंका मनुमान ठीक वा क्योंकि सवा ११ वकेंके करोब भी गांवी पार्च स्वयन्त्र क्यांकित रिष्ट रवाना हुए, बहुति ने मदीसक वरनोक्ते साथ प्रित्तीरिया प्रथा किन्तु भी पांचीकी रिहाईपर को साब ही होनेवाली है उनके सावियोंको कर राजको बढ़ा सबस्मा हुना। भी बांची मित्रीरियाते १ वने कोटे और वनते निकनेके किए विश्वित मारतीय संबक्ते सम्पन्त भी देवर मित्रिक सर्विद्यत्त कोई नहीं वा—सारी बात हरानी सूर्वके साथ किमाकर रखी पार्च वी। निजर के एक प्रतिनिधिन भी योगीक पुष्टैननेपर उनते मेंट की। उनके सामाव्य व्यास्थ्यपर हत कारवासका कोई सहर स्वाई नहीं एवता वा। वे कारवी प्रवस्त में

# शेषमें बरतात

यह पूछा चानेपर कि आपने ताब बेकर्स किस प्रकारका बरताब किया गया भी गाँचीने उत्तर विधा कि बेकर्स निम्मिक सन्तर्गत दी जा सक्वनीजाती रियायती और नेहरवाणियोंके तिए में और भेरे साथी केरी गवर्षर तथा स्वत्य स्वत्य रिके प्रति कई है हकते कि उन्होंने यह भी कहा कि उन निम्मों और पृश्चिमारांकों पिये वालेगाके मीजन तथा निवासके मार्थे बहुत-कुछ पहलेकों है। ये पृश्चिमाई एक-बाध सपबारनी छोड़कर हर तरहारे वालियोंके समक्त कर रिये या थे। भी गांधीने किर भी इस परिस्थितपर बायमें अधिक सिसारों प्रधान बालना सेक कन्त्रा।

### त्तमझीवा

क्यास वह महिक सम्बन्धमें प्रश्नीका जसर देते हुए यो गांधीन कहा: जो एमतीया हुमा है वह अधिकांगर्स बही है यो प्रमाण कानुनके मण्यम की जानवाणी कर्मसाई पुरू हीनके पहले प्रशासिन किया गया था। यह समानीया व्यनिवेधाने प्रमुख्याने एन प्रयोक एपियाईकी पूर्व-पूर्व शिमानक है देवा विकासी उस सोत्रह करेंगे उत्तर होती और जो उपितिवेधानें पूर्व बवसा पुतः प्रवेध पानवा अधिकारी होगा। प्रशासके बनुसार निवासन और कानुनके बीच पुरूप क्यार है बनिवार्यमारी का हटा दिया नामा । सन्तरीता एति पार्सोको जनवी मान और विकासप्रीयर छोड़ देवा है। और मनर मेरे दगारामी ईमानवारीक साथ उमाग पानन नहीं करने हो मुझे हम्में वार्य में एक नहीं कि हमानी विचान निवास

१ बारमें वह निरस्य ८-२-१९ ८ के इंडियन ऑफ्रियियनमें ठीने मीने बर्रेय जेने के कम कार्यक्ष हुआ था।

बन्धाँत होनेबाकी स्वितिक्षे जी बरतार होती और यह मोध्य ही होगा। परन्तु मुम्ने कियो प्रकारणे बाबा नहीं दिखाई देती! पिछमें तीन इन्होंने वह में पेमानेपर को निप्तहारियों हिर्दे में समस्या हूँ उनके बारेमें एक्सियाइसॉको दिकायत्वका कोई कारन नहीं हो सक्या। नह कार्रवाई कान्युक्ते सम्बन्धमें हमारी मादगामाँकी उत्तरद्वात और स्वाइकी कौर करलेके किए बकरी की। म कह देता पाइता हूँ कि फिकेमें वन्त्र हुम कोर्योको एक बार फिर स्वेष्ण्यमा पंत्रीवनको बात बसानेके बारेमें सरकारको स्वसंस्त्र देनेकी बनुमति दी पह थी। और सरकारको यह क्यम हमारे उस प्रमंतनायकों जाताम हो गया है। मेरी विनम्न सम्मतिमें सरकारको स्मारी प्रमंत्राको मात्रकर सारविक्त सरिक्तम त्रिप्ता दिखा है। वहीं में यह स्वीर कह देता बाहता है कि बहारिक पूमे पत्रा है, प्रस्तिमाई समुद्रायोंक नेवानन स्वपनिवेदमाधिकोंक हस निर्ययका बहारारोके साथ पासन करेंस कि को एसियाई समझ प्रोच नेवानक स्वाइको विद्वास है।

#### बेडें भाव लाडी हो वार्षेगी

पत राजि 'कीडर'के एक प्रतिनिधिको पता कमा है कि बेकॉर्म क्या सारतीय किनकी रोचन कमाग १९० है जाब प्रोड़ सिये बार्मेंगे। ब्यूतिक बोहासिसवर्षका प्रान्तम् है प्रवर्धन कार्य नहीं किया सार्यया। सपते दिनोंसे एडियाइसपैके नेता कपने वैद्यापाइसपैके नहीं परिचित्त सम्प्राप्ति । नेतास्रोती पार विकास है कि सम्प्रीपैका निकासे साम पासन किया कार्यया।

[मंत्रेगीसे] काम्सवास सीवर, ३१-१-१९ ८

### २१ पत्र 'इंडियन स्रोपितियन'को ै

[जोहानिसवर्ष जनवरी ३ १९८के नाव]

सम्पादक

इंडियन कोपिनियन

महोदय

पैसे चहु-कार्यशादियों तथा मेरे नाम मुबारकवारीके तारपर-तार को ना रहे हैं नहीं कि पिक्कि विचारके भारतीय वसकी विकास हुई है। हम तो इसे बक्की ही विकास कार एकते हैं। जो भी हो बचा म जगते तथा करने तारियोंकी मेरके वायकारण हारा मुबारकवार सरकारी तारों और पानिक जगनित प्रेयकोंकी चलकी क्रायुक्त भारताई किए सम्पाद है सरका है। उन एक स्थानियोंकी पृक्त-पृक्त करते किया एमन नहीं हो सका सीर नेप विकास है के इस सहियां करके किए हमें कमा करेंगे।

रे देखिर "पर क्यन्तिक सम्बद्धी " पर ३९४१ ।

<sup>्</sup>र स्त नरवे गुजराती क्लान्स (१८ ५४) वर तारीव २ कल्पी १९ ८ है । अनुसाम है अंग्रेगी १५ भन्मरी ३ - १९ ८ और फरवरी २, १९ ८ वे बीच किया गया होता ।

में देखरें प्रापंता करता हूँ और भागा रखता हूँ कि यदि मिनयमें फिर कभी ऐसा भवसर भागा तो हम सोग संख्यान-सर्वाद्या और भागसम्भातकी व्यक्तिर वस बात भयदा भाग किसी प्रकारकी मुसीबद सेक्नको — यदि चसे मुसीबदके मामस पुकार वाये — स्वार रहेंसे ।

> भागका मादि मो० क० गोंघी

[धंपनीस]

इंडियन मोपिनियन १५-२-१९०८

२२ भाषण ब्रिटिश भारतीय संघकी सभामें

[बोहानिसवर्ग बनवरी ११ १९ ८]

तिन भवनान्तर किरान रुपछर [ यते ] यह संवर्ष पुरु किया या और सोगों हम वचानकी सनाह दो यो जम इंस्करकी दी हुई रख अन्याधित जीवनर उन्हों सामार पानता है। ईरहर मनाईडो हमेसा मदद पहुँचाता है एमा में मानता भागा हूँ भीर इमिल भव जमते नावनर सच्ये पुरु दिया या। उन्हों देश वर्ष जे उपछा निर्मा है। दी हुई या वर्ष तम लेकर और जनके दरवाने नावकर सम्बद्ध के लेकों को छोड़ दिया रहान कारण वता हो हो मानी मद्दार बीर उन्हों हो। में बहुता या कि यदि हम स्वार्थ रहान कारण वता है? मानी मद्दार बीर दुनता हो। में बहुता या कि यदि हम स्वार्थ रही के लेके ता यहाँ मारे हमारी करफारी करेंस और हुआ भी वैमा हो। आजनक हमारे सच्चे मंपपों गोरीने वो सहारणा थी है, इस उनके पिए मी सामारी है। उन कालीन जयन करने सारण मी यह है कि हैं स्वरूप उनके हमारे पर प्रमा जरान की कि मेरे मेवकों र वो अन्यादार हो एता है उनके निष् सच्चे पर पर हमा

मेरे यह बहुरहों तो बोर्ड जहरत ही नहीं एट्री कि जनतर त्यर्गन जान एक भारत्यों बगा है नि गवड़ों अपने हुँग देशा भी गम्मद नहीं है। इस महत्र प्रतान होता है कि समाज एक होतर बाद बरे सो विजय जहार होती है। जब हमें अपनी शिनाका और वागीतिक दिखारण वर्षण्या पत्रीजन वहां के तिन है और मारतारन यह मंत्रूप किया है। इससे मृत्यू बार्जन नामें निर् मदाल हो जाता है। जो सिक्षा है जो बनल नहता बहता वा बहु बब गम्म हो दाता है। तो सिक्षा है और जिल्के क्यीत जाताना बाँगू है शारतार उनके स्थाप्त करीया हो। तो सिक्षा है और जिल्के क्यीत जाताना बाँगू है निर्वाह के स्वाह्म स्थाप्त हो। वर्षों में व्यव सामे विचाह है और म मारतारों में हम्मदान किया प्रतान करना होंगा दिस भी वर्षा समझार न बात और वर्षा संगतिकारों साम दिसे हो पर हो सम्बे करना सुनेग

e, kied fir oc and the named to to

<sup>्</sup>र मोर्चित केंद्र प्राप्ति किराने वस्ति क्षेत्र को श्री स्थानको स्थापन स्थापन त कि वे क्यून को स्थापन स्थापन स्थापन को स्थापन स्थापन

m

हानि नहीं देखता वर्षोंकि यह छाप हुनें कपनी स्वेष्क्रमंदे देनी है। कोई सनिवार्य कपने मीने वो नहीं भी जा सकती। मीर इस विभयमें एकमत होकर काम करनके किए सरकारने हुनें तीन महीनकी संदक्षि भी है। इसिएए में बापके हितके किए को बन पढ़गा सो करेंमा।

कानुनके मुनाधिक एरकारने बच्चीका प्रवीवन सनिवार्ध कर दिया वा नह भी रव हो या है। कानुमा उपयुक्त स्वीवन करनका प्रका बन जिटोरियार्स पेस्ट पूर्व होती स्व इसमें किया वास्ता। किर मी किन्द्राह हमें बच्चे दिया कर दिया है। स्विधन, हमें सपता डीडम्प दिया दता है। सरकारते हुछ कियित क्यमें मिक्ता हमारे किए स्वर्च है। कारण कि यह काम संस्का है और स्वीवन संस्के मरीचेपर विचन तेनेर रहना है। तिस तरह कोई रावर्ड्ड साहि हमें को सेस्ट में मरीचेपर बचन सेट ने उसी प्रकार उपित्रीय-सम्बद्धि में सर्वार्ड एक्ट मरीचेपर हमें कोड़ दिया है और बच संस्क प्रत्यम होगी तब इस कानुन्ते हमें स्टूचार सिकेगा। वर्षाद कानुन बान्स केवर प्रयोगी विवेदकर्में सेरकार किया भाषाना। इस तरह एक्टाएंस विभागन भी पूर्ण हो स्वीवन हमारे सानुकी राम भी हम हम स्वार्ड कानुने हमें स्वार्ड कानुने से स्वार्ड कानुने से स्वार्ड कानुने से स्वर्ड कानुने हमें स्वर्ज कान्द्र सान्ति स्वर्ण भी हो बायेगी तथा हम की मानाभी मनित्र ने वह मित्र वालेगी।

इमारी विश्वपंका कारण तो बोहानिष्यगेंग्ने १५ मिटोरियाग्ने २५ मोर संग्य स्थानीये कान जेस नय नहीं है। दिनयोने मी सपना कर्तस्य पूरी तरह निवाहा है। अरगेदारोंन तो एसम बेहर चतुराई विजयों है। इसकी होयियारोकी तारीक स्वय सरकार किसे निना नहीं रह सकी। और समायकी बयदेस्त दृढ़ता देसकर चहु एफकार ठिकानेपर जा गई है यह पत्की बात है। इस्तरपर प्ररोग रक्कर को संचर्ष चलाया जाता है उसमें विजय सनस्य निकरी है। वैस्तरपर प्ररोग रक्कर को संचर्ष चलाया जाता है उसमें विजय सनस्य निकरी है। वैस्तरपर प्ररोग इसकर को साथा भी मुखे हैं।

हमें बचनी इस जीटसे फूक नहीं जाना चाहिए। बीर सोरोको सरकारके विषय कुछ नहीं बहुए। चाहिए। नमरा दिखरकों भी जारों है और सही साने बचने सकते संबंध संविद्य पानेका भी है। हमें सरकारक साम छक नहीं करना है बीक सरकार और उपानेकियां गोरीकों बचने बच्चे व्यवहारों यह दिखा हैगा है कि हम बचने मानकी रखा करनाई के नानुनकी रजनत करते हैं। यदि कदाचिन् सरकार के बायरवाही हुई हो और स्वयंके साल एसी गुनाए। यह गई हो जिसस वेदेशनों करनार मौका पिक सत्तवा हो सो बैसी गुनाएस एसी गुनाएम यह गई हो जिसस वेदेशनों करनार मौका पिक से कोन सपराय करनाओं नहीं है। बीग यदि हमन बचनी मसमनसाइको बच्चार बायरण करके सरकार समा उप निवेसके मोगारर बचनी साथ साल सी सो राहस करना मिलेगा।

सम्बन्धः हम बाना भी नहीं रे मत्त्रों नहींहित हमारे पांत स्वयाहरू जनस्त्र हिवार है। और इसी हरियारत हम सरकारको ठिकाने नामें है। इसर बार सरकार बोन्डुक नरीती यह हम नोगांकी नाम रनकम कम्बी। वयदार हम बनको नकरने सामन रनकर संबर्ध मन्त्रे दुस करकम बहु सरकारको ठिलान नामके लिए पर्यास्त्र होगा।

हम रम नमय जा करते हैं तो समीनूछ हमें चुनवार करता है। बीर सिर हमाँ से कोर्न तरवार अवदा बन्य दिगीको नकर देश दो बहु रमका देशोंही होता। सरकारका जानूम वनतन कोर्र बाज नहीं है। वीयदा नाव देनेयें बाज है। जिस सावार नये बाहुत बन्तांत प्रतीयन कराया है वे भी योग हम बातुनी को प्रतीयन करायों सो सरकारा था जाया। हमें बाले वनता जी सावार करता है बीर दस सरह बाली बचाईना नमूना पेस करना है। संसदके बैठते ही [पश्चियाई पंत्रीयन] कानून रह होगा और प्रवासी कानूनमें केरकार होगी और इसके हारा वर्षन जैसा समिवासी प्रमाणपत्र मिसेगा।

जिल्होंन हमें सबबी मदद पहुँबाई है हमें चनका पहुसान मानना है। इनमें से एक भी पीसको इसरे भी रिचे बीर भीवर'के सम्पादक थी कार्टराइट' है। उसी प्रकार कन्यनकी समितिके सदस्य तका बन्य जिन कोगोंने संवर्षमें योग विया है अनका जानार माननका प्रस्ताव पास करना है।

[पुत्र प्रतिहे| इंडिबन कोपिनियन ८-२-१९ ८

## २३ मेंद्र रायटरकी

जोहानिसवर्ग वनवरी ३१ १९ ८

भी शांधीले घेंटमें कहा कि जिल्होंने अपने अधिवासका अधिकार सिक्ष कर विधा है. उन्हें उपनिवेशमें क्षेत्रकारते मक्त रक्तकर क्षोड़ देना ही काफी नहीं होगा। बस्ति उन्हें हर प्रकारका प्रोत्साहन देना चाहिए, साकि वे एक सड़ा हुमा मान न पहकर नहाँतक हो तके समाजमें भूकमिल कामें भीर विशेष आफ्रिकाके मानी राष्ट्रका अंग बन कामें। प्रमुख कारिको उस समयको प्रतीक्षा करनी चाहिए कब निम्न स्तरकी कारियाँ सम्मताकी माध्यमें केंची उठा दी बामें। भी पांची चनरल स्मठससे इस बातमें सहमत हुए कि नैटालमें मिर मिकिया प्रचा किसी भी मुख्यपर बन्द हो जाती चाहिए।

[ मंद्रेगीते ]

इंक्सिं ७-२-१९ ८

१ हैरी संबोधन कियोन पोल्ड, दूध्यतवास विस्तितक स्थानक सम्पन्नक, गोगीनीसे जीवानिसर्गाक शायबारी नीतनगढ़ने बचान्य मुक्तवारा होनेक्ष नाव वे होहियन औरिपीयमध्ये ना ग्ले । क्वाँने पीर्यन्ताक भीतनको स्पी मक्तर सप्तामा था "कित प्रकार सत्तव पासीक भीतनको भारताती है।" गांगीओ, यो वजके निरमके अकरपर छात्रका को ने काले कारने बतने हैं, "इस स्वीकर अस्तीकी रुख राने की। १९०६ में पोरीमीके रिकेंड वानेके कार करोने इंविकल औरिवियमक समाहत्वका मार समाहत । १९१६ में समस्यासक मसम मनिवान के बार करों निराधान किया गया । देखिए कारंसकरा, बाबान रेड २१ और २२ तथा विद्या सम्प्रिकाहे क्ष्याग्रहका इतिहासः नमान २३ और ४५ ।

 एक कम्म् रिण निर्धेपिक्स में और गांधीनीक बात एक कमीहवार नदीक्के क्यमें बातेश खड़े में बोडानिसर्गांकी एक बार्ग्सापिक कमींक सरम्बद में । कम्मले क्योंने मेरिक्टीकी परीक्षा पालती (दिखर) कन ६. १४ ०१ और ९२ ); दे रहिन नाफिया निरिद्ध जनसीय समितिक मनी स्टे (देरीम कन ६. १४ २४३) और बारको काच "बाछन्ति ननेता" सा स्ते । देखिर सहसक्या बात ४ समाव ४ सौर १३ तवा दक्षिण आदिकाके सत्यागदका इतिहास भन्यतः १४ और २३। दक्षिण लाक्ष्मिके गारतीर्वोत्तर विश्वी काको अस्तिकाके किए देखिए सन्त ७ परिवेश ८।

 मार्थ कर्मेट्स, द्रामाचाक कीहरके स्थापका श्रीकीकी बनका समझे स्थ १९ ६ में इंबॉटिंग इवा या । वस गांधीयी न्यिवेरियां केव्से वे तस कर्मने भी कारत और गांधीयोक शेष सम्बल्ता की बी। तस्ते वरे दक्षिण चार्किसी संसमें वे "सानिक कुछ का कार्य करने रहे । देखिर दक्षिण व्यक्तिकाद सन्वत्यस्था

इतिहास, सक्तम ११ और १५ ।

# २४ तार' द० आ ० दि० भा० समितिको<sup>र</sup>

[कोङ्गानिसवर्ग] फरवरी १ १९ ८

गियो

[बक्रीकाविद्या<sup>†</sup> इन्दर्ग ]

r] ----

समझीतेमें अपेका है कागून रह हो और नहीं को पहलेके

प्रस्तावर्गे **६**। विदेगीसे

इडिया वॉफिस ज्यूडिधियत ऐंड पिक्क रैकईस ३७२२√ ८

२५ ४० आ० कि० मा० समितिको लिखे पत्रका एक अद्या

फरवरी १ १९ ८

वरि तीन माधके नन्तर्ने पंजीवन धंतिप्रवाक नहीं होता तो बिन्होंने पंजीवन प कराना हो जनके बिकाल कार्नून कार्नू किया जा एकता है। कुछते और, यह नृहीत है कि पिंड हम अपना इकरार पूर्ण कर केते हैं तो एक संधीयन-विधित्तयन प्राप्त कार्नून पर कर दिया जायेगा। जो किया जा चुका है उसे कार्नूनी कर देनेके किए संस्कृत भागार्थी सनमें एक विधेयक पेस किया जायेगा ।

[बंग्रेगीरे ]

इंडिया नॉफिस जुडिसियन ऐंड पश्चिक रैकर्स ३७२२/ ८

१ नर कर लेड्निय स्वित्यते बद्ध दिशा करा है, यो रिको कदलिक प्रत्येक्टको मेना था, और नारमें बाग ना। या । यह तम इंडियन कोरियियक ७-११-१९ ८के मेक्से महादिख हमा या ।

৬ ব্যৱস্থা নাছিয়া নিৰ্মীয় সাতেনি ব্যবিষ্ঠ (ব্যৱস্থা নাছিয়া নিৰ্মিষ্ট বিভিন্ন ব্যৱস্থা) । ই ব্যবস্থা নাছিয়া নিৰ্মিষ্ট সাতেন ব্যবিষ্ঠ জনসভা চাৰো কা।।

प्र द बार्स, १९ ८ को भी रिपन कानिस्त कार्राज्यकी यह रह मेशा था। यह मंत्र काले साथ क्षेत्रच क्षेत्रच रिपलने कहत किया गया है।

## २६ पत्र' जनरस्न स्मट्सको

े कोहानिसवर्ग फरवरी १ १९ ८

प्रिय भी स्मर्स

गृद गुरुवारको मेरे और भी चैननके बीच को बादचीत हुई उसके परचाद मन सायस पुतः मेंट करनी चाही भी और भी केनने पूचित किया भा कि मेरे बातके पहल जायस मिकना हो सकता। परन्त देसा सीमान्य प्राप्त नहीं हुआ।

यो भेमतये सो बाँतजीत हुई उछने मुझे थोड़ा देवेन कर दिया क्योंकि व तब भी एछिसाई कानूनका एस बकाय एडे थे। बरहुत उनकी बादस मेंने यह समझ कि बाद देवें उचन समितियमके सन्तर्यत वैत्र के क्या देवाया जाया। बाद बाया होता उठ उठ के समितियमके सन्तर्यत वैत्र कर दिया बायामा। बाद बाया होता होता हुई सो तब भेने ऐसा विवक्त नहीं समझ था। और सह बाद संबंधी दिवन नायह और सेटे संयुक्त-पत्रतें भी स्पष्ट हो बाती है। मारी वही स्पन्न है कि यह कार्य दिना किसी करिताकि जोर आपको पूर्व एकोय देने योग्य कंपने पूर्य हो बाय। इसिए से स्वायका एस बातक किए बहुत वितियत है कि कोई सी एम्फ्टक्ट्रमी बीचने न जा पान। इपया मेरी इस बातका भी विषया कीतिय कि एसिएसई-विरोधी बान्योक्तनारियोंने थोर मुक्के कारण बराम आपके मार्वकी किनाइसी हुर करनेमें म कुछ उठ नहीं पहुँगा। इस सिए, बता जाए इस सम्बन्धों मुस दुग आपकात करने हुए करेंगे? व्यक्त मार्वी प्रतिया परिवार के स्वर्ण एसियाई वितित्यमके कन्तर्यत वैत्र के नाता छिएसे हा अपने हुरेदना है। सायने इपा-पूर्वक मुगति एस हा प्रतिया कि एस्टिक्ट हो सायने इपा-पूर्वक मुगति एस हा प्रतिया स्वर्णा है। सायने इपा-पूर्वक मुगति हम हो उठना स्वर्णान कीतियमके विवार सिम्प परिवार कीतियम सिनित्यम विज्ञा सावस्यक्त हो उठना संबोरना करना हमीतियम के विज्ञा सावस्यक हो उठना संबोरना करना हमीतियम करना स्वर्णान स्वर्णान हमें उत्तर सावता स्वर्णान कारण स्वर्णान स्वर्णान स्वर्णान स्वर्णान स्वर्णान हमीतियम सिन्यम स्वर्णान हा उत्तर स्वर्णान स्वर्णान हमीतियम सिन्यम स्वर्णान स्वर्णान हो उठना संबोरना करना स्वर्णान स

में यह मी माने केता हूँ कि कावेदन और पंत्रीयनका फार्म समाजके नताजींसे सनाह करके तम किया जायेगा। और यह भी कि इसे बकासन्त्रक सीझ दिया जायेगा जिससे

पंजीयनका कार्य माने बडे।

इसके सकाबा मेंने दम वेंबुक्तियोंने नियानके बारेमें भी केनके शार के एक एन्स्प छोड़ हारा । इस बारेमें मने भी पैमनेसे विचार-विनास दिमा था और के बार्स वेंबुक्तिक नियानोंका कोई मी मीचिया नहीं बया एक बक्ति बन्होंने स्वीकार दिया कि दिमानकर किए एक बोंगूटेका नियान नहुँद काफी है। व्यक्तिगत काफी नेरे किए बोंगूटकी नियानी

१ करही रहे केट बुत १३ १९ ८ तर धंधीयों और कारक महरूक रोज को पश्चनहरू हुआ वह "बरा मंद्राचीय परा किया कथा वा क्यूचे पश्चनकार" शीकने दृष्टियम मीरिवियमने स्थादित दिसा स्था था। स पराही यह महत्व निको नामे ५० हुआ १९ ८ के पत्ने तम तंत्र स्था कार्यकारी भी भी थी।

मारहके निमी समित्र ।

३ देखिर "राम कडलेंडिंग कलिसी" सुत्रे ३९-४१ ।

वपना समस्त बेंगुकिमीकी काप बेगा एक हो सा है किन्तु एपियाहमीमें बहुत-से ऐसे हैं जिन्हें दूसरी वासमें बगाद किताह प्रतीव होती है, बौद चूँकि में बातवा हूँ कि बाप केवक कारपर वितासन पाहते हैं इसकिए में बाया करता हूँ कि बाप बेनुकेश निसान स्वीकार करेंगे। बगानी पुक्ताकके स्वरूपों मुझे गिर्पातिकाम प्रतासिक संदास में होताके मुख्य प्रवासी-प्रतिस्वाक विभागोंके सार मिक्के हैं। संदाक महोदय क्रिकेट हैं

विर्धारिक्या भारतीसीत अनके सामसनपर, वर्धी सेंदुक्षिमीके निकान केनेका वरीका अर्थन १९ ६ से प्रारम्स हुना कव वह बोकनीय केनका पया। प्रवासी प्रविक्षणक संविकारीने जो स्थानन भारतीयोंके मायबनका निवन्तम करता है नीचे

किसे मनुसार उत्तर विचा है
मायके मानकी ठारीसके सिकसिकेमें — इस विभागते को प्रभावपत्र विचे जाते हैं
उनके किए देशक दोनों अमिक्रेके निकाल माद्यस्य है।

बद बाप पंडोंगे कि कैप्टन (?) क्वाकंत बापको को सूचना दो है वह गक्य है। मेरे दावेके प्रकार बायजन-विमान और संस्कृत-विमान द्वारा वरणा जानेवाला सेद जी सरमण मस्यवान प्रमाण है। संरक्षकको एक्षियाइयोंके एक ऐसे वर्गके कोगोंसे साविका पहता है जिनके सामने जपनी विनाक्त स्थिपनिके अनेक प्रक्रोमन होते हैं। इसकिए उनके सम्बन्धमें वर्गीकरन बाबक्यक है। बादबन-विभावको एकियाक्यों तथा बन्य कोगोंके येथे तबकेसे काम पहला है जिसे नेंद्राक्षमें प्रदेश करने और नहीं वने रहनेका दावा सिद्ध करनेके किए हमेगा अपनी सिनावर प्रमाणित करनी पहुंची है। इसकिए उस विभागकों केवल बेगूठीके निर्माणीत कार्याक्ष वा अवस्थान होता है। क्या इससे मह पूर्व तरह मक्ट नहीं होता कि बापकों समस्त बेगूकीके निर्माणीत कार्याक्या किस्तुक जरूरत नहीं है? बोर बैसा कि मेरे विसेवल समाहकार बताते € वर्गीकरणका तरीका विक्रमूस गैर-जरूप होनेके नकावा कत्त्व विनास्तके तरीकेके मुकाबसेमें महेगा भी है। केवमें भी सिर्फ बैंगठके निभान ही बकरी होते हैं। बीर इस सिकसिकेमें में बापके मनमें यह अवस्य बैठा देना चाहता है कि निवेठपर छोड़ देनेकी बातका परियास परापात और अन्तर्से जाससाजी भी हो सकता है। कहनकी बावस्तकता नहीं है कि बनसे मरे-परे किसी व्यक्तिका ईमानदार होना जरूपै नहीं है भीर किर भी चूँकि वह दूसरी तरह वाना-चूझा हो सकता है उसका केवल इस्तासर स्वीकार कर मिया जायेगा। मेरे विवारसे सपवाद केवल उन कोर्गीके मामकेमें किया जाना चाहिए को बादजन विधितियमके बन्दगत निर्वारित सैसपिक परीखा पास कर में। नि चलेह, उनका यो व्यक्तिल ही उनकी धिनास्त है। परन्तु बूसरेंकि बारेमें नात के ला । त्यां नेतु जनका भी स्थानात है कि निवेक्तानी नात कोई से नार्य ने पूजा के स्वार्थ के स्वर्ध के भाव-पाना नहीं है।

में यह भी पूजिन करना चाहना हूँ कि नारनीयोंको बिना परवानक स्वाचानकी सुकी कृट देनेते ज्यनित्रीयोंमें हो-हरना मवेता। त्या आवका यह सवास नहीं है कि उन्हें

१ वस-विक्र मुख्ये है।

परवान दे देना जवना नच्नी रमीई देनर उनग परवानींना गुल्क बना नरा एना ज्यादा

सम्प्रा होगा?

स जागा करता हूँ कि इस यून्तवा स्थातिका और गोरतीय पत्रको आर्मीयास्थे स्ट्रस्से तिग्रहर मेन विकाही दिया है और आरहा बहार भी एमा ही नाता जायया। स नावजीतर स्थाय यो कार्यक दे रुग है जनसे में दिसीय भी बाँद आरही योहा भी जनीविग्य निगा हो गो देशे निजी नायान्त्री क्या करें।

> भारता गण्या मो० ४७ गांपा

त्रतरच्या सी शमद्ग त्रिरोरिया

[ भगवान ]

इंडियन भौतिनियन ४-3-१ ८ तथा इंडिया अधिका विशिवन ऐंड वस्तिक देशका २८९९/ ८

# २७ पत्र भी भौर थीमती बोंगलका

चेर्तानगरमें कारमी है है

दिव थी और धीड़ी डॉनर

क्षाकि निपु हाता मेरा पत्तकार स्तीकार करें। निगारेट् बेरा पर रिवाण है।

नाशी य गर्न नातर्गों नेपन जीत्यांति नहीं वर्तन जगर हृद्यवी जीव्यत्ति है।

हराया नर्गं वर्गं नात्रा वि शीमती योगानी तरीगत कामी हरी गत्री महर तत्र का पुन हुया। यात्रा है कि म त्या पह तेन्दरे गि जाई भीर तृत्व । बाद दोतीशे मांचगत नात्रे वर्ष्याय है। कित विद्यान ता बाद वात्रत परनात्री वर्तन हरी दोवरी है। नीपनी वर्ण नात्रा हो चया जब वर्णना वाद्य कर हुया है। पात्र वर्णी स्थास पुनि है। विश्व यह तमक्यार हि मैंद आप करणा नहीं वर्ण नात्र

पान की मारा कीन है। विमुध्य संस्कृतर कि मेंद साद करना नहीं की करना दिन हुमरे कारेंद्र देखा करने हैं। साथा सरेना विद्या है से किएना निवस्ता है।

क्षीत के प्रति । कार्या हरार

राहर की हुई बन बहरी वर्ष (यो कब्यू तह अ) है। बोराय करण संप्रीत

t the stable of act of any side are for any of the second of activities and the second of activities and the second of activities and activities are second or and activities and activities are second or activities are second or activities and activities are second or activities are second or activities and activities are second or activities are second or activities and activities are second or activiti

وا عباريمية عمد لهدة عذوبة فقم لها فقد عمة يجمع فيها

و حادث هم ها داه جد جدين و

# २८ मेंट पत्र-प्रतिनिधियोंको

| जोहातिसमर्ग फरवरी १ १९ ८

इस लड़ाईसे कमसे-सम एक बात बसरियन रूपसे प्रकट हो गई है कि ट्रान्स बाकड़े भारतीय स्वामिमानी है और मनुष्यों चैसा बरताब पानेके कायक है। उनके बारेयें सामक संदिक्त स्वामधाना है बार गतुन्ता नका नकार सनसर यह कहा बाता रहा है कि उनमें भारत्सरिक हितके किए मिसकर काम करने में सनित नहीं है। मेरा बदाब है कि म सपने बैसवासियरिक बारेमें यह बारा उचित कपने कर स्वासन तहां है। मेरा बयाज है कि म मरन देवनाध्यार बारम यह बाना उनित करव कर स्वास्त्र हैं कि उन्होंने अप्रतिम स्वासंत्याहम परित्य दिया है। ग्रीक्षों नरीक अध्येतकोंने मित्रस्ट प्राया किये गये कोट-कोटे बुगनि देनेके बदके देवस रिखालके किए लेककी मुसीबरो सेकना परान्य किया है। बरने बकाकउर्क बनुमवरों मेंगे ऐसे मुबल्किक अधिक नहीं देवों निवहींने कुमतिका विकास होनेपर जेस काला पहन्त किया हो। यदि बुगनिया देवर लेकिन है कि स्वास्त्र सम्मव होता को से उन्हें टाकनके किया साधीय-आधी खुगनि देवने किए देवार पहने हैं। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंनेसके मरीबर्ट-गरीक साध्योगने को एक्या दिवार है उन्हां दो इसके हमेरी सी बाक बी है। और मुझे इसमें स्थानेह गार्थी है कि इससे उपनिवेधियों की भौतें सो चुक पई होंगी। इसकिए मेरी समझमें सभी को ह । के देवतं उपायवाध्यक्त भाग भाग चुल पर हागा। हवाव्य पायप्तरा प्रकार प्रकार हो — भीर घरकार के किए प्रकारीज हुआ है वह बगर घारतीबिंक लिए मैं घम्मानस्व हो — भीर घरकारके किए दो है हों — दो कहना होता कि घारतीबिंगे उचके लिए कमग बराग बुन बहाया है। सैन्हों मारतीबिंने इचके किए यो त्याग किमा है उस ठीक-ठीक बताना सम्मव हो नहीं है। बीर में इस बगर्ने जन मास्तीयोंको भी मिनदा हैं को संबर्धकी सकतीकें उठानमें सपने मापको समार्थ मानकर उपनिवेशको ही छोड़कर चक्रे गये हु । उपनिवेशमें जिनके बहुत वह नारका निर्माण कार्याच्या कार्याच्या है। इस्त्री कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच को भावार वे ऐसे स्थापारी मी सानवासी हर मुसीवतके मेरि उदाधीत हो स्था किन् उन्होंने उस कार्युनके साथ सिर सुकाता स्थीकार नहीं किया जिसे में सभीक करवेबासा सामर्थ हैं। मैस सी सामर्थ है कि सरवे-आपकी निरमास्थे भोस्य सिर्फ करलके सिस्स भारतीयोने भो-कुछ किया बहु करना जकरी था। और उनके प्रार्वनायनको स्वीकार करके सरकारने तीन महीनकी रियासत रैनके सिवा कुछ अविक नहीं किया है। जब हुम कसीटीपर कसे था रहे हैं। मेरी समझमें दो असकी काम जब सुक श्लोता है। जब हमें भएती नाबी सीचे और सम्मानप्रद इनके खेळनी है।

हमें बब सरकार भीर उपनिवेधियोंकी बता बेता है कि एक समूदके कपने साध्यीय कीमका बोमा-बड़ीने वपनिवेधमें बृतनेते कोई तालक नहीं है और सबिंद कानूनकी दृष्टिछ हम जया भी बंबे हुए नहीं है तबांपि हम स्वीकार करते हैं कि ऐसे प्रायेक पृथ्विमाईकी जिस

१ वह इंडियन कोरिवियममें "भी योधीते के दौरा और छम्मानन्द कर" बीरेवते अवस्थित हुना या। बेटको डिविट निकसे देखिए सहरित्तनी इड ५४ :

उपनिवेदामें बन रहन या उपनिवेसमें पून प्रवेशका अधिकार है पूरी-पूरी विनास्त बेना हमारा मैतिक कतस्य है। सबर हम यह करनमें सफ़ल हो यथ तो बिटिश मारतीयीक स्टूरसे बटर बिरापीको मी मानना पहणा कि जो स्रोग उपनिवधके स्थामी निवासी होनका अपना अधिकार शिद्ध कर वें और सरकारको अपनी पूरी-पूरी पहचान दे वें उन्हें उपनिवर्गमें न कैनस वपैट दिनी छड़छाडक रहन दिया जाय बस्किएम सोबॉको हर सरहका प्रोत्साहन दिया जाय वाकि के उपनिकेशमें एक सड़ हुए मानके रूपमें पड़े रहनके बदल जहाँतरु सम्भव हो महौक समाजमें बुक-सिक जामें और मात्री बक्षिण वाफिकी राप्तक एक बंग बन बायें। मैरा विरंवास है कि तथिया आफिकामें वसकी राजनीतिक निप्रयता महकि किसी वर्गके तिवासिगेंकि पाप सहनों या पात्रोंकी उर्ज प्यवहार करनमें नहीं है बक्ति मनुप्तीकर प्यवहार करन मौर उन्हें बिक्क उन्नत बनानमें हैं। बनुष्ति होड़ और एन उरजुक प्रवास क्वक रमिण वैरा होने हैं कि कमी-कमी एमी होक्के उराहरूम देननमें जाने हैं। यदि रक्षिण माध्यमपें ध्यनबानी विभिन्न कीमोंको मामरिकताका सही-सही ज्ञान क्या दिया जाये हा इन सारी बार्तोश निरुप्य ही इसात्र दिया जा सहता है। मागरिकतान एक रागके फिए मी मैप अभिप्राय गारी चौमोंको मनाबिकार दनका दावा पण करना नहीं है। परन्तु में यह परूर चाहुना हूँ कि शासक कीम जम रिनकी प्रतीक्षा करे अब मीच स्वरणाने समाजोंका दर्जा कर उठाया जायगा। मारे प्रध्तको इस कृष्टिने देखते हुए नेटाकर गिर्टीमटिया भारतीयोठि सम्बापमें जनरम स्मदमन जो शब्द बड़े हैं उनम पूरी वरहने महमत होनमें बममे-कम मझ कोर्र प्रभागत नहीं है। सब का यह है कि बहुकि ब्रिटिश मारतीय मधारे यही बहुत यह ह कि विभी भी कीमनगर मिर्छापिटमा संबद्धरोंकी प्रवाको बन्द कर देना चाहिए। भारतीयों मर्पात स्वतंत्र भारतीयोंत कभी तम प्रधाको म हो चाहा है और न बढावा ही दिया है। और में स्वीकार करता है कि यति मेरालमें गिरमिटिया मजदूरींकी प्रवा न होती वो गरियाई प्रस्तत जी तरात्रीय दी है बह न होती। निरंबय ही मेरा यह विप्रांस है कि जबनय नटान बाहरमे विर्यमिदिया मजदूर काता रहता तकतक वृधिवादबौँ-सन्बन्धी कोई-त-नोई वरेगानी बनी ही रहेगी। परन्तु मेरे इस कपनका नोई यह वर्ष म सना से कि गिरीमटिया मजपूर माजाद हो घर दाम्मराममें पूर्व चन मा रहे हैं। में जानना है कि वहने इस तरहरी बानें वहीं शर् है। परन्ते में निर्मित जानता है कि वे एकदम निराधार है। इसेश बस्य कोई कारण न हो तो भी राजम-गान एक बारण दो है ही कि उत्तर करत बड़ी निगयती है। और भारतमें बाव हुए दिनी भारतीयको बाँद निजम्म पामके बातियाने बाहर बड़ी जान नहीं दिया जाता। नरायका प्रकामी किसाग प्रत्यक विर्यमितिया भारतीयका पता समा सकतकी स्वितिसे है।

### किया-बाउर सनुबरोंके बारेब पूर्व बातवर थी गांबीने बहा :

अहांतर अंको अधिरास्त्रींका अस है उन्होंन नमें आपम परेशामों कोई बात उस नहीं सामे शब्देर तथा काम समल अधिरास्त्रींस प्लारात काम कुमाई और लीदकाल एक। सर्वतंत्र प्रतिस्त्र आत्र च और निर्माण रूपने प्रतिस्त्र पुण्डे में है इसाये को लिस्पाल या करून तो नहीं है। और अस्तर कुण होता हो नुस्ता न्यार दास हो जाता। अस्तर हम दिली चीत्रवी जाता हाता ता करून निर्माण क्रमां की मा जनकारण को थी आह नुस्ता हमी की असी। हम अन्ते पुष्पालया तथा बालसे मी पुण्डे प्रता कानकी लिसा ही ली ही। छम् ने बंदी शहरत

.

भी पांचीने यह भी भड़ा कि करूरे दालाबात सीवर में छने हए कुछ सम्बंधित सर्व कर्ती शतत न क्या किया वाचे प्रशिक्ष यह कह देना ककरी है कि ब्रह्मेंतक उनका सन्वन्त है बर्जातक क्रेक्से परी सर्वार रखी काती थी। इसका अपवाद सिर्फ बर क्या की वर्त हों। कविदोंको किन्तें जनती अपनी-सपनी कोठरियोंमें नहीं लेका का सकता का. स्कना पहला वा । वहाँपर बाहमल बहुत वे । ये बक्दीकी वरारोंमें से निकतकर आते वे । इसमें दोव केलके अविकारियोंका नहीं या. वरिक इसका कारण या अवहकी बेहर कमी।

[बंग्रेजीसे] वंक्रियत सोचितियत ८-२-१९ ८

२९ पत्र 'इडियन ओपिनियन'को

**भोत्रा**निसंबर्ग फरवरी २. १९ ८

सम्पादक

इंडियन बोधिनियन

महोदम

संब तथा मेरे नाम और उसी प्रकार रिका होनेवाके मास्तीयोकि नाम बमाकि तार्रोका पार नहीं है। पत्र भी बहुत बाये हैं। सबको अक्रय-क्रम खबाब बेनेका समय नहीं है इसकिए में अपने साविमींकी और अपनी ओरसे तार मेजनेवाले तथा पत्र लिखनेवाले सभी भाडगींको क्षापके इस कलबार बास बस्पवाद देनेकी जनमति चाइता हैं। बीर जरूग-जरूप उत्तर गड़ी दे पाया है इसकी समा माँगता है भीर में ऐसी कामना करता है तका ईरवरसे प्रार्थना करता है कि जब किर ऐसा बबसर बाये तब ये कैदी तवा बन्य इम सब मारतीय सत्य और देशके निवित्त बैता ही करें चैसा भारतीय चैदियोंने इस समय किया है।

> भापका काहि मोहनदास करमधंद गांधी

[ पत्रस्तीके [ श्रीक्रियल स्रोपिनियन ८~२-१९ ८

र दान्तरपाक कीहर में गांगीजीकी रिहार्गेडी और मिरिक मारहीजों का कारक रमरहके गील हुए हमतीवेदी क्रांदित नेतरण यह बतामें की म्हें नी। मुद्दी क्रांतिया क्रांतिया क्रमेख दिया गया है। बता म्ह नी सार पश्चिमार्त किए रामको यह नार फिर भनी प्रमाने छी। की वह सामा केल-अविकारियोंकी रामको वहीं न होती । केंच-मध्यादिवीची का अतिव्युच वेदालांति प्रति कित नातेगी किवाने क्यों केनाके प्रत्य, करते विक्रित बोलांके कारण और करते विराह्मणी स्वयंत्र कारण अनेत सरकारी केलीत सामानी कहींने की क्रीका की है । इस क्रीविरोंकी नारका कह रहा है । बोहानिक्क केलेब वह ग्रेटिसे बीक्टी, जिसमें ४५ व्यक्तिकी राज्यात है १५ से अधिर कोर्योंको रस बद्धार मीसमने बज्जे दिन विद्याने रहे हैं । हो प्रतानिक विश्वाने करे यारे पर्नोद बारत मेरोप होचर गिर वरें । परिवाररोपी वह वही जिपाल है कि बोहारीसारी बेबमें होसके समय किन बनारेंगे बैरियों हो बनवें रहत्त्वाने हे किन के बाला बन्ता है, बनकी इन और होशारोंने बनने बन्नावर. तिन्तु भारि है कि अभी भाने बार्सों भीर नार्मोंकी नगला <del>भरानार है । ने का</del>सी <u>शरानी भीर छनी हो कदरी</u>में देश को बने हैं ।" वर बनर दानसायान कीहर में ३१-१-१९ ८को छनी की बीर समीवर वह मेंद t werd te ent et ebft :

# ३० भाषण ब्रिटिश भारतीय संघकी समामें

[बोहानिसवर्ग]

मने सामाप्रहीकी हैसियतसे काम किया है और कहरेंगा। अवित् ईरवरके सिवा में किसी मौरसे वरूँ यह नहीं ही सकता। कुछ कोनोंने भमकियाँ दी हैं कि मदि समाब दस अँमुक्तियों की छाप देना स्थीकार कर क्षेत्रा दो मार पड़ेगी। उन कोगॉको में बता देना चाहता हूँ कि में स्वयं वेसमें को बार अँमुडियोंकी छाप दे चुका हूँ। इसस्पिए अगर मारता ही हो दो सबसे पहले मही मार्रे। में इसके खिलाफ मुक्तिन्टके सामने फरियाद करने नहीं बाउँगा उपय जुरू जुर्त गारिया उचका एक्शन मानकर करवाबाद दूँगा कि मेरे माइकी कार्डा मुकार पड़ी। बंदिक वो मारिया उचका एक्शन मानकर करवाबाद दूँगा कि मेरे माइकी कार्डा मुकार पड़ी। में इसमें करनी इनका चम्ह्या। वो काम हुवा है उठी मने ही किया है और आयो सी में ही विमोगार रहुँगा। इसकिए कियी बावने किए कियी इसके उक्ता कर दिया जार मेरे दिया जार। में के मोका नेता कनकर करवा करवा करवा मुखा प्रक्रिय सामा महीं बाहुया। में दी उपके धेवककी मोहि ही दहना बाहुया हैं। और उपके किए मुझवे समावकी निवसी सेवा कर पकृगी जवनी करनेमें में आनन्द मानूँगा। इसीमें मेरा नौरव मी है। वास्त्रविकताको प्रकट प्रमा कराने न साम के मुस्ते करा नामा है। मेरे बातूनमें केनक मेरे ह्रासार करान मेरा कार्य है। और यह में मुक्ते करान नामा है। मेरे बातूनमें केनक मेरे ह्रासार सेकर पत्रीमन करा केनके सिंध कहा बाता तो भी म तो दनकार ही करान। गया कातून टूटा इसकिए स्वेच्छापूर्वक पत्रीमन करवानेकों में इक्ततका काम समझता है। कातूनके रह हो मानेंसे इमारी टेर्न सोगल्प और हठ सबकी रखा हो बाटी है। इससे मानो हमें कुछ ममुप्यता मिली। कानुनके बारेमें में जितना जानता हैं जीर समक्षा सकता हैं उतना दूसरा कोई नहीं समक्षा सकेया। इसमें मेरे निमानकी कोई बाद नहीं है। परन्तु म जो सकाह ईसा धी करती समझके मनुसार सही हो होता । सन १९ ३ से बाव ठक की छारी करनावाँको में कक्की उराहेंसे बातता हूँ। बावतक की कहाईमें इनने कमीठक केवल एक सही काम किया है कि अमीन ताफ कर की है। अब उद्युप्त मकान करानेका काम बाकी है। सकान कैसे बौबा जामें उसकी रचना कैसी हो यह सब बनी निरमय करना है। बनी सवास दस कुछ बार्श बार उठका रूपना कुछ हा यह यब बना तर्थय करता हु। बना वसाह रह मेनीकर्योक्ष छार देनेतह नहीं बाता है। बनर देनों भी पढ़ें तो हुए बरनी मनित हो होंगे। इस बारेंगें में बो हुछ कर सफता हैं भी कर रहा हूँ। ऐसा ही में पहुंक भी वह चुका हूँ। मुने छिट कह देना चाहिए कि यह नाम इसकी बिकडूस पाननी तौरस करता है। बोर नहीं करना है। यदि हम घोर करेंगे तो हमारी उतनी हानि होगी। हम हर हास्तमें तार नहीं करता है। याद हम गार करणा वाहमाध बबन प्रान्त करना हुन हुन हुन हुन क्षयक नमाने कमा के हिना हिम्सक्त माद हुन नफराई कि कहाई की उसना प्रत्याहन कच्छा ही निवनेता। बब भी हमें हिम्मक ही राजी है। भी वी वास करता हूँ वह हमसिय नहीं कि मुने कैमित रहना या हमाव निवे। भी वो यह घव कर्ममा वहकार कर पहा हूँ बीर करना रहेंगा। कानूने वारते पीड साव कुछ पुष्टा का वाहें वी भेटा करना हुना है। मुक्ते भी मनाह बन पहती हूँगा। वह उवित्त कमें तभी उत्तर वसन विद्या आप नहीं वो

१ वर समा २ करनरी १९०८को बोहानिसम्बेनै हुई। भी ईशा मिनी सम्बेह सब्द्रह्म है।

नहीं। में हमेबा समावके साथ हूँ। कानूमके बारेमें मेंने बहुत-सी वार्ते सो समसा ही वी हैं। फिर भी क्षेपितियन में और स्पष्ट फिया बामका उसे बाप पेक कें।

[बुबरावीसे] इंडियन बोचिनियन ८--२-१९ ८

३१ पत्र' मगनलाल गांधीको

भोहानिसमर्वे फरवरी ५ १९ ८

चि मयनकाळ

.

मेप इरावा ना पुन्हें पुन्यपातीने सिन्हुं केकिन विश्व नहीं पकता। तुन्हारा पन देवा। पूरा पिनल नेनकर पुनर्स सम्बा किया। यह पुन्दारा कर्टक वा। मुक्यर एसे नार्वोक समान नहीं हो एकता और सम्मीर क्येंचे हो किया में हानकर में हैं बेदा कि पुन्सर होगा। इसके से कारत हैं। एक हम से में किया में हानकर में हैं बेदा कि पुन्सर होगा। इसके से कारत हैं। एक से कारत मेर पिरान हों समा है और (२) यह कि हु होने के कारत से छों हिया में यह नहीं छोगा ना कि यह रचना कर होगा। किया से समान देशा में सह रचना कर होगा। किया में समान कर से पहिंदी के से पह से से एकता किया पर समान होगा। किया में समान हों से प्रकार के से प्रकार के से एकता कर मार महिंदी हों से एकता कर महिंदी से प्रकार के से प्रकार हों ने स्वा के स्वा कर से प्रकार के से प्रकार हों के से प्रकार हो लोग हो। प्रकार के से प्रकार हो से प्रकार के से प्रकार हो के से प्रकार हो से प्रकार के से प्रकार हो से प्रकार है। इस प्रकार हो से प्रक

र यह पर वर्षीन्यर्ग क्यान्यर है। को यहांचे दिने तो बाच हूरे वर्षेठ देवनें कनुताको को को है। २. सफलान योगी (१८८१-१९१८)। गोरीजींक चोरी को तुपालकर गोर्वाड दिनेत हुन। गोरीजींक रेनीजेंड रासे जलानेंड किर हिरा डीमेंड वार्र फीलेंसर सामनोड और वार्ग क्यार हारहाडू बावन समस्तिके

३ वरी मूच मंदेशीने को शब्द है कहारा वर्ष होना " ब्रोन"।

कर सकते हैं। इसनिए सुम्हें ये बार्वे मुकार अपन दिमागस उसी तरह निकास देनी चाहिए जैस बत्तराकी पीठपर से पानी बहु जाता है। मैं जानता हूँ कि बहुकि सोग जा प्रान बठा सकते हैं उनमेंसे करीं प्रसारकी बायरमस्ता तुम्हें नहीं है। एसा एक भी प्रस्त महीं है जिएपर मन विचार नहीं किया हो। जिसका समापान मन अपनी छस्ति भर नहीं कर किया हो। जामा है जब यह पत्र तुम्हारे पाग पर्टेंचेया तुम स्वस्य-मानन्द हाग। में बाह्ता हूँ फीनिक्स बाकर तुम लागाने मिलूँ सदिन अभौतक का सम्भव नहीं है। किर भी महीन भरमें वहां का सदना है।

नहीं जो गांत भी बंदित हो। बाहे नह सामारण ही हा उनके गम्ब पर्में मूल पूरा विवरण मनताकभी सर्भागी।

मोहनटासके आधीर्याद

[पुनाच ] यह पत्र दूसरे सोगोंको भी पदा देना। जो कुछ समझमें नही भाग मुझन पूछा। वापीओं मैं निर्मित्र गुजराती पाचात्-टिप्पची महित तथा उत्तक हम्लाक्षरमे युक्त हस्त जिनित मूल मदनी प्रति (एस. एन. ४३९४) सः। गौत्रस्य श्री छएतलाल गार्पाः।

#### ३२ नम्रता

एक भारतीय क्षारत है कि बामका पेड जिल्ला अधिक प्रश्तिक है उतना ही संपिक सुरता है । त्यम इतरार नहीं रिया जा गरता कि राम्पदातमें भारतीय गम्मातर माप ---भौग उसगंभी अधिक अपन परित्र सक्तरावी तीडे विना — आपन नमान तिराण आमा है। करान का बुक भी बच्ट गहन किया है। यह उनकी भाग्म-गद्धिको एक भावापर प्रतिया मानी बार्नाचाणि ।

नमारीका मंगा उस नानुबनी कारकोणाया गई नाम्बा है अ। बार्यानकी कारमा या । रम्प्या प्रश्नीदन जिल्हा प्रस्ताच भवतर निया जाता रहा है। अब स्वीतार कर जिल्हा स्मा है। और बार्स्स राम्पी भी शिक्ष और भी नामक द्वारा लिसिट सानपार शिल् गांप ही। नामणापूर्ण पत्रन की गाँँ है का यह है कि या कानून प्रत नोगायर नायू नहीं होगा को अपन-आर पत्रीपन करा भगे। जिनानाके नावापक गरकारको जो-नुख काहिए का बाज हा बाता है। इन प्रवार धार्ने पंगीको वे बिग बात्र रिल्ल प्रधानगीत व उनका मार भित्र प्राप्ता है। इस इंग्रिकामी विचार चरनपर कर समाग्रेज मार्गाच गमाप्र स्था नावार - शेताश रिंग नवान रूपने धवाना है। नावापन मार्गाव मार्थाना - प्रानिता सारीय गरी - बारन-ग्रामानवी भारतारात्राचा भरवत बच्च भारी ग्रामान गाँचर (००० है। कर क्षेत्र और्राग्योरि (सामनदी बात पर कार्री है संद्री प्राप्त आवराकसारमान करबहरूको सक्ताहरी है और बारगीय समावके द्वारा उसरा बरीहरू दिया जाना परना हुर्गात्त्र ही ब्रह्मांग्य नहीं बच्चा को व यह की दवर बच्चा है कि ब्रह्मांग्य प्राप्तीत क्यो की बीर्गाल्येर जिल्लामार क्या है। है।

हत नदानेको उसे बारगेनोधी हिस्सका भार भरी हेरा पानि । इन स्वयन्त्र रिकर का क्रमेग गण रामका पुगरतेग शोगा। पारन बॉट का राम एक रावस्थ प्रपुत्त किया भी वा सके तो विजय सरकते हुई है। भारतीयोंने सवा ही कहा है --- और ठीक ही कहा है --- कि यह संबर्ष मामिक संबर्ष है। वो और वर्ष सब्दका क्यरी वर्ष कमते हैं उन्हें इस समर्थके बन्दर कोई वामिकता नहीं बीक पड़ी है। केकिन स्वयं भारतीय कीम इसरी प्रकारसे विचार करते बाये हैं। उन्होंने इसे ईस्वरके नामपर सक किया का और बब उनका करेंक्स है कि वे परमिताके बाये नतमस्तक हो कि उन्हें इस बन्नि-परीकांसे गबरनेके किए पर्याप्त सक्ति प्राप्त हुई।

इसके बकाबा मारतीयोंके पास इस समझौतेपर गर्न करनेका कोई कारण नहीं है। किन्तु इससे उन्हें नमताके साम बाये बहुनेको प्रत्येक प्रकारका उत्तेवन अवस्य भिका 🕻 न्योंकि एक बुदा दन और उच्चतर कोटिके कार्यका भीगमेश की जब हुआ है। भारतीय सभाव क्षप्रीटीपर बढ़ा दिया गया है और यह उसीकी माबनापर हुवा है। बबाय इसके कि सरकार पंजीयन करानेके किए कानुनका सहारा केरी और जबका करनेवासंकी काननी वस्त्रका भागी बनना पहला माध्यीयोंने एकारको दाल्यबाकमें रहनका अविकार रखनेवाले सब भार तीमॉकी धिनाक्त-सम्बन्धी प्रत्येक सुविका बेनेका वकन बेकर नैतिक उत्तरवाबित्व मीर इसी कारण एक उच्चतर कोटिका उत्तरदावित्व उठा किया है। इसकिए श्रव यह रचनारमक कार्य हो यया है। भारतीय समावने बाबप्यक विश्वसारवक कामको नियमित सान्तिपूर्व और विस्कृत बिष्ट बंगते बलाते रहनेकी मोत्यता दिला वी है परन्तु अब उसे अपनको ठोस भीर टिकाऊ रवनारमक कार्व करनेकी क्षमता रखनवाका विद्य करके विकास है। वन भारतीय समाव कपने-मापको अपने अपर रखे गर्ने विस्तासके मोम्म सिक्ष कर देना तब वह अपनेको सामगाद दे सकेगा और सभी विचारबीस कोगोंकी तिगाइमें निरूप ही बहुत केंगा उठ जायेगा।

[बंगेबीसे]

इंडियन ओविनियन ८-२-९९ ८

### ३३ स्वेष्ट्रया प्रजीयन

इमें सुचना दी नई है कि टाल्सनासके सब माध्यीबोंके किए स्वेच्छमा पंजीयनका विसे घरकार बारा स्वीकृत कर किया नमा है काम जोड़ानिसबर्मेक बॉनबैडिस स्वेगरमें स्वित पूर्ण के परिशाहरण असके छोमबार, हा १ छे ९ वर्ष परसु पाके दिन स्व वर्ष पूर्ण पान्नीयेके छाव पूर्व हो बादगा। इससे बबहुमें पंजीयनके छन्त्रसमें स्पोषित समस्य मूचना से जावसी। बहु गया है कि प्रिटोरिया और जोहानिसकांकी छोड़कर, अर्जियाँ केनरा काम विभिन्न अगहोंके सविष्टेटोंके जिस्से रहेगा।

पंत्रीयन प्रमाणपत्र और प्रार्थनारतके कामीमें उन्हें नई परिश्वितके बनुकक बनानके क्रिए, बहुत-पुछ रहोबदान किया नया है। प्रत्यक बाकिंग मई भारतीयको चाहिये कि वह पंजीबनके किए कार्यानसम् हाबिन हो। ऐसी स्थितिमें उन नवका यो प्रमाक्ष्यत्र पानके विकास होने पत्रीयन किया बागमा। मीने दौरस जिन कोवेकि पास उनके नाम वैस कपने दिये वर्षे जनुमतिपत्र है भीर जिनके पान पूराने रूप पंजीयन प्रमाणपत्र उनकी सम्पत्तिके रूपमें हैं उनका तथा उन पर बन्नीका जा १६ वर्षकी सबस्ताके पूर्व ही शास्त्रमनस्त्रा जा नवे

थे पंजीयन कर दिया जायेगा। शिनाक्तके ठरीकोंके बारेमें सामान्य ठीरपर निम्नक्षितित बार्वे सभी जनिमार्थों और हेन्कोंके सिए नियमावसीका काम वे सकती हैं

(६) वो कीन वायबार उपनार्थी योग्यता राजे होंग समया सम्य विश्वी प्रकारक्ष द्वास्वत्ताकरे निवाधियोंके क्यमें परिचित्त हो चुके होंग उनने पत्रीयकके स्वविकेत समृतार वैपुष्टियोंके निधालोंके स्वानगर इस्ताबर—एवं हस्ताबर वो सुन्यद हो और जिनसे हस्ताबर र रजेनाकेके स्वविक्तात्वर गए जिस्सी हो और वो अग्ररीके सानगर-मात्र न हों —स्वीकार कर निये वायेंगे।

(न) प्रवाधी प्रतिकलक अभिनियममें दी हुई चैलिंगक क्योटीयर खरी उतरने माध्य पर्योग्त विद्या पाये हुए सोमॉर्ड अमुक्तियोंने निवानक स्थानपर हस्तावार स्थीकार किय जायेंने।

(प) उन स्पीत्तपाँकी निर्में मेंपुब्यिक निधान देनके बारेमें बास्तविक सपना सरत राग्माप्रित आपत्ति होती मार को उपयुक्त यो पारामीन मन्त्रपंत नहीं बात सभी मेंपुनियाँकी स्वाप मेंपुनियानी देनकी इवामक होती।

ये बहुत उदार पूर्वे दरनु, हमारी सम्मितमें भारतीयों के बिए इन पूर्वोक्त काम म उठामा ही विषक प्रोमानक होगा। मुक्त बात हासिक हो ही चुके है इसिक्य हमारी प्रयम् कब प्रत्यक स्विक्डिंग तिना किमी हिषक वेंगुलियोंकी प्राप दे रेगी चाहिए। कुछ मी हा नताओंकी तो कि हैं बेंगुलियोंकी प्राप म देनेका बलिकार है सबसे पहले अनना यह मिष्कार एक देना चाहिए बीर एसे निवान देनकी स्वामकी प्रवट करनी चाहिए, ताकि पिनाक्तका काम मुविचाने साथ हो जाव और सरकारके किंग मह तरीका मुक्तमर बन वाये। हमार्थ विस्तान है कि भारतीय समाव इस सुरका स्वामक स्वीमित उपयोग करने बरना सक्या गौरव प्रवट करेगा। हमें मानुस हुमा है कि भी हमर मिर्म भी साथी तथा सम्य सोगोंने विस्तिन स्वर्ण सोगोकने असनेकी एकस्य कर रुगा है इस बुटकी मौत न करनका निक्षम कर विस्ता है।

[मंग्रेजीसं] इंडियन भौपिनियन ८-२-१९ ८

#### ३४ सस्यकी जय

हे सर्वत तू मुत्र और पूर्वमें स्वयं और नातिमें यस और पराजयमें नमान भार रणधर मुख कर। इनमें तुस पान नहीं काया।

हम यह बातने हैं कि हात्मवानक भारतीयोंचा पूर्ण विकय हुई है। उराने गावह बहात दवार बी। नारों बीम कह हा गई। नमान दीवा काकियार भारतीयारी भारती बावन हुई। बेल बातवा प्रच मी पूरा हुमा। बीर वर्गीयाल गीमतान नमानीया हमा। बतव राज्य केंगी विवाद पूरी हीतव पारों ही गाव यन यह काबुत करना है। नमान्य

र हो दूना नव को बनकाने ब्याधने तुद हो कर हे वर्षे तेनी दन को नहीं [मुग्न-दूनन मन्ने हुन्या नामानाची बनावची । ततो बुद्दान बुनसर नैये नामानाच्यां म क मन्नदर्गाना-३ ३८] संक्ष्मा पंत्रीवर सब सरकारने मान किया है और सरकारने कहा है कि वो कोन स्वेष्ट्रया पंत्रीवर करावेंसे समार तथा कानून कामू नहीं होगा। वबाँद सा दो वह कानून देवल कमार्गेहित किए ही ऐसा बबना सबके किए इस्त कानून बनेगा। वह कार्मेहित किए ही ऐसा बबना सबके किए इस्त कानून बनेगा। वह कार्मेहित किए ही एकता। वह दो वीवारपर किर मारले बैसा है। स्वकार कार्म्न में मोहा-सा परिवर्तन करे दो वस है। एकतारका मुकाबका करना मुक्ति है। ऐसा कहनेशिकिंगे विधा इस साम पान सा वस है। एकतार कार्म्न में मोहा-सा परिवर्तन करे दो वस है। स्वकार है स्वरक्त बहुत कम मान पा। वस वसी मानून है एकता मान पा। वस वसी मानून है एकता मान पा। वस वसी मानून है एकता में हम पा वस वा है। वसी कार पत्री है। परण्ड टूटेया यह कहकर बेकों मेरे हुए माराधीनोंको कोबा गया है। सबी-स्वर मान्याद सारकारों पढ़ पत्री है। परो स्वरकार वारकारों पढ़ पत्री है। पार कार्म कार्म मान्याद है। पार कार्म कार्

इस जीवको हम स्टापको जय उसको हैं। हम यह नहीं कहना जाहते कि सभी मारणीयोंने साबके ही हारा कहाई कही। यह भी मार्ग कहा सकता कि किसी स्टाम माराग सार्थ नहीं कहा। फिर भी हम यह निषिष्ठ कराने कहा सकता कि किसी स्टाम माराग सार्थ नहीं कहा। फिर भी हम यह निषिष्ठ कराने कहा सकते कि यह कि यह कराने का स्टाम से प्राप्त ने से निष्ठ मार्थ कराने करा हमारे किया है। इस भारत यह वहनुत परिचान निक्ता। सारा ही हस्तर है जनका जूस हो सब है। इस अपने मार्ग के प्राप्त को मार्ग होता है। इस कराने स्थान के प्राप्त के सार्थ में यह सुराह कानून है। क्यों क्यों स्टाम की मार्ग है। हमार कराने हमार होता है किया हमाराग मार्ग है। साराग मार्ग हमाराग नहीं है। उस स्टाम माराग निक्र के साराग नहीं है। उस साराग नहीं है। वस साराग नहीं है। वस साराग नहीं हो। इस साराग नहीं है। वस साराग नहीं हो। इस साराग नहीं हो। हमारे साराग हो से से साराग हो से परिचान माराग हो से से साराग हो से साराग हो। हमारे साराग हो से भी साराग हो हो। हमारे साराग हो से भी साराग हो है। हमारे साराग हो से साराग हो। हमारे साराग हो हमारे साराग हमाराग हमारे साराग हमाराग हमाराग हमाराग हमाराग हमाराग हमाराग हमाराग हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमाराग हमा

सबेया बहु देवस बुवादे नामपर ही कड़ेगा बहु हार-बीठ नहीं पिनता। उद्यक्त प्रण तो एक ही है। भौर उद्यक्त महान काम देवना ही है कि बुवादे नामपर सर्यका सेवन करता हुवा अपना कर्यन्य करें। उद्यक्त एक देनेवाला मासिक बड़ा है।

[यूजरातीचे] इंडियन ओपिनियन ८-२-१९ ८

# ३५ खुनी कामुनको स्वीकार करनेवालेंसि

'म्प्रैकक्रेय [भोडेबाओं]को हमने बनतक कलमूँड बादिकी उपमा दी है। यह इमने धोच-समझकर और बिना गरसेके किया है। ऐसा करना हमारा कर्तव्य वा। ये उपमार्प द्वेपनावसे नहीं बस्कि स्नाहके कारण वृत्तित होकर दी वीं। बब उन्हें कड़माँहा कहनेका समय नहीं थहा। पहले उनका उदाहरण क्रोपॉक्ट सामने

सामा बाबस्यक ना। नड कहाई समान्त हो नही है इसक्रिए सन्हें सपमाएँ देना अनुनित कड़कारेगा। इस कारण जब इस ऐसा विश्वता बन्द कर रहे हैं और को मन्त हो रहे हैं उन्हें इमारी सकाह है कि ने भूनी कानूनके माने सुकनेनालॉपर क्या भी नुस्सा न करें और उनके साथ उत्पन्न भेदको मिटाकर उनके दोष मुख बायें। वे बार अन्य भारतीय एक ही वेसके हैं एक ही रक्तके हैं और मार्ड-मार्ड है। बाठीकी चोटसे बैसे पानी अवन नहीं हो सकता बैसे

इन भी सक्त्य गढ़ी हो सकते। जिल्होंने सूनी कानून मान किया है जनको इमारी यह सलाइ है कि वे जैसे को वैसे मभतापूर्वक जपनी मूल कब्रुक करके समावनें जा मिखें। की गई पक्षतीके किए खबासे माफी मौगें और फिर बबसर बानेपर धस्तिका परिचय हैं।

संबका भवन (फेडरेसन इस्क) बनागेकी बात फिर उठी है। [वह बने] तो वे इसमें बहुत वहीं परद कर एकते हैं। यह सारे एमावने वहीं मुस्तित उठाई है, बहुत नुकसार्ग राहुत किया है, तब ठानुनकी स्वीकार कर सेनेबाओं ने पैंड कमार्थ है। बहुदात बज्वों ने पैंडे किए कानून कबूक किया है। इस कारन उनके किए यह प्रचित होता कि वे संबक्ते नवनके

वर्षती प्रवर्मे अस्की-अस्ती और पूर्णाल भारत हैं। हमें अपनी यह शिफारिस उनसे नवर्षस्ती नहीं मनवानी है। सच्चा पक्रताबा इस तस्त

नहीं होता ! वदि वे सच्यी मावनासे तथा कीम और देखकी मलाकि सातिर वें तभी वह सोमा देगा। हुमें भासा है कि बिन मेमन कोपोंने बीत्तापूर्वक समावकी नाक रखी है वे और ट्रास्पराक्षे बाहरके मेमन कानूनके बामे सुक वानेवांके मेमनींग्रे बानना करीका पूर्ण करनेके किए कहारे और इसी प्रकार बुधरी कीमोंके वो माई बनिवार्ग पंजीसन करा चुके

है उन्हें उनकी कीमके कोग तका इसरे जास्त्रीय समझावेंने। [प्यस्तीसे]

इंडियन मीविनियन ८-२-१९ ८

# ३६ रिचका महान कार्य

सी रिपन जा सवाएँ की ह उनका मुख्याकन नहीं किया जा सकता। किर भी यह तो निरंबत करने कह सकते हैं कि उनहोंन एवं अप्य कुछ सम्बनोंने सहायता न की होती तो हमें कभी दिवस भारत न होती। हमारा सुधाव है कि समान भी रिपके कामधी डीक-डीक कीमत समझ। यह उनका कर्तव्य है। इस समय सी रिपक काम सीमति रिपकी रोधसम्बाके पास खूना वा किन्तु उन्होंन ऐसा म करक मुझाम के किए भी पतकार नहीं छोड़ी। इस मकारके बासस्विक्तनकी निजनी कर की जाने कम है। भी रिप निहास्त गरीब म्यक्ति हैं इसकिए हम सबसे सम्बा सरसा यह समझते ह कि उन्हें कुछ-न-कुछ रकम मेंट की जाने।

[गुनचतीसे] इंडियन जीपिनियन ८-२-१९ ८

# ३७ स्वर्णाक्षरों में नयों महीं?

हमने पहले 'रमिक'के भगपर टिप्पणी जियन हुए यह नहा या कि जब जल-सहस्रक्षे भार तीय पनीत होकर सीट बापेंचे भीर हमें विजय मिल आयगी तब हम 'इडियन बोपिनियन' को स्वर्नासरों में छाप सबते हैं। जब कुछ पाठकों हाया सबाल पूछे का रहे हैं। हमें लगता है कि अभी हमारी सक्ती जीव नहीं हुई। यह एक प्रकारत हो सक्ती जरूर है, त्योंकि संस्थापहरू पूरा पासन हुआ जेसके परकार्व सुके और कानून-मुक्त पंजीयन करानकी बात निचित हुई। भीर यदि इस वैद्या करत है तो कानून एवं होगा। सर्याद अभी को बातें मनिष्मपर निर्मेर हैं। मरकारन हमारा विरवास किया उसन हमें पूक्त नहीं उठना बाहिए। जब हम उस कि बामके योग्य सावित होंगे तभी नहीं जीत मित्री मानी जायगी। हमन कतानीका काम अर्थात जमीत सोरत और उठ नाफ करनवा काम ठीक तरहमें विधा। अब राजका विनार्दरा काम मही-सही करेंगे या नहीं यह देखना है। वानुमक रह होनकी कुत्री नरकारने हमें सीप की है। इसे जब हम कामू करें और बावन बाग्नवमें रह हो जाय तुमी वरी जीन कहमावर्गा। यह प्रस्तृत कार्य ही सबसे कठिन है। उने करनमें बहा परिधार नवता तथा उनके तिए बन्त धेर्व भीर अस्पनिक ईमानदारीकी जकरत होती। यह शब हम दिगार्वेषे या नहीं यह मापे चलकर माच्य होगा। कुछ मास्त्रीय यह राजा करत है कि स्वेक्त्रमा पत्रीयन क्या केनपर भी महि वरकारने कानून एर नहीं क्या छा? इस धनाका हम स्वर्ष गुमाते हैं। करते नायक मस्य यक्ता यह है कि यदि मारतीयोंत नवार्ष नहीं बानी थी? इस स्थेन्छया पत्रीयतका यह कार्य निर्पारित नियंत्रीर अनुतार कृत करता है। हिनीरो इनमें जाता स्वार्य नहीं देगना है अल्पि नमात्रका दिए नमावदर बड़ी वैद्रीये वजीवन करवा केना है। वहीं नहीं वजीवन वेचन नहीं व्यक्तियोंनी ही करवाना है। यस समर्थ बांदी पादस्य

**1** Y भी बन्धित सोम न किया जाये। इस तो मन्त करमसे यह देखना चाहते है कि कीई भी मारतीय सुरु म निकले और सुतु प्रतिसत पंजीयम स्वीकृत कर किये जायें। तब को रंग बमेगा और भारतीयोंकी भी जीत होगी उसे रेखनेके किए रेखता उठरेंने। दब कानून वपन बाप रह होया और तुनी 'इंडियन कोपिनियम' को स्वमंत्रिरोंने प्रकाशित करनेका समाव

मान्य होया। [गगपतीसे]

इंडियन बीपिनियन ८-२-१९ ८

# ३८. बोहामिसवर्गकी चिद्ठी'

# समझीता क्या 🖹 !

जनरह स्मटसके नाम थी गांधी भी नामद और भी दिवन इन दीनोंने बोद्वानिसनर्ग अक्रिसेटा २९ वनवरीको एक पत्र विकास

## बनरस स्मदसका उत्तर<sup>३</sup>

प्रिटौरिया मनवरी । १९८1

[महोद#]

आपका २९ तारीसका पत्र मिला। अपने पत्रमें आप सोनोंने उन भारतीयों और चीनियोंके स्वेच्छ्या पंजीवन कथनेकी बात कड़ी है जो टान्सवासमें कानसके अनुसार राते हैं और बिन्हें प्रवीयनका अधिकार है। प्रपतिनेश-सचिव आपके इस करमको धमझबायेथे मरा हवा मानते हैं। वे कहते बाये हैं कि टान्सवाकके एथियाई सामृहिक कंपस स्वेच्छमा प्रजीवन करानेकी कहें हो उन्हें बबसर दिया चायेना। आप कीर्पोने अपने पत्रमें कानुनकी कानकारी सड़ी-सड़ी दी है। मोटिसंकि समाप्त हो जानेके बाद कानूनी पत्रीयन हो सके ऐसी बाद नहीं है। उपिनेश्व-समित्र कानूनमें बदाने परे इनका ही पत्रीयन सनुर कर सकते हैं सेकिन उसके तरीकेमें बाप सोन यो छोटे मोटे परिवर्तन करनेको कहते हैं। उन्हें वे मंत्रर कर लेंगे। इस बीच जिलका पंत्रीयन होता उनके जिलाफ कानुनकी सना अधकर्में नहीं लाई जायेगी। वै आप क्रोगेंकि इस वचनको स्वीकार करते हैं कि बाद इस पंजीयनको बन्तिम और उत्तम बनानेके लिए अपने बाहवाँको समझानेका प्रवास करेंगे।

वापका बाह्यकारी सेवक **ई** एम**ः जॉ**र्जेस

कार्यवाहक ब्रहानक उपनिवेश सचिव है

र राउ शीरिक्क समार्थेत रह और २५ समारों, १९०८ के हो केब गोरी गीके किसे सही के स्मीकि वे का समय केव्ये है । जारी बारण में देश रात बनाओं बादा नहीं दिने था हो है ।

२. पूत्र मंद्रेशी पाके अनुवारके किए देखिए "पा: कार्निक-एक्पिकी" पूर १९-४१ । १ वर पर ११-०-१९ ८के ब्रॉडियम अीरिजियमके बंधेश विकास महाराख किया पना ना ।

#### कररके रष्ट्रका सर्व

में दोनों पत्र राजनीतिक है। इस सम्बन्धमें सन्दा थम यी अस्वर्ट कार्टराइट ('दानस्वास भीडर के सम्पादक) ने किया है। स्वयं भी बस्बर्ट कार्टराइट अपन सरपके किए बेक वा पुरू है। इसीकिए उन्होंने मारतीयोंको सहायता पहुँचानके अवक प्रवतन किये है। उन्होंने की गांधीस **जैतमें** मिलनेके क्रिए सरकारसे कास इवाबत भी। दो दार मिले। पहली मेंट उन्होंन २१ वारीस मगडनारको की। तब बोर्नोक बीच यह वातबीत हुई कि वागामी संसदमें तथा कानून रह हो और इस समय भारतीय-समाज स्वेच्छ्या पंजीयन कराये। होतंकि बीच इस सम्बन्धमें सिखा-पड़ी मी हुई। इसके बाद थी कार्रराइट प्रगतिवादी दक (प्रोद्धसिव पार्टी)के मृत्तियों ि मिसे। उन्होंने इसे स्नीकार किया। किन्तु यह मुक्षाया कि मारतीय सीग बेससे इस प्रकारका पत्र क्षित्रें और स्वेत्क्यमा प्रवीवनको बात करें। ऐसा पत्र तैयार करके भी कार्टपास्ट दुवारा २८ वारीक्षको चेकमें आये । नमा कानुत स्वच्छमा पंजीयनवासींपर कामू न होगा सह उस पत्रमें स्पष्ट नहीं या और वह अर्जी बक्के भारतीयों की कोरसे वी तवा उससे फिक-हाल जो ट्रान्सवालसे बाहर ई सतको रक्षा नहीं होती वी इसी प्रकार उसमें १६ वर्षसे कम भागुनाने बानकोंका मी समावेस होता या इसकिए भी गांबीने उसमें परिवर्तन किय। भी कार्टेसहरने बाताकानी की तब थी मांबीने कहा कि यदि इतना स्वीकार न हो तो नमी भारतीय जेलमें ही रहेंगे। थी कार्टराहट इतना सुनते ही पदगढ़ हो गये और बोक भण्या आपको जो परिवर्तन करने हों सो करें। बाप सरवक किए सह रहे हैं। ये परिवर्तन चित्रत है। बौर इन्हींसे आपके मानको रखा होयी। यदि सौ स्मट्स इतना स्वीकार नहीं करेंचे तो म स्वयं तनका मुकाबका कहेंमा और प्रवित्वादी दक्षत जनका विरोध कराऊँगा — ऐसी बाधा है। फिर उक्त परिवर्तन करके भी विवन और भी बस्मी नामदुको जिन्होंने बहुत ही जच्छा काम किया है, बुकाया थया। उन दोनोंन उस पनको पसन्द किया और उसपर इस्तासर कर दिये। उसे सेकर भी कार्र राइट विदा हुए। ये हस्ताक्षर योगहरको १२-३ वने हुए। यो कार्डछहट वसी दिन २-३ की गाड़ीसे प्रिटोरिया गय। पाँच बजे उन्होंने टेक्फिनेन किया कि बनरक स्मर्ट्सने बहु पत्र स्वीकार कर किया है। एक एकर बदकनेकी इजाबत मोगी सो दे दी गई। इससे अन्याना हमा कि अब मारदीयोंकी पिहाई समयपर हो जानी चाहिए।

### भन्य झर्ते

कुक बाउँ मिली बाउँ है और कुछ बाउँ हमेण केवल वक्तरर छोड़ हेगी होगी हैं। इस समझीमें भी ऐसा ही हुआ है। भी अस्टियहरूमी मारफ्त यह भी कहाला गया था कि जो गारधीन सरकारी गौर्फियों के समझ कर दिये यहें कर सकरी हम गौर्फियर हाल अर्जरी स्वस्था की बानो चाहिए। भीर को तथा प्रदेशन की बहु किन प्रकारता है। इस्तर मारधीय समझी बातरीह होगी चाहिए। इस सम्बन्धमें भी शार्टपण्टने टेक्टियोनने काला

१ विक्रम मास्त्रिकाचे सम्बाध्यका इतिहास सम्बाद ११वे वीचीयो दवने हैं समझौतानत्रहा समुविद्य या ती '' बसरक प्रवर्धने समझो का संबद्ध दिया वा १''

र. देखिर "रा: कामिनेज समितकी" पृत्र १९-४१ ।



### इस मैंगसिपोंके बारेमें क्या !

यस अंतुक्तिमोंकी दिये तिसाती जवर जायेगा मुंकका पाती ' ऐसे गीव गाये कानेके बाव क्या भी गांकी यस मेंतुक्तिमोंकी छाप देतकी सकाह मेंगी हसका जत्तर भी गांकीने ही हैंगें दिया है और जब भी है रहें हैं। हसारी क्याहें मेंगुक्तिमोंकी तिसातके बिकाफ नहीं है कातृतके बिकाज है। कानृतके जागे ता सुर्वे द्वारा पर्याय है। कानृत मानकर हस्ताकर देतमें गोहीन है। परणु कानृतके बाइर केंगुक्तिमोंकी छाप या कुछ मिक देनेमें मी ठीड़ीन नहीं है। उस्त गीव उस कानृतके किए गाया गया है इस केंगुक्तिमोंकी तिसात देना खादि तो उसके बाहरी क्याय दे। वास्त्रदिक केरी कैंग्रिकी गोसाक पहने पहना है स्वध्या हम उसे केरीके क्यमें पहनातते हैं। उसका गांत करते हुए हम उसके बुर्वेका वर्नत भी कर सकते हैं। परणु वहीं गोसाक केरी ग्रांत हो काता।

भी पानी और अन्य भारतीयोंने येक्सें अध्यक्त वेनुस्मिनी छाप ही यह उनके किए सम्मानकी बात है। ऐसा करनेसे उन्होंन कुछ सकत नहीं किया। न देते हो नसत कहकाता। अंगुनियोंकि निसाननाका वह कारन अपर सिक्ष बाय यो वह महनकर रखने आपक है। अयोंकि येक बाना मारतीयोंकी मुस्तितका रदावात योजनेके समान वा इस्तिए उस बेक्सें वो कुछ हजा वह परि उमित वा तो सरासनीय ही माना बायेगा।

रेशमकी बोरी फाँसी देनके काममें जा सकती है। ऐसी जनस्यामें हम उससे महकेंगे।

उसी रेपाल को आधीर माला मुंकर पहुंगी बार्य हो उसे घोमामसान हार मानेये।

यह शिरिकत नहीं है कि कहा मेंनुकियोंकी छाप वेगी हो पढ़गी। मनी क्ष सम्मान वाहती शिरकत नहीं है कि कहा मेंनुकियोंकी छाप वेगी हो पढ़गी। मनी क्ष सम्माने वाहतील कहा पहीं है। किन्तु कानून पर हो बाये भीर वह मेंगुकियोंकी छाप वेगी पढ़े हो उसके निरोचनों चर्च केंद्रभा नावानी कहामयेगी—मूरकत प्रकास कोड़कर खुगनूकी वसकक रीचे दीहने बेंचा समझ बायेग।

इसके दिवा प्रवासी कानुनके जनुसार जब मोरीके किए भी वस बेंगुब्जियोंकी खार देनेकी प्रमाशी जागू होई है। एसकिए एस बारेंगे बहुत जोर देकर नहीं कहा जा एकता। इतना बुकासा करतकी जायसम्बद्धा भी नहीं होनी समिद्धा किए भी ऐसा करतेंकी बकरता नहीं है, मर्थोंकि इस सम्बन्धों किराने ही जोग वर्षा कर रहे हैं। इसी कारण और स्थार किसा है।

#### शिक्षित और जाने-माने छीग

स्वेच्छ्या पत्रीयनम यह हवाकां किया गया है कि बादिकारियोंको विक्रित और जाने माने स्थापियों बारिके हराज्ञार केनेको इताबत दे वी गई है। यो गांधीने इच्छा बायह नहीं किया वा किन्तु को कामब बनके सामने रक्षा गया उसीमें यह सात्र की हरे तिहाक है। उपित मान्य नहीं पहा इसकेय पहुने स्थित गया है। स्थितिकों हराजारियों काम चढ़ा जिया बाये यह ठीक बान पहारा है। वसीके विक्रित कीन है, यह [तय करना] बादिकारीको स्व्याद निर्मेष की है। यह तिहाक सिक्ता काम किया बाये यह ठीक बान पहारा है। वसीके हि यह [तय करना] बादिकारिकों स्व्याद निर्मेष मंदिकार की है। इसी यह वसीकों है। इसीकार की स्वाद की स्थापित है। इसीकार की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्थापित है। इसीकार की बाद कर स्थापित है। इसीकार की बाद की बाद की बाद की स्थापित है। इसीकार की बाद की ब

१ रत मांचीनो धनी निम्नामी दीने मूंब्यू बच्चे राजी।

ŧc

सके उसीमें भौतित्य है। इपाके क्यमें प्राप्त करना दोव है। ऐसा नहीं है कि इसमें बूटे-मके वसीर-मरीवका भेर नहीं खुदा परस्तु बच्छे-बुरे और समीर-परीवका निर्वायक विविकारियोंकी नहीं होता चाहिए।

#### *पूर्णोद्द्*ति

भी गांधीको उपनिवेध कार्याक्रमसे मात्रा मिक्तनेके बाद रिहा कर दिया नगा और बोहानिसका बानेकी अनुसदि दे दी गई। बावकक बरनेदार सबर सिक्टे ही उपनिवेश कार्याक्रमके जासपास जमा हो नग थे। उन्हें जबीक्षक बंदसने बताया कि भी गांची चके यमें हैं। उन्होंने जवाब दिया कि अन्तर के चक्रे गये होते तो हम जाने दिना नहीं खते न्योंकि इसने सब दरवाने रोक रखे हैं। इसिए बाहर निकसते ही बरनेदारोंसे मेंट हुई। [भी बोबीते] उन्हें समाचार दिया कि सुकवारके सबेरे सब क्रोग रिहा हो जायेंने और कहा कि यह सन्देश जन्म मोगों तक पहुँचा दे।

#### साथी रातको समा

भी सम्बल्काने भी ईसप मियाँको तार दिया था कि अस्तिम गाडीपर ने और बी पोकक भी गाबीसे पार्क स्टेशनपर मिर्के। दबनसार केवल ईसप मिर्या और भी बस्वात मिले। रुसी समय बडत-से भारतीय मस्जिदमें इकटठा डो यथे और जहातेम रातक वारड वजे जयमग मारतीयोकी सभा हुई। भी मांबीने उपर्यन्त समझौतेकी बात कड़ी और यह समझाया कि बब बरा मी सीर-यूक किने निना मा जुनूस निकाके निना चुपवाप काम करना भाहिए। 'बीडर' का संबादबाता उपस्थित ना। उसने समाका विवरण न ज्यावानेकी बाव मार्ग थी। श्रव समझ गये कि हमें बशकियतसे काम है, वमवामकी जानस्मकता महीं है। लोग वहें बुख हुए।

#### बैसके इरवाने सर्थ

सकतारको विमक्ते वार्या वने जेवके दरवाने सुरू नये । सारे दाल्सनावर्गे कानुकके सम्बन्धर्मे वा परवानीक सम्बन्धमें वितने मारतीय विरक्तार हुए वे वे सब रिहा कर दिये गये। और प्राय: सारा निवरण समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुआ। सब बारवर्गमें पढ वये। सोरे भी बहुत बुच हुए। संबक्ते नाम चेक बाजियोंके किए बनाईके तार जाये। सीस अधिक दार बामें होंगे। उन सबको महाँ देनेकी बरूरत नहीं है। उसके किए पर्मान्त स्वान भी नहीं है। इनमें एक तार पोरवन्यरसे एक अवनसे और एक विकासतसे मी बादा वा। कुछ तार नोरोंने भी नामे हैं। कुछ नोरोंने [संबक्ते] कार्याक्यमें बाकर मार्थ्याय कीमकी नवाई थी।

#### पगतिवादी इककी सम्मति

यह समझीता करनेसे पहले भी स्मट्सने प्रगतिवादी बसकी सम्मति के की थी। भी स्मटसने २७ ता**एँसको** सर बॉर्स खेरारके माम निम्न पत्र किसा वा

र सर कोर्न इस्त्रे केरल (१८५६-१९१५)। इस रेंग मोगलती यमना "व अवका कर्तानारी सरकार कनेते पाने और काले नार मी शुन्तकाल निवास परिवास सरका ।

र नामध अरु नार न्या गार ना प्राथम राजा मरादा व्याप्त २. दण नीमी दश नीर कामा काम (देविम नामग्र दश) ४-२-१९०४ के इंडियन श्रीपिविस्त्रमें महाविद्य इत्ते चा।

प्रिय सर वॉर्ज केसरी

एधियाई वह स्वेण्ड्या पंत्रीयनके किए कह रहे हैं हाकिए उन्हें हुनाए पंत्रीयन करान दिया बाये तथा विविद्ध और बाते-माने मारतीतींदें मेंपुबियोंकी छाप म धी जान ऐदा करतेमें स्था आपको और बाएके दक्के सहस्योंकी हुन क्यां यह दूब हैं। बात पहता है कि इस प्रकार वह को पंत्रीयन हुंचे उनकी घट़ी ठत्यानके किए संवेशक हुंचे उनकी घट़ी ठत्यानके किए संवेशक हुंचे उनकी घट़ी ठत्यानके किए संवेशक हुंचे उनकी घटी ठत्यानके किए संवेशक होंगे जान वह पर काल बारे । बात पहता है परकार कालूनकी स्वामींका असल वंद एका बाये। बात पहता है एक्स एके स्वामींका असल वंद एका बाये। बात पहता है एक्स एके स्वामी वात्रीयन करेंगे। अता में बाहता है कि इस बावका निपराय करतेंगे पहतें वात्रका विभाग समें पिक बाये।

[बापका हृष्यमे जे० सी० समद्सः]

उत्तर देते हुए सर वॉर्ज फेयरने ३ तायैवको किसा [प्रियंकी स्मदस]

आपका पंत्र प्राप्त हुमा मेंने जपने मित्रोंको इसकी बानकारी की। उससे नीजे किसे प्रस्त पैना होते हैं जिनके उत्तर साथ दिये हैं।

ालना अरा परा द्वार कुलान करार जाग पाय कुल प्रवत है एवियावसीके सिए दुवारा पंत्रीधनका द्वार खोल दिया जास और उनकी इच्छानसार उन्हें स्थेच्या पंत्रीयन कपनेका समस्य दिया जासे त्या दसमें कीई बापति हैं ?

उत्तर नहीं बसर्वे कि इसके किए अवधि निश्चित कर वी वाये। प्रदन २ विकित और जाने-सान यशियाइमेंकि सम्बन्धनें सेंगकियोंकी छाप न

प्रस्त २ सिक्षित और जाने-सान एसियाइयोक सम्बन्धम अनुस्थितिको छापः सीयो आये क्या इसमें कोई जापति हैं?

उत्तर नहीं बचर्डे कि धिनाक्त करनके किए अन्य सोध्य सावन हों। प्रदेन के इस बीच जो व्यक्ति स्वेक्समा पंजीयन करायें उन्हें कानूनमें कहीं। कि सबार्यन की जार्ये क्या इसमें कीई साथित हैं?

चत्तर नहीं।

आपके पत्रके वितास नावयमें क्या में यह समर्जू कि एसियाई कीस इस नई रीतिको स्वीकार करना चाहती है और यदि ऐसा मरीसा न हो जाये तो सरकार उपर्युक्त गर्ने स्वीकार नहीं करेगी?

इस सम्बन्धमें हमारे पत्तका क्या कहता है यह में स्मय्य करना बाहना है। इस सोग कानुतके बहसत के। सीर क्षत्र भी उक्पर कायम हैं। उसका उदेश्य पूरा होना बाहिए। हमें कहता बाहिए कि वो बायएं कगाई गई है वे सरकार हारा बनाई गई में भीर के बायएं संबच्छे समस नहीं साई गई भी इसिन्छ इसके सम्बन्धमें मारा उत्तरसामित सरकारको बहुत करना है।

इमें लगता है कि एकतनाके निए शानुनका अनल स्वासन्ध्रद सीम्य अपने विमा जाना वादिए, और जहाँतक सन्ध्रम हो वही तरकारके उत्तरसायित्व और कटिना इसोंकी स्थानमें रचना वादिए।

> [बापशा हृश्यक्ते जॉर्ज फोरार]

# इतका सर्वे

इन पर्नोंने चाहिर होता है कि प्रमितवादी दल हुमारे विदय महीं है। उसरके इन कुछ पर्वेषि यह स्मप्न दिलाई नहीं देता कि नया कानून रह हो ही जायेगा वनका स्वेच्छ्या पंजीयन कछनेवालॉपर वह लागू होता ही नहीं। इसकिए किसीको सन्देह हो तो वह उचिठ होगा। ये पत्र इस इरावेसे सिक्बे मये हैं कि गोरै वहत न चौंक पहें। फिर मी परकार अगर भोजा केर कानून नहीं बनाये रखें तो क्या होना जह सवाक मैश हुना है। रखना जमर चीचा है। हम लोग नवा पंत्रीयन कार्यके अनुवार नहीं करा रहे हैं यह वो ठीज ही है। वारसे मंदि सरकार कारून रह नहीं करती तो हम रखके कारल कुछ नेव नहीं जाते। कानून रह न हो तो दुकारा कोर्ये और तीन महीनों हम जो और ताकक सरूट्श कर मेंगे वह हमारे काम आयेगी। यही वहीं सरकारकी ज्याचा वदनामी होगी और उस इर तक हम कोगोंकी शक्ति बड़ेनी। स्वेक्समा पंजीयनकी और सत्यायहः (वैसिव रेजिस्टेन्स) की यह निधेपता है कि हमारे सन सरकारके हायमें होनके बनाय हमारे ही हायमें रहते हैं।

#### सम्पर्ण समझौता

उन्त समझीतेकी किया-पड़ी हो जानेके बाद जनरक स्मदस्से फिर मेंट हुई। उसमें सब बार्ते साफ हो नई है।

- १ सनर भारतीय समाज स्वेच्छमा पंजीबन करायेगा तो तथा कातून पूर्णका-पूर्ण रव हो जायगा।
  - २ स्वेच्छ्या पंजीयनको वैच बनानेके किए एक नया विवेयक स्वीहर किया जायेगा। १ स्वेच्च्या पंजीयन १९ वर्षक्षे कम जायुवाके बालकोंपर लावू नहीं होगा।
- स्वेच्छ्या पंजीयनकी क्यों और पंजीयन-पत्र नमें क्योंने । पंजीयन-पत्रोंमें पिठ परनी मीर बालकॉका नाम और उनकी साथ दी वायेगी।

स्वेच्छवा ही मुद्र अवसि मौका नाम इटा दिया चायेगा और उसमें बालकों और नावाक्तिकों नाम रहेंगे। जिनके कोकह वर्षये भीकते आयुक्के कहने-फिरले सोस्य बाक्क हों उनको उन्हें बचने पाव के बाता होगा। जिससे उनको देककर उनकी बायु और मुँहरर निधानी ही दो स्मियों वा दके। जिनके बाकक नास्यवालये बाहर हों वे बचने बाककोंके केवल नाम और भाप बना दें तो पर्याप्त होगा। सोस्टह वर्षसं कम जामुका होनेपर भी यदि नौ-बार फिनी बातकके लिए बातम पंजीयनकी माँग करेंबे तो वह मिल सकेमा। इसिएए जब मार रतना चाहिए कि पंजीयन कराते नमय को बातक दान्सवासमें मौजब हो और औ के बार्ने सोम्प हॉ उन्हें बार्न साब के बादा बासे।

- भैंगसिपीके निज्ञानके कारेमें
- (१) जिन्होंने बंधजी विका बच्छी तरह पाई है उन्हें संगुतियों या बेंगुठीकी छार देनकी माक्त्यक्ता नहीं होगी।
- (२) जो जाने-माने हैं अथवा जिनके पास मन-सम्मति है वे बेंगुफियों और बेंगुटोंकी धार देनमें मुक्त ही सकते है।
- (३) जिनको समों अँगुनियोंको छार देनपर क्योप भागति हो नरकार बनके अँगुनेके निमानको साथ नेगी।
  - (४) और गरनो रग अनुतियोंकी छार रेनी होंकी।

इस प्रकार को खूट मिली है नह अत्यन्त सन्तोपभर कही का सकती है। इससे कुछ भी अधिक मौगना भारतीय समावका बोछापन कहकाता। मनुष्योंका स्वामिमान सवा उनकी मर्यादामें सीमित रहता है। क्रिक्से होकर विकिकी याचना करना और वह मिछ जाये ती बसे के भी सेना योज्य नहीं है। इसकिए प्रत्यक भारतीयको मेरी सकाह है कि वह शिक्षा जनवा जन-सम्पत्ति जाविके कारण मिकनेवासी कूटका साम न से। स्वेच्छमा पंजीयनके बारा इस मर्बाहार एकर को-हुछ करेंगे उसमें कार्यताल मही है, बीक प्रकारवाहर है। इस विमान्तरों सरकारकी सदद करेंगे — उसके क्षिप्र जितनी बाबस्यक हो अतनी बीक्स उत्तरे बीमक हो। इस प्रकार हम कैंचे चट्टी यह विस्वासपूर्वक समप्त केना वाहिए। इस कारलेंसि सी ईसप मिर्या भी पांची और अन्य सत्याप्रहियोंने बचनी इस केंयुक्सिके निसान देनका निरुवय किया है। उन्त व्यक्तियोंको को अधिकार हैं उन्हें वे इस प्रकार खोते नहीं हैं बहित सुरक्षित एक सकते हैं। कुछ मधिकार ऐसे हीते हैं कि उनका उपयोग न किया वास क्षो ने नामुपनकी माँकि छोमा देते हैं परन्तु उनका उपमीग करनेपर परिनाम हानिकर होता है। जो अलंकार साफ-साफ विसाई पेते हैं अपने संवर्षको समझानेकी बृध्टिसे में उनका उस्केस कर पहा हूँ। कानून बीर उसके पहत्य बर्मात भेरको हम बारमा मा रह कह सकते हैं। भारामा बर्बात् बेंगुकियों बादिको हम सरीर अपना बरनको उपमा वे सकते हैं। कानुसक्ती जात्माके जो बुरातमा यानी कराव कह है, विनासके प्रयत्नमें हम पिछने सोकह महीनोंसे जुटे हुए हैं। फकरवरूप उस बाधव रूह मानी दुरात्माका नास हुया है। अब जो सरीर बच रहा है उससे उसका सम्बन्द नहीं है। इसी प्रारीरके बन्दर सराव सहके बदसे भक्ती कह मानी वात्मा वस जामे तो हम उस घरौरला विरोध नहीं करेंगे। स्वेक्समा पंजीयन रूपी सच्छी बारमा यानी रुद्धके वसी घरीरमें वसवा वसी प्रकारके घरीरमें प्रविद्ध होनेसे हमारा उन्त गरीरसे कोई झगड़ा नहीं खुता। इतना ही नहीं फिन्तु हुन उसका आदर करेंने। केवक स्वयं इस उपमाको गम्भीरतासे मानता है। इस मिनकापर बहतसे विचार उत्पन्न होते हैं और उनका विस्तार करनसे यह प्रत्यक्त सिद्ध हो सकता है कि हमारी कड़ाई सबमुख जुड़ाई बाती वामिक वी और समप्रदार मनुष्य तत्काम देख सकता है कि हमें इसमें सम्पूर्व विजय अपन्यासित सीमतासे प्राप्त हुई है।

### पंजीपन कीन करा शकेगा !

- (१) वे जिनके पास सब्बे मनुमठिपन हैं वर्षात् वपन मनुमठिपनोंदर जिनके बेंमूठीके नियान मादि मही-सही होंगे।
- (२) व वी १ २ के मई साम्रकी ३१ ठाएँ पकी ट्राम्यवासमें वे वाह उनके पास सनमतिपव हों या न हों।
- (३) जिनके पास कवाँके समयके जपने निजके तीन-पाँडी पंजीयनपत्र है और जो इस समय टाल्यवालमें हैं।
  - (४) जो ट्रान्सवाकमें लक्ष्मित परवात् १६ वर्षने कम आयुमें ठीक बेनते वागिक हुए हैं। इस प्रकारके प्रमानवाके व्यक्तिको स्वेन्छ्या पंजीपन करानमें विकास नहीं होगी।
- चेतावनी यह किनने मनग स्टार्टमें मरकारके विषय दो बहुत ही को पत्र मेरे देशनेमें बाव हैं। एकके नेताका नाम जिलित हैमंड हैं। उसने किना है कि मरनारने मार्लामॉनी सब

-

कुछ दे बाला है इसिया भी स्मर्त्यको छनितवाड़ी स्थित महीं कहा चा सकता। भी हैमेडका कहता है कि प्राप्तीनीको बेदक के बेदमें रखना ठीक बा। भी हादमन सेवी मामक एक बेदा में तो मोर मामक प्रक बोद में मामक प्रक कि मामक प्रक मामक प्रक होंगी तब से स्मर्द्धकों कि मामक प्रक कि स्मर्द्धकों कि मामक प्रक कि स्मर्द्धकों कि मामक प्रक कि स्मर्द्धकों कि स्मर्द्धकों

# कार्यात्रम कर सुप्तेमा !

स्वेष्टमा पंजीयन करनेके किए बायामी सीमवारको बाँग बैडिय स्ववेयरके पूराने वैवास्त्रमें सार्यस्य कृतिका। स्वेष्टमा पंजीयन केलेवाके उस समय वहाँ पुरत्न पहुँच जारी सामय स्वार्थमा है कि हम बड़ी देवीते रहे पूरा करें। स्ववस्ता हुई है कि हम सम्बन्धमा स्वर्धमें पुत्रन वहीं करीने स्वार्थमां मानविक्त केलेवा है कि हम सम्बन्धमा स्वर्धमें पुत्रना वहीं करीने स्वार्थ मानविक्त सम्बन्धमा है। यह समय है कि प्रिटोरियाके व्यविक्त सम्बन्धमा सीवीसे पंजीयन सम्बन्धेटिक हाथा होति। हमारे पास तीन महीवीसी बवादि है किन्तु बेढ़ महीवीसी बवादि से सामय हमार कर वें तो बाँग भी सम्बन्धा हो।

#### वार्षेत्री वर्षा

कैरियोंकी दिहाईके बारेमें वारोंकी वर्षा ही हो वह है। विश्वस बारिकारके प्रयोक मागरे वार पूर्व है। करिन बेह थी तार बारे हुनि। युक्तार और धिनेवारको पौकर्माक नितरके बार वारवाचा बावा हुना देवा गया। हरके छिवा बदरखे और पायवहें भी तार बारे हैं। वररखे भी कैरेवायका पौरवनरके भी हानी स्थापक सबेदीका और बन्बिय प्रधिमां प्रीप्तिप्यमको बोरखे यर किरोजवाहको सेहवाका तार बावा है। यर किरोजवाहका तार समा है उगमें कीमको बड़ी बचाई यो पई है, और उसके भैये साहस धहिल्ला तार समा है। यर किरोजवाहका तार समा है। उसमें कीमको बड़ी बचाई यो पई है, और उसके भैये साहस धहिल्ला कीर कार्यको प्रधान की बड़ी है।

#### गोर्चेची सहायता

ट्रान्सवाकटी कहाईमें गोरीने को सहामता प्राप्त हुई है उसकी सीमा नहीं है। यो कार्नेपदट भी डेविड पोकड भी फिक्सिटों भी डोको भी स्टेंट (प्रिटोरिया स्पूज के

१ पर्क्ष विकास क्षेत्र कोड साली साला शंर इस्य वितुष्ठ सहरी । देखिर । दक्षिण वास्त्रिकाले सन्दारसका इतिहास, अकार १३ ।

्रक्ता बोर्ड के की (१८६१-१९१३), बोमिकालि देवीय जियालांक प्राप्ती । वैर्योक को स्तारी वास्त्र में एए महर्गमींड निर्म क्यां स्वापुरिकों नासीयर स्रोत्तर के स्त्रोत रावे समान नेतेर दिन कर ४ । १९११ में स्त्र कोमीर्जी रीक्ष केन्द्र के कर क्यूंचि द्वीडक्त मीरिनियसका तथात दिशा ना । बाने स्तित १९७०च्य महराब स्तर्त देव रोनियसने क्यां स्त्र हुई । वैरित दृष्टिम मोहिकारि स्त्राप्ताका इतिहास क्यांच २३ ।





एम्पारक) बाबि प्रविद्ध गोरोंने बहुत ही बच्छी सहायता की। इनमें से कई तो अस्ततक हमाय साथ देवनी स्वायिम में । इसके मिडिएका तैकहाँ गोरोंने सहायता करनाता इरावा किया मा निवकता हमें पता तक नहीं पता। विस्तायन फैस हुए बोको प्रवाद होता है कि वहीं कोण भी सरफ किए समर्थ करनाते तैयार हो चुके हैं। इस विधारको हुवसमें राककर गोरोंक प्रति बचने रोपको मिटा देवता माराधीय समावके मोम्प होगा। उन लोगोंमें हुक भी बच्छा नहीं हो सकता ऐसा हम कई बार बिना विचार कह रहे हैं। एएमू यह स्थाप मुक हम माराधीय समावके मोम्प बाति एक हो है। बौर पति बहुतसे गोरे मुक्से भेर मार्ने सी भी हमें एसी मुक्त नहीं करना चाहिए।

#### सेंडरेशन डॉफ

कुषवारको यंबको मानितिको बैठक हुई बी। उसमें तम हुवा है कि समाज-सका (फेबरेयम होंक) के किए, बीर हुस बच्च कचेरे किए बच्चा किया बागे। वस प्रिमाण हिटक्ट मिकाके जायें और प्रत्येक कमसे-सम इतना है। यो बमिक देनेसी बमारा एकते हुँ में बमिक दें। विशेष सामानी स्टलाहमें किब्दुया। मुखे साधा है कि इस बातमें सभी पर्याप्त सहामा देंगे।

#### सीतका स्पंग्य-चित्र

मत ११ वारीबार्क बंकमें इस खंडे टाइम्स के उस स्रंम्य-विकार व्यक्षेत्र कर कुछे हैं विद्यार्थ मह बताया गया का कि हामकाक सरकार-क्यों स्टीमरीकर मारतीय कीम-क्यी हायिकों कुत्वक कामनेपर तुका इस है। उस सामारायकों मारतीय कीमती बीठ दिवातकों किए उसी क्या-विकार मारतीय कीमती बीठ दिवातकों है। स्रंम्य-विकार मारतीय कीमती बीठ दिवातकों है। स्रंम्य-विकार मारतीय कामती हुंचरे क्या दिवा हुँचे हुँचे हुँच हुँच्याने विकार प्राथमित कामतीय क्या-विकार वार्यक्र कामतीय कामतीय

[गुजरातीसे]

इंडियन बोपिनियन ८-२-१९ ८

१ देशिए व्यवस्थित पृष्ट देशे के समिते ।

र, देखिर बोल दिश समये ।

चोड्।निश्चर्य फरवरी १ १९०४

केरे पित्र किको

म अच्छी तर्सा हूँ। स्तेही मादै भी बोक तथा स्तेहमती बहुत शीमती बोक मेरी सार-सेमाल कर रहे हैं। मैं भाषा करता हूँ कि कुछ ही दिनोंमें में अपना काम हायमें से सेमा।

नित कोनोंने सह इस्प किसा है वे बातते त वे कि वे बसा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि में कोई वक्क काम कर रहा हूँ। उन्होंने सपता गुबार निकासनेके किए वह रास्ता बस्तामा विशवे सकावा वे और हुक बातते ही भ वे। इसकिए मेरा निवेदन है कि उन सोपेंकि विकास कोई कार्यकार म की जाने।

यह देशकर कि प्रहार मुख्यमान या मुख्यमानों द्वारा किया बया वा हिन्दू कीय क्याचित् सुम्य होने । यदि ऐसा होता तो वे संसारके तथा परमधिताके सामने गुण्यगार होने । म तो मही कह चकता है कि जो एस्त नहा है, उससे मोनों बातियंकि बीप स्वायी मैंनी स्वापित हो और में इससे पड़ी प्रार्थना करता है। देशनर करे वह कन्नवी हो।

बारबाद होती बाहे न होती जेरी एकाह व्योक्तियाँ खोती। एषियाई कोगीर इस बहुन बड़े मादको बेंदुकियोंकी कार देनी बाहिए। किहें कोई ऐसी बागिर हो विश्वका समया स्थापारों है, वर्जे सरकारों कुट मिक बायेगी। इससे बारिककी सावना करना सम्बन्ध करने समान होगा।

धालामहुकी माननाको बच्छी तायुक्ते समाम क्षेत्रीय इत्तरके शिवा और किसीसे बारोकी बात रह ही नहीं बाती। रहामिए विवेकसीक और सम्भीर हृदयवाके मार्ट्यामिक एक बहुत बड़े बहुमतको जाहिए कि वह बातों कंडेस्थ्यासमके मार्नेमें किसी मकारके कामपालूकों भवके हास बामा उत्तर में होते हैं। स्थेक्सासे कराये गाम पंजीयनके विकास कानूनको मंगूस कर किया नारा किया हो जा चुका है इसिए प्रायोक के मार्ट्यामिक मह पिना कर्तम्य हो बाता है कि वह मरफक सरकारकी तथा व्यविवेषकी भागाता करें।

आपका विस्वस्त मित्र तका सेवक

मो• क० गांधी

[अंग्रेजीसे] इंडियन कोपिनियम १५-२-१९ ८

र पाँचीकों रोक्स्य वंदीकां करात्मी द्वार मध्यीन सहात ही तमें है । इ. बहबी १९ ८ को मा है वंदीका कराने वंदीका वार्योकारी ओह जा रहे ने प्रीर मानव और वृत्ते कुछ बहर्जीने काण हात्म विद्या था। रेपिय वृद्धिम कार्यिकांके सम्बन्धका वृतिहास अभाग १९।

#### ४० समझौरेके बारेमें प्रश्नोत्तरी

हम देवते हैं कि वो समझीता हो चुका है उसके बारेमें कई सवाक उठे हैं। कोग तारह राज्यों बारों कर रहे हैं और कुछ मासमा स्थानन एसा भी कह रणे हैं कि मह बाहिए लीत कहीं हार तो नहीं हैं। हमार्थ समझमें ट्राम्सवाम्य मारतीयोंको को जीत मिन्ये हैं उसकी जा देवनी गहरी हैं कि प्रयोक मारतीयके लिए उसका मही रहस्य समझ हैना ठीक होगा। इसकिए हम आप: सभी अस्त्रीका कुष्णमा संवादके रूपमें दे रहे हैं। पारक का मकारके हाने हैं। एक तो जायते हुए भी सोनेवाने कामेंत्र समझके कराय गहीं किन्तु केदम होप्यावने और छित्र कोत निकासनेके किए पहनेवाके और दूसर व यो समझक हो, मही समझते कर्माद जी समूच नीरिये हैं। हम वो संवाद गहीं दे रहे हैं वह दूसरे प्रशासन पारक्षक क्या का सम्यावन क्या है। पारक्रीके लिए ही उपस्तत है। जो नीरमें हो उसे क्याया जा सफना है किन्तु वा जायता हुवा भी सी रहा है उस क्षेत्र क्याया वाये रे यह संवाद पारक और समझ स्थानते परें।

#### पस्तावना

पाटक सम्पादक महोत्रम आपने ट्रान्तवाकके समझौतेके मम्बावमें जो किया है मरा इसदा उसके बारेमें कुछ प्रस्त पुछनेका है। यदि आप इजावद वें तो पूर्व।

सम्मादर निमानेह पूछिए। हमारो काम सपनी बढिके सनुषार केपन पारणोंकी नवरें और बातकारी देनका है। हमारा प्येय मनावकी शंचा करना है। यह कार्नोठी पंचारें हुए करनेपर ही ही सचना है।

प्रस्त पूर्वनेथे पहुने एवं बात याद रखें अपने यहां कहा जाता है कि अविचार अविद् योग्या न ही तो अवाव समस्त्र नहीं जा सहता निय बोतर बीर पदानदी बात अपने हिना कोई नृत्वा और सामने प्रस्त पूछ तो वह जन उन्तरीकी समझ्या अविचारी नहीं है—उनके पास वह योग्या नहीं है हमी प्रकार प्रस्तिक सम्बन्ध आपना यह होती कारिए कि आद जा प्रमन् पूर्व के निमन हरपन बीतके हिन्दे बातने और इंदरको मादी स्वच्छा पूर्व आर्थे। यदि आपने स्वची पायना हर्त हो हमाद उत्तर समझ्यन बीई केटियाई नहीं होगी। बार सम्बन्ध कान्तु होती है वह स्वचार यो आपना होती है। हमाद्य उत्तरनायिक अविचार हम निर्मेश हमाया अपने बातने बीत होने बीत हमाया वालने बीत हमाया सामनी नमाइक ही होने। बन आप कोरके समझ्या प्रधी

#### इसे जीत पैंस वह सकते हैं?

पारक जारने निया है कि ट्रालाबाचक मार्ग्यायोंन मन्तूर्य दिवस पार्ट है और के को मौदर्दे से उससे कराना ही जिस्स है। मैं यह टील-जीक नहीं सबस पाया।

मन्त्राहरू आहरो हरियन मोहिनियन के हिएन अवींनी हेम बाना परमा। ध्यानने देमनगर पत्रा करेया हि आस्त्रीय कीकरी बाँत स्वेच्छ्या पत्रीयन कृत्वाहर कालनको सन 100

करानेकी थी। यांच ह्वार' व्यक्तियंकि ह्रालाक्षरि वो कर्यों मेथी याँ याँ उत्तर्ग में याँ। छर्त थी। स्टेक्स्मा प्रवीसन कानुनवाक वंत्रीयको ही छाता होता तो भी हमारे किए उसमें भागा-भीता करतेको कोई वात गही थी। यब उपकारते स्टेक्स्मा पंत्रीयक रशीकार कर किया है यदि ऐता किया बाये तो कानुनको एक कर तेनक मिन् किलित वचन मोनुद है। दर्गीये हम यशा छानुने वीत मानते हैं। परन्तु छनस्तिके बनुधार तो स्टेक्स्मा पंत्रीयकों पुष्टिशित प्रतिथित बादि सोगीबी परिस्थितिका स्थान मी रखा यथा है। किर, स्टेक्स्मा प्रवीसन तो भावयामें को मानति हुन्तवानामें भावेंगे उनपर भी कायू होता है। बीर विनको छरकारी भीकरीत बक्ता किया यथा है तक्षें भी बहत करके बनारा की हथा बारीया

### स्वेच्छ्या वनाम शतिवार्य पंजीपन

पार्क मंतो बनीतक स्वेचकमा और बनिवार्यक श्रीच बकसा हुमा हूँ। बीर में चानठा हूँ कि बूचरे कोप भी इसे सही-सही गहीं समझते। इसकिए बाप समझानें को बच्चा हो।

एम्पारक इसके न धममें जानपर मुझे कोई बारवर्ष नहीं है। इसे बहुत-से गोरे भी नहीं एसस पाते। बानूनके अनुसार पंजीयन करणनेसे इस कोर्योपर बुस्य होता था। और उसमें लीहिन की। इसका नाम है अदिवार्य पंजीवन। उसी प्रकारका पंजीयन यदि हम संकल्पन करायें तो हमारी प्रतिकात वनी खुती है। और इसके हम कुकीन क्रमुसारेंगे। उसहायांके किए, यदि म बनने मित्रकी सेवा कर्के उसके पति बोर्के, उसका मैका उस्त्र में तो सस्से स्वार्य मनुष्य वही काम जोर-कर्यांकीय को पत्रक न होनेपर भी भार बानके उससे या सिक्त पेरेके मालक्षेत्र मीर बुरा काम उसकार करता है। ऐसे स्पत्तिको हम मीय बौर बुमान मानिये। उसे स्वार्य अहेंगे। वह सर्व मी ऐसा काम करनेने कवायेगा। कोई उसे वेब के तो वह किर जानेकी कोशिय करेगा। ऐसा मनुष्य पारी कहकायेगा और बानवार

पाठक अब बात कुछ समझमें साई। परन्तु मुझे तो स्पता है कि बारने को उदाहरण दिया बहु साबू नहीं होना वर्गीकि मति हम स्वेच्छ्या पंत्रीयन न करायें तो ऐता जान पहता है कि सानून हमपर सानू किया बायेंगा। किर हम साबचमें पहकर स्वेच्छ्या पंत्रीयन कराते है स्विभित्र बाद विश्वे स्वेच्छ्या कह रहे हैं उसमें में तो वचरेंस्ती और स्वावं सोनों बोय रेत रहा है।

धारावर आप नृत कर रहे हैं। स्वेच्छ्या पंजीयन न करायें तो नानून हमपर लावा बायमा यह ठीठ है किन्तु इसमें वहसंस्ती नहीं है। यदि सरकार बहु कहे कि 'बाप भीग पंजीयन करायें बन्धमा हम कानूननो बस्तमें कार्यये तो बेचक वह वहस्ती नहसावयी। परन्तु हम तो यह कह रहे हैं हि हम कोच स्वेच्छ्या पंजीयन कराने के किए दीवा हो। बार हम न करायें तो बाप कानून मानू करें। यह बाँच हम वहस्तीके बस्ते नहीं बन्धि सपती दैमानदारी बाहिर करायें किए, बीर इनब्दि कर रहे हैं कि स्वेच्छ्या पंजीयन कराने में इम ठौहीन नहीं मानते। फिर, स्वेच्छ्या पंजीयनकी माँगका विद्येप उद्देश्य उस भ्रमको दूर करना है जो हमारे बारमें हमारे इन्वतदार होनपर भी धरकारके मनमें है। इससिए इसमें और जबर्वस्तीकी कोई बात नहीं है। यदि बबर्वस्तीसे करकर हमन यह किया हाता तो साधह महीनों तक सरकारसे सोहा न सेत । तस्य तौ यह है कि हमारे -- हमारे सत्यके -- सामस्यस बरकर सरकारने स्वेच्छ्या पंजीयनको मान्य किया है।

किए, जान इसमें यह दोन बतादे हैं कि ऐसा काकदक मारे किया यना है। यह भी दिना दिनारे कहा वा रहा है। महराशि देखें हा प्रत्यक कार्यमें सामक खुता ही है। मैन को उराहरण दिना उछमें भी — बपने मित्रकों में वो देखा करता हूँ उछमें — एक प्रकारका काक्य मौजूद है, सपनी भारमाको प्रसन्न करनका। ऐसा करना बुदाका फर्मान है, यह सोवकर उसकी मामा पाठन करनेके किए यदि में बहु सब कहें दो यह सबस ग्रेस्ट प्रकारका साक्य है फिर भी काक्य तो है हो। अपने मित्रका स्विक प्यार पानके किए करें तो भी वह कारूब है और बटिया किस्तका कास्त्र है। स्वेच्छ्या पंजीयनमें उस प्रकारका कालप मौजूद है। यह दोप नहीं है गुन है। सामारम बावबीतमें ऐसी बाधानी हम कालप नहीं कहते। किन्तु अपन ही स्वार्षके किए वो होता है उस मनीवृतिको सावष कहते हैं। वो मार्थमी बुदाका बन्दा बनकर निरस्तर मनुष्य-बाह्य बबदा वीवमावकी सेवा करता है और वर्षामें मान पहुंज है उस महस्य सुराको चाकरोमें पहने — तिर्वात पानका — साम्य है ऐसे मनुष्यकी हम पूजा करते हैं। बौर संसारमें वहि इस प्रकारक बहुतना मनुष्य हो बार्गे तो मात्र जो पाप क्लेस दुव मुखनरी राय कादि दिखाई पढ़ते हैं उनकी जगह प्रस समृद्धि सान्ति सुब और एकता दिनाई देने करों।

### इस मैगुडियों[की छाप]

पाठक मुझे कपता है कि स्वेच्छमा और वनिवार्यका घर अब मरी समझमें वा गया। सेकिन देखता हूँ कि दस बेंगुलियाकी आप तो हमारे माध्यमें है ही। कराता है कि इसमें परीय दो मर मय और धिसिदों और साहुकारोंकी बन बाई। असर आप अब दस भेगिक रोजि छाप देना पसन्य करते हैं तो पहुंच इसके विस्त इतना सारा नर्यों किस हासा?

सम्पादक यह प्रस्त कन्मप्त किया। यहि उपर्युक्त कन्तर साप सन्धी तरह समक्ष गये

क्षारक वह अरा करण किया है। किर मी हम नाएक प्रस्तार दिया है। हों तो इस महक्षा जार क्षार सा गया है। किर मी हम नाएक प्रस्तार दियार हरें। पहुंचे तो दस मेंपूर्विमोकी छाप देनेकी बात ही मही एड गई समृद्धि कानूमों पूरी कीमके किए दस मेंपूर्विमोकी विधान दरेका दिवान या दसकिए वह हमारी मम्हीगर एक बाग था। बंद दो इस मैंपूलियोकी निसानी करक पिनास्त्रक किए दागिक की नई है।

इसरी बाठ सह कि सिक्षित और साहुकार वच गय सह कहना उचित नहीं है। सिक्षित मनुष्पक्षी और सम्प्रम तथा जाने-भान व्यक्तिकी धिनाक्त उसके बान और धरीरमें ही निहित है। मनुष्पाम बार समान क्या नायानाः नायानाः समान क्या क्या नार घरास्य हा ।ताहर ह। इसिन्य अने में मुनिर्मोकी निधानी दनक बिए कहना बयमान कहवायमा । इस प्रकार सिचार करनपर बनरह या व नोव वो बाने-मान नहीं हैं मेंयूनियोकी छात दें यो इसमें बायतिकी कोई करनेपर कराइ का व जनका पूर्ण-पूरा बचार हो जाता है। उसाइ एक किए सभी लीग नटास्वर बात नहीं हैं जिल जनका पूर्ण-पूरा बचार हो जाता है। उसाइ एक किए सभी लीग नटास्वर बविदास-गढ़ केनते लिए बाम्य नहीं है। जाता-माता स्थानित एस प्रमास्थरक दिना था सकता

है। संक्षित यदि इतपर बहुत करके कीई समगढ़ अपना अवस्थित व्यक्ति ऐसा करने बैठे यो बहु मारा जायेना और नामस कीटनमें उसे बड़ी मुसीबर्ट उस्तरी पहेंगी।

संपृथ्यियों वो प्रारतमें केवल कपराविष्मीते की जाती हैं। उसके श्रम्बलमें हमन प्रमानपूर्व कविदाएँ खाती दस लेम्बिसोंकी दिस निर्धानी "— जो कसम खूबाको साकर भी दे देना निर्धानी "— बादि पतित्योंकी व्यति जमीतक हमारे

कारों में मूंब रही है। इतमें से इस हुक भी वासत नहीं के रहे हैं। बौर वो व्यक्ति कानूनको मानकर बैन्हियोंको आग तो क्या केरक अरा-सा हस्तासर सी दे दे तो उत्तर से मेंकियों कामू करेंने। पाठक जब बैनेटा तो मेंगठा बाप तो बैन्सियोंकी आग तक देनेटी सकाह दे खे

है वह पर्यो ?

\*

तम्मारक स्वॉकि बेंदुकियों बादि उच्च-स्थी पर्यप्तमें ववतक यैदान रूपी कानून वा तब तक हम पक्के विवस्न में। यह यौदाती कह सरीप्तों से तिवस मुक्ती क्रमिय् बेंदुकियों बादि उच्च क्यी स्विपके विवस हमारा विवेष सगड़ा नहीं रहता। जब बेंदुकियोकी अगर देनेने हम जपनात नहीं नदर पंच्यान प्रकृत हैं।

पाठक में पहरा बमा हूँ। जो मेंगुक्सिकों कार पहले कराव वी वह सब बच्छी हो गाँ है वह बाद सके नहीं स्वरूपी। इसे बौर समझनेको बावस्सकता है।

हु। गह है बह बाव पर नहीं चेठाता है है सह स्वास्तिक है। इस इस सारी बारोंका विकार कर कुछ है स्वक्रिए हमें सभी बारी सामारण बीर मुनम कमती है। बापके सामाने यह बात गये विकारके कमने का रही है स्विक्तिए कह कित कमें विमा गहीं रह सकती। उसर विमक्ती कीर नुसामको देवा-चाकरीका एक उसाहरण हम दे चुके हैं। नह यहाँ भी लामू होता है। वब हुएए उसाहरण कें। इस देवाने हम उक्ता कोट पहने हैं। उससे बोज नहीं सामा वाता। परन्तु कमने हैसमें हम अँवा कोट पहने बीर हमारे करियका गोलेका मात दिवाहें है तो उसस बात है। स्विक्त माराज्यें दस वैगुक्तियों अप देवा अपराणिक निए अनिवासे है। यही वात बुनी अनुनने बन्धर्यं की। बन वो हमें देनी है वह बनिवासे नहीं है बक्ति स्वेक्त है। वह अक्की तह समय केंना कार्यकें हम देनी एसा विकेक करने हमारी सावता महत्व होती है। बद प्रायवाकरों अनिवासे क्यारे तत्वारी हमें विकेक करने हमारी सावता महत्व होती है। बद प्रायवाकरों अनिवासे क्यारे तत्वारी हमें की। विकेक करने हमारी ने त्वारामक इस्ते होते

र किल्मर १९ ६ से बूब १९०० ।

र, देखिल क्यां छ, एक रेछ । ३ - रेछ मोत्रीको उसी विकासी - ने कुछम सुरहार काई शिवासी करते ।

विरोष किया। यह उचित था। यौरुके कियु वयना और कियी कारचर्स हिन्दू-मुस्कमान सम्बोर उतरबाते हैं। इससे जाप वैच सकते हैं कि बहुत-सी बस्तुएँ किसी हेतुके बनुसार ही कपमानवरक या सम्मानवनक हो सकती हैं।

पाठक बन ऐसा करता है कि मैं समझ रहा हूँ। किन्तु मनमें यह प्रस्त पैदा होता है कि बया इस तरह सभी बस्तुर्पे किसी एक नदसरपर नच्छी भीर दूसरे नदसरपर बुरी हो सकती हैं।

रा अप्रा द. धमारक ऐसा तो हो ही गहीं सकता। उपर्युक्त सहाईको बात वसी बस्तुजींगर खानू [भी होती। कुछ बस्तुपे देव और कालके अनुसार सराव या अच्छी होती है। कुछ ऐसी होती है जो सदा और सब जयह सराव या अच्छी होती है। खुबाका नाम धना हमेसा और सभी जयह अच्छा है। स्पतिचार हमेसा और सब जगह अराव है। नियम यह है कि जिस सन्तुमें अन्त्र-आपसे पाप — बुराई — नही होती उसी बस्तुगर सक्त तियम सामू किया जा सकता है।

पाठक आपके ही बंगो देखें तो इस अंगुल्योंकी साथ देगेने आपति नहीं है, ऐसा मेरी समझों का प्या है। केंकिन गोरे मनाक उन्हा पहें है कि नयों जब सो दस वेंगुलियोंको काप दोने न? सिसानी बनानेने जह साथे पूर नहीं?' समझी बनी-वही नार्क करा ने के क्या मारे है द स्वाक्ति पनत सुक्कुक्कर विद्याती हैं। जिटिकों से सो स्थापनिकार मेरी साथन गया है। उसमें बनावा है कि सिक्षितींका और स्थापारियोंका बमें सो वय नया औरोंका गया। एस विद्यार्थ मार्थी गर्थके साथ कुमीपर बैठकर हस्तावार कर पहें हैं और नरीव गया। एस विद्यार्थ मार्थी एके साथ के साथ साथना स्थापनी स्थापनिकार के से हैं और नरीव काकी-काकी स्थाही टपक पही है। यह दुंख कै साह आप कि सह देखा जाता

१ जिन कोर्टने प्रसादय मन्त्रीन्त्रमें मान नहीं जिना या — मर्दाद कर्ड्यूने — मौर तमे कानुपोर्ड कर्यांत्र देखिल समानत बाटा क्रांत्रेक वरीक्षण चल्ने तमरेत्यस्त्रोंस नामी नाडीकाँक तिवास देनेक किंद र्रवीवन वर्तांत्रमें से में के काल समाक करते हुए एसाडाविश्चोंने नाहमाने ही कहा या दि वे न्यां "विशामी राम्पेद किंद" करते हैं।

६ देखिर व्यवस्थित १३ ०५ के शामने ।

१ देखिर व्यवस्थित एक वर्ष सम्मते ।

पानचे काम है। मितनेका वाम' मक्षे ही मौर सब करते रहें। हम यह निसास याव रखें कि पनीको डक्फनमें रिप बाता है, पहोतीको बाकायमें भी सही दिखता ।

## इस भैगुडियौ बमाम ही भैगुठे

पाठक इस में गुमियों की छाप देनमें दुख भी बापति नहीं है यह दो बद स्पष्ट हो मगा। परन्तु मृत ऐसा कनता है कि मदि इस बेंबुकियों के दिना काम शक सकता या तो किर दो मेंबुठींसे क्यों नहीं इता सिया प्या?

सम्पादक यह समझन मोग्य बात है। बुनियामें यह नियम दीस पहता है कि सन्ते धर—शासीत सार-केवस अपन सही सहस्तके किए सहते हैं - बान देते हैं। वह प्राप्त हो जानपर सुरू जाते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। एरस्क्रमा पेड़ प्रयोजनी महता है त्यों-त्यों पोमा होता बाता है और जरा-ता सुकाया कि टूट जाता है। जरतहका पेक पर्यो-पर्यो बढ़ता है स्पी-स्थी मजबूत होता है और उसकी जटाएँ सुकती जाती है और दुवारा वरतीम बाकर उगती है और फैस्ती है। एरवरके नीचे कोई खंडके किए सड़ी बैठता। परन्तु बरमदके बुसके मीचे हवारों मनुष्य छाँह पा सकते हैं और पाते हैं। मास्तीव कौमते समझौतेके सम्बन्धमें वैसा ही किया है। संबर्पका हेतु कातृत वा वह रह हो पता इसिए इसरी वार्तोपर सुकनमें सालीनता है। सरकार कहती है कि 'आप कोय अंतिक्रमेंके सिए नहीं कड़ रहे में तब फिर उसके बिए हठ नमों करते हैं ? बास्तवमें इस प्रत्नका उत्तर हमारे पाछ नही है। भी ईछप मिना नादि इस नेपुक्तिमोंकी छाप दें इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जपने सार्वजनिक भावसम भी भी स्मट्स वह बात कह चुके है। फिर हम कोगोंको तरकारसे मनी बहुत-कुछ सेना है। यह न समझे कि कानून रह हो गवा वर्तत् सब-इक्क मिल थया। यकत जुदामर हुम नहीं करती है, परन्तु सपना स्वामिमान बनाये रहकर सरकारको प्रथम कर धकें यो यह हमारा कर्तव्य है। यह कानून हटेशा केकिन इसके बदकेमें न्या होता ? इसरे कानून किस प्रकारके होंने ? ये सब बार्ते मास्टीयों हारा किये बानेवाके अमछे तीन महीनेकि बरतावपर निर्मर होंगी। इन कारकोंसे इस अँमुखिबोंकी छाप देना वर्षित है। फिर भी समीके मेंगुलिमीकी छाप देनेकी कोई दात नहीं है। यो नहीं देने ने नी सगर वास्तवर्में ट्रान्सवाल-निवासी हुए सी उनका पंजीयन होगा। छेकिन जब स्कार स्वासिमान इस बेंग्रुकियोंकी जाप देनेमें है। इसीविय हमने बेंग्रुवियोंकी जाप देनेकी सवाह दी है। इस महातक मानते हैं कि जो भारतीय जिद करके दस जैमुकिजोंकी काप नहीं देशा वह बहुत हर वक नासमझ कड्कामेगा । इकीकत यह है कि प्रवासी कानुसके बन्तर्वत कुक गोरी महिलाबाँको भी जैंमुलियोडी काप देनी पड़ेगी। इस हाज्यमं दो सेंबुठे जीर दस जेंबुजियोंका बाद-दिवाद करतस अमारा गौरव बटता है बीर हमारी यिनती बालकॉमें होती है।

पाठक सह बात तो पूरी तरह एमसमें बाती है। परना ट्रम्पमानसे बाहरके तीन दिन्होंने सार्धीनोंकी बहुत पहायता से हैं कहते हैं कि नाम कोरोंने तो सपना स्वयं पूरा किया जब नोर अमादीरर बही कोई रस जैदीक्तीकी बात खनता मी नहीं या वहीं सपना चकन हो बानेया। सो गांधी बैंसे स्वयंत्व पत्र जैदीकियोंकी छात है उन्हों तो जिर

१ म्हाँचे बांक्सीमां बाहे भने पाडीतीले नासकार्य का न बाहे "। २. रोबेडिनामें स्वयुक्त ही पेटा हुना । देखिर "रीबेडिनाके नमहील " वह २५००० ।

दुसरीका इनकार कोन सुनेया? ट्राम्सवाकके भारतीयोंने तो वीरीका संस्थानास कर दिया। इसका उत्तर कैसे वें?

छम्पादक परि बाहुरवाले इस प्रकारका प्रकार करें तो बहु बहुत गर्का कहनाया। उन क्रोमोंको तो हुमारा सबसे समझना चाहिए या। क्योंकि सोचिए, क्यर टुस्लबाकमें मारतीय स्वेच्छापूर्वक बेंगुस्मिकी छार वैठे हु तो वे सम्पन्न सिन्तवार्थ की हो बावेगी? क्या बाहुरवाले पृथ्वितो पहुरते हैं जो वे सनिवार्यक मिल्निक्शि छार वेंग? सही बात दो यह है कि कामूको सिरोकों बहरेता सेवर्थ करक पूरे बीसक सारिक्शमें हो गृही सारी दुनियामें हमने निर्वक मनुम्मोकी सहायता की है जीर उनहें पत्रक कामबा है।

मन्द्री हड्डा है कि इस लड़ाईका यही वर्ष यह है कि वो ओप मजाविकार विहोत है जब्दे व्यक्तिकार प्राप्त हो बया कोई सरकार इसके बाद कोके मृत्योंके विदय उनको यह किए विकास करून नहीं बना पासपी। सभी उपनिवेसोंको बड़ी सरकारके हिस्सा कियार करना परवा।

यह बात प्रवार सही है। मास्त्रीम बनता बिना महाधिकारके थी। वह जब महाधिकार पुक्त हो महे है। इसकिए बन्ध क्यांनिसिक्त सम्बन्ध में पुक्रिमीकी चर्चा करना दो बीर-पूरी स्रोहकर पायको विकास पहने बैसा हास्सास्य होता।

हुम यह भी बवाने के हैं कि बेर-सबर सभी बगहोंगर वस बेंबुकियांवा नियम सानू होना सम्बद्ध है। क्योंकि मनुष्यकी पहचान करने के किए बहु उत्तमसे-स्राम सार्थीय क्याय है और इस्त किसीट बगंग बाला नहीं पहची। गटाकर निर्मानियोंकि किए यह १९ में मारफ्स हुना। ट्रास्त्रसामों बहुत-से गोरे केशीय वह बागू होता है। स्वस्थित वस मतर रचन्याने मनुस्थितींकी एमर बेनने कुछ नी बुच्चे नहीं है बहिक सस्त होनेवाके साम मारच किसे बा एकी।

िर यह भी विचार करना है कि केन प्रकारोकान्ये मानि स्वानीमें तो छोटोवाछ वर्षेद्ध किने बाते हैं। इसके मुकाबसे इस संगुक्तिमें कार हमार दर्श बेहतर समझते हैं। बार रखें कि ट्रान्सवाकनें संगुक्तिमा देवक सावेदनतकनें सावेगी समान्यपनों नहीं।

#### वर्ग-मेड क्यों किया !

पाठक बन नैपुक्तिनौकी बात नहीं करेंगा धेकित मुने कहना बाहिए कि बानतक हियम बीरिनिमत बर्न-गेरके विस्त द्वार है कि सब वर्ग मरके पक्षमें नह नमें बोकता है, यह पसमें ने माने कि प्रतिक्रिय के मिन कोगोंने मनी थी थी कि प्रतिक्रिय कोगोंको में मुक्तिकी को पान नहीं देनी चाहिए, भीर बोग मके ही दें वह बापने बहुत कर किया था। यह में बनक मुखा नहीं है। यन बाप कह पहें है कि बगे पहनेमें हनें नहीं है। वस बाप कह पहें है कि बगे पहनेमें हनें नहीं है। वस बाप कह पहें है कि बगे पहनेमें हनें नहीं है। बसा बाप यह परस्पत्निपी कमन समझावेंने?

सम्मादक सामने यह पहन ठीक किया। बारतसमें यह मौत बगर यो गांची करते हो विरोध होता। हुना हो जमकर यह है कि जूब संरक्षाल इस प्रकार सावेदनगढ़ किसनेसा प्रकार कि बात सीवकारक करने देनेसे स्वरूप की उसे छोड़ देगा सन्तिय बहुताता। हम प्रतिथित संगति किए पुनक सीवनार मार्ग बीर सरकार सुद ही है इन दोनोंने बड़ा नगर है।

t tibe we to be the ede tee :

किर इस वर्गमें सिक्षित समुदाय भी है। इस समुदायके विकाफ हम मही बोसे वर्गी धिया — सञ्जी श्रिक्ता — सर्वेद सम्मान प्राप्त करेगी। यदि खिलित व्यक्तिको जी कोंगुमियों छाप द्वारा विनास्त देनी पड़े तो फिर सँगुवियोंकी बात विनास्तकी न खुकर बातियत क

नायेगी। सद्धिसाका भेद तो सामान्यत रहेगा ही। प्राकृतिक वर्गीके विश्व कोई नहीं का सकता। हमारी कवाई कृतिस वर्गके विश्व

है। जिस वर्गका मापदण्ड अफलरोंके हावमें एक्टा है, उसमें हम गुकामी देखते हैं समझीतेके अनुसार को वर्ग बनसे हैं सनमें भी अफसरोंके हावमें बात रहती है। फिर में वे वर्ग निश्चित अवधिके किए होते हैं इस कारण उनमें बोप नहीं बान पड़ता। सत यह है कि प्रमुख स्पन्ति उस स्टका काम न सें। यह कूट बनी रहे तो वह सामूपवके समान छोमा देगी। उसका काम बहुत-से भारतीय उठायेंग तो वह बेकार हो बायगी और हातिकर मी होनी ऐंधा इस मानते हैं।

मेमन सोनॉन वर्ग मदकी को सर्वी दी दी वह बच्चा इंगकी दी। छन्होंने कातूनको मानकर केवल अँगुस्मियोके बारेमें वर्व मेदकी माँग की थी। वह सुच्छा माँग थी। फिर वह मीम धरकारकी औरसे नहीं बाई नी। उसमें दो माचना करने गरे और मुँहकी साई। इससे संगत्ता का सकता है कि उस माँग और इस वर्ग-मेदमें बहुत बड़ा बन्तर है। इस समय को वर्ग बनाया वया है यदि प्रमुख व्यक्ति एसपर इंग्से वहें तो वरीव क्रोग काम एठा सकेन। बरजसम बात यह है कि वडाँको परीवाँका सरसक--ट्रस्टी--वनकर खुना बाहिए।

### चनवारी क्यों वहीं पूछा !

पाठक अब तो मुझे कमता है कि मेरे मनको क्यमन पूरा सन्तोन हो गया है-मक्यि मझे जब भी दुवारा विचार करना पहेंगा। नकबता मनमें एक संसा रह जाती है। भी यांधीने जीर भी नायडने अपनी सुरमुक्त्मारीसे हस्ताकर नयों किये हैं वे स्रोय तो समझवार माने बाते हैं फिर कीमसे दिना पूछे उसे बाँव दिया क्या यह कोई बुडिमानीकी बात मानी बायेपी? यदि उन्होंने कीमपर छोड़ा होता तो मेरे मनमें ऊपरके जो प्रस्त पैदा हुए. वे भी पैदान होते। ये छोप मूछ तो नहीं कर वैठे हैं?

सम्पादक इस प्रकारकी संकाला नापके मनमें बठना ही नह जाहिए करता है कि हमारे सारे उत्तर बाप पर्यान्त रूपसे नहीं सनक्षा प्रारम्भमें ही इसने बापसे नह दिया था कि कीम स्वेच्छ्या पंजीयतको तो स्वीकार कर वकी थी। बौर सरकार उसी पंजीवनको मान

केनेके किए कहे तो उसमें शीमकी स्वीकृति केनेकी बात नहीं बचती।

पाठक परना बँगवियोंकी बात कीमने कहाँ क्यूक की वी रे सम्मारक आपने सँनुक्रिमोंकी बात फिर चेड़ थीं ! जेन्नियोंकी बात ही बटकती दीसती है? जाप क्यों मुक्ते हैं कि कहाई मेंयुक्तियाँकी नहीं थी। इसकिए विसके वास्ते नकाई नहीं की उसके सम्बन्धमें पूक्तकी क्या बात रह जाती है। इसके सिवा अमुक्तिमाँकी काप देमा स्वीकार कर किया यह भी कैसे कहा जा सकता है? कानुवर्ने बैसी वेंयुक्तियाँ वी वैसी उन्होंने स्वीकार नहीं की हैं। इस वेंगुकियोंकी काप थी जाये था नहीं यह दो उन्होंने कीमकी मक्स्मारीपर कोश है। वो अनुठाँको काप हो थो देना भाहता है वह इतना देकर पंजीवन करवा सकता है। वे तो केवल सलाह दे रहे हैं कि वस मेंगुलिमॉकी कार देतमें नीमकी बाल बढ़ती है और स्वयं वे देंगे ऐसा कहते हैं।

फिर सह भी जापको घोषणा चाहिए कि जिनको जगुमा मान किया गमा हो जनको ऐन मौकेपर कुछ हरवक कुठ होनों हो चाहिए। उत्परके सन्तरीतेमें उस प्रकारको कुठ भी नहीं है, यह हम स्पीकार नहीं करवे। केकिन हम बस्वरापर नदान्तीके प्रति जायक्कर कर्मच्योके सन्तर्भा मा होए। केकिन एक बार चित्रको जगुमा मान किया उसको कुठ समय बहुठ विचार बहुठ हानि होती है। हर मही पुरनको बकरण बनी पहे तो यह महिस्सापका सुकत है। बहु विकास नहीं होता हो। हर मही पुरनको बकरण बनी पहे तो यह महिस्सापका सुकत है। बहु विकास नहीं होता हो पूरा काम भी नहीं हो पाता। नेतानीपर मरीसा स्था स्था यह यह एकिसी बस्मा और कराने कोचक काम करान है। ऐसा कोई समान विवार केम्स विभाव नेता

## मूक हो बाती है। इससे उन्हें पोप मही देना चाहिए। एक ही कसीटी है -- बीर नहें है दैमानदारी। विद्यमें ईमानदारी है उसका मरोचा करना उत्तम मार्च है। सम्पर्कश्चर

बार विश्वसनीय पति है कभी बादे नहीं वह सकता। मेताबींसे कभी-कभी सूत्र मुखिसे

पाठक सकतो पुष्के सोध्य कोई प्रका नहीं सुप्तता । में इस सदाईका वन्तिय परिकास क्या मार्ग ?

धमापक इस नाता करते हैं और ईस्तरते प्रावना करते हैं कि वो उत्तर सूद वृद्धिते दिने हैं वे नाथ तथा और नो कोई पहें उनके किए करवानपर हो। करत क्या होना यह हमारे-चापके हामकी बात है। वो धाहत होगी देखा हम मतते हैं। धारती कराये देखें तथा है नहीं धाहत किए कराये रखे तो बूनी कामूनके नननमें स्कादर होगी देखा हम मतते हैं। धारतीय कीमका धम्मान तो जब बहुत ही वह नया है यह धमी बातते हैं। जहीं नहीं बात है। धम्मान कामों के ध्यापते ही यह तमाई बड़ी गई वी। अब हम पाई हुई पूँचीको धम्मुक्त तो कहा ही काम होना। ऐता होना चाहिए कि हर जबह धरमाधहका अबन हो

काये। परि पह हुना हो कारतीय समान सन प्रकारते विजय प्राप्त करेया। जानको तीन महीनोंमें भारतीय कीम योग्य बरताय करे या न करे, स्वेष्ट्रया प्रजीयनका

करना जम पासे या न पासे किर भी सरवायहरी यूरी-यूरी नीत हुई है इसने कहर नहीं पहुंची। बार बन भी कहानित यह मानें कि मैंयुनियोंकी बाद कामन पहीं सो मूक हुई है। इससे भी सल्पायह निसंदेन नहीं बनता। वह सब प्रकारते निजयों हुना है। यस मैंयुनियोंकी स्थार सीहार करनेवालीरर दोय समाना नाहें सो प्रसे क्यायें। परेलु पह बाद पत्की समझें कि सरवारी विजय हुई है।

[यूजरातीयै] इंडियन जीपिवियम, १५-२-१९ ८

# ४१ नेटालमें परवाने

एस्टकोर्ने ब्यापारके किय परवान नहीं हिये यन है। स्टेकरने बी कार्याकी हुआनके तिकिंतिकोर्ने परेवानी हुई है। और अपहोंन भी होनी। एसी स्थितिने नटासके आखीन भ्यापारी अपना बंधा कैस कर सम्बे

मार्ग वो है। एक तो यह कि स्वर्मीय श्री सैविल्टकी सुश्राहके बनुसार मुक्त्यस सङ्ग वासे। इसके लिए किसी नमस्पाधिकानर द्वादा करना चाहिए। इसमें बड़ा वर्ष और

बहुव मैंसट है। फिर इसमें जीव होगी ही ऐसा मरोसा नहीं है।

बहुत अबट है। फिर एसम जारा होगा हो एका अरखा तहा है। यह है सलासहक। क्यों के फित है। यह है सलासहक। क्योंकि यहाँ सल्यादक करनपर कैंदकी स्वता को होती नहीं है स्थित्य को स्थलित किया एक्सान क्यापार करेगा उत्तपर सिर्फ कुर्तान है के तो भी क्येन मही में में में पूर्व के स्थलित किया का स्थलित किया तहा है। क्यापार करेगा उत्तपर क्यापार करेगा उत्तपर की स्थलित के साम का स्थलित किया का स्थलित के साम का स्थलित के स्थलित के स्थलित के साम का स्थलित किया का स्थलित के साम का स्थलित के स्थलित है। ऐसा है को देखा है के साम की स्थलित के स्थलित के स्थलित के साम का स्थलित के स्थलित के साम की स्थलित के स्थलित के साम की स्थलित की साम की स्थलित की साम की स्थलित की साम की साम

भागार नहां हा सकता । साम बार-बार एक एकता है। एक पूक्त का उपाहा हा नावना किन्तु समी महान कार्योमें मारी स्यावकी जावस्थकता होती ही है। एक प्रकान कहा है कि मिला करना सिर्टा स्टीसा है और इसका मार्च विपम है। 'स्ट्रायहरू सेवामित निर्दिट है हैं। इसकिय समूर्त एक ज्यांत मस्तक देनेकी बात तो चुड़ी ही है। स्थायहरू देनक

व करा क्षात्र अपन राज्य समय मराज्य कराना नाय था पूरा राज्य । जागाय ज्यान स्थाने स्वार्थ-साधानते स्थिए नहीं किया या सकता। सबके भक्ते स्थिए ही हो सकता है। ट्रास्त्रसकते मुकाबके मेटाकके स्थापारियोंने किए इस प्रकारकी नवाई कहना हुन किल्

द्वास्थालके मुकाबसे मेटालके स्थापीपिकि स्थि इस प्रकारकी लागाई कहाना हुक किए स्थाप है। किए सही स्वीता करें हो वह सरक है। किए सही हिन्दा कियार करें हो वह सरक है। किएनाई नह है कि कीए तुरख बहुना बतायें कि क्षेत्र हो हम वा एकटे हैं किया सामाण मीलाम नहीं होने वेहें। यह भी एक बात है कि इस का कार्य हों के हों हा एकटा इस हिए हमारे कपूमारके मुखाबिक ही पाएसी की स्थाप मार्ग कि वाम तरिंदे के बते हैं कि हमारे कपूमारके मुखाबिक ही एकटा है। किए सामाण कि कार्य है कि कार्य है। किए सामाण कि कार्य है कि वासा कर सामाण है के कार्य है कि वासा परवाना न मिले (वासाम पूर्वक) हो सभी की परवाना न मिले (वासाम पूर्वक) है। बता कार्य हमारे है कि वासा एक मार्ग हमारे के लोग हो हमार कर हमारे हमार सामाण है के हमारे हमारे कर हमारे हमारे कर हमारे हैं। हमार कार्य हमारे हमारे

यह हो सरता है कि सब मोनीको परवाने मिक नानके नार भी कुकनो न सियें। ऐसा हो तो नितको म निके हों ने मनजे किए तैयार होकर कुकाने कुनी रख सब्दें हैं। ऐसा करनेके नियर कनूनों नौर समय-सुकता नाहिए। एक नात तो यह भी ही एकती है कि ऐसी कुकान क्षी जायें निवसें नेक नाहि सामान मकान-माकिकका हो। सामान बहुव कम पर्जे को कि रोज़दे-रोज विक बाये जबबा घट-पट किसीको दे दिया था सके। इस प्रकार करनेपर सरकार प्रमाना करती रहे तो मी इससे उसकी शाब नहीं गर्धेगी। पन बर्माना हो तब समा करके सरकारको मुचित किया बाये कि इस मनप्यक परवासेके विजा क्याचार करतसे सारी कौत लग्न है। ऐसा करतेसे सरकार बीकी पढ़ जामगी। परन्त यह काम शरकीरों और देशमध्योंका है। जो क्षोप केवल अपने किए ही जीते हैं उनकी विनती तो पत्नर्तेमें की गई है। उन्हें ऐसी बहादुर्ध नहीं मूझगी। परन्तु जब समीके सीवकारोंके किए नहा जान तमी यह सम्मन है। फेरीबाले तो बड़ी झासानीये सरकारको छका सकी है। ऐसा हो तब सरकार बनायास कामून बदक्षेत्री। यह पनका समग्ने कि ट्रान्सवाककी

भवाईसे सभी भारतीयाँका सम्मान बढा है इससिए सरकार चौंक पहेंगी। ऐसा कदम सरे-जाम ही उठाना चाहिए। इसकिए इस सम्बचमें समाएँ की जानी भाडिए। सरकारको प्रस्तान सेन जान चाडिए। बीट नावर्ने संचय सरू किया जाये। जैसा

शास्त्रवाक्षमें घटले किया गया उधीका जनसरण करें।

इसके पर्वोदाहरू भी है। बंधव कोय अपना माल दिक जाने देते हैं परस्त विश्वसका सुस्क नहीं देते। अब उनसे कोई नहीं पूछता: मरहूम भी बैंडकों अपनी सुनितसींस ही सारे बिटिच राज्यों किया देते थे। ऐसा ने किस प्रकार करते ने यह किसी बीर समय बतावेंगे।

परन्त यह संपर्य मंदि नटाएक सन्यत करता बाहते हों तो धन कोनोंको सोच-समझकर बडी संस्थामें इक्टरें होकर ऐस्प करके खुदाको दरम्यान रखकर ठंडेपनसे आरम्भ करना वाहिए। कदम बदाकर पीछे नहीं इटना है यह बात हदयंगम कर सेनी वाहिए। कुछ भी प्रकृप किया जाये यह पहली बढिमानी है। प्रारम्भ करनके बाद हरनिज न क्रोहा जाये यह इतरी बदिमानी है।

[नवस्तीसे] इंडियन मोपिनियन १५-२-१९ ८

र पार्टी न्दर्भ (१८११-९१), यह बंधेव शुद्ध विकास और राज्नीतिय, क्रिकेंने को वर्षेत्रक दती वेचेंद्रक शांव काम दिवा और नेरामक रिकॉर्सरका छनाएन दिया। १८८ में ग्रेंटेंनाको संतर-सत्त्व चुने तो केदिन संग्रहें क्र सक बार का पूर्व क्वींकि हे संग्रीब क्राइक्वीनियमें अञ्चार काव केना कार्य वे नवरिष्यो पान गरी। बाने नारित्य बीर बहिनीयोधी विवासि बारण वे का समझ महान्त्रीया बेनल बरहे वे जिनको राह्ये तवाब रोहे बरहता था ।

## ४२ रिचके लिए घन्वा

भी रिचके सम्बन्धमें हम नत सप्ताह किया भुके हैं। जान पहता है कि सभीके मनमें भी रिचकी कह करनेकी उत्कट इच्छा है। भी रिचन सारे बश्चिम शास्त्रिकाकी सेवा की है और सब भी कर रहे हैं। इसकिए इसमें प्रत्येक भारतीयको योग दैना चाहिए, ऐसा हम मानते है। इमें क्यारा है कि चलोगें विदानी एकम हो बाये उदनी कम है। यदि हम भी रिचको एक हुनार पाँड वार्षिक देकर रखें हो भी वह विविक नहीं कहलायेगा। हमने यो उनको केवस काम चलाने भरको हो दिया है। सीमधी रिचकी बीमारीके समाचार मिकनके नाव उनको चरके सर्थके किए बितना जावस्थक हो सतना पैसा विकासनेकी अनुमति मेजी गई है। इससे पहले तो छनको केवल १५ फीड प्रतिमाश दिवा बाता था। वयदि एवँ मीराव २५ पीड प्रसिक्त महीं दिवें प्रमे ऐता कहा वा सकता है। इस मानते हैं कि भी रिचको कमत-कम है पाँडकी हैको सेवला अविक नहीं होगा। यदि इससे विभिन्न भेवा जाने हो कुछ बनविह म होया । श्री रिचको सम्मानित करनमें हमारा सम्मान है। इससे और कींग भी हमारी बोर सहेंगे। सह नहीं कि पैसेने काडवसे किया हम ससंस्कृत कीम है यह समझकर। पैसेके कांकवरे काम करनेवाकॉरी तो इमें त्रवेव दूर रहना है। भी रिवरो तो इस प्रकारका बयान मी नहीं है। यब उनमें पैसीका स्राव्य पैदा हो बाबे तब उन्हें निकम्मा समझा बावे। इस सम्बन्धनें हम परमा मुरू कर ऐंदी बीट हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारे मास्त्रीय बोम देंदे। ऐसा करनेमें हमारी वड़ी घोना होगी और किसीको अधिक नोता महसूस नहीं होता। हमारे रीकड़ी पाठक वह संकल्प कर लेंगे दो चन्दा दुरन्त हो जामेगा। जो पैसे आर्बेंगे इस इंडियन बोपिनियन में उनकी प्राप्ति स्वीकार करेंने। सब कोप साद रखें कि डॉ बुबके किए जविकतर यरीबोंसे ही चन्दा किया गया था। उसमें १ पींड अस हुए में और में बुचको नह चैनी तथा मानपत्र दिया गया था। में बुचका अग्रस्थान दिये बिना हम नह सकते हैं कि यो रिचकी बरोबरी करलेवाका योरा हमें साबद ही मिला है।

[मुजरातीसे] इंडियन सोपिनियम १५-२-१९ ८

र देशिर "रिषद्ध मदान कर्व " वह ६३ ।

३. दूलचार कैरर वृद्ध कैनने तर बेलक समाव क्रिकिशिया मारानिसेंक कर्णोंनी विकास किस "बने बहुंब र नेंद किएल" की बोरोंने मारानि निवासि सरकारणी, बेसल नाग्नीय बीलेक्डक दक्क विक्रिया-बरिसारी, दक्षीर काग्नीय करणानि बहुंगिय कुछे दस्य दिया। क्या रहणा दी पूर्वक क्या निवास करणानिक किर मा। देशिय का इ. पूर्व पंतर बहुंग करणानिक किर मा। देशिय का इ. पूर्व पंतर बीर सरमावसा माण इ. करणाने हैं। तथा माल प्र बनाव ४.८।

# ४३ कोहानिसवर्गकी चिट्ठी

## विटिस मास्तीय संब

ट्रास्त्रकालने विदिश्य मार्खीय संवते बहे पैमानेपर काला इकट्ठा वरणा सुरू कर दिया है। यह निरुक्त किया गया है कि किशीके यस शिक्रियों कम न विश्वे कार्ये और सब तोग मर-शक उससे सविका के निर्माण किया है। विदेश मुख्य हुँ यह है कि बोहानिस्त्रकार्य एक विश्वों के तमार के किशा मार्थिका में कहीं भी मार्ख्यों में किशा के सेप्य अपन वहीं है। यह एक बड़ी कभी है। बोहानिस्टबर्ने इस प्रकारका समामकन बगाना बहुत उचित कहकामा। इससे स्पेत्र कहीं है। इस प्रमुख समामके साम इस प्रकारका समामकन कर सहाना स्वत्य स्वत्य के स्वत्य साम किशा साहिए। इसका न होना हमारी सीन्तरका सुक्त है। इस प्रमुख साहिए। इसका न होना हमारी सीन्तरका सुक्त है। वस द्वारुक्तवाकों से वस दास्त्रकाकों के बोहानिस्तरकार सुक्त है। वस दास्त्रकाकों के बोहानिस्तरकार में स्वत्य कार्यकाकों स्वत्य कार्यकाकों की बोहानिस्तरकार सुक्त होना कार्यकाल साहिए।

इसके दिवा लॉर्ड ऐस्टीहर्ज और सर संगरनी सावनसरीको उनके जमुक्य कामके किंद्र मुख्य सामपत्र मेननेका भी भोगोंने इरावा किया है। भीर भी पीकक तथा कुमारी क्लीवनकी जिल्लोंने दिन-रात भी-तोड़ परिषम किया है। ये उनके समान परिषम करनेवाके जया जनक नोरोंकी कह करनेका विचार किया मना है। यह सब वर्ज मी इसी चल्चें में करना है।

वस सिविनको टिकटॉनर भी ईस्प मियकि बाने ही हावके हस्ताकर भी क्ये हैं। बार्व भीर पैरे केनेबाकें हस्ताकरको बन्द है। इस प्रकारको स्तीवकी क्यार्व नई बाद में बार्व से इहं। इस कोग पैरे बमा करके संपक्त मन्त्रीके साम तुरूदन मेंब वें। स्त्रीवके हुयरे हिस्सेंगें पैरे देनेबाकेंका नाम केंक रायुवे किसें और ग्लीव किसे बिना कोई भी स्विन्त पैरी न वे। चन्या नुस्त कन्द्रों करके मेंब देना करती हैं। प्रत्येक स्वित्तकों मेरी समाहन है कि संपर्वकी स्वृत्तिक क्यार्थ कह रह स्त्रीवकी संस्त्रीत करा रहे। दुबारा बीर कोई मौतने बार्य की दिवार में बाद करती है। बनर बहुतके स्वतिक चन्या कमा करते में हाथ बेटाई की स्वेकका प्रतियंत समाइन होनेसे पहले वह पता हो कार्यका

[यूजरातीसे]

इंडियन मोपिनियन १५-२-१९ ८

र नामंत कोरीकर विशेषको रहेन वेचारिका विशोर बान (२८०६-२९६५); १९१८ है स्वारिक वेद्यानक वार्धी (राष्ट्रीय रक)के पर संस्ताक एक्की वरिताक सम्बन्ध २९१६। माहको स्वर्कीर, १८९६-१९ हा नामके सम्बन्धक बरावरीय नोर स्वर्केट कारक १९ ४३ होक छाए किसी हो पारीजीकी बीकार्तिक

## ४४ द० बा० ब्रि॰ भा० समितिको सिक्से पत्रका एक अंस

फरवरी १५ १९ ८

कानूतका एर किया जाना नियन करूप या जीर वह ईश्वरके नामपर अंशीकार किया प्या था। जहांदक मुझे माजूस है उसे थानेके प्रशलमें हम कभी अपने पत्रसे विश्वकित नहीं हुए। जीर दशा हम कमसे-कम बद्दियों और स्मृतन असि चलकर करूप तक नहीं पहुँच गये हैं?

[बंगेपीसे]

इंडिया ऑफिस जुडिसियङ ऐड पश्चिक रैकडेंस ३७२२√ ८

## ४५ सस्याग्रहका भेव

स्त्याबहुका सम्बा मह बहुतसे भारतीय सबतक नहीं समसे हैं हर्गांकर बड़ी पक्तरहरूमी फैमी हुई मजर बाती हैं। इस कारण बूनी कामुक्ते मिरोक्से प्राप्त बीतके सिसिस्टेमें स्त्याबहुपर विशेष क्यसे विचार करनवी बावस्यकता है। वो कोग स्त्याबहुको महोसीति समसत हैं उनके मनमें बीतके बारेस कुछ मी सकसन पैदा नहीं होनी बाहिए।

स्त्याबद्दी ऐसी बहुत-सी क्टूँ के सकता है जो क्या सोग नहीं के सकते क्योंकि स्त्याबद्धीमें सकते मधीनती जा बाती है। जब उसके मनसे भग निकल प्रमा तब जह किसीकी गुकामी नहीं कराया। इस स्वितियर पहुँचनके बाद जह एक भी बनुचित व्यक्तिके जाने नहीं करेगा।

हर्य प्रकारका सत्यायह केवल सरकारके विषय नहीं कीमके विशेषणें भी किया का सकता है और किया काना चाहिए। सरकार उन्हों करती है से कई बार कीम भी उसी प्रकार टेवी यह पका केती है। ऐसे बचयरपर कीमके विषय समावहका प्रयोग करना कर्तम्म है। सम्बंधि पोरीलें विकासी पुरस्करण सार्थ हम प्रकाशिक कर चुके हैं बपती कीमका भी विशेष किया। उन्होंने सोचा कि उनकी कीम नुकाशीकी बेचनका रोजगार करने बच्छ पहरूर चन यह है। सम्बन्ध एक्ट्रिमें बपती कीमका विशेष दिया। महान कृष्य सकता सहस्य प्रकार का हो साथ का दिवासी बरीलम बाज बमोरी स्वरण्याका उपमोन कर एहा है। मैकीनियोने बपती कीमका विशेष किया। उसकी बपती हो कीम

१ नर पत्रोच उत्पासकती विपवित्र गाँधे यह संवित्र विश्वासने किया करा है किये दिस्से सहते है सम्बाहर, १९०८ के पत्रोच साथ संवत्स करियेस-कार्याकाकी मेन्द्र या ।

तीका नोगी मिरिए सचिवन अवद्याका कर्नेन्य (व बुनुदी ऑक सिपिन क्रिस-ऑविविद्यम्स) प्रोतिक केन्द्री नोग है। देतिय नगर ० वह २२०० और १११ व ।

वसको मार शक्येयर तुल गई। फिर भी उपने दृष्टाये कहा 'बाग मुझे मारें मा न भारें, पूची तो पूमती है हो। बाज हम यह बागते हैं कि पूची गोक है और लीबीय भेटेंमें बहु अपनी वृधीयर एक चक्तर बाग केती है। कोवस्वयने बाग नामिकि निरोपने एस्पायह किया। बहुव बक जानपर लावियोंन कहा अब जरीरिका मिक्तवाला गहीं है। कीट को नहीं दो मार बायेंने। चैसंबान कोकस्वयने उत्तर विद्या कि 'मुझे मध्येका बर नहीं है बनी और पड़े हितों भाज करना ठीक होगा। अन्तर्में उतने अभेरिकाचों कोव किया और वह बसर हो पता।

ऐसी बजीव थीपित है यह संस्थादह। हम उसके मारे कहते हैं कि 'संस्कारन यगर कानून रह नहीं किया हो?' ऐसा कहना संस्थादकी नामी बदामा है। मानी संस्थादके स्वत्ये अब हम हुए प्राप्त नहीं नर सकते ऐसी कामध्याची वार्ट के भीग किया करते हैं। रफ्यू हमें भगी स्थाप करते हैं। एक हमें भगी स्थाप करते हैं। एक हमें भगी स्थाप करते हैं। इसकिए हमारे था करतकी होई बात नहीं है। ये घव हो कहनेकी बात हैं। हमारा कर कुछ। एक बार सककर नर पाया। हुए कोर ऐसा भी कहते हैं। ऐसा कहनेबाले संस्थापहीं कभी मही से। सगर हम कीप ऐसी कहाई कड़ कुछ। — यह कहना सही हो हो हमारा करना-न-कबना समार है।

न उसहरकींने यह बात समझमें भा बानी बाहिए कि मत्यायह मनती स्थिति है। बीर विश्वके मनती स्विति एत्यायही बन गई है वह मर्गेष एव प्याह सभी परिस्थितिमीमें दिवसी ही है। बाहे किर उसके विरोधमें राजा हो या प्रका कमिर्णित हो या परिशित परामा हो या बपता।

ऐसे बनलारी समायहको हुन लोग नहीं समझने इसी कारण मारतमें हुम बीत हीन और निस्तेन होकर रहते हूं। और यह केवल तरकारते ही सम्बन्धमें नहीं स्पत्तिगत सम्बन्धमें मी ठीट है। हम बोब बान देशको हुछ स्पट्ट हीन कहियोंटो बनाबे हुए हैं इनका प्रवात कारण सत्पापहका जमाव है। हम कोय भागते हैं कि अमुक भीव बराव है, किन्तु भय आकस्य क्षत्रा सुठी समेके कारण हम उसे नहीं सोवते।

इस सेवको समान्त करते हुए एक कावितो और तांवा स्वाहरण हम वेंने। प्रिटीरिया दावन होंकमें वब बोरोंने मारतीसीके विरोवमें समा की तब हमारे पक्षमें बोसनेवाले केवक बार भोरे ने। जबाँत हवार मनुष्पीके विरद्ध बार ने। किर भी इन बार व्यक्तियोंने नीपोकी मानियाँ बाते एकर भी अपना मत बीरतासे प्रकट किया। और परिचाम मह हवा कि उनके सरताबहुँ पूरी समाका महस्य बाता रहा और यह समा किसी पद्मसाना बेंडी होकर रह परि।

हम प्रत्येक मारतीयसे रिकारिक करते ह कि वह इन विवारों को बच्छी तरह एमझ के। वी समझ वार्मेंने वे बीतका स्वकन बाग एक्नेंने बीर मारतीय प्रवाको जाने मी को कार्य करते हैं एक्नें कर एक्नेंगे।

[बुबरातीसे]

इंडियन सौपिनियन २२-२-१९ ८

## ४६ मेरा सम्माम

#### **412-4**

गृक्षपर मार पड़ी रहणार स्वयं मुझे बरा भी अवस्था नहीं है। नी तारीकाओ ही में बहु चुटा पा कि नया कानून रेंद्र करनेका वक्त मिकलेपर यह कानूनके बाहर रहा दर्जाव्यों की हम से में में दी वीहान नहीं मानता यही नहीं विक्त इसमें अपना एस्मान प्रमावत क्रिक्टा में स्वित्यों के स्वतं में मार हो मानता यही नहीं विक्त इसमें अपना एस्मान प्रमावत है। सिकलेक हामने को एमा हूर थी उसमें क्या क्या क्या क्या एक्सा है हो तो मुझे स्वय अंतुक्ति के कार्य पर है। वह मुझे क्या के मानते हुए कम बाकर कहा कि दीमवार के स्वयं में स्वयं में स्वयं मानते हुए कमानत सहा के दीमवार के स्वयं मानते हुए कमानत सहा के दीमवार के स्वयं मानते हुए कमान स्वयं मानते हुए कमान स्वयं मानते क्या क्या है। स्वयं मानते क्या मानते हुए कमान स्वयं मानते मानते क्या मानते हुए कमान स्वयं मानते मानते हुए कमान स्वयं मानते मानते क्या मानते मान

जागे चरुनेपर उनमें से एक व्यक्तिने पूछा। सब क्रिकर बाते हो? भी ईसर पित्री जनाव देनेवाने ही वे कि में बीचमें पढ़ा और बोक उठा। में इस सेंबुधी देनेचू जाता हैं।

१ व्य केव "जी गांगी रास्त शेकि" क्यते इंडियन जोरिनियममें इस या ।

बुसरे भी जो ही करेंने। तुमारे मंगुठा देना होना तो तुम देने सकते है। " इसके बाद क्या हुमा मुझे नहीं मासून। केवल इतना ही स्मरण है कि मुखपर सकत मार पड़ी।

मेरी बायी पसकीमें बडी सक्ट चोट बाई है। सौस मुझी केटे बनदी। ऊपरका बॉठ बाबा चिर गया है। उसमें टीके सनामें पये हैं। बीई बौबपर नामा दान पड़ गया है मीर कपाक्षपर बाव है। इसके सिवा वार्ये हावपर और वार्वे बुटनपर मामूकी बक्स हैं। प्रहार कैसे हुमा इसका मुझे मान नहीं है अफिन सोगोंका कहना है कि मुझपर करहीकी पहली चोट पढ़ते हो म बक्कर काकर पिर पड़ा। फिर उन्होंने छोहेके नछ बौर काठी और कार्तीस मारना सूरू कर दिया। और अन्तर्में मुझको मरा समझकर दक गये। में पीटा गया दसकी मुझे कुछ-कुछ साद है। सार पड़ते हो मेरे मूँहसे हे राम धन्द निकले ऐसा मी मान होता है। भी बन्दी नायह बीर थी ईसप नियाने बीच बचाव किया। इस कारण नायहपर भी काफी प्रद्वार हुए। उनका कान चिर गया। भी ईसप मियाँकी मेंगुसीपर थोड़ी-सी चोट आई। जब बेडोदी इर हुई तब में इंसता इक्षा उठा। मेरे मनमें जरा भी तिरस्कार जबना रीय मारमबाधेयर नहीं बा।

बब सीवता हैं तो समझमें बाता है कि मौठसे इस कीन व्यर्व ही बरते हैं। मैं तो मानदा हूँ कि बहुत धमनते मेंन करता कोड़ दिया था। परलु अब दी और भी निकर कन यमा हूँ। बगर मेरी मुर्छा न दूटती तो बादमें बो दुन्त भीक्ना पड़ा बहुन भोगता। इसके स्पष्ट होता है कि तुम्ब केनम तभी तक होता है बनतक धरीरके साम भीनका मनिष्ठ सम्मन्त पहुंचा है। बीव बन धरीएके साम पूरा सम्बन्ध अनुभव करने छगा दव ही मूसकी देखका भाग हवा।

## बीप किसीका नडीं

मपते पीटे चानेके किए में किसीको बोप नहीं देखा। मारनेवाछे कभी मेरी बड़ी बाव मनत करते ने। जन भारतपर उतर बाय है। बिन दिनों मेरा सम्मान करते य उन दिनों जनकी मुसपर भारता थी। जब उन्होंने मारा दब यह समझकर कि मने उनका और कीमका बुरा किया है। कुछको ऐसा सथा कि मने सरकारको दस अँगुनियोंकी छाप देना स्वीकार करके मपनी कौमको देव बाका है। ऐसा मान सेनेपर वे मुझे क्यों न मारते ? यदि उनमें विवेक होता हो ने मालेका पास्ता बननानने बनाय किसी बीर इंग्डेस मेरी प्रति हिस्सकार प्रकट करते। किर भी उनके मनमें कारण हो वहीं होता। मेरा बनुमब है कि हुछ कोगीके पास बननी नापननी बाहिर करनेडा एक ही पास्ता होता है। वे प्रतिर-कको ही सर्वोच्च मानते हैं। तब मैं किस प्रकार गुस्सा कहें? उनपर मुकदमा कसानेसे क्या फायदा? मेरा सक्दा कर्तम्य वही है कि उन्होंने मूझपर वो आक्षेप छगाया है उसे गड़त सिक्क कर हूँ। यह सिक्क करते हैं सिंग समय चाहिए। उदका संवारको रीतिके बनुवार मारवाङ करती ही रहेगी। इस रिवरिंग समय साहिए। उदका संवारको रीतिके बनुवार मारवाङ करती ही रहेगी। इस रिवरिंग समझारोंके निए मही सचित है कि दे हम प्रकारके दुर्लोको वैसंपूर्वक ही

र मुख्ये ने क्षण किंगीये ही है। नाम वनता मानाजीये नरिकेंग पर्यो किना गया । २. गरेपीयोजे प्यान्यस्थारीकी ठार केवर बास्तवसे सुख्यि मी किया कि सुद्धे मारवेशके कोण अक्सापी न्यों है । देविए इक्किंग कान्तिकाके सन्यानहका इतिहास, नमान १९। वह तह कान्न क्यों है ।

यहर करें। में भारतेको समधवार मामता हूँ हमिलय थिएरर लामे हुए हुन्तको सहन करोमें ही मेरी मृत्ति है। मेरा पर्म मृत्ते सिधाता है कि सुबक्ति करको छोड़कर और कोई कर नहीं रखना नाहिए। स्वयर म रोग कर रहुँ तो वह सुबक्ति छरमानको योहना होसा। रह स्व हुन्तका कर नहीं मानूँ सुक्तिय में नुसाबे मोमता हूँ कि कह मुक्ति मुख्य नाते कर निर्मय बनाये रखें। बीर लग्ने सोहीजनींसे तसी प्रकारको प्रार्थना करनेके सिथ बहुना हूँ।

#### तपचार

चव मुखे कुछ होस कामा तब कोव मुझे कहाँ मार पड़ी वी उसके सामन स्वित भी तिकानके दपतरमें के ममें। भी क्ष्मू और औट दिक्यन साहबने उपवार किया। बॉक्टरन पहमा कोये। अब बस्पतासमें से जानेसी बात चल रही जी तब भी कोरू भी पाय**री** हैं कोर किन्द्रीत हमें [एक्टीके] जाकियाँ वीरमें बहुत छहायता की है मारकी बात पुतकर दीने बादे। उन्होंने मुक्तको करने यही के बानेका प्रस्ताक विस्ता। कुछ विकार करनके बाद सने उसे मान किया। सी बोकड़ी उस कामक किसाकीय वर्षकी होगी। वे वैध्यर पंत्रके इंछाई है। उन्होंने स्यूबीलैंड मारत वेक्रेस्टाउन बाबि देखोंमें बहुत बाता की है। तीन महीने हुए वे माहुन्छ टाउनके यहाँ बाये हैं। उनकी सुमुणा एवं उनके अपने तथा कुटुम्बके स्वमायको देखते हुए के सन्त पुरुष ही कहकार्पेंगे। के मेरे कास मित्र नहीं है। में मुक्किकसे सीम बार कार उनसे शिका था। बह भी क्याकि सिक्सिसेमें तथा उनका समावान करनेके किए। इसकिए जन्होंने एक पराये मनुष्यको बपने बरके बन्दर दाविक किया। बरके समी व्यक्ति उत्तरखाये मेरी हेनामें क्ये पहें। जहाँने बानने बानकेरी कोठती मुझे धोर हो। बीर बानने पुरकों पुरठकाक्यमें फर्डपर पुकारे पहें। बहतक में बीमार पहां तहतक के छारे करमें करा मी बाबाद नहीं होने देते है। कच्चे भी बहुत ही बीरे कक्टे-फिरते बीर कार्ट-माते हैं। भी बोह स्वयं मेरा सब-मूत्र उठाकर है बाते और उन वर्तनींकी साफ करते थे। और मुझे यह रेकिट रेक्ना पहारा था। पर्टी बोको बीर छाफ करने बादिका एवं कम प्रीमान बोको छा फिया था। बो काम में बुद कर छन् छो सी मुझे नहीं करने देते हैं। यहकी एउको परि-मानी दोनों ही खारी राज बातते रहे, बीर कमाकिर मुझे कुछ बकरा पढ़ेगी एउको परि-मानी दोनों ही खारी राज बातते रहे, बीर कमाकिर मुझे कुछ बकरा पढ़ेगी एवं मिबारों मेरी कोठरीमों बार्ट-बाते रहें। बो को कर मुझने हाको बारी सी बेट बनना एवंरेका छमर छक्का छक्कार करनेमें कबाते हैं। बमायन पश्चास माराधीय रोज आते हैं। यी बोक भएमें ही तबतक मारतीयोंको के गन्दे हैं का चाफ इस बातपर ब्यान दियें किया बैठकमें से जाते जादरसे विठाते और भेरे पास के जाते थे। साममें वह भी सबको भीरेसे प्रभावति वे कि वे मुझे सबिक क्ष्य न में। इस प्रकार उन्होंने गेरी देवा-सूच्या की। गेरी बीर मिलने सानेवाकीकी सारित्यारी की। इसना ही नहीं ने मेरी देवा-सूच्या की। गेरी बीर मिलने सानेवाकीकी सारित्यारी की। इसना ही नहीं कीनों क्ष्योंने स्थापित स्थापन रसते थे मेरे संवेध के बाते ने भीर जी-क्रम करना धवित हो वह अपने-आप किया करते ने।

र तुरु कित नर् दुरुतामनी चीनके सहमागित्व हुए । क्या रू इह १४ सी देखिए । रू बान पहार है सूचने मूचने निकासनी किए कर कार का नहा वा । इ बानों विकित्त, वारिनेक्टन निरोधे नगरी, रेकिंग वृक्षिण अग्रिकेकांके सम्बादस्का हरिक्षास्त

जिल समाजमें इस जकारके मनुष्य मिनने हीं वह समाज यदि बाये बहे तो इसमें इस जाएकों है! जोर निया जमीन करार एस मुक्तान बसाबु बीर सक्ते हुनीन मनुष्य मीजूद हीं उस पर्मेंको हुना मी तैस कहा जाय! यह सब कराने दिवसों प्रधान कराना ही जा। मरे पास जावर प्रधान राउनों जमारे परिवर्तन कराना ही जा। मरे पास जावर प्रधान राउनों जमारे परिवर्तन के इंत्यरकी प्रधान कराने ही उत्तर प्रधान करा है। प्रभान करा मीजिए भी हमेसा मोजने समय जारमाने पहले और समाधित बाद मार्चना करा थे। में तो हमेसा मोजने सी सार्च-वार्ति प्रधान कराने हैं। मुखे हो हसमें वर मी स्वार्थ-दृष्टि दिवाई मही पत्री और उनके मन्ते वर्ताक्ष्य समा मार्चने किया मीज समावित होती थी। वे बान्दुर कराने वर्ताक्ष्य समय सदया जीरोंको जच्छा क्ये रह दिवाई मही पत्री थी। वे बान्दुर के उत्तर बन्म सदया जीरोंको जच्छा क्ये रह दिवाई मा मुस्समात व्यवस्था मही स्वार्थ प्रदान में स्वर्धने भी बात प्रधान प्रधान कराने स्वर्धन में सह वेचना में नहीं कराने स्वर्धनों भी बहुत स्वर्धन है। मही कराने स्वर्धने भी मही स्वर्धन कराने हैं। मही कराने वा सक्ता महाने करा होगा कही स्वर्धन स्वर्धने भी महान एस होगा है। मही करान स्वर्धने भी महान एस होगा है। मही करान करान है कि सी बोक सीर उनके इन्द्राल बैस सैकड़ी माराधीय हुटूनव ही।

### चिकित्सा

मुझे सन्त भार पड़ी थी और मेर बाब यहरे थे फिर भी डॉक्टरेंकि कमनानुसार में जित देजीन स्वस्य हुना उस देजीन व्यवस्तर रोबी स्वस्य होते नहीं रक्ष गर्मे। में बॉक्टरॉफे हाथमें था फिर मा दश तो देवस भरेल ही थी। पहले दो दिन मन बुछ भी सामा-पिया नहीं। इस कारण मेरा जनर नहीं बढ़ा। वीमर दिन मुंशको जार विख्युक नहीं था। दस वोले दूसने मन बाहार सुरू किया और भीरे-बौर अमूर और नागपाती तथा सन्य फल नादि बड़ाने। बादम दूसमें निमोर्ड हुई क्वल रोग एक बार लेगा गुरू किया। और अब भी नहीं बाहार चम्न पहा है। कपरबाक तीन बांठोंको शांति पहुँचनके कारम स्थिति यह है कि करी बस्तुएँ पूछ दिनों तक नहीं लाई वा सकेंती। मुँह भीर निरंपर पावड साध-नाव बेहर भूजन भी। उछपर स्वच्छ मीली मिट्टीकी पट्टी एपी जाती थी। इसमें सूजन विसक्त कम हो गई। पर्माक्सोंमें सकत चीर साई थी। वहाँपर मिरटीकी बहुत सोरी पुस्टिस बाँबनसे उगमें बहुत-पुष्ठ साराम है। बोहररफा गयान मा कि पाइनर मिट्टीकी पट्टी रखनत पायर बाह विपाइन हो जाये। परन्तु यह मन सानी विम्मारीयर किया था। मेहिन बॉहररफी भरीया हो गया है कि मिररीने बदा साम हुना। जाम श्रीरते रूम प्रकारके बाब जिनमें टॉर्क सम व पर्के बिना नही परने। मेरी एसी पारणा है कि मिट्टीका सेप बननेने यात विना परे मरन सपता है। और हुआ भी बैता ही है। मैन मिट्टीर बरन उपचार दिव हैं। मूत समना है कि नमसदारीन प्रयोग निया जाये हा उनम सनक रोगींने साम पहुँचता है। हिमी नश्य इसके बारेमें जान अनुभव "दियन मीरिनियन के पाठकींक सामने स्थानकी मापा करता है।

#### ਚਾਦੇਵਾ

उन्हेंन निकास निगतेश बहुत्म बात समाचार देना अपना गालाहिको पन सरता हो हो एमा नहीं है। उद्देश ग्रेही है कि ग्रेट अपने अनुभव और्रोट निम उन्होंनी वार्ति हों। सार पाँग दमने आरतके प्रस्तक संवतको ग्रही गार निकासका है कि ग्रीट •

कौमकी सेवा करनी हो और साथ ही साथ निस्थ सचाई हो वरतनी हो तो मार भी सानी पड़ेगी। इसमें मंदि दुस न मानें तो वात्माको अधिक सान्ति और सुस प्राप्त होता है। और उस हरतक कीमकी सेवा करनके बिए सविक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इस प्रकारकी मार संचम्च सम्मान है एसा माना जा सकता है। भी बोकना कार्य हमारे सबके क्रिए कस्थानवासी है और को करेलू औपनि नताई नह भी समझने सोम्प है। सी डोकके नाम बन्मवादक प्रायः वासीस तार मिन्न-मिन्न स्वानोंसे बाये वे बौर कुछ बारतीयोंने उनके पास प्रश्न में वे बादि चनके प्रति कतक्षता प्रकट करनके निमित्त सेने ने।

[पन्यवीसे]

संक्रियन सौपिनियन २२-२-१९ ८

# ४७ जोहानिसबर्गको बिट्ठी

## भी पूका पत्र

क्कमफॉस्टीन फेंड के सम्मादक भी हूं जो बॉरेंब उपनिवेशकी बारासमाके सदस्य है अपने पत्रमें स्मिक्ते हैं

म समझता का कि चूँकि काप कोड़ी ही कविभन्ने काव कारावाससे सरकर क्षीत गर्मे इसकिए इसे आसानीसे प्राप्त भीत कहा जामे। केकिन सब देखता हैं कि पूरा-पूरा कर सहन किये निना पार पाना नापके नसीवमें नहीं या। परना मुसे जम्मीद है कि इतना उत्कृष्ट भार सम्मानास्पद को समझौता हुआ है बापकी कीम उसे स्वीकार करेगी। जनर वह वसे कबुझ नहीं करेगी तो एक भी गरोगीयकी सजानमधि मारतीयोकि प्रति नहीं खेयी।

भी कुछे से सक्य विचारणीय हैं। जब और जोत हमारे विवड वे तब भी कुछी सहानुमृति पूर्णतया मारतीयोंके प्रति वी। इक्षियन कोरिनियन के पाठक यह बानते हैं। भी इते निजी वौरपर सहायवा मी बहुव भी है। उनके जैसे व्यक्ति जब ऐसा किसवे हैं तक हमें समझना चाहिए कि इत हो गई।

## पंजीयन कार्पोसय करतक जुका रहेगा?

बह सवाक बहत-से कोवॉने पूका है। बबाब यह है कि बबतूक बरूरत विकार देगी तनतक। स्वेच्छ्या प्रजीयनमें कार्यांक्य जुला ध्यूनेके किए निश्चित सवित नहीं हो सकती। किन्तु मोटे हिसाबसे प्रति सप्ताह एक हवार मनुष्य पंजीकृत होते दीस पहते हैं। बीर बोडानिसर्वकी जनसंख्या पाँच हजारकी हो तो उसके पाँच सप्ताह खर्क रहनेकी सम्मावना है।

१ रेलॅड बयुवनी बू; शरमी पुराय वृक्षिण सामिकाले सरपाध्यका वृतिवासमे पांचीमीने वर्षे "विदेश मामिकाले एक रूपन रहा।" स्टारा है ! सुरितिकी तरू विरोध स्वासूद्र कर्वोने सरपीय स्वस्त सर्वत किया । प्रेट पंच्या सम्पादन करोबे किए क्योंने पारतीका कार बोट दिया था।

## पुष्टिश्व जाँच-पड़तास करेगी या नहीं!

यह प्रस्त पूछनवाछे स्पन्ति समझौतेका नहीं समझते। वा छाप स्वेच्छमा पंजीपन करायें जनपर सूनी कातून असवा उसके अन्तपत बनाई मई बाराएँ विस्कृत कागू नहीं होती और कार्य होंनी मी नहीं ऐसा सिकित नपन है। इसलिए फिर अपरेका प्रधन नहीं रहता। इसका अब म यह नहीं कमाना चाहता कि पुक्तिस निसीस पूछनी ही नहीं। स्वच्छ्या पंत्रीयन करा चुक्तके बाद हुकन हुछ नया कानून दो बनमा हो। उस कानूनमें वीच-पहतासम सम्बन्धित कुछ सुरह रख जायेंग। ये सुरह किस प्रकारके होंगे भया कानून कैसा बनगा इसका बाबार मारतीय कीमके तीन महीनके बरतावपर है। पठान कीम सुद्र नासमझीके कारण और बज्बोकी-सी मीय करके सरकारपर कुछ प्रभाव शक रहे हैं। इसके निपसमें सरकारको यह प्रतीति हो बार्स कि भारतीय कीनक अन्य स्रोग समझवार, प्रामाचिक और बाकायका अक्रमबाके हैं तो उनके मोध्य कानून बनगा। इसकिए इस समय प्रत्यक मारतीयपर पूरा-पूरा उत्तरशायित है, यह समझ किया आये । स्थानिक सताधिकारियोंसे पग-पमपर काम पद्मा। इसमें बड़ी सरकार बीचमें नहीं बाती आ भी मही सकती यह जान छेना जाहिए। हो किर जिस बातरे क्षमारी भागवतापर बाँच नहीं बादी उस बातमें सरकारके साथ विवेक्से और विचारपूर्वक बरतना चाहिए, यह स्थानमें रखकर तीन महीनके मिए और सदाक किए मे नियम के एका है

- १ प्रत्येक भारतीय अपना निजी स्वार्य मुम्बर समृत्वे समाजका हिन देखे।
- २ नकत अनुमतिपत्रका स्वमं प्रमोग न करें और दूसरोंको प्रोत्साहित भी न करें।
- शकत हमसे अपन आदमीको वाखिल करनका विचार न करें।
- ४ सदक्रीके नाम और उम्र सही-मुद्री दें।
- ५. माळीय वडी संस्थामें बालिस हों इस प्रकारका लोग छोड़ हैं।
- ६ अविकारियोंके साथ उद्देशनाका व्यवहार न करें। सुशानद वसा भी न की बाब कवित्र सम्बद्धाः स्थ्री ।
  - महत्रे-मह भारतीयाँसे जन्दी-अस्ती पंत्रीयन करायें।
- ८. प्राय: समी भारतीय समझहारीने भीर यह भानकर बॅब्सियोंकी छाप है कि इसके देनेमें मानहानि नहीं है।

इन नियमोंका शासन किया जायगा हो भी साहनक नाम बहु सकता हूँ कि अब को कार्न करमा वह देवना नरम होया कि मनी-भांति सहत किया जा सकेगा और वह हमारे योग्व होगा।

[मजसर्वास]

इंडियन बोरिनियन २२-१-१ ८

### ४८ सक्षेपमें स्पष्टीकरण'

सब जानते हैं कि इस अजवारमं मेरे केल कई बगह रहा करते हैं। फिर भी जाय तौरसे पाठक इमेग्रा यह नहीं बता सकेंप कि कहाँ मन किसा है और कहाँ और सेसकोंने। इस केकको में अपन हस्तासरसे इसकिए दे रहा है ताकि यह समझा या सके कि इसके विकार आसास मेरे अपन हैं।

बब सरकारके साब हुई मुस्डपर होनेवासी चर्चाएँ प्राय बन्द हो पई है। सीय विभिन्न समझने समें है और उस हद तर वे सान्त हुए जान पढ़ते हैं। फिर सी बसी बातबीत होती रास्ती है। मेटाससे मेरे नाम बढ़ रोपपूर्ण पत्र आये हैं। कुलमें मझे नाली तक दी यह है। इससे पता चकता है कि इमारी स्विति अब भी बड़ी दयनीय है। मेरे मनपर गासीका कुछ भी मसर नहीं है। किन्तु इससे वाहिर होता है कि भावनाएँ किस इद तक उत्तेतित हो रही है।

समझौतेक विकाफ यह जो निवाद छिड़ा हुमा है वह दुन्न क्रोगोंके किए तो केवन बद्वाना हो है ऐसा भी मेरे देखनेमें का यहा है केफिन इसकी तहमें दिल्यों और संसम्भानकि बीच मनवन पैदा करानका इरावा है। में समझता है कि मेरे किए दोनों कीमें एक-सी है। देशसेवा करनमें हिन्दू और मसलमान एक बौर साथ-साव है। फिर भी मैं देख पाया है कि हिलाबॉन मुझे दोप नहीं दिया है और दे मरोसा करते हैं कि समझौता ठीक हका है। उसाइनके जितने पत्र जाये हैं वे केवस मसुख्यानोंकी ओरसे आये हैं। इसका स्वा कारण है यह सोचनकी भावस्थकता है। इस बातको सिखनेमें महो संकोच हो एहा है। फिए भी जो बात नहीं मोर्नेक मूहत निकनती एती है और जिनके सम्बन्धमं नवीए होती एती हैं चनको किमाना कराई ठीक नहीं है। यही गई। इस ठएड किमाना अन्तर्में हातिप्रद हो सकता है। वब सरवाप्रह कोरोंपर का तब भी जभी मेरे हिन्दू होलेके कारक मुख्यर पूर्य-पूर्य

बिस्बास नहीं कर एके। इसकिए उन्होंने भी बसीर बसीके नाम तार मेवा। इस समय कई ससकमानॉन भी जिल्लाके नाम तार करनकी बात सोबी की और बन्तमें पठानॉने दो तार

१ इक्टियम जोपिनिमनमें ऋ "श्री गोनीका एक पत्र" इतिकारे अवस्थित किना स्था गाः। २, हानी नजीर भणी। १८५३ में मारीक्समें भारतीन तथा मध्यनी मारा-विद्यासे करण हर है। का बारेबी और विकासानी मनामें करा-मनाव बीको वे १८८४ में ब्रिक्स बार्डिकामें जाने और पूर्व कर है प्राप्तिकारिक हित-सान्ताने क्या गर्ने । क्यांनि मताबिकार कात्रम संबोधन वाविनित्तमक विकास नामने तो बाम्बोकनमें प्रयोशनीत करने किया । १८९२ में बेलबे रंगबार कोर्टीक संग्रालक सम्बद्ध पुने राने है। हमीरिना इस्सामिना संह्यानके एंनाएक ने कौर अच्चा हो; १९ इ में इंकेंड सेने को; हुम्एनको बरहीन महिमिनि प्रकारको मानीमीके शल एकत ने हे हिन्द क्या र । क्यांने न ही स्वतान्य वान्यीकारी परत दिना और य रहिनाई रहीसन अधिनितन्त्रों ही मंत्र करना बहा। क्यांने १९ हमें है क्यांने विवास रिटोंकी होते हुम्मता हर्गास को से। रेबिर क्ला ७ का १ ७। हुम्मता हर्गास को से। रेबिर क्ला ७ का १ ७। हुम्मता हर्गास कोर को (१८१९-१९९८); हिनो कॉम्पनो मान-प्रिमित छरल; काला काल

सतासको सतारोव १८९०-१९ ४१ इस्क्रम ठवा द्वीस्त्र करूर गीर स्क्रम पर्य उत्तर है उसकी केन्द्र । दावी दवीर करिते हरूरी १९०० में मनीर क्लोबी, जो का दिनों र जा दि सा सविविधे क्यहा हाथ बनार नामा ठाम्म ६६५० नामा नामा हाथ हा का हता है वा हा या तीनाईक दश्तर है, वा बन किया था। करों करते वादी कीती हारा पतिलाई ईन्क्रिन वादीनादेक किया कार्या बनीर क्रिकेट विरोध प्रक्रा करते हुए जिला था कि कार्ट भूभी हमारी छहना वो छाक्करण माहारी है, व वारा रक्ता । वारा वरिष्ठांकृतः केरियके" वर्षात ही वार्षमे । अन्ति समानव वार्यक्रमा केरियके विश्व स्तितिके इस्टोनकी सींप की थी। देविन कन्य ए इस १९४५ ।

किया भी। सौ असीने जो फिया था उसके किए में उनको दौप नहीं देता। इस समय पठानोंने जो किया उसके किए भी में उनको शोप नहीं दे पहा हूँ। भी अमीर अभीस म परिचित हैं। कीमके किए उनसे मैंने मदद माँगी है। और वह मिसी है। भी जिलासे भी में परिचित हूँ। बोर्नोको बादर मानसे देखता हूँ। इसकिए में वह बात उसाहनके रूपमें नहीं बस्कि इसारे मनको स्विति क्या है, यह सूचित करनके किए किस रहा है।

बात यह है कि मैंने दोनों कौमोंको इकट्टा करमेके किए बड़ी ही मेहनत की है। इतनेपर सी कहीं-कहीं विस्वाधकी कसी वेखता है। यह हमाधी कमनोरीका संसाण है। में मह जानकर दुःसी हो रहा हूँ। फिर समझौतेक वारेमें को अवर्षि वकती है उससे मुझे पता चलता है कि कुछ मुख्यमान माई कह रहे हैं कि 'बांबीने मुख्कमानोंका सत्यानास कर दिया और पत्रह वर्षस ऐसाही करता जा रहा है। ऐसे वचन किसी भी भारतीयके मुँहते निकार्के यह बड़े शवकी बात है। कहनेवाकेको सुब समझ होगी चाहिए कि स्वप्नमें भी किसीका बरा करनेका विचार मधे केमी नहीं आसा।

यह सारी कवाई बच्छी स्वितिवासे जारतीयोंकी प्रतिष्ठा बनाये रक्षतके किए बी। दक्षिण जाफिकार्ने मुख्यमात अविक अच्छी स्वितिर्ने एक्ते हैं। यह कड़ाई मुक्यतमा व्यापारिसेकि किए थी। हमीदिया इस्कामिया अनुमनने बड़ी भारी मदद न दी होती तो हम कभी जीत नहीं धकते है। बहुत धारे गुसकमान भी मेहनत न करते हो भी जीत हाम म आही। वब वह कैंग्रे कहा जा धकता है कि मैंने मुखबगानोंका सरवानाय कर दिया?

में समझता है कि ऐसा कहनेवासे लोग बोड़े ही है। ज्यादातर मुससमान समझते है और बानते हैं कि दक्षिण आफिकामें हिन्दू-मुख्यमान एक ही है और उन्हें एक होनर रहना बाहिए। बयर मुझसे कुछ हानि हुई हो दो वह सिर्फ मुसकनानाँकी ही नहीं किन्तु पूरी भारतीय क्षीमकी होनी चाहिए। ऐसा हुमा दिलाई नहीं देता। फिर भी चर्चा चर छही है। इसमिए म अपन मुसलमान माइयोंको नेताननी वेता हूँ कि ऐसी बात कहकर को सगहा करवाना चाहते हैं उनको कीमका कुस्मन समझे और उनकी बात न सुनें।

जो कोच मानते हैं कि अवका करनेमें अच्छाई है जनसे म कहता हूँ कि आप क्षोग नपन हानसे बरबाद ही छहे हैं और साधै कीमकी बरबाद करना बाहते हैं। ऐसा करनेते वर्षे । स्वार्वेकी वृध्दि छोड़कर जन्छाई कलोकी और मन कवार्षे ।

हिल्हु भाइपेंडि में कहता हूँ कि जो कौमके बैरी हाँ ऐसे कुछ मुक्कमान बाहे बैसा बोर्ने फिर मी उसकी मनमें न लाकर हम सबको एक ही होतर रहना है। ऐसा विचार करके मुस करनवालोंकी मुक्को दरगुनर कर वें। उक्टकर बनाव न वें। शगका बीध क्योहा किये विना पैदा नहीं होता। यह बात याद रलकर आप कोन आव दौपमें भी म पहें।

बीरण अफिकाम मेरा कर्तम्य तो एक ही है और वह है-हिसूओं और मुसक-मानोंको एक रचकर, एक ही समझकर, नीमकी सेवा करना। इस बातके विकसिक्षम कुछ प्रस्त पैरा हुए है। उनपर विचार भागामी छन्ताहमें करेंगे। इस बीच अपलो बच्चोंको धैसेसे और बार-बार पहनेकी विकारिय म समी बारतीयों से करता हैं।

मोहनदास करमपन्द गांघो

40

[गुजरातीये| इंडियन ऑपिनियन, २२-२-१९ ८

## ४९ पत्र जनरस स्मदसको

बोहानिसर्व्य फरवरी २२, १९ ८

प्रिव थी स्पद्ध

बापये प्राप्त बनुमतिके बनुसार म बाब बापको देवामें १९ ७ के प्रवासी प्रतिवासक बर्षिनियम संक्या १५के संसोदनार्क विवेदकका मत्तविका मेव खा हूँ। मेरी सम्मतिमें मत्तविका परिस्थितिका पूर्व हक उपस्थित करता है। मेरे इसे पवनेका समय का पण है, कर्मीक इस बातके स्व बासार दिखाई दे खो है कि इस सम्प्रतिको एसियाई बिना निरोकके स्वीकार कर सेने।

आप देखेंगे कि पृक्षियाई समिनियम हाय प्रयक्त हुए अधिनारों ने निवेयकमें नहीं किया नया है जैसे रह किये बानेवाले अधिनियमके अच्छांत ने पृष्टियाई पंजीवनके अधिकारों है वी १९ २ की ११ मईको हाम्यवालमें ने परणु प्रस्तुत मार्थियों ने उसके अधिकारों महीं है। में पूर्ण जान-पूछकर किया है क्योंकि हस्य एपियाई प्रभोननमें पूछ एकते हैं। में यह मानकर पढ़ा है कि वी ११ मई राहि एस्ट के उपनिवेदामों ने उन्होंने स्वेच्छ्या पंजीवनको स्वाधि हुई होने कि एपियाई प्रमोनियमों उस सार्थित हुई होने विकास पंजीवनको स्वाधि हुई होने विकास पर्जीवनकों स्वाधि हुई होने किए भी यदि हुए ऐसे अपन्य सीर प्रसाद स्वाधि हुई होने किए भी यदि हुए ऐसे अपन्य होने विकास सार्थित मुगार नियदाने वा सकते हैं। दूसरी और भीने उन प्रधायकों आहा सीर से प्रसाद से उसका से हिम्स से अपन्य प्रधायकों के सार्थित से प्रसाद से उनका स्वाधि स्वाधि एस्ट के अधिनियम २ में उनका उसकेन मही है सार्थित प्रसाद से उनका स्वाधि स्वाधित स्वाधित

करवारों समुमित्यविष् ग्रांक्षित वास १९ ७ के स्वितियम २ थे की गई है। दिक्षणकों महित्वे में स्वर्गीय अपूरकर सामरकों व्यक्तिहराकों जायवाहकों की से स्वर्गीय अपूरकर की मार्च एक सास रूपना की है। वेस कि बाप वास है है। एक के स्वितियम २ का तरक्षणकों वास निप्पण किया है। वेस कि काप वास निप्पण किया है। वास निप्पण कि

र केन्द्रों १२ नारके कान्ने करा (यह का 2014) में किया ना दि बाहरू प्रस्तुत्र 'सब्ब नाम्पर्ति तुत्र स्वय हैं" जीत "कर्षे ता शब्दा दिवत करनेका ब्लाट बर्गी किया। हिस्से बाहे २० हुमाँक पारे ताम राष्ट्रकों किने तमे ता पत्ती भी तक बाहन संस्ताप्त कार्निता-पार्यक्रकों होनी थी। १ देखित हाके ताम संस्थान

र रेबिर यात ५ वर २०८५ और यात ६ वर ११५० ।

करतेशी करा करेंगे। आपको पठा होना कि वह बायबाद एक मुरोपीय वेड़ीको पहरेपर दी यह है और वह हर उरहत मुरोपीयोंके ही उपयोगमें का प्ही है और वहाँ वनी हुई हमाप्त जब प्रकारत शिरोरिया नगरके मुख्य मार्गके किए सोमनीय है।

एशियाई वाशितियममें से मैन परावके बारेमें कवित राहत देनेवाकी बाराको नहीं किया है। मेरा स्पत्तिगत समाव है कि वह विश्वतृत्व अर्च है और उसे किया मीति विशित्तमका

भंग नहीं होता चाहिए ना।

में बातता हूँ कि बाप प्रवासी प्रतिवश्यक बिविन्समकों बच्छ ६ में भी संधोपन करने वाले हैं। में उससे संधोपनका महिष्या भी देश करने ही बाला मा परनू दुवारा छोजनेत्य सेरी समझ मा मा परनू दुवारा छोजनेत्य सेरी समझ मा मा परनू दूवारा छोजनेत्य सेरी समझ मा मा परनू हुवारा के सकता हूँ कि निकासकों करने मा सिविन्द्रियों बिवाना दे दिया जाने कि बहु उन कोनोकों सवा दे जो देश कानने का सकता ने स्वत्यक के अपने-आप और अपन बचीते देश न कोन है उनतक के किए उन्हें जेवनों कानको सन्धा दे? मेरा खरात है कि कोई सम सरकार सम्भवत अविक्तानिक इतना ही कर सकती है। महि अनरके नमुसार खर्म दे सेंसीपन कर दिया बाता है जो बच्च ११ और बच्च १५ के उपख्यकों भी वैद्या ही सम्रोपन करा स्वा बाता है।

नव मुझे इतना ही और कहना है कि प्रवाधी प्रतिवाचक व्यवित्यनको औडा भैने समझा है उन्हें मनुसार मनभी और केपके रंगबार कोन वांत्रप्र प्रसाधी ठहूरते हैं। मैं नहीं समझता कि सरकारत ऐसा कोई दायवा था। म दो एंसा कुछ सोचला है कि बच्च र की बारा न के बारा उनका देश ही संरक्षण किया वायेगा चैसा माफिकाकी नादिन चाटियोंके चंद्रयोंका किया बाता है।

मेरी सम्मिन्ते एपियाई विवित्तमके मुख्य उद्देशको कार्योश्वित कराने लिए, वर्षाच् तिरोक्षणों किए बीर परनार्नोको केस्क वन कोर्गों तक सीमित एकांके लिए जो वर्षाव प्रवादि नहीं है और किसी संबोशित व्यवस्थकत नहीं होगी। वर्षाकि प्रवादी प्रतिकृतिक विव तिस्माने मार्गात इन दोनों बादोंकी सायुर कादका कर दो वहीं है। परवाने लिए प्रार्चना पत्र देनेसके प्रयोग क्षितिकों यह दिव करना होगा कि वह वर्षित प्रवादी गृहीं है। और प्रवादी प्रविक्त्यक विवित्यक करार्पेश निवृत्तक सिक्शारियोंको स्विकार होगा कि सर्वे किसी व्यक्तिपर वर्षित प्रवादी होनेका समेह हो यो वे उससे इसको क्ष्यवा प्रसापित करनेको कहें।

प्रशिव एपियाई हों वो स्वेण्डमा पंत्रीवनकी युविवाल लाम नहीं उठाते तो मेख बपाल है कि को संसीनन मन मुकास है उनको स्थापन एकटे हुए, बाएको उनके मासकेस एपियाई समितियमका प्रयोग करनेने सावस्वरता नहीं है क्योंकि वस समितिवसकी है कपर बात प्रसाद उठाते हुए हैं। सिर्कालको बाजाले वाली होंगे। भी कोत उपनिवेचने बाहर हैं मीर पहलेके बविवाली होनके कारण स्थित सम्बन्धी योगखा न रुवनेपर भी वर्गनिवेचने बाहर हैं मीर पहलेके बविवाली होनके कारण स्थित सम्बन्धी योगखा न रुवनेपर भी वर्गनिवेचने पहल प्रमेष करनेके सविवाली है उनके किए, साप वैवेसे मेरे हाए प्रस्तुत

र वेदिए सम्बन्ध राज्य १२५ ।

प्रेष्टिय प्रवासी प्रतिक्षण्य विशेषकी प्रतिक्षण्य के, प्रतिक्रिय ह और जानी प्रतिकृत्य विशेष्ट्रिय ह क्षेत्र जानी प्रतिकृत्य विशेष्ट्रिय हिंद क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र जानी प्रतिकृत्य क्षित्र क्षेत्र क्ष

समर्थ योगी शास्त्रव

मस्विष्के बनुसार, अपने पहुँचनेके विजये साह विजके अन्दर स्वेचक्रमा पंजीयनके फार्मके आवारपर पंजीयन-अभाजपत्र सेना जरूरी है।

> भाषका सक्ता भो०क० गोधी

अनरक जे सी समद्ध उपनिवेख कार्याक्य प्रिटोरिया

### (संकम्त्

## १९०७ के अधिनियम १५ के संशोधनाथ प्रस्तुत प्रवासी प्रतिबन्दक विवेयकका समिविदा

१ उस्त अविनिवसका सम्ब एक एतव् द्वारा विखयिक्त किया जाता है और गीव किले

बन्तार प्रतिस्वासित किया बाता है बालि रहा सम्मारेच १९ ३ एवियाई कानून संगीयन संवित्यय संवत्ता २, १९ ७ कोर १८८५ के कानून स्वया १ के बनुकारे तो के उपलब्ध (ग) बैधा कि कोस्वरस्तर्थ प्रस्तावों १२ इमारत १८८६ के बनुकारे रा १९ और १८६ के स्वर्थ के १२८ द्वारा संवीत्रित हुए ये एवड हारा विवत्रित किये बाते है परस्तु उस्त सम्यारेज संवित्यम या कानूनके बन्तर्वत ऐसे विकायनचे पहने थो-कुछ भी किया गता वह ऐसे विवयनचे प्रमायित नहीं होगा । २ व्यव कोक एक्स एक्स व्यव्याद क्षिणेयन हों होगा । २ व्यव कोक एक्स एक्स व्यव्याद (भ) एवड हारा विवयित किया बाता है सोर निम्माचित्रत हारा प्रवित्याचित किया बाता है सोर एथियाई विवयं पृक्षित्रा होगा क्षिणेयन क्षिणेयन क्षिमियन १९ ७ के बन्यांत प्रमीयनक प्रमायन प्राप्त कर क्षिणा है या कोई

२ बच्च कोड़े एक्स्प्य एक्स्स व्यक्ति (क) एतर द्वारा विकस्तित किया जाता है स्रोत निम्मिक्षित हार्य प्रतिस्मापित किया जाता है । कोई एसिमाई विवन एसिमाई कानून क्षेत्रेसन समित्रियन १९ ७ के कर्मांत प्रतिस्मात प्रामाणक प्राप्त कर क्षिया है या कोई एसिमाई को उन्तिरेसम के पहुंचे हुएके साम एक्स के नमुद्रार और समुद्रार्थ (क) में बाँक प्रभावपन प्राप्त कर किया है या कोई एसिमाई को उन्तिरेसम में होते हुए जनन पास कोई कन्नुतिर्यम या पंचीवनका प्रमापन रक्ता हो थी उसके माम कानूनी तीरपर मार्थ किया गया हो और सिस्का वह प्रसार्थ किया हो थी उसके माम कानूनि तीरपर मार्थ किया गया हो और सिस्का वह प्रसार्थ विकले भीतर अनुमुख्य (क) के कन्नुता पंचीवनके किया प्रयोग्य प्रमापन के योग्य प्रमापन किया प्रयोग्य कानूनि स्वर्थ के स्वर्थ के प्रयोग्य स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के

 मल्लीको अधिकार होगा कि यह किसी अजित प्रवासी को उपनिवेद्यमें प्रवेश करने और यह एक्नके किए समय-समयगर बस्तायी अमुम्तिपत बारी कर।

४ नामदाद सं १७१ वर्ष स्ट्रीट प्रिटोरिमाका नाग वो स्वर्गीय अनुअक्ट नामसके नामसे प्रवीक्त हुआ वा और को ६६ सम्म हैनसे सॉकीमन क्रियोन पोककके नाम प्रवीक्त है स्वर्गीय अबूबकरके उत्तराधिकारियों पक्षमें १८८५ के कानून ३ के बीधा कि वह फोक्सरस्टके प्रस्तावों १२ बनस्त १८८६ के बनुच्छेद १४१९ से समीधित है, विकास विश्वी बातके होते हुए भी और दिना और अधिक हस्तान्तरणका कर विशे हुए, हस्तान्तरिय किया वा सकता है।

[अपेनीसे]

इंडियन झोपिनियन ४-७-१९ ८

इंडिया वास्त्रिय क्यूडिसियल ऐंड पन्तिक रेकईस २८९६/०८ मी।

# ५० मीली प्रस्तिका

सोई एकपिनने बनवरी माधमें को नीकी पुरिनका प्रकाशित की है वह सब माधिका आ पर्वेषी है। उसे नीसी पुस्तिका कहा बाता है किन्तु सबसुव हो। उसे काली पुरितका अहना चाहिए। को बादमी इस नीकी पुरितकाकी पढ़ेवा बार समक्षेपा वह तुरन्त समझ बाबेगा कि बात शह है कि जो जीत मारतीयोंकी मिसी है वह बड़ी सरकारके प्रमाण कार्या कि पार्ट के प्रमाण कर किया है। और यह केवल सम्प्राण केवलर। बनारी १ तक वड़ी सर्पारका विभार एक्सम करूमा वा ऐसा बील पहुता है। उसके बाद बड़ी सर्पारका विचार बरल समा ऐसा हमते देता। किन्तु इसमें बड़ी सर्पारकी बच्चाई मामन बैसा हुछ नहीं है। वह तो एपर पढ़ेशी हर नवां जैसा हवा है। इस कियावसे वाहिए होता है कि प्रवासी अविशिधमा जैसा है यदि वैसा ही रहे थी उसकी इसरी पार्यकी उपवास Y का वर्ष शरकारके विचारके वनुसार यह है कि ट्रान्सवाकके बाहर रहनवाचा कोई भी भारतीय प्रवेश नहीं वा सकता। यदि उस कानूनका सवगुरू शही अर्थ हो तो सिकी हुई बीठ कियती अच्छी है यह और भी स्वय्ट हो बाता है। किन्तु उसके धाव यह भी समझग बरूरी है कि बदि प्रवासी कानुनका सरकार हारा किया यमा वर्ष ठीक हो तो परीक्षा उत्तीर्ग करने नाका भारतीय प्रवेश नहीं पा सकता। यदि मारतीय समाय अगमे तीन महीने तक अपना कर्तव्य अच्छी उरह करे तो सम्भव है कि ऐसी बार्सका निरर्वक सिक्र हो बाये। फिर भी फिक्झान तो नीकी पुस्तिका के बारेमें यह टीका उचित है कि प्रवासी कानुनका ऐसा विधानत मर्च निकल्पीपर भी उसे कॉर्ड एकविमने मंजूर कर किया। और इसी प्रकार प्रवासी अधि नियमकी भारा ६ में मारतीयोंको बेच-निकाला बेनेकी बात बाठी गई थी. उस मी एकदिन साहब मंजर कर वरे वे सो भी मह कहकर कि एसियाई अधिनिभमको कार करने और शस्पायहका निवारण करनेके किए स्वानिक सरकारको अधिक शक्तिकी सकरत है सो ही जानी पाहिए।

र चन् हुक सा छराजरी सिरोई ।

१. कोई प्रमित्र (१८४१-१९१०); परायेक श्रम्यात्म १८९४-१६ नाम्बरित्र प्रमुख माधिकालं पुराहे गाँचे नित्रक प्रमुख कामान्त माध्यक्त माध्यक्त प्रमित्र कि मित्र १९५० में इस देखरी क्रम्केक्टमानकं माध्यक्तकार्य माध्यक्त माध्यक्त माध्यक्त माध्यक्त ग्रास्त्रकंत माध्यक्तकार्यके काम्बर्ध मीत्रकंति किया देखिल कामा इ. १९५० ।

३ हेक्टि स्था । परिवेश है ।

सी मोर्सेनों भी बोड़ी-बहुत साताकाणी करनेके बाद उसे स्वीकार कर किया। और एवार्की बारिको मात्रा आरिके छए जगुमित्यन मिनेमा भी स्वत्यके ऐया बहुनेपर मार्के एवारिक विभाग महिने छन्तेप प्रकट किया। यह बात विश्व हर कर विश्व एक प्रकट किया व्याप्त के प्रकट कि विश्व एक प्रकट के प्रकट प्रकट के प

नीकी पुलिका "के बादसक अंध्या बनुवार सम्म निकार हम बयन पाठकींकी सेवामें रहिंदे साफि इमारे बनारमें को विका सीखा है उसे ने भी देख वहाँ । एस पीप प्रार्थना है कि संबंध बृद्ध-कुछ सेय है, इसे समझ में । हमें तीन महीलेंडी कथि केवल बरानी दैवारों पूरी करने और बगने हुनिवारिंतर साम बहानेके लिए निकी है। यदि बसायमानीय ऐसा सोका गया कि हम फिर बही संबंध नहीं कर सकते निस्त किया जा पुटा है सो हम जीती बाती हार सामेंसे और हाब मकते रह जायेंसे। भारतके समी हिसीयोंकी बार-बार हस्पर विकार करना साहिए। सन्तें बगना सेंसे सहस्तीकार बदारसा स्वांध वानी मा सोह समी एन सेने

[नुजरातीचे ]

इंडियन भौपिनियन २९-२-१९ ८

## ५१ रिचकी कड़ी

यो रिचरे बारेने बब करा भी समय नहीं जोता चाहिए। इन्होंने बनुस्य नेवा की है। उनके प्रति कीम बनना कर्माय मुखा देनी तो हुन उसे प्राप्तार समस्वि। या अपन बीर एकिएका भी रिचरे किसाई है की करना बीर निरुध्ये मारावीय मी विरार मिनते हैं किर बीरे तो मिनते ही कैते? हुन उन्मीद करते हैं किर बीरे तो मिनते ही कैते? हुन उन्मीद करते हैं कि साम क्षेत्र करते कि साम क्षेत्र करते हैं कि साम क्षेत्र के साम क्षेत्र करते हैं कि साम क्ष्य करते हैं कि साम क्षेत्र करते हैं कि साम क्षेत्र करते हैं कि सा

र भीन भीने ((cc)-(१६)) है किया एकत्यिक केवल भीन पार्टिंगा, बार्टिंगा) बार्टिंगा। बार्टिंगा। बार्टिंगा। बार्टिंगा वेशी हरून भीन (१८००-१), १९, ८३ केटलील वाकर्यन सीने (भीटे भीने भी भीने केटला करते काल्या काल्या काल्या करते काल्या करते काल्या काल्या

बासे वर्षोंका बनुबाद इस स्विक्त नहीं है रहे हैं वहारि सावकल उनके काफी काबे पत्र बा रहे हैं। सनुबाद न तेकेश कारण समक्षा वा सनता है। भी दिल जिन बानकारियोंके बारेचें किस रहे हैं हम लोग उनका परिवास बान चुके हैं। इसकिए बन्ध पाड़ बार्टीको विक्त सहस्वका समक्षत भी दिवके वसीको कोड़ रेते हैं या उन्हें सीकरा कर करे हैं।

[युवरावीसे]

इंकियन औपिनियन २९-२-१९ ८

### ५२ सराव आवत

एक पाठको वर्षनि हमें किला है कि बहुत से मार्टीमोंको कम्बननेके मार्टीमोंक बारेमें अवदा महाइके मार्टीमोंके बारेमें दबने सामने एकं वर्षकेमों में किले समय उनके हिक्सा अवदा हुनी कर्टी बारत है। मह सिकामत सही दिवती हैं। कहें बार समझार मार्टीमोंक मुक्से हमने में सब्द सुत्रों हैं। भी स्मादक अपना बच्च गीरे हुनी सबका ममोप करते हैं तह हम चिन्नते ही। परनु को मन्द्रादकांने नहीं हैं ऐसे क्कारियोंक सबका महास्मिक सम्बन्धों उसी सबको भाग-जनवानमें कई बार काममें बाते हैं। केबकने हमें बबार दी है कि एक बार एक कोजके समझ तमार्टीम क्यापारिको क्कारियोंक सम्बन्धों हुनी स्वका प्रमान करते देशा है। हम बाया करते हैं कि दिन मार्टीमोंको मह सामत है वे तुरूत हरे कोज में। कर्नीकि बीर हुक कारण न हो तो मी इस मनारका

[गुमचतीचे ]

इंडियन **मो**पिनियन, २९-२-१९ ८

# ५३ जोहानिसबर्गकी चिद्ठी

#### पंजीपन

पंजीयन देजीके शांव वक पहा है। स्वितने आध्योध वाते हैं अधिकारी उन्हें निवदा नहीं गांदे। वे अधिकिन वो त्योदे विकाद अधिकारी को सामित के के हुए हैं दशकिए कहीं जनक कार्यावध बोकता सम्मय नहीं हुआ है। किन्तु सम्मय है सामें पहीनके सम्मय तक सभी वात्र कार्यावध की कि सिये वार्ये।

#### चीनी धीग

वीती बोलेंक पंजीपनके बारेमें किए गध्यपन्त्यां हो गई थी। भी वैभनेने भी विजनके यह वहाँ कि ग्रवने-का वाँगी जैन्नेका निधान हो वेते हैं यह जवित नहीं है। इगपर थी नांधीको मध्यपना करती पत्नी और अल्पने जिस्से यह स्वीहर हुना कि जो वीती बार्च उनके बेंग्नेको हुना हो जो जारे अर्थोनमाँ जीती कींग हर प्रकार बाक हुठ कर पहुँ रार्पेन्यों उनके प्रतिष्ठा कम होती जा पत्नी है। व्योक्यों नार्पीय तेनीके हाम कार्याक्यों कार सक् जैन्नोक्योंके निधान के पहें हैं र्योन्यों उनकी संव्यनका और सीनेयनका पता वकता का पत्ना है। प्रायः ९५ प्रतिष्ठत पार्धीय रहा संगृत्तिमंत्रि निष्मान दे चुके हैं। केवल पाँच प्रतिष्ठतनें संगृहेंकी काम दो होनी। छन्नी बहुदुर्धनें सम्बन्धता और सीमापन सर्वत्र होना है। यह स्वतनें बाता है कि बनतक बनता और विचानक कोई बारण नहीं हो तबक स्वतन्त्र निर्मयता दे स्वतन्त्र माण्या प्रति हो तबक स्वतन्त्र निर्मयता केर दो प्रमुद्धित बनतक मार्थिता स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वति स्वति स्वति

## बैंगुडिपॉके निशानकी कया

ट्टाश्यवाक छोड़कर बानेवाका व्यक्ति को पूराना निवाधी होनेके कारक ट्टायवाक्सें एतनेका विकासी है केकिन मूर्सीक मासाक बानकार महिनेके कारक फेटने समय विकास करान विकास करानिक करने विकास करानिक होनेके सम्मानना है उसके किए सारक वन्नार वादक करने करिया उपारिक होनेके सम्मानना है उसके किए सारक वादकार कराने कराने वादकार के पार्टी कार्याक कराने हैं है। केकिन मासाक्यकरा कर्मिन ही होगी। क्योंकि उनने पास तो पंत्रीक मामाक्यक होते हैं। केकिन मामाक्यकरा कर्मिन हो होगी। क्योंकि उनने पास तो पंत्रीक मामाक्यकर होते हैं। केकिन उन्हों सार्टी कराने कराने कराने कराने कराने कराने हैं। केकिन उन्हों सीने पार्टी कराने कराने पार्टी केकिन कराने कराने पहले हमें के क्योंकियों मामाक्यकरी एक बोर व्यक्ति इस मामाक्यकरी एक बोर व्यक्ति कराने कराने पहले हमें हमें कराने कराने पहले हमें कराने कराने पहले हमें कराने कराने पहले हमें कराने कराने पहले हमें कराने करा

र पार्स को बोर्ड (१८३१-८९) अंधव शैनित व स्वत्रायः क्रीनिशादी कार्योत्र माण किया और पार्स पोन ठठा किसने वार्त शास्त्रीयो पर्शास्त्री क्षांत्र प्रमुख्य कार्य कार्यक दूबरा पास उसी कानुनके मन्तर्यंत उस स्पनितरे लिए है जो पहली ही बार प्रवेस बाहुदा है। यह प्राय पहिन्यों पर कान् होता है क्योंकि उन्हें फोक्सरटके निकट जानन फानन परीवा आदिकी पुनित्रा नहीं है। ऐसे सोसंकि लिए बन्दरगाहीं पर मा विकायतमें ही पान परिता का प्रविद्या कर ही नहीं है। उस पासमें उपर्युक्त पासकी उस्प ही सभी मेंबुसियों हैनी पहली है।

तीसरा पास सबके किए सीमित सवविका अनुमतिपत्र देनके बारेमें है। उसमें भी दर्सी अपिक्सी एउटी है।

भीवा पास उन साक्षियोंके किए है विन्हें द्वासवाक्रमें वाक्षित्र कराना हो सेनिन

जो परीक्षा गहीं है सकते। उसमें भी रहाँ मेंगूर्कियों देगी पहती है। इस प्रकार चार किसके पास है दिनामें से दो तो क्याप्रायर गोरिंगर ही कागू होते हैं। उन पासीमें दक्ष मेंगूर्कियों रागी नहें है। तो किस मेंगूर्कियों के नेकी इस किसके हिए के स्वाप्त पारी में हैं है। तो किस मेंगूर्कियों के नेकी इस कारका विरोध मारे किसके मारे कि इस पासका विरोध मोरे किसके मारे कि इस पासका विरोध मोरे किसके मारे हैं। इसिक्य क्याप्त में हों है कही स्वाप्त कियों मेंगूर्कियों के मारे कि से मारे कि मारे कि से मारे कि से मारे कि से मारे कि से मारे कि मार

तार कार्र सुद्र प्रदुर कर कि ये छारी बकीक प्रारम्भ को नहीं हो यह तो इसक तरा भी बहुत तारक है। यह का भी मुक्ति में है गुलामी-कानुक्छे जुड़े हुई भी। कौर इस कान्यम ने हमारे किए गुलामीके एक निक्कि रूपों में। बौर इसी सब के मैं कि मेर इस कान्यम ने हमारे किए गुलामीके एक निक्कि काम है स्वार्ट इसे हमारे कर माने के सानक होंगी हो और उसन कैमानिक दिन्दी काम है स्वार्ट इस्किंग इसे है इस कार्यों के सानक होंगी है। हो तो उसने कैमानिक दिन्दी काम है स्वर्टी इसी है के इस कार्यों के सानक होंगी है और उसने कि सुक्ति है पर इसी के सान के से होंगी कार्या उनने देवनों पर नहीं है म इसी के सान के हैं है के सान के से होंगी कार्या उनने देवनों पर नहीं है म इसी के सान के हैं है के सान के सान के सान कि सान के सान

है। प्रायः ९५ प्रजिस्त मास्त्रीय रस लेंगुस्विकि निष्मत है चुके हैं। वेबस पाँच प्रतिस्वति मैंगुकेंसे साथ तीर सीधापत सर्वत्र होता है। यह वेसतमें लाग ही होगी। स्वत्री बहुत्विसे सम्बन्धता और सीधापत सर्वत्र होता है। यह वेसतमें लाग है है स्वत्र करना और विकास मही हो स्वत्रक स्वत्र जिस्मी कि स्वत्र करना निर्मयसों स्वत्र करना कीर सीधापत स्वत्र होते हैं। प्रमुख्य करक सीधापत सम्बन्धि सम्बन्ध कार्यक सीधापत सम्बन्ध सीधापत सम्बन्ध कीर सरक स्वत्र केसान कम ब्याब और सरक सिका सीधापत साथ सीधापत सिका सीधापत सीधाप

## वैमुखियोंके निद्धानकी क्या

बब भी मुझे भैनुकियों की कारने कामन्यमं निकार हो एला। पहला है। इसकिए में सार्व कीमपर मन्त्रिय हूँ। यह बात इसनी सीधी है कि इसके सम्बन्ध में मनितक वर्षा वनके एला। मनितम सामन्यता है। परन्तु स्वर्तीय प्रोमेक्सर मैनसमूकर कह मने हैं कि करतक सामनेवास मनितमर समस्त्री काम माही पहली तनकक नहीं बात बीहर-मोहरफकर कमा-मन्त्रम उससे कहते में कुछ भी योग नहीं है। इसना ही नहीं ऐसा करना बायरफक है। फिर इस मोशोर्स में कुछ विभन-समीधी स्थानित कीममें पृट बेकना चाहते हैं। उन मोशोकी वसीसीका बार-बार बायन करके सात्र विकास परना मोके माराधिकों मनकी नित्र रहानित किए वो विचार हमें मुझे जन्में बताना बावसक है। वस वैद्यक्ति कहें मा कारात है बारों कि स्वापन की नीवार मागू होकर एसी ऐसा करन में बेब पहल है। बीर पति ऐसा हम दो महानक कीई बात नहीं है। इप्रवासकों प्रचारी मधिनितम पहली बनावरों काणू है। बहु बनतक माराधिकी विचारक अमकों नहीं कामा वा स्वार है गीकि समस्त्री स्वर्थ में वी स्वीयनक ही

दाखवाक छोड़कर वार्तवाका व्यक्ति को पूछता निवासी होनके कारण हाण्यवाकने पहुनका विकास है लेकन यूरोपीस मायाका बागकार सहीनके कारण लेटते साम विवको बनाज बानिकार सामित करना के किया है जानिकार होड़िकी एमाना है उठके पिछ नाएके बनुवार पाछ के बानेकी व्यवस्था की गई है। भारतीयोकि निवाद का प्रकार पाछ की बावस्थाना क्षावित्र ही होगी। स्थिति उनके पाछ तो पंत्रीयन प्रमाण्यक हाते हैं। केविक सा प्रकार पाछीं भारवस्थाना गिरे, यहती और प्रमाद्धाविक अण्या गोरिकि निवाद है। केविक चार प्रकार पाछीं भारवस्थाना गोरे, यहती और प्रमाद्धाविक अण्या गोरिकि निवाद है। केविक उन्हें बचेनी मायाका बात न ही और हुक्के पाछ २ पीड नकर न हो ऐया हो घचता है। इस प्रमाणवंकी एक और व्यक्तिका नाम और पत्रा होगा है बौर वृत्तरी और उनकी वर्षों स्पृत्तार है। जनार दश्ता है अपनी इस स्थाद करायोविक वेता भारता पढ़ा है यह जाकि पत्रारा है। जनार दश्ता है कि मारतीयोंकी दो दश अंगुक्तियों केवक व्यवस्थानमें देशी पत्रारा है। जनार दश्ता है कि मारतीयोंकी दो दश अंगुक्तियों कि वह व्यवस्थानमें देशी प्रमार है। जनार पत्रा है।

र पतने नोने गोरेन (१८१)-८५) नंधन नेतिह प तहरहाइ इंडियारी बहाही कान किया और पारी पीन वर्ग निवसे बाने शास्त्रियों वर्ग लुमि निनाता नाउने दहानोह बानंद कहाइक समी गोरीकी तीनह शिक्ष रात्रिया करते होता श्रीस्त्रियों ताल दूर । पीनने नाव्या द्वारा वरनेह काल करें "पीनी-वर्षित" भी करा बाता था। दूधरा पास उसी कानूनके अन्तर्गत उस स्पक्तिके किए है को पहली ही बार प्रवेश बाहता है। यह प्राप पहाँस्वर्णिंग बानू होता है, क्योंकि उन्हें छोस्सरस्टके निकट बानत-छानन परीक्षा बादिकी सुविधा नहीं है। ऐसे क्षोनोंकि किए बन्दरमाहॉनर या विकासतमें ही पास निकक्षवानकी सुविधा कर दी गई है। उस पासमें उपर्यक्त पासकी ठरड़ ही समी बेम्कियों देनी पढ़ती हैं।

्रतासरा पास सबके किए सीमित व्यवधिका अनुमतिपत्र देनेके वारेमें है। उसमें भी दसों अनुकर्ता रहती हैं।

वीवा पास उन सामियोंके क्रिए है जिन्हें ट्रान्समासमें दासिल कराना हो सेकिन वा परीका नहीं दे सकते। उसमें भी दसों वैसुक्रियों देनी पहनी हैं।

इस प्रकार चार किराके पास है जिसमें से से तो ब्यासाटर गोरॉजर हैं। छापू होते हैं। उन पासोंमें दस बेंबुलियों रखी गई है। सो फिर अंगुक्सियों केनकी इस करिका मिरोब गोरी विकड़क नहीं करने सकते हैं। दूसरी बात यह दबलेंगी है कि इस चाएका है। इसिक्य व्यवसें बन नहीं चाता और बड़ी बारतकों बयमान नहीं है, बही अपमान देखते नहीं है। बीर इसी कारण उन्हें यह भी महसूस नहीं होता कि दस बंगुक्ति देखा कोई बुरी बात है। बारतिकता यह है कि सिमालक कराने और भोजावहीं राज्यों कि सब बंगुक्तियों काता महिला पुनर, सरक और सामनी है। यह पहुंचे कैरियोरर कानू दिला पस बंगुक्तियों काता पहुंचे, सरक और सामनी है। यह पहुंचे कैरियोरर कानू दिला पस मह बात सही है। और इसी कारण वब भारतीयों रह बाद बवाब देकर उसे सामू करनेंनी बात सामन आई तब हमने उसका उनिया दियोग मिनार प्रकार प्रकर्मित करने सोई कारण नहीं पहुंचा। बहु के नये मुसार इन कैरियों से मारफत प्रकर्मित दिया के वैदे कि वेचकता होता। यह वेचकते टिकिंगी बोत सी वेनरर की तब उसका वृद्धी सहस्त प्रसाद केरियोरर किया गया। ऐसा बह प्रतीत हुवा कि बहु प्रमोग सहस्त हो समा स्व स्वार्ग रखे कहा है।

यदि कीई यह प्रस्त करें कि ये सारी दक्षीमें आएममें क्यों नहीं दी गई तो इसका कर में बहुत सरक है। पहल को अंतिकार्य में में गुम्मान-सानुतने जुड़े हुई वी? बीर स्वार्ट्स के हमारे लिए गुम्माके एक कि सुके रूपने में में बीर इसी तक क्षेत्रिकरी सम्बन्ध में में हम हमारे लिए गुम्माके एक कि सुके रूपने की भी बीर इसी तक क्षेत्रिकरी सम्बन्ध में मुंग स्थान करने हैं उत्पादि दक्षीमें है केर आरामित हमें हमें साम उपने कि सुके स्वार्ट्स मान है हमारी हमारी

पैस करेगा। परन्यु समीको यह याद होगा कि हम हमेबा यह कहत बाये है कि हमारी कबाई सँग्रिस्पोंकी नहीं है काननकी है। कानन चला पमा इसकिए भारतीय तकवार अपने काप स्थानमें बढ़ी गई।

#### परवानीके विषयमें

ट्रेंड कारगोंसे बन ऐसा प्रवत्न हवा है कि विन्होंने स्वेच्छासे पंजीवन करा सिमा है जनकी नमा कानून लायू होनसे पहुछे ही परवाने दे दिये बार्ये। उनमें इतनी बार किसी जामेपी कि ने परवाने संसद हारा स्वेच्छ्या पंजीयन स्वीकृत होनेकी सर्तपर दिये गमे हैं। पहड़े शर्तके साथ रसीद दी बानेवाली वी उसकी तुकनामें यह बात अधिक सन्तीवप्रव है और यह सखन इस बातका जान पढ़ता है कि सरकारका इरावा नारतीय कीमको विसे वसे वयनका पूरी तरह पासन करनेका है।

## मही हर, १९०२

अविके फाममें जो यह पूछा जाता है कि क्या जाप ११ मईको ट्रान्सवाकर्मे के उस सम्बन्धने बार-बार प्रकृत किये यथे हैं। इसका उद्देश्य घारतीयोंका छाम ही है। वर्षोंकि वो लोग मई १९ २की ६१ तारीकको टान्सवाकमें खेड़ी वे लोग मनुमतिपण सववा उस प्रकारने किसी भी साधनके विना पंजीयन करा सकते हैं।

## पंचीयन करा क्षेत्रेवाके क्या कानूनके सन्तर्गत आर्थेंगे?

इस प्रश्नको पृक्षमकी बकरत नहीं है। बनरक स्मट्सके साम विश्वत हकरार है कि को लोग स्वेच्छाने पंजीयन करा केंगे वे कानूनके शबरेमें नहीं वार्येने भक्ते ही ऐसे नारतीय बहुत पीडे ही हों।

### वर्ष सामेवाचे सीग

सबे कोन टान्सवाकमें वाधिक हो सकेंगे या नहीं यह प्रका मी पूछा क्या है। मेरी समझमें को लोग प्रवासी कानुबके जलाबेत होनेवाकी बैकानिक बाँवमें उत्तीन हो सकेंगे वै प्रवेश पा सकते हूं। परन्तु जमी विकायतथे वो गौती-पुरितका (क्यू वृक्क) बार्व है क्ससे पता वकता है कि द्वान्सवाककी सरकार हारा कमार्थ वानेवासे वर्षके कनुसार प्रवासी कानुनकी वास २को स्पवास ४के अन्तर्गत सिक्षित भी प्रदेश नहीं पा सकते। स स्वसं इस वर्षको नहीं मानता। उसी प्रकार भी द्वेगरीवस्की मी इसे स्वीकार नहीं करते। नया कान्त रव करते समय यदि मेरी बासाके अनुरूप सुपार हुए तो उपवास ४ इयमी है कि नहीं यह मदन नहीं खेगा। उस वाराका वर्ष चाहे वो हो मेरी निश्चित समाह है कि मने भारतीय अववा विना अनुमतिपत्रवाछ सरवावी मारतीव फिल्हाल ट्रान्सवासमें जानेका विवार विकर्म न करें। भारतीय कीमका पहला काम तौन महीनोंकी बदविमें सपनी सलमनसाहत मीर प्रामाणिकता विद्व करना है। इसके परवात् को कुछ होता होगा सो होता खेवा। फिसहाल विश्वित अनवा चरणार्वी दान्यवालमें प्रवेश करतका लोग करेंगे तो बीमको इससे हाति होगी ऐसी मेरी निश्चित बारणा है। इस संबर्धमें इबंतने बड़ी सहायक्ता की है। और मै

र देखिल एवं अनरङ समरहन्द्रों १६६ ९८-१ ।

१. विकास कर का १३।

<sup>।</sup> बोहानिसम्बद्धे रह रेरिकर

भागा करता हूँ कि बिना सनुभक्तित्रवाने भारतीयोंको छिन्छान झान्यवारूमें बातसे रोक्तके निए हर्बन अब भी कुछ और समय एक पूर्व काविया करेगा।

#### फोरसरस्टके भारतीय

कासररूर गमितिक संबद्धों तार द्वारा ७ पीड जनवरीमें मज ह। त्वारा विवरण निम्न जितिता है

भी मूल्यान पूर्ण्यात १ पीड भी हुनन मूल्यानकी कम्पनी (पार्ट्स) २ पीड गोरी गुल्यान क्याबी मगरा दशाहीम मूल्याद आप्तद भीर मूला गुल्यान प्रत्यक्त १ गिलिल भी असमार अरमा कामनवास और भी अर्थ्य दशाहीम शामरावर्ग ५-५ लिलिय वृत ७ पी । यू. रिक्रण पहुन दिया जाना भाहिए का परस्तु नहीं दिया जा गरा। इसरा मूर्ग गरी।

#### नवा पंजीवन

नर पंत्रीयनर किए मीचे कियी सातान्त्री करती होगी जाम कीम जायू जेवाई, हिर्मा पर्तारत ह हमामर पंत्रीयनरी शिव पत्रीयन करमवास्त्र हमामर बीर वाद हायक प्रेतृया हमा बाद जीव पत्नीमा नाम पत्रा और गीरह वस्त्र मीचेव कक्षी तथा सार काम जाद कर प्राप्त कर प्राप्त कर कार्य के अपनार काम जीवन जेव जायू के अने अपनार होत्या प्रयोग्यन नर्वेश भिन्न प्रयाप्त है। पूरान पत्रीयनर्वे ज्ञृतार पत्रीयन मीचिया जाम कि प्राप्त कर कार्य के अपनार होत्या प्रयोग्यन के जाय कार्य के अपनार क्षी कर हो प्राप्त है। उत्तर पत्रीयनर्वे जाय कार्य कार्य कार्य कार्य कर होत्य कार्य का

# श्चिपांक भेगूठ

#### बीटर्गकाची प्रथ

र्द नैर्म भारतर रिप्तिके या सार्ग्य यह प्रभूष भी सर्वाद्या गर्थ प्रकृष्य तर्वाद हो गिया कर हा हि एस नाश गर त्यक रूप कर वह पूर्विक स्वतु प्रकृति से अंदर्य व द्वार भारत एक सेन भी हिस्स वाह होता है का स्वतु है हिस्स निर्मे के प्रकृति होता है से से स्वतु क्षा है से स्वतु है 206 रोजगारके बारेमें कर्मपारी मिलनेके किए जा सकता था। चेकर भी मठा था। पेठमें

मिक्नेके किए भी मायातके मैनजर, और भी जनक बतीज बसी साथ थे। मेरी भारणा सकते ही वी कि मौबोंकी बलोंसे मारटीयोंको रूक भी बहबन नहीं द्दोगी न्योंकि कई प्रकारकी घट को वहाँ की बा सकती है, जोड़ानिसक्यें प्रिटीरिया आदि नवरोंकी खेलोंमें मिल ही मही सकती। जब भी हमें बहुत काम करने पहेंचे और कई बार

## संबद्धी समा

बोध जाना होता. इसकिए इस प्रकारकी जानकारियों स्थानमें रखने जैसी है।

विटिश भारतीय संबद्धी समितिकी एक समा शुक्रवार तारीन २१ को हुई **नी ।** भारतीय बड़ी संस्थामें उपस्तित ने। कुछ चर्चा हो चुक्तेपर भी इमाम बस्तुत कादिर हाए प्रस्तुत नौर भी बम्बी नामड हारा जनुमोदित इस नासमका प्रस्तान पाछ किया गया कि भी रिवकी कड़ करनके किए बक्षिण आधिकांसे कमसे-कम ३ वॉडकी एकम उनके पास मेवनेका प्रवत्य किया जाये। और यदि बाबस्यक हो तो संबक्षी निविधे उसके किए रै वामें। कोंडे ऐस्टिहिस और कर मंबरवी भावनगरीको २५ पींड तकके मानपत्र भेने वामें थी पोछकको ५ पाँडको मेंट वी जाये कुमारी स्केशिनको १ पाँडकी या उपसे अधिककी भी बाइनकको १ पाँडकी भी कटिसको १ पाँड की भीर इसी प्रकार उन इसरोंको भी जिन्होंन संपर्धमें बहुत हाब बेंटामा हो। भी कार्टचहर भी फिलिप्स भी बोक बादि सरवनोंकी निजी क्यारे मीज देनेका विचार भी उसी क्यामें हुआ। इस मौजके लिए दो पिनीके टिक्ट निकासे वार्येये। ऐसी बस्मीद है कि ये टिक्ट ३ मारतीय बेंने। बीर इस रक्षमसे समाग २ प्रतिष्ठित पोरोंको आर्मनित करनेका सर्च निकल जावेगा। सवि यह हवा तो इस प्रकार भोजमें इतने मारतीय और नोरे इक्ट्ठे हो जायेंगे कि बक्षिण वाफिकामें यह प्राया प्रवन श्रदाहरण कहमानेया।

संबने कहवानीका जो यह प्रस्ताव किया है तसमें प्रश्ने देवल अपना कृत्य्य पूरा किया है ऐसा में मानता हैं। जिन गोरे स्वक्तियोंने काम किया है उन्होंने बत्यन विश्व भारते और निभी भी प्रकार भेंटकी बरेशा न रखकर किया है। चौनी संग भी इसी प्रकारका प्रस्ताव करनवाला है। मैं आधा करता हैं कि भी रिचके किए सास चन्या किया वामगी बीर इसके बिए संबदी स्वादी निविमें हान नहीं कवाया बायना। यी रिचकी सेना ऐसी है कि उनके किए किमी भी नास्तीयको थोडा-बहत देतने संकीय नहीं करना चाहिए।

#### एक सूचना

इस समय जोड़ानिसबक्के ही पंजीयन कार्याक्यमें जास्तीमाँकी इतनी माध्य भीड है कि बाइरफे नगरीन ने ही मारतीय जानें जिन्हें जारत जानकी नहीं जस्ती हो। शय कोगोंकी बाइमें समय किन बायबा ।

#### र फिलास तलास्या

र वेशिक भारे बाहर विदेश करती और श्रीहरी: बोहाकिलने एक्यारी देखते स्वाधिक और बाहरारी, दिनित्त वसीहे वह तथा सरा से इहियम कोचिक्तिके कि करा और किया प्रश्न करने for er er ett ett fat; er ein aft wiftfig er eure fer eine ner it: eich mennt का छो।

### 'हॉकर' और 'पेडसर'

बहुत-से फेरीकाले होंकर और बेडकर का सन्तर केमत जिना होंकर का परवाना केकर नाहक ही ज्यादा एकम मर देते हैं। यो लोग पोड़ानाड़ों में मालकी फेरी करते हैं के होंकर कहनात हैं और जो स्पष्टि हामका उस्ता सपना टाकरी सकर फेरी करते हैं के पेडकर कहनाते हैं। पेडकर का परवाना केवल ६ पीडका है जम कि होंकर का पांच पीडका है।

[नुबयवीये]

इंडियन ओपिनियन २९-२-१९ ८

## ५४ विशय विचार

समापिक बारमें जो समझनी मधी हुई है उसका मही कारण म लिएने सप्ताह बता चुका हूँ। मैंने उस समस बीर दिवार करनकी बात निर्मा थी। जो सोम बीमका बुध करनक सिल ही तुम बैठ हैं उनके कहा भी नहीं स्वाह निर्मा सकत किए म बचार करा समा। पार्टमा? जिनक बातन मनमें दुछ बुधई गहीं है दिन्यू जा इस कामाफी बार्जिंड बहुकावसें भारत राक्ष्य यह पारक सफ्ट हूं मेरा मह समाग उनके सिए ही है।

## भंगे भीरोंचे पर्वो मही पूछा

एम प्रान होने एहंने हैं जिनका उत्तर दिया वा चुका है। जिद पनको नाएमें नहां आगा है कि मन जमार दिया पूथ हमाप्तर किय उपन मेंगुलियाकी मान निरित्तर नहीं हुई थी। जमार स्वरूपने विकास बाद पानी मारह नजे मारहीयोंकी विज्ञान नमा हुई थी। जमान मन मेंगुलियोंकी मात एपी थी भीर नहीरा एक्पिय प्रधी नगामान उन चकुत करनकी स्थिति हो थी। काल माहती ही विक्क थे। स्थित्य प्रधा नगामान उन को मेंगा भीरा जो प्रथी प्रधा तक मोगीन विवास सूर्यत्वमा मानकर पाया था। किर जनके नेतामीनी भीरा जो प्रथीय मुग मिनकी य ने मेर स्थानमें है। सार्वीक साम्यक्षित बच्च भीर जमी ननती विवासी में स्थीत्यों मानकारी राजा था।

#### मेंने पीरम नहीं रखा

दूध कीमाझ संचार है कि अपने प्रकृष कारण मुंग विश्वयाम प्रत्नकारी बाड़ीता पता नहीं बा। दूध हुद गया होता हो विकार स्वता पद्भी होता हो कि नवस कोत मून नवी गकर रत थ। न रहे हो मी विश्वयम का होता हा कविष्याची थ कर ही पूरा था। बचीनू वन बिना गयत-मून हुफ पट्टी दिया है। नक प्यन्त पुर बीर नहीं

- रे इंडियन बोरिनिवर्गने यह या "का संशोध्य हुना वर " मंग्रीको क्यांग्रित किया गता था । या रोजर "वर निर्माण" इह वट वया "व्याप्ती सर्वाच्याव " इह १६-५० ।
- । रेच्य इस मधीय द्वारा प्रमुख
- ४ स्त्रीमधेंद्र करोशर व्यवहोत छ सम्बो दा रहे खी हती है।

ŧŧ

मिछना था। नर्वोक्ति दस बेंबुक्तियाँ दबावमें बाकर नहीं दी हैं। विकासतमें जो मदद मिछी बह हमारे स्वेच्छ्या पंजीयनके प्रस्तावके बख्यर ही । जब सरकारने हाव बद्राया अगर तब मैंग समय गैंबाया होता तो हम विसायतकी सहानुमृतिको को बैठत । यह समरण छह कि समसीतेके इसरे दिन बुबुर्ग संग्रेंको बेठमें बाना या। इसकिए मरा दिस रो रहा था। यदि ग्रांस ज एके तो इस बदसरको टाकना में बपना कर्तव्य समझता या। सर्पात यह बहना विकक्त सन्पित है कि उताबकों की गई।

फिर मेरे बाद वो सोम बेकमें साथे उनके सन्देशोंमें प्रवसहट वी। उनका कहना ना कि कोर्गोकी हिम्मत टूटने कमी है। फेरीबाके फेरी करने नहीं बाते. बीर मुसे बिदनी नस्पै बन पढ़े समजीता करनेका प्रयत्न करना चाहिए। जो शोप बेक्सें बाये हुए ये ने बोड़े दिनों बार बबयने कमें थे। और कुछ कहा करते में कि वे बुबाय नहीं शामेंगे। वब में पनरछ स्मरमधे मिस्रा तब उन्होंने भी मुझसे यहाँ कहा कि कई मास्त्रीय कानन मान खेनेको तैयार हैं जिनकी तुम्हें कोई सबर नहीं है। कई व्यक्ति उनके पास जनस-जनम सर्जी सब चुके वे उनमें स में कुछके नाम भी बातता हूँ। जो स्पन्ति सोनह महौनोंसे इस संवर्षमें पूर्ण दर्स पूँचा हुआ है नह दन सारी नार्तोंको नजर-भन्दाज नहीं कर सकता। ठिर भी यह सम्मन है कि वस बेंग्डियाँ देनेमें स्वय मसे कुछ वापत्ति दीवती सवदा द्राम्सवातक क्रीय वन्त नाराज डोंग ऐसा मझे पता चलता तो मेरे किए कछ-न-कछ सोचनेकी बात डोती। परम्य मेरी जानकारीके बनुसार जिम प्रकार स्वेच्छ्या पंजीयन करानमें भागति नहीं की उसी प्रकार स्वेच्छात बेपूडियों रेतेमें भी नहीं थी। और में जातता या कि द्राख्यालने दशके बारेमें सममग्रार कोपींका विरोध नहीं है क्योंकि उनको पना या नि बेपूडियों रेता स्वतः मापत्तिमनक बाद नहीं भी परन्तु मिस वर्शनसे कानुनके बन्तर्गत ने मौगी नाती भी उस्पर भापति थी। वह परिस्थिति हर होनेपर बेंगुहियाँ देना सपन-भाप निर्वीप बन थया।

# क्या में केडमें बबरा गया !

इस प्रकारका सालेप करणवाक मुसे नहीं पहचानते। जेकमें यदि कोई भी मनुष्य बायन्त बानन्तम प्रता था वो वह में ही था। मौर किमीको थेठमें मेरे वरावर बन्वोप हो ऐसा मुसे नही दिखा। और अब भी अवसर भानपर मैं जनका सहये स्वागत करेंगा मेरे मनको ऐती स्थिति है। बल मुनवनक सम्बन्धमें जो स्थलित इस हुव तक दुवता रखता हो उसे हो समझीडेके बारेमें विचार करनेकी जरूरत ही न पहती।

## भैगुडियों में भेड क्या !

बहुत-स लोग यह पूछत है कि 'मैं वा अपुष्टियों देनमें लामकी बात बहुता है सी क्या है ? इस माझ-बहुव समझाऊँगा।

१ स्रोतिक्यों देनपर इस समस्रवार सावित हुए और हमन यह निया दिया कि कहाई वैगरियोंके किए नहीं थी।

२ एस मामनीमें सरकारका मन रचना बुढिमानीका बात जान पड़ी और सन्मक्के बार बाज भी देती ही जान पड़ परी है।

३ अबर इस समय न दी होती हा मार्थ चनकर मनिवार्य कामे देनी वहती। देवे या नहीं तो बाद शतन है।

४ प्रवासी कानुनर्ने वयह-नगह गोरोक किए यो रह सेंगुकियोंकी स्वरता है। ए स्वय मेंग मी यह बपने लिए मोरक्की बाल मानता है। और मन रेकर अपनी क्षमका पासन किया पकार्योंकी मारों नहीं कर हो में यह रिका रिया एका यह कांक्रमस अब गया कि मेंने अपने लिए एक बेंगुक्यिंस मुक्त प्रत्नक मकत्य किया था।

६ इसमें बहुत-सारे परीवरि हितना संरक्षण हुआ है।

 इससे मारतीय क्रीमका सम्मान बहुत बड़ा है, और कई गोरींका क्रीमके साथ पक्ता भाईपास हा गया है।

### चीनी सोग फैसे छुटे।

कुछड़ा कहना है कि चीनों कोय यह इसकिए एक मैंगूठा देकर यूट यथ। यह गतव कहनी है। उनकी खुगलेशका विरित्त आखीत स्थ है। एक्से मध्यस्य म था। बीर सनती साराहिस भी स्वर्धकों समेदाा नन भवा था। दर्शकर चीनियंकि मैंगूठा देक्सी यो बाठ तथ हूँ बहु सम्मतिका पास था। चीनियंकि स्थान हम मी दर सन्त देन। परन्तु हठ करके चीनों भोग सरकारणी नवरोंनें आवक बातें हैं है बीर हम उस एक हो। यही नहीं ऐसी स्थित आ पहुँभी है कि माद्यीय कीनके सारेंगें विचार करते समय सरकार चीनियंत्र हिमारे हाल महत्यों है। ऐसा करता हमाण काम नहीं है। समयदार चीनी यह बच जातेंहें है। इसीमिन उन नारोंने रम मैंगूनियों से हैं बीर बायें में देने। थी स्वरूप सही चुक हम

#### स्वेच्छ्या पनाम भनिवार्ष

कर देमनवान इस सम्बन्धम एक वहा करण दिस्सा मुख्यमान मान्याची समझानके दिवास किए मना है। कुछन छछेक मुखाबक सुवान नाम केवर काटा स्था मांस मुक्तमानीकि कि हुवान होता है। इसी प्रकार करणे कारा हुवा होता है। इसी प्रकार देविका से पहिला देवा हुवा होता है। इसी प्रकार देविका से पहिला देवा हुवास है।

#### क्या शिक्षित स्रोग सामर्ने प्रदे !

#### कानुकाः (इस्य

बातुनव नवतुव बोत-मा बार "? यह बाँ तना बान बहे तो मांप्रवय कृत पह बहुता होता कि बह पर ऐना बही है जो गहुर ही बाग्रा जा छहे। हमारा परियोव हमारी नवरव मारा है, पान्तु हम हमाबी नहीं ऐन बात। बचकी मुख्य बाती है पहलू

सुगल्यको इस बॉक्सेंसे नहीं देख सकते। म किसीने यहाँ गया वहाँ मेरा सम्मान हवा या संपनात हुआ। इतना ही में कह सकता हूँ। परन्तु कई बार यह बताना सम्भव नहीं होता कि किस बादमें सम्मान वा और विसमें जनमान। एक-से ही विवर्तवासे वो मोती रखें हो और उनमें एक संभ्वा हो और इसरा भूग तो उसकी परण बॉहरी ही करेगा और नहीं इम मानेंगे। बनुभवके वसपर कानूनोंके बारेमें म अपनेको कुछ-कुछ जीहरी मातवा हूं। मैंने चनी कातृन पढ़ा उसी बड़ी भरे रॉनरे खड़े हो मने और सबमें मुझे हुर्गव बाई। उस कानुसको बनानका तर्न ऐसा वा कि वह इस कोर्गोको गुखाम ही बना है। वह इस कोर्गेपर और दुःख आगेका भीनजेस था। हमपर इस प्रकारका कानून संबादे किए कानू हो जाने इतम छारी इतिमार्ने हमारे कलक्ति होत वैधी बात नी। वह कातून हमपर छिपबोरी करके प्रीकी-पूरी कौमको चोर ठहराकर बनावा बमा था। इसलिए उस कानुबन्ने मातहत इस कोपोंकी कार्योका काम हो हो बह भी इसमके बसवर था। वह कातून कोई पराया व्यक्ति वहें तो यही समझेगा कि ऐसा कानून स्वीकार करनवाझे सोग मुखाम होने वाहिए। उत्तर मर्दातमीका कोप हो जाठा वा बार विशिष्ट वर्मका बपमान होता था। बसमें हमारे बक्तेको भी बीत-हीत बतानेकी बाद भी। वह कानून अमलमें बादा ही बस्ती-बाड़े हमारे मत्वे सह विम बाते। इन सारी बावॉमें दस मेंगुकियाँकी बाव कोई मूल गड़ी रबती। म बातदा 🕻 कि ऊपरकी बातका गर न समस सकतेवासे व्यक्ति निकल बार्वेये। परन्तु हम बोग बीबेकारसे गुकामीकी स्वितिमें है इस कारण माजाबीको मुझी पहचान पाते। माट्सको अनक नवी उक संबेरी कोठरीमें बंद रखनेके बाद अब बाहर निकाला नया तब उससे सूर्यका प्रकास सहन नहीं हो सका और जसन दूबारा कोठरीमें बंद होनेके किए प्रार्थनाएन दिया। इस प्रकार हम कोग भी अवेरी कोठरीमें पड़े हुए होनेके कारण प्रकासको सहन नहीं कर पा घहे हु।

# क्या बेंगुक्रियों भीर बगह भी [दाखिछ की] कार्येगी ?

में को मानता हूं कि बहुत-सी अपद्यूपर बेंबुकियाँ दाखिक होंगी। म इसमें कोई बापित नहीं देवता। बारोनबाद ने किस अकार बाहिक होंगी इस नातपर है। मुसपर काई बस्तु कबरवस्ती जा पहेगी वस करवे नया में अपनी मर्जी न रहीं। मेरा मित्र जागे चककर मुक्तपुर बमाबदी करेगा इस बार्शकांचे बना में उनकी बीमाधिक समम उसकी पूरी सेवा न करें ? मैंन जेकमें स्वेच्छास पासाना चठाया। किसीने मुझे इसके किए बाध्य नहीं किया या और जगर मध्ये बाध्य किया भागा हो अभिकारियोंको खरा बबाव मिक्ता। बाध्य होता पड़ेगा इस डरड़े मारे बच्छा काम करनेकी बात बपनामा म नपुसकता तमहाता 🗐 बंध बंध ही थ्या। उपर्युक्त श्तीक इस क्यमें नहीं हो और क्यमें पहले भी थी

गई हैं। उन्हें बराबर समझना है, और समझ क्रेनपर मनमें निरुप्त करना है कि हिन् मसुक्षमान एक साम ही पहुँने। भनी-मनी बहुक मही बाता नाहिए। सीच समग्रकर नरन रहेंगे। दुसाइत नहीं करेंगे। इस प्रकारके बच्चावसे हो एक एप्टू बनेंगे और आये बड़ेंगे। नहीं तो इवाका बरा-सा साँका करते ही बोटे-मोटे बादमाँकी तरह हम छिम-मिम हो बायन और फिरन तौनमें छोंने और न ठेरहमें।

माहनदास करमपन्य गाँपी

[ब्बयतारे ] वेकियम कोवितियम् २९-२-१९ ८



स्यम्बको हम बौबंधि नहीं देख सकते। में किसीके यहाँ गया यहाँ मेरा सम्मान हवा था सपतान हुआ। इतना ही में कह सकता हूँ। परन्तु कई बार यह बताना सम्मन नहीं होता कि किस बातमें सम्मान या और किसमें सपनान। एक-से ही दिवनेवाले सो मोती रखे हों ाठ । त्य चावन चन्नात चा भार । त्यम भयमाना एक-च हा । त्यवनाथ ची मोदी (से हो भीर उनमें एक घण्या हो भीर बूसरा मूळा तो उपकी परक बौहरी ही करेगा भीर वही हम मार्गिये । अनुसबक बच्चर कानुस्ति बारेस से अपनको कुछ-कुछ चीहरी मानता हूँ। मेर्ने बूनी कानुन पढ़ा चर्ची बड़ी मेरे पेंग्टे बड़े हो गये और उपमें मूस पुर्तन्त काई। एव कानुनको बनानेका पर्य ऐसा वा कि वह हम कोर्योको गुकाम ही बना वे। वह हम नोपीरर भीर दुख्य जानेका भीमणेस था। हमपर इस प्रकारका कानुन सवाके किए कानु हो बारे इसमें सारी दुनियामें हुमारे कर्णकित होत जैसी बात थी। वह कातून हुमपर सिरजोरी करके पूर्वकी-पूर्व कीमको चोर ठहराकर बनामा नमा मा। इसक्ष्मि उस कानुनके माठहत हम कार्गोको कार्बोका काम हो तो वह भी हरामके बरावर था। वह कानून कोई पराया स्पन्ति पढ़े तो वही समझेमा कि एसा कानून स्वीकार करमेवाल क्रोग गुकाम होने वाहिए। उसमे यसामीकी स्वितिम है इस कारण साजादीको नही पहचान पाउँ। साट्सको अनंक वर्षी तक भुवाशाक । स्थापन के द्वा कारण जायाराज्य तथा गुरु का पान कर करते पूर्वका प्रकास करा एक संकरी कोठसीमें वह राजने द्वारा कोठसीमें वंद होनके किए प्रार्वनाथन दिया। इस प्रकार हम हो सक्ता जीर सबसे दुवारा कोठसीमें वंद होनके किए प्रार्वनाथन दिया। इस प्रकार हम कोग सी स्रोपसी कोठसीमें पढ़े हुए हानेके कारण प्रकासको सहस गढ़ी कर या रहे हैं।

क्या भैंगुडियों भीर जगह भी [दाखिछ की] कार्येगी !

में हो मानता हूँ कि बहुत-यो जनक्षर मेंगुलियों वाविक होंगी। में इवमें कोई बापीत नहीं देखता। बारोमबार वे किस प्रकार बादिक होंगी इस बातपर है। मुसापर कोई बस्तु स्वत्यदस्ती सा पढ़गी इस करते या म अपनी मर्जी न रहीं। मेरा निव बागे चककर मुसपर ज्यारती करेगा इस आधकासे क्या में उसकी बीमारीके समय उसकी पूरी सेवा न करें ? मन जेममें स्वेण्डासे पाकाना बठाया ! किसीने मुझे इसके मिए बास्य नहीं किया का और सगर मुझ बाम्म किया जाता तो विविकारियोंको खरा चवाब मिछता। बाध्य

की बार स्वर्ध पूरी केना निर्माण काम करनेकी बाद स्वराना में नपुंतकता इसकाता हूँ। होना पढ़ेना इस करके मारे संस्था काम करनेकी बाद स्वराना में नपुंतकता इसकाता हूँ। सद बंध हो गया। उपर्युक्त बनीलें इस क्यामें नहीं तो और क्यामें पहुंते भी दी वह हैं। उन्हें क्याकर सम्पत्ना है, और समझ केनपर मनमें निरम्य करना है कि हिन्सू भूगतमान एक छाप ही रुपेंगे। वही-मही बहुक नहीं जाना वाहिए। त्रोव छामानर वहम एरेंग। हु बाहुव नहीं करेंगे। इत प्रकारणे बळावते ही एक छाड़ करने और आने कहेंगे। नहीं तो हवान वटा-मा सींक काफी ही छोटे-मोटे बादनीती छाड़ हम छिप निम्न हो जावेंगे और फिर न तीनमें रुपेंगे और न ठेस्टुमें।

मोहनदास बरमधन्द गांधी

[ पुजरातीय ] इंडियन ऑपिनियन २९-२-१९ ८ बहुं से बा रहे में उब मेरे मनमें समेश विचार आये। बया मेरे साथ विसेष कराये गृह एजनीतिक की बीजा समहार किया बायता ने का मुझे मेरे साविचारि क्रकम रहा बायेगा? मुझे जोहानित्त्रकों बेलमें के भी बायमे या नहीं? मेरे सक्तर-विकल्प सीम ही निष्यार विद्य हुए बीर उससे मुझे पहुस मिली। भी नामद बीर निन कर्म स्वन्नवीर मेरे साथ मुक्तमा चलाया गया उनसे मुझे सक्तर रहनकी बात नहीं भी। बीर न हम कोमीके साथ विश्वी विधाय- स्वन्नहारकी बात भी। क्रियु साथ ही इसके बाद को हुना वह मेरे किए स्वर्मसाधित-या ना। इस समी पहले बातर-परमे के बाय गये। बिस क्योरेस विद्योंका नाम- सीम मार्व होता है और बहुई उनकी पोशाक बनकी बाती है उसका यही नाम है। बहुँ इसारा बनन सिमा गया और हमारे सबके कपड़े उसस्याय मारेह समेर हमें साथी केर पानंत्रा के कैदिसीक कराई दिसे गये। इसम पावामा हुस्सा बनियान सीमी तका एक बोही बन्न ब्यार्थ थि। इस सबसे कैदिसीक करा हमी कोण सी यह बोह करीन पत्र को हमारेकी सामने भी समा गया।

### वश्चियाइयोज्य कार्विस्थ क्तनियोक्ते साथ

हमारी कोठरी बत्तिमर्मेके कक्षामें बाती थी। हम जिस कोठरीमें रसे गय उसपर कासे फर्बदार कैंदिगेंकि छिए किसा हुआ ना। नहीं अनुमद ना जिसके किए पायद हुसमें से कोई भी तैयार नहीं बा। इसने दो सह बादा कर रखी भी कि हमें बतियकि कही बक्त उपयुक्त स्वान दिया नायेगा। बैठे यह करावित् ठीक ही हुआ कि हमें बतियकि वसेसे रखा गया। इसने बद हमें बतनी कैरियोकि बीवन 'एएन-सहम और रोटि-रिवाबके अध्ययनका जबसर मिलेगा। मुझे यह भी अनुभव हुआ कि माध्यीय समाजन सत्यापह संपर्य समयस पहके प्रारम्म नहीं किया। भारतीयोंको बतनियांकी संगीमें एवं बानके पीछे भारतीयोंके पहिं ने स्थापन वह । पाना विभाग विभा ही नगेगा। दोप जैन समिकारियोंका नहीं था। इसमें दोप तो उस कानुसका वा जिसमें एधियाई कैंदियोंके साथ विशेष व्यवहारको व्यवस्था गई। की गई थी। इसमें एक नहीं कि प्राचित्री कारवान साथ वावज व्यवहारका व्यवस्था है। या प्राचित्र का प्रचान कर कर गया। कि की विकास करिया है। वावज वेनके बनरेपते हमें बातूनकी सीमाम पहुँचे हुए साध्य पहुँचातकी मरसक की प्रधा की। चीक कीरेपते की हेड कीरेप भी पा और की हमारी पहुँचा सकसर पहुँचा वा बनरेपती बावनाको पूरी वपहुँच वर्षाकार हो दिया किन्तु वह हमें उस वर्षाहरू दिया नहीं तार दिस और बंधत राहको मी बहती ममकर सोर और बीक-पुकार माना पहुँचे व नहीं मीर रवनंत मधनवं था। बहुतसे बननी कैदी जानवरींसे नुख ही कम होते हैं। वे प्रायः देवा-क्यार करते और कारणे कोडिरयोमें परस्पर सपरेते रहते था। वक्तर उन कोई ने मारतीय कैरियोंको (सैवर्को कैरियोमें मारतीय कैरियोंको सक्या मुस्किको सावा वर्जन थी। यह मारतीय योक निष्य विजनी प्रस्तावीय कीडियोमें मारतीय केरियोंको सक्या नहीं रख्न पामा विनम्में बतनी कैरी व । भीर फिर भी यह वितर्तन साफ है कि अलग रखा जाना धारीरिक रिटिश बाबस्पत है। भाग्नीयों सीर सम्य एशियाइयोंके नतनियोंने नाम वर्षीतरणपर दलना साग्रह या कि हमारी बढियोंगर, जो नई याँ और जिनपर सब छापें नहीं पड़ी मीं 'एन' बर्य छापा

पंत्रीयन करा पुके हों वे मी इसने बिलकुक बच्चा नहीं हैं। उन्हें इस मौकेपर पूरी-पूरी सदद करनी है। इसें आधा है कि उनकी भीरने मी बासी बच्ची रकम सहायताके रूपमें मिकेगी।

भी रिच जो इस सम्मूर्ण संचर्यके समय विकासतमें हमारे सक्ये मोबा चे और विन्होंने इसमें नगर परिचम किया एक बसाबारक व्यक्ति है और इस समय उनकी योगवानी कर करना बहुत बादस्यक है। सने सारे दक्षिण बातिकाकों नोरंस उन्हें केवन है भी पढ़ि देनेश निर्मय किया है— और यह एकम बहुत ही मामूनी है— चर्मीक इस समय दूपरे कामीके कारण इससे बन्धिक एकम मही भेनी जा सक्ती। यह मानस्यक है कि यह एकम तुष्टत ही चर्चा वार्त इसकि एकम पार्टी भेनी जा सक्ती। यह मानस्यक है कि यह एकम तुष्टत ही चर्चा वार्त इसकि पार्टी। यह बोमानियनकी स्थान केता करें।

> आपका आदि ईसप इस्माइस्र मियाँ सम्पद्म डिटिस मारतीय संव

[गुभरावीसे] इंडियन मौरिनियन १४-३-१९ ८

# ५६ मेरे जेलके अनुभव [१]

यदापि मेरा जेक-बीकन काशकाकिक ही वा तबापि बनेक मिनोंने मुक्ते वहाँके बगने समुमंद किसलेका आवह किया है। नहीं मेरे देवनमें हुक ऐसी बार्च मार्ट किया है। नहीं मेरे देवनमें हुक ऐसी बार्च मार्ट निस्तुत्तिक स्वामी रूपमें एक दिया बार्च तो ने दर्गमोंनी हो एक्टो है। जुकि मेरा वृद्ध विस्ताय है कि जेक-मानाका सावन स्थानना स्थानीता और पुमारके हार बोलममें मार्ग सहायक हो सकता है स्वामित्र में यो मनुमन किसने या रहा हूँ वे सायद उनके किए निर्माण करहें को एक्टा है के सायद उनके किए निर्माण करहें को किसी स्थानक किए हुक बगुविवाओं सबसा इमसे-कमा बगनी व्यक्तिक स्थानकार कुक सहित्तक बगनकी प्रसाह नहीं करते।

पुण्याए, १ भगवरी १९ ८ के तीघरे पहर मुझे तथा धर्मभी थी के तासव थी एम जिल्ले कहवा हैस्टन और फोर्टाएको (पिक्केश से सरका भीती है) एषियार कालून पंधीनत विश्वितसम्में बन्दारं प्रश्लेशन प्रमाण्यत के लेके क्यायम से स्थे महीनेकी साथी कैरणी धना हुई। कोशिंतवर्गमें सबसे पहुंके मेरा मानका पेय हुना। धना पूर्ण थी वाले बाद मृते चन्य निरुटिंग किए साधकरों कर्य हुए हालाती क्योरेंग रहा बना और बादमें मुख्ये एक भीत्रामहीने केनेके बिए कहा नया। बचालके बाहर बना वर्षकंट मीड़की तिसाह बनानेकी परवर्षे मृत्रे बादिक पूरवार के बाया नया वा। मुखे धीमतासे किसमें के गये। वस मृते

र देकिए "जूनी बाजूमती स्थीकार करनेकार्नेते" इह दूर । - यह वर्षानीचे समारी "हैंडिक्ट मोरिजियलके जिल विकेण" बसारे दो क्रिकॉर्न समार्थिक हुआ या । इसरी विकास निवाद केंद्र के १९०१ ।

र परिवर्ष रंगीच्य व्यविकात ।

जानूका सूचक दी बाव। इमिल्ए वह गर्मनेश हमछे पूछा कि क्या सूचक बारेमें हमें हुए कहता है तक हमन गिर्फ इनता है। कहा कि प्रधान प्रधान मुद्दाबुद है। तिम्नु हम कोई महत्वानी नहीं कारते। हमरे हरज मनदि लेकिक बाव ८ मींच माण क्ष्मा करते। बोहनेने गुरानमें हुए मुख्ति होई और परिचारकों १२ मींच माछ भी दिया गया। केकिन हम कोर्सेम के अधिकतर व्यक्ति या यो पाकारार्ध म अपना माण भी दिया गया। केकिन हम कोर्सेम के अधिकतर व्यक्ति यो पाकारार्ध म अपना पाक भरती आर्थित एविके अनुसार क कार जानके कारण जान माणकों बहुक नहीं कर कारी हमें थी। हमी यह गुरान अधिक दियों कहें वहीं परिचार में १ भी व

[मंग्रेमीसे]

इंडियन सौदिनियन ७-1-१९०८

# ५७ आसमानी हिताबसे

११ जुमारित सीरे नेत्याने सीरे एसिन्तरों तार करने हैं कि द्रास्त्रसन्दी गयर को बनाती विकास गान करना बाही कि गारी सबूधी के तान्ते कह हैं। तार्स उत्तर विभाव करना कर कि है। है। १६ जुनारित सीरे एसिन्त बनाव की है कि "विध्यवका सागय सुद्धी की दो सा सामान सुद्धी की दो सा सामान सुद्धी की दो सा सामान सुद्धी की है कि पास सामान सुद्धी की सु

#### सार्व मेल्यामेटा प्रज

पार्ट नम्बोर्ग गामिस्स बातूनन बारेव नोर्ट प्रतानको जवार है। हुए नारीम । अ

भार भेट्टी स्टोर सोस को हुए पिता है। स्वानंत सरकार उसे सहर कर सहनकी दिश्य नहीं। श्री नेपीकी मुण्डम कहाता रूप है कि अराज्य मेरीड्सीर्ट् एप को सी क्यों है। सर ऐकी विस्तित सिद्ध सारद्वा समुख्य है सेर्ट्डियार

<sup>6 \$</sup> Can - my 2 Cond - \$4 6 6-46 1

शा (क) में कि ((c)) ((c)) बांच क्याप क्याप क्याप क्याप्य क्राप्य क्राप्य क्राप्य क्याप्य क्याप्य क्राप्य क

प्या विश्वका विभिन्नाय भीटिव अपन्ति वतनी वा। उस विविधासूमी वर्णीकरणका नदीवा यह हुवा कि भारतीयोंको लासिक करमें मूचा रहना पढ़ता वा। और यह वब हम कुराकके प्रकार जायने तब व्यक्ति स्पष्ट हो वायेगा।

#### बोहरीका विवरण

सूमें विश्व कोठरीमें रखा यवा बा उसमें कामूनन १३ कैसे रखे वा उक्ते थे। स्वीक्य कृतमें समायत स्थान काकी था। बाढ़े भी बन्ने कोठरीमें नय कर दिया बाता एक मनीखी अपूम्ति थी। केटरी टीनकी वर्षोंकी वर्गी हुई थी। वह काकी मनवूर्य थी मनद मायने पर उताक कैस्तिमें किए कुछ भी गहीं थी। इसके मानेनानेकी व्यवस्था भी सायत ठीक थी। दिन्तु कररकी साथी बुकी थी कोठी-कोठी विद्यानिकों थीर छामनकी बीवारके प्रश्च मायकी वकरांकी पूर्व गहीं करने वे यथि मुझे विषयत दिक्तानी या वा कि ट्रास्तावाकी या वा कि हास्तावाकी या वा कि कोठरियों पत्र विदेश विद्यानी विद्यानी कोठरीन थी। धीक्स उत्तरों पहें वाणी थी। सी पर वह बारामके छात्र पहनकी दिन्दी कार थी। सावको ८ वर्गे वार्मी वृत्या थी भारत थी वार्मी थी थीर साथ वार्मी या वार्मी थी। सी वार्मी वृत्या थी भारत थी कार्मी थी। सी वार्मी वृत्या थी भारत थी थीर थीर वार्मी थी वार्मी वृत्या थी थी। सी दिन्नी के कि वार्मी या वार्मी थी वार्मी थी वार्मी या वार्मी या वार्मी थी वार्मी थी वार्मी या वार्मी थीर वार्मी या वार्मी थीर वार्मी या वार्मी थीर वार्मी वार्मी वार्मी थीर वार्मी वार्मी थीर वार्मी थीर

#### स्रक

कोडरी छन्दे १ वने योल की जाया करती थी और दिन मास्तेके छाव पृक्ष होता या पृक्ष हुनेत हुने १३ और मर्क्षका बीलमा (पुत्र) दिया बाता था नित्रे हुन्ये हे अधिकांक संग करता की स्वाचित्र की स्वाचित्र के निक्ष में का स्वच्य के एक स्वाचित्र की स्वाचित्र के स्वाचित्र की स्वच्य स्वाचित्र की स्वाचित्र की स्वाचित्र की स्वच्य स्वचित्र की स्वच्य स्वचित्र की स्वाचित्र की स्वच्य की स्वच्य स्वच्य स्वच्य की स

करते हुए को बार्ते पूड़ी जाती हैं उसकी जानकारी किसी गई मी ---चैसे बंधेजी बतनी और कच भाषाके व्यापार सम्बन्धी सन्द जोहानिसवर्गका संक्षिप्त वर्गन भारतीय बस्तीको जानकारी पोस्ट ऑफिस मिबस्टेटकी वदासर जोडानिसवर्षके रेसने स्टेंघन आदिका पता। उन कोमॉर्ने बताया कि १३ बन्य व्यक्ति भी उसी प्रकार बोहानिसवर्षेमें शाक्रिक हुए हैं≀

एक बौतीने मनुमित्रपत्रके किए जरबी दी। उसकी जाँचके बौरानमें सास्त्रम हुना कि बहु स्थलित तीन बार बच्चप-मध्य नामीं छुन्सवासमें दासिल हुना था सौर बदवनमीके अपरापमें उसे तीन बार सवादी महंगी और तीन बार ट्रान्सवाससे

बाइट निकाका गया था।

१९ वके बगस्तमें अरबी इसा नामक स्थानितने एक कैदीको खडवानके किए कोमाटीपुटेंमें रिस्तत देनकी कोशिश की और इसकिए उसे ६ महीनकी सक्त सका की गई।

१९ ६ के जयस्तर्में ही बाह्यामाई संकरभाई नामक भारतीयने सारजेंट मैकवयकसे कहा कि सोगोंको जाली दासिका दिसमानेसे में आपको प्रति मास सी-बेंद्र सी पॉंडकी मानवनी कया दे सकता है।

बेकागोजा-बेके बिटिस वाणिज्यवृतका पोर्तुगीय बासुस १९ ६के विसम्बरमें क्रियाता है कि 'सामा' मामके भ्यत्तिने ट्रान्यवाकर्गे दो कड़कोंको दासिक करनेके बदने मसे रे७ पीडकी रिस्वत देनी चाही ची :

१९ ७ के बतवरी मासमें है मी-योग नामक बीती अनुमितपवपर से मैंगुठेका निसास मिटाकर उसपर नई छाप सगानेक अपराममें पकता गया था। कोर्टमें उसने धपपपुर्वक कता कि मैंने जनमंतिपत्र बेलापोबा-बेसे ४ पाँव देकर बरोबा है और वन्य १८ **वीतियों**ने भी इसी शरह किया है।

मई १९ ७ में मौरार काका नामक एक स्पक्ति जिसने जनुमतिपत्रके किए दर बास्त वी भी गिएफ्टार किया गया। सन्तीके साम बाँच किये बानेपर वह फूटकर री पड़ा और उसने स्थीकार किया कि उसका नाम जिला काला है और मोदार सामा उसका मार्देशा जो देखा क्रीटकर सर जका था।

१९ ७ के मार्चमें चार भारतीय दान्सवासमें वाश्विक इस् । उनके बँगठोंकी काप भनुमतिपनपर के मैंगूठीकी छापसे मिकसी थी। बांच करतेपर बहु मालम हुना कि दरतरमें से सनकी तकतें चुस की गई वी और उनपर करी हुई भैन्द्रेकी छापको मिटाकर उन्होंने अपने अमृठोंकी छाप सगा या थी। अमी इन आवसियोंका परा नहीं पण है। पुष्टिस जॉप कर रही है।

नौर मी ऐसे मामठोंका विक किया गया है जो इस प्रकारके वाकी सनुमित पत्रोंके वरुपर दाविक हुए और वह बादमें मासूम पड़ा किना पृक्षिस बमीतक विश्वका पठा नहीं क्या पाई है।

दुलन और बीवन गौबिन्द नामक मास्तीवाँने १९ ७ के मई महीतेमें बताया कि वेतायौजा-वेके एक भारतीय तथा एक गोरेके पाससे उन्होंने प्रति अनुसरिपक २२ पाँक देकर जनुमतिपत्र <del>शरी</del>दे हैं।

# वैश्वेषी हिप्पणी

भी नैमने बादा भेजी गई रिपोर्टिं 'नीमी किठाज' के बातते भी विषक पूछ मरे हुए है। वह बादा हिस्सा जाजी जनुमित्रिय काममें व्यानीवाली जनुमित्रिय के दिना वाजि होनेवामी मध्यावाद, जनुमित्रियका बैनूस ववकनानेवामी हुठी उपर वतानेवामी वस अनुमित्रियका बैनूस ववकनानेवामी हुठी उपर वतानेवामी वस अनुमित्रियकों प्रभावित देशे ही जन्म बीचावालीके मामक्रील तस्मीति पर हुना है। इनमें से एष्ट-न्यक बादान करनेके किए १९ ६ की क्षत्री १९ को बुनाई १९ वर्गीय तक प्रायः १ व्यक्ति किरत्याद वहाने में हैं। वसमें से १ चीनियांके मामके हैं जीर बाजीके सारे मामके पाली हैं। इनमें से हुक मामक्रील तब्द भी चीने देश तथ्ये के हैं

- १९ ७ के मद्दै माध्यें छत्त्व मृहस्मद नामके माध्यतिन एक्वियाँ दक्तरके भी कोबीका पदा-टिकाना एक रिख नौकरकी माध्यत्र प्राप्त किया। बहु भी कोबीके स्वानपर बया केमानीवानीचे दो कड़कींको कानेके किए बनुमतिएक देनेके बदके ५ थीडकी रिस्पत देनेको कहा।
- १९ ६ के मई मारामें विश्ववस्थ नामका एक स्थावन एवियाई बस्तरम बाया बीर उपमें बपने बक्के पंपमानको द्वारमावसे बाहर निकालनेकी प्रावंता की। इस बातमें उपम वह प्रकट हुवा कि पंपमान उपका सक्का नहीं था विश्वव वह उपका सक्का कहकर बातों पंगे बालिक किया पया बा। बावमें पंपमा विश्ववस्थान पुन करनेया उताब ही पना बीर स्थीनिय निववस्थाने उपनेश्वर प्रावंता की।
- १९ ६ के बर्जनमें दो भारतीयोंने बेकायोबानोंने बनुमतिशब सीने। उनके मिकमेंने पहुँचे हो जनन भारतीय बानी बनुमतिशबरी दाविक हो नदी मुक्तमेंने दरिस्तान मानन हुआ कि उन भोरतीने उनन बनुमतिशब बेकायोबानोंने प्राप्त किसे ही। एक व्यक्तिके यात एक नोट-सकता पठा चढ़ा। उपमें बनमतिशब मीमनवानोंनी बाँच

करते हुए को बातें पूछी जाती हैं उनकी जानकारी किसी गई भी— भैसे संघेनी बतनी और क्य माणाके स्वापार सम्बन्धी सम्ब कोहानिस्वयंका संक्षित कर्वन आसीय बतनीकी जानकारी पोस्ट बॉल्सिंग श्रीकरिटकी स्वास्त ओहानिस्वयंकि रेसके स्टेयन बाहिका पता का लोगोंने बताया कि १३ बन्य स्वस्ति भी उसी प्रकार जोहानिस्वयंसें वाहिक हुए हैं।

एक चीनीन अनुसरियमके फिए अरली थी। उसकी जोचके मीरावर्गे मानूम हुआ कि बहु म्यक्ति तीम बार सक्त-जबम नामींचे द्वास्थालमें बाहिष्ट हुआ चा और बहुआनक्तीके अरपसम्बं उस तीन बार सबा दी गई वी और तीन बार द्वास्थालसे नार विकास गया चा।

१९ ६के समलामें सरवी ईसा नामक स्पन्तिने एक कैंबीको सुरुवानके किए कोमाटीपूर्टेंने रिश्वत केनेकी कोसिस की भीर इसकिए उसे ६ महीनेकी सकत समा बी बर्ट।

१९ ६ के बनलमें ही बाह्यामाई र्यकरमाई नामक मारतीयने सारवेंट मैकबनसमें कहा कि सोगोंको जानी दाविका दिखनानेसे में बानको प्रति मास सी-सेड़ सी पींडकी बामक्ती करा दे सकता हैं।

देशानीना-चेहे विटिस नागिरणहुतका पोर्चूगीन बासूस १९ ६के दिसम्बरमें किसता है कि 'ताका' नामके व्यक्तिन ट्राल्याकमें यो बढ़कोंको साबिक करनेके बसके मुझे १७ पॉक्की दिस्तत देनी चाडी भी।

१९ ७ के बनवरी मायने हैं यी-यांग शामक बीनी जनुमतिपवरर से मेंगूटेका निधान निदासर उत्तरर मई काग बागानेके करायकमें पकता गया था। कोर्टमें उसने सप्तपूर्वक कहा कि मेंने जनुमतिपन केकागोमाओं से पाँच देकर करीवा है और अन्य १८ कीरिनोंने मी हुसी तरह किया है।

सई १९०० में मोरार काका जामक एक स्थित विश्वने कपूनिस्थक किए वर बास्त थी वी मिरलार किया गया। बस्तीके साथ और किये आनेपर बहु स्टूटकर से पत्ता बीर उपने स्थीकार किया कि उसका माम बिना कामा है और मोरार काका उसका माई बा जो वेस औरकर मर बढ़ा वा।

१९ ७ के मार्थमें बार मारतीय ट्राम्धवाकमें वाबिक हुए। उनके लेंगूठोंकी कार अनुनारिपक्षर के लेंडूनिकी प्राप्त मिक्की की। बीच करापेक्त मह मानून हुवा कि वस्त्रीतिक के उनके नकर्षे बुध की वह भी और उनगर कसी हुई सेंगूठेकी कापको मिटाकर प्रवृत्ति कपने सेंगूठोंकी काप कमा दी थी। कसी इन बादनिस्तिक पत्ता नहीं चका है। पुष्टिस कांच कर रही है।

बार भी ऐसे सामलोंका निक किया गया है जो इस प्रकारके बाबी बनुसति गर्जीके बच्चर बातिक हुए बार यह बावर्से साबूस पड़ा किन्तु प्रक्रिस समीतक निका गता नहीं कहा पाहै है।

हुकम बीर बीवन गोविन्द नामक मारतीयोंने १९ ७ के गई महीनमें बठामा कि देवाबीबा-वेके एक मारतीय तथा एक गोरेके पावछे उन्होंने प्रति बनुमतिपत्र २२ पींक देकर बनुमतिपत्र बारीदे हैं।

१९ ७ के जुन महीनेमें कालावाबाने बताया कि उसने अनुमतिपत्र १ पींडमें भारीका । बोहानिसबर्यमें १९ ७ के जुनमें काका ही छने कहा कि उसने कानवी मोधरसे

। पाँडमें बनमितियन वरीया था। किसी भारतीय हारा इसरे मारतीयके नाम सिका नवा एक पत्र पुस्सिके हाप कता। तसमें किया वा 'सकाम। बीयर सबर मह है कि ८१ भारतीय वोहानिस वर्षमें जाय इए है। यदि उनमें से हरएकको बनुमतिपत्र मिसे तो में हर स्पनितपर

१५ भींड देंगा। यदि तुमसे बने तो यह कमानेका अच्छा मौका है।" १९ ७ के मार्चमें सेच बहमदकी अरबी अनमतिपत्रके किए बाई। जाँचके सिस-

विसेमें अधीवक करतानको पता कहा कि एक भारतीयने किसी इसरे मास्तीयको तीन भारतीयोंके बासिलेके बाधी सन्मतियत वैनक बढके ७५ पाँड देनकी कहा है।

१९ ७ के महेंमें एम काला नामक एक व्यक्ति बहाबतुर्में पेस किया गया। उसने हर बासी अनुमृतिपत्रवासे व्यक्तिपर अभीक्षक वरनौतको ८ गाँउ देनके मिए कहा था। उसने यह भी कहा था कि जनर अधीवक बस्ताँन यह भरवा करें हो उन्हें हर गड़ीने ४० पौड और कॉस्टेबक हैरिसको हर महोने २ ० पॉडकी आमरनी हो सकती है।

### समीवका इक

१७ अगस्तको काँबै एकदिनने ट्रान्सवाकरी सरकारसे बड्डा कि भी काँस्सकी सिफारियके मताबिक भारतीयोंको उनके बन्धेवाले स्थानमें क्यीन सरीदनेका हक दिया वाना चाहिए। टाम्बनाभको सरकारते इसके उत्तरमें स्पष्ट ना विक दिया।

# प्रवासी कानुमपर श्री विश्विपर्शकी टीका

भी बी'विकियमें जो ट्रान्तवालके बटर्नी बनरत है निम्नानुसार टीका करते हैं है

बाबतक कोर्पेकि बाबायमनपर प्रतिबन्ध कगानेके किए बनमतिप्यका कामन था। उरापर हाई कमिश्तरही मारख्य समस्र किया जाता बा। शासनाकको स्वराज्य मिस भागके बाद हाई कमिश्तरने उस कानुनको सानु करनेथे इनकार कर दिवा। इसिंहए नेटाल और केपकी तरहारा प्रवासी कानून बनाना बावस्पक बान पड़ा । निपिश्च प्रवासी धम्देकि मन्तर्गत ने भारतीय भी भा बाते हैं जिनपर एसियाई कानून संघोषन समितियम नाग होता है। इसका नर्व वह हुआ कि बरोगकी किसी घायाका हान होतेगर भी उनगर प्रतिकृत है। इसी तरह जो एरियाई फिल्हाल कानूनको न माननेक इरावेरे बाहर गर्वे हैं वे भी इस प्रतिकल्पमें जा जाने हैं। इसका यह वर्षे हुआ कि जो एरियाई

t देतिए उत्पर ० इस १२-३ ।

१. रेपोस घोसा (१८५६-१५३६): मनीगाउ बोहानेत राज्यो-बोरीस्थल वालिको निरायाची प्राणासक

१८८५-० मर्वेद्रासी मीर समझ्य कंग-कारत १९०६-९ । एक इ.सी. देखिए । १. गुम्मानि दिया गा। वी विनित्तेती रोहास वर बनुसर ००५-१९ ८के दृष्टियम सीवितिययने

मधादिन नोतेनी सम्रोते मिन्त किया क्या है ।

त्रमें कातृतको मात्र चुके हैं और वो उपनिवेधमें हैं केवल ने ही ट्राल्पवालमें यह धकते हैं। इसके विश्वा करत ६ के मुवाबिक जन मार्जीमोंको वैशवे निकाकनका हरू है दिया गया है वो कातृतको मानतेले इतकार करते हैं। एसा करताई वास्तकता मार्जीत हुई है क्योंकि एवियाई वास्तिकी कातृत न मानतको सार्वेबिक करत बोपमा की है। इसकिए सरकारण हरणा यह है कि वन्त्रजीतला परि कम्म कोगोंको नहीं तो ज्याद करतेलाने तेताओंको देशके बाहुए कर दिया नाम। सरकार जन्हें कैंगों स्वातिक कर्म बोर्प के स्वतिक कर्म बोर्प केंगोंको नहीं तो ज्याद करतेलाने त्राची करते कारण जलात वहकारित बचना चाहती है। सरकार स्वतिक कर्म बीर कैंगों स्वतिक करता करता वहकारित बचना चाहती है। सरकार स्वतिक स्वतिक वहना वीश्वासिक करता वीश्वासिक करता वीश्वसिक करता करता वाहती है। सरकार स्वतिक स्वत

### ऑर्ड प्रवासिका भी मॉर्चको पत्र

बयह-वयह दिलाई देता है कि कोई एकपितने माध्यीयोंकी कुछ नहीं पिना बीर बन्हें तेनहीन कायर बीर गुकानीके योख माना है। बीक्रल काफ्टिका बिटिस माध्यीय समितिका पत्र तथा माध्यीयोंकी सरबी सी मोस्को मनते हुए कोई एकपिन इस तथ्ह क्रिक्ते हैं।

कॉर्ड एक्सिन प्रवासी कानुनके खण्ड २ (४) और खण्ड ६ (ग) के विषयमें श्री मोलिके विचार जातना चाहते हैं। खण्ड २ (४) का हेतु मारतीय अवना सम्य नये एपियान्योंको ट्राल्यवाकर्मे वालिक होतसे रोकता है। श्री मोर्के जातते हैं कि बड़ी धरकारने इमेबा उन एधिमाइबॉकि विद्वारोंकी छ्या करनकी व्यवस्था की है जो उपनिवसमें रक्ते हैं और उसने अन्य उपनिवेशोंमें विस प्रकारका प्रवासी कापन बना है वैसा कानून बनानसे इनकार नहीं किया। भी मिटिकटनने जो कुछ पहुँछे थिया है जॉर्ड एसिन थी मॉर्बेस स्थान उसकी और बार्कीपत करते हैं और कहते है कि वे इसकिए उन्त सण्ड (२(४)) के विषयमें कोई भागति पेच नहीं करना भारते। अन्य ६ (म) का विभार एशियाई कानुनके सम्बन्धमें करना नावस्पक है। उस कामनकी कसे जी प्रधियाई पंजीयन न करायें उन्हें उपनिवेश छोड़नका हक्स दिया ना सकता है और मिंट नीई उस इत्यकी अवजा करे, तो ऐस एसियाईको कारावास दिया जा सकता है। इस लग्डका हेन इस प्रकारके एश्विवाईकी देशके बाहर करतका नविकार प्राप्त करता है। संघपि उपनिवेश-सचित्रको क्याता है कि ऐसे निव कारका सुककर उपयोग करना ठीक नहीं है तो भी बड़ी सरकारने जिस एक्सियाई कानुनको स्वीकार किया है और भारतीय समाज जिसके बहुत जिरोजमें दिखाई पहता है उस कामनपर अमूल करनके किए उपनिवेशको जैसी सत्ता चारिए बेगी सत्ता देजके बारेमें बडी सरकार का कही कह सकती। इसकिए भी मॉर्डको इसपर जो कुछ कहना है उमे समझ केनके बाद लॉई एकपिनका इरावा देश-निवाका देनकी सर्वकी भी बरकपर रनतरा है। लग्द ६ (ब) में भी जिसका सम्बन्ध भारतीय समाजके

१ वर्ष् परचा ग्रक्तामें दिया का दिन्दी क्युकार ०-३-१९ ८वे ईडिएक बीरिजियनमें स्वाहित कुर बंधेरी बच्छे मिन्न किया का है।

३ मूछ बंधे की बढ़ा का है "बुँडि काकिसीय मनीमाननाकी दशादी रेतने पुर बह सार्व क्रिटिस मन्त्रीचींड हिस्से हैं कि मनिष्मं अवेशसर बन्तिस्म काला को "।

123

चान नहीं है, सुधार करना कॉर्ड एक्सिनको वानस्मक प्रतीव होता है। जीर इसकिए विदेश कार्यास्थके साथ वे किसा-पड़ी कर रहे हैं।

मोर्ड एक्सिन साइवका पत्र अत्यन्त निराधाननक है। उनके विवारके अनुसार ती इसका क्यें यह हवा कि टान्सवालका कानून केप तथा नटासके कानूनकी अपेक्षा कहीं अधिक क्षत्रका कथा पहुँच्या (क प्राचनाक्ष्म) कार्युक्त राज्या क्षत्रियों विश्वतंत्र्याच्या वाचा व्यक्ता व्यक्ति क्षत्रिया क्षत्रिया व्यक्ति क्षत्रिया क्षत्रिया व्यक्ति क्षत्रिया क्षत्रिया व्यक्ति क्षत्रिया क्षति एकपिन साहब परान्य करते हुए जान पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि मारतीय किसी कानुनका विरोध करें और यदि उस कानुनको स्वीकार करानेके लिए फॉसी तक की सवा दैनेका अधिकार बावस्थक जान पढ़े तो साँड एकपिन उसे संबंध कर लेंगे। जहाँ शाहरी राज्योंके बीचमें आनका प्रत्न है वहाँ एकपिन साहब उस खब्दमें हो संप्रोचन करनेकी बाद कहते हैं भीर उस प्रकारका संस्थापन करनेता भवन भी ने जनरक स्मट्ससे के चुके हैं। बारि मास्त्रीम समाज प्रेमर और अपने बक्तपर कड़े विना रह नया होता. तो कोई स्कमितका पत्र प्यनने बार नीत ऐसा कह सकता है कि उसकी बजिबर्स नहीं उड़ गई होतीं। करा देखिए कि निदेसी प्रजाके विषयमें उक्त महोबसको किवती विन्धा है। इस क्षीगोंमें कहावत है कि अय विन होंग न मीत"। में नहीं सानता कि यह कदावत ज्याबादर सही होती है किन्तु कॉर्ड एकगिनके विषयमें दी यह सम्बद्ध सही है।

### कॉर्ड प्रकारितका विदेश कार्याक्षयके बाम बन्न

साँडे एकपित अन्य ६ (ब) के विषयमें सर एडवर्ड ग्रेका विवार जातना वाहते मह उपकर्य उस मन्य्यको वैद्य-निकाबैका अधिकार देता है जिते स्वानीय सरकार विश्रोही मान है। इस उपलब्दसे ब्रिटिए प्रवा और सम्य प्रवासे क्यार बहुत सोविमस भए हुआ समिकार मिल जाता है। यह ठीक है कि ब्रिटिश बेचुबाना सेंड और इसरे त्या हुआ जावकार तथा जावन दूर जुल का कुछ जाव हुआ कुछ जावकार हुआ जावकार हुआ जावकार हुआ जावकार हुआ जावकार जावक मन्त परिपद (प्रिनी काँग्रिक)ने मी बहुत बाक्तेजना की है। इसके सिना शान्ति रहा बम्मारेसमें जबरररती सीमाने बाहर करनेबी घता भी हो नहीं। किर १८९४में मृत्यूर्व बम्मच कृतरती सन्धारों विदेशियिक सेश-तिकालेका को कानूब बनाया या उसे बड़ी सन्धार रह कर दिया। समीमद लॉर्ड एक्सिक्टे सौका है कि प्रवासी कानूब बन क्यांके नाम यह गर्न भी रती बास कि उन खन्डमें गरिकत हो।

#### ਈਆ

इन पन और भी मोर्केन नाम किये गये पत्रमें तिनना बड़ा बलार है! महि सोर्के एसपिन बारगीय नमानसे भयमीन हैं तो ऊरार वो दमीनें दी दर्द हैं भारतीयोंटे विश्वमें उनने बरिफ बोरसार बताउँ दी वा नारती भी। उसाहरनके किया, १८९१में भी कुसरें

कानुतके विषयमें सरकारने को कुछ किसा या उपसे भी विषक सकत वार्ते भारतीयीके बारेमें किसी गई। तब फिर भारतीयीके विषयमें राष्ट्रपति कृतरके समयमें को कुछ नहीं हो सका वह बाब कैस हो सकता है? इसका बवाब उत्पर दिया वा चुका है। भारतीय समाव पंत्रविद्यान है, इससिए सोई एसपिनको उसकी क्या परवाह!

# भ्री मॉर्खिका जवाच

थी मॉर्नेको अफसोस है कि वे इस कानूनको दूसरे उपनिवेसोंकि कानूनों जैसा नहीं मान सकते। बुसरे उपनिवेसोंने सिक्सनके विधवमें जो धर्त रखी है उस प्रकारको सर्व रखनेमें आपत्ति नहीं है। फिन्तु करह २ (४) में जो सर्व रूनी गई है, बैसी फिसी भी बन्य कानूनमें नहीं देखी जाती। इस भाराके मुताबिक को कानून विमेप परि स्पितियोंकी बस्टिस बनाये गये हैं स्पायी हो बाते हैं। इस तरहकी बाराके कारण युरोपमें सिक्षित भारतीय भी दाखिस नहीं ही सकते। इसके विका को कोग १९ २ के बाद है। फिन्त नड इस बातको समझतो है कि नड़ी सरकारको मारतीय हिर्दोकी परनाह किय बिना रिकेंग केना पहेंगा। सदि १९ ७ के कामूनसे १९ ६ ने पहलेके हकोंकी रसा हो सकती हो तो प्रवासी कानमके विषयमें कहने योग्य अधिक कुछ नहीं बचता। पहलेके इतिहासको देखते हए भी मॉर्स सब्द २ और ६के उपसम्बोंको अंगीकार करते है। चैंकि १९ ७ के कानुसको स्थीकृति मिख मई है इसकिए उस कानुसकी समझमें कानके किए जो भी अदिरिक्त सत्ता टान्सुवाकको मिक्तगी उचित है वह उसे वी चानी चाहिए। किन्तु जन्द्र भे के मताबिद्ध तो चाहे जैसा भारतीय क्यों न हो असे हमेपाके मिए बन्दनमें रहना पड़ेगा अर्चात अन्य उपनिवेद्धीके मकावकेमें मह कावन अधिक सक्त हुना। १९ ७ के कानुनके मुनाबिक बस्थायी अनुमतिपत्र विये का सकते हु। यह ठीक है। भी माँग वाया मी करते हैं कि उस सत्ताका उपयोग जाने-पहचाने व्यक्तियोंको वाक्षिल होते वेतेलें किया जायया । किल्तु इस विषयमें तास्त्रवालकी सरकारसे बास्वासत क्षेत्रा आवरमक है। इस प्रकारके काननका असर भारतमें क्या होगा सो लॉई एकगिनको बत्ताना भावस्यक नहीं है। जब १९ ७ का कागून मजूर किया गया तब भी मॉनेंने यह नहीं सीचा या कि उक्त कानून हमेग्रा कायम रहेगा। इससिए भी मॉर्नेको बाग्रा है कि उपसन्द ४ के निवयमें भोई एसपिन राज्यशासकी सरकारको सन्द्री शरह समझा देंग ।

#### रीका

इसके बावारगर मॉर्ड एलगिकने वनरक स्मर्टमको किया कि यदि राजा-उपरावों आदिको अनुमित्रपत्र दियं जार्थे और विदेशियोंको देश-निकाका देवेंके वच्छमें परिवतन किया जास तो

र बढ़ कोई रक्तिक करा दिने को पत्रहा करा है।

भारत सरकार, निग्नक गण प्रकारे सम्पन्ति यन कोई सम्पामको किने नमे प्रकार स्थान कर्या क्रिया थे हैं।

१ श्लेष स्थानगर "९ (४)" हीना साहिए था ।

tty कानन संबर किया बायेगा। ट्रान्सवाककी धरकारने इसके मुताबिक करना संबर किया और

साँबे एकगिनने कानूनपर अपनी मुहर कमा थी। जपर्युक्त पुस्तकर्मे रामसुन्दरके मुकदमेका पूरा विवरण दिया गया है। मुनिके विविधारके विषयमें बाँब एकतिनने ट्रान्सवालकी सरकारसे स्पष्ट कहा है कि भूमिका निकार नहीं मिक सकता। इसके बावजूद हम भी सम्ब्ट रूपसे इतना ही कह सकते हैं कि यदि मार्याय कीम स्वार्कान्य महीं बनी और मधि उसने मोस्य जातरण किया हो भोड़े ही नर्योंने उसे

जगीनका अधिकार भी मिल बायेगा। [नगरवीचे ] इंडियब औषिनियन ७-३-१९ ८

# ५८ भीत किसमें है?

सभी कह सकते हैं और तमझ सकते हैं कि कानून 'रव करनेका वचन दिया गया और स्वेच्छ्या वंत्रीयन स्वीकार किया गया इसमें तो हमारी बीत है किन्तु इस लेखमें हम हुक पूछरी तरह विचार करता चाहते हैं। विचार करतेपर रोखा बात पहता है कि संघारमें वनसामारल विसे बीत मान केते है वह बीत नहीं वरन बहुत बंधमें बीतकी निधानी भेंगी होती है। कई बार जीतको नियानी होतेके बजाब वह हारकी नियानी भी होती है। हमें ऐसा कहतेमें डोई वितसवीतित नहीं छगती। यदि कीई वादमी चोरी करनेके इरादेसे मिक्से नहीं कोधिय करें और वैसा करतेमें सफन हो जाये दी उसके हिसानसे वह चीच पिनी वायेवी। विचार करें तो यह विवयके रूपमें उत्तकी परावय हुई है और मारे वह निष्मक होना वी उसकी जीव कहतावी। हमने बढ़ मोटा उदाहरण मिया वर्गेकि यह शायद सुरन्त समप्रमें बा सकता है। मनभ्यकी जिल्लामीमें एने सैकड़ों बबसर बाते हैं जिनमें ठीफ प्या है और मनत क्या है इसे बढ़ स्तर्व जातानीते नहीं तमझ पाता। उस तमय इंक्सित परिचाम प्राप्त होनेपर हार मानें कि जीत यह निरियत करना मुस्कित जान पहला है। इसका बर्य यह निक्रमा कि बास्तवर्गे हार-जीतका सम्बन्द परिमामचे नहीं है। किर बर्गक परिधाम प्राप्त कर तेना हमारे हावमें नहीं है। यहि की मनव्य एसा बस्त करता है कि उत्तने मनक-अमुक बात की तो वह बकके उत्पर बैंगी हुई महतीके समान शुद्धा रूक रतकर यह समाता है कि यह बक्र नौ जमने ही धुनाया है। इतकिए मनुष्यका कर्तम्य तो यह हवा कि समयपर प्राप्त रियति और देसम उसके लिए जिनना करने योग्य हो। जनना नह तन-यन-यनमें कर हासे। इसरा अर्थे उनके केले जीत बाता ही है। बीजारको बचा सेता वैधेवा काम नहीं है, बर्पोकि बह बात उसके हाबमें नहीं है किन्तु उसकी बबानके किए मपना सम्प्रम कौसल और परी भारता नपा देशा उत्तरा कर्नध्य है। यदि वह अनुता कर के तो वह जीना भारता चाहा है। उनके बाद बीमार बचना है या नहीं इससे उनकी बीठमें स कोई कमी धाती है, न विद्वा होती है।

पर्दोग्र नमा नेतरे बार बार इम शामासावरे मधर्चका दिवार करेंगे। इस दिना द्विमिनाइन्दे नह सको है कि वरि तथा कार्त नाहीनी कौतियते हो एर हो बाता तो हत उससे सन्तीय मान सकते वे किन्तु तब उसमें हार-बीतकों कोई बात न होती। यदि वह कानून सहज ही रह हो गया हाता तो स्पष्ट है कि उससे हमारे नामका बैका न पिटता। बाब भारतीयोंकी बीतकी गूँब सारी दुनियामें पैसी बूँब रही है, वैसी न गूँबती। बस्तुरिवति भाग यह बताती है कि भारतीयोंकी जीत कानून गरम किय जानकी माणामें नहीं किन्तु उसे सरम करनके किए जो कुछ किया गया उसमें है। यि नामून सरम न होता तो भी भारतीयोंकी क्षिमतके गीत भर-भर गाम बाते। हम एसे बहुत-से बुध्यान्तींका स्मरण कर सकते हैं। इस समय मुझे एक प्रक्यात कृष्टान्त बाद मा रहा है। स्पाटिक मुट्ठी-मर क्षोग वर्मापीकीका चारना चोहरूर खड़ हो गये और अबतक उनमें से एक भी बादमी जीवित यहा तवतक उन्होंन समुका धामना किया। सन्तमें यह शास्ता समुखोंके कब्जेमें असा गया। किन्तु दुनिया मान भी जानती है कि जीत तो स्पार्टके बहादुरोंकी ही हुई और भागतक मुरोपमें कोई भी मनुष्य जब जबरेस्त बहारुरी करना है वब कहा जाता है कि उसक स्पार्टनों-वैसी बहाइरी दिखा"। इनिहर, बिदना करन योग्य वा उदना भारतीयोंन किया ऐसा ही नहीं कहा था सकता दिन्तु मारतीय शीमन बहुत किया बड़ा प्रयास किया और उस इरतक परिचाम कुछ भी हजा हो हम उसे उसकी जीत ही मानते हैं। यह समझ सेना चाहिए कि इस शिक्कालके अनुसार भारतीयोंकी सदा ही कहते रहना है क्योंकि सभी बहुत-से उद्देश्य प्राप्त करने हु। बागीनें सेनी है माहियोंमें स्वतन्त्रतापूर्वक यात्रा करनी है। यह सब करतक निम् इमने आजनक वैसी को मध की बैसी हमया करनी पढ़गी इमिनए यह सहज ही समग्रा जा तकता है कि करम-कदमपर हमाधै जीत ही है। कदम-कदमपर जीतके किए हम कदम-कदमपर जो करना है सो करते जाना चाहिए । जो मनुष्य जीनको इस तरह देवता है बहुकमी कुरुत जामया। वह तभी मूल नहीं कर खल्ला और वह प्राप्य कलती परवाह नहीं करता नपाकि उसका बोल बढु व्यक्ति अपने ऊपर नहीं उठाता। बोल उपानेबाना तो केवन इस जनतका मिरन्तहार ही है बादी सकती हैं मैं कर्ती हैं " सोचना दो बहान है यह दो

[गुजरातीते]

इंडियन मोदिनियन ७-३-१९ ८

गत्यका भार ग्या स्थान सीचि मानन जैसी बाद हुई।

भ भेरियन तम क निर्माण उपमा (१० ११३) एमके पुर तमा पर ही मंभीनी वारा बर्गाभीना वर हम्म रेण बर्गुल के स्वाप्त की कि व्यवस्त कि निर्माण के स्वाप्त की स्वाप्त की "बारा परी बीम रेख (बराभा) के ।" १-१ मुँ कर हूँ कर-क व्यवसा उदावी कर क्षेत्र सम्ब कर (बायम मह्यावकी)-वर्गात, की वर्गाव बीव वक्षा हुना पुता वर बच्चा के कि वर्गात में से बीव स्ता हूँ।

# ५९ 'पसिव रेजिस्टेन्स' इत्यावि शम्बोंका गुम्रराती अय

हमें निराध होकर कहना पड़वा है कि हमने कविषय बंधेशी सम्बंकि समानार्यंक युजरावी सन्तरि विषयमे वा पूरस्कार पोषित किया वा उसके मुताबिक कोर्गोने वो यन्त्र मने हैं उनमें क्यारातर कामके नहीं हैं। क्षेत्रक चार ही व्यक्तियोंने एसे सब्द मेने हैं। इससे ऐसा नहीं बात पहला कि हमारा पाठक वर्ष बंडियन मौपिनियन की भावामें सबना गुजराती मावामें बहुत विकासनी केता है। एक सरवन विवाद है कि पैतिव रेजिस्टेम्स का सन्वान प्रत्यपाय हो सकता है। उसपर टिप्पणी करते हुए केवक कहता है कि जो होता है उसे होने देना और उसका ययासन्मन इस्राय करना प्रत्युपाय है। यह सन्दे बीर यह टिप्पनी दोनों ही नेकाम हैं। 'प्रत्युपाय' वर्षात् वसूकं वस्तुके विदश्च उपाय । तव अच्छेके मुकाबकेमें बुरा उपाय भी 'प्ररमुपाय' हुआ और सरीरक्स द्वारा किया गया जपास सी प्रत्युपास हुना। पैसिव रैक्स्टेन्स का वर्ष है, बुराईको कर करनके किए बान्तरिक उपाद काममें सामा और सरीर-बस्का उपयोग म करना। फिर को टिप्पणी उन्होंने दी है, उससे नासमझी प्रकट होती है। पैसिन रेजिस्टर को कुछ होता है उस बची नहीं होने देगा अवदि जो रूप मी बुध होगा परके मकाबकेमें वह हमेचा अपन मनोबक्का सपयोग करता रहेगा। इसरा सन्त कस्टाधीन प्रतिवर्तन प्राप्त हजा है। इसमें प्रति बन्द फानिक है और विरोधी है। इससे मानाका सकान प्रकट होता है। 'करटाचीन बर्तन' में पैसिव रेजिस्टेम्स'का कुछ साभाग मिकता है, किन्तु यह धम्म बढ़ा है और पूर्ण कर्म प्रकट महीं करता। तीराण तस्य दृढ़ प्रतिपक्ष भेजा है। जिस तरक्ष प्रस्तुगार' उपदक्त नहीं हो सकता ससी तरक्ष सह सक्य भी वह कर्म प्रकट करनेसे समर्थ नहीं हो सकता किस वर्षमें हम पैसिव रैजिस्टेन्सका उपमोग करते हैं। इन्हीं सन्वननं सिविस हिस ओबिबिएम्स' के किए भी सन्द मेंबा है। यह उठावनीमें मेंबा नया बान पड़ता है। उन्होंने 'सरपानावर' सन्य दिया है। यह दो निरोनी अर्थ हुना। इसका अर्थ हुना सरवका अनावर अवांत सरपक गुकाबकेमें खड़ा होता। सिविक विस्थोविविष्मा दो असरपका जनावर है बीर जब वह बनावर सत्प-रौषिसे हो तो सिनिक कहा जायगा। उसम भी पैसिन का वर्ष समाना हुना है। इसिंध्य फिल्हाक वो एक ही चलका प्रयोग किया जा सकता है और बह है 'सत्पादड'। यह सन्य जिन्होंने नेवा है वे जपना शाम प्रकट नहीं करना बाहते। उन्हें इनामकी मी इच्छा नहीं है। इसका वर्ष यह नहीं है कि वे पुरस्कारका कनावर करना बाहते हैं किन्तू किसी कपमें इस पत्रके साथ सम्बन्धित होनेके कारण ने इस परस्कारका काम नहीं प्रधाना चाहते।

हमेंने करर भी नार्णभाग भी नह हेतुपूर्वक की है। निवहोंने पुरस्कारके मिए ये सब्द मेंने हैं योग्य नह या कि समूर्ण विचार करके ने स्वयोंका स्वित्त करें समस्ते। दीहत रिवहरोज्यों का करें समस्त्रा भी नार्यक्षक था। नर्यों नरके शहे भी सक्द दे सार्कोंसे करनी भागाका नरमान होता है भीर करना नमासर होता है। सम्बिए ऐसा करना और

र देखिए क्या ७ एक ४५९ १. वह व्यक्ति की सम्बन्धक पांची में । क्योंने छरान्य स्था छराना गा, विशे वहक कर पांचीकोने छनान्य वर दिशा गा । देखिर वृद्धिका व्यक्तिकाले स्वयान्यका बृद्धिवास, अनाम १९ ।

बहु भी वैशिव रेबिसनेसा की संस्था कर्न देनेके सिकसिकेमें एक वर्ष्ट्रिय संस्थावह के संवपका ही व्यक्त हुआ। यह किस प्रकार सहत किया का सकता है? हमें जासा है कि इसके बाद ये तीनों प्रतिक्यों और तुसरे पाठक विशय पत्र करने साहसके अन्य काम करके प्रतिकां प्राप्त करेंसे और उन कामीकी भी प्रतिकां बागमें

[गृथरातीसे]

इंडियन मौपिनियन ७-३-१९ ८

# ६० बोहानिसयगको चिटठी

#### मीपन

अनुपतिषत कार्याक्यको वड़ी-सरकी घुरध्य नहीं है और सब बिना मानाकानीरे वर्धों अँदुक्तियोंकी छाप दे रहे हा यह सक्या भार हवारफ क्यर पहुँच यह है। इसकिए सब सासा की जा सकती है कि बोड़े ही समयमें सब पुष्ट हो जायगा।

पठान सब पंत्रीयन करान करो है। बाबे कर सकते हैं तो पहले बिनये ही एसा कर सकते थे। फिर मी उन्होंने सब भी समझवारीसे काम लिया है इसस्पि उनका असिनन्दन करना चाहिए।

### विशायवधे कुछ पत्र

पूरे समझीतेर सन्तरमें प्रशासित होतक बाद बीलम बाफिका ब्रिटिय मारगीम समितिक नाम बड़ी सब्दामें पत्र और सार बाये हैं। इनमें स दूछ भी रिकने हमें मने हैं। उनमें उद्दर्ख केने योग्य है वे यहाँ विये जा रहे हैं।

सर कार्स कुछ फिक्टो है कि जो तार बाय है उनसे मुझे प्रसमता हुई है। मारतीय समावने जो साहस बीर संबंध किलाया वह प्रथसके मोम्प है। इस कासक इतिहासमें एस

विरक्षे ही उदाहरथ गिमते हैं।

ही बॉनटन जो किसी समय प्रशासन स्वामाणीय में किसते हैं कि एमा मुस्टर परिसास निरम्भनका मुख्य कारण यह है कि आरडीय समावन बुक्ता और नमनासे जनक बाधारों

१ तर वर्ला मून (१८११-१९२ ) बीरिस्ताह कार्तिस-सिंव (१८८९), कारमें नर्नर (१८९०-१९ ४) निष्य गिनामाह केपिलर यार्नर जो (१८८५-९१), समाप्त कम समाप्तीन बीटिस सम्बन्धिः समेद पुतारिक केपदः।

३. रीजा हेसी बॉर्नेस, ती एत वर्ज (१८३२-१६१३); पंजम तरहार प्रवान शिमा (१८६४-०६)-मात तरहारे बार्वपार विशेशनीवर (१८०६-०) - मात त्मानी वर्ष पुलावीड केसर, हेसर साम स रक्ते हुए भी काम किया और इंडियन मीपिनियन'ने प्रसादकारी किन्तु संयत इंनसे केस किस्ते। म उन्हें बहुत क्याई देता हूँ।

सर रोगर सेवाहबने ' वो केसकताके प्रकार समावारपत 'इंस्सिकरोन' के साधिक है, निम्निकितित तार किया 'बहुत बभाइयाँ देता हूँ क्योंकि समझीता भारतीय कीसका सम्मान समुग्ग एककर हुना है।

सम्बन भारतीय समितिके रोकेटरी भी एम आकर सभी स्थिते हैं '

बार बीर बायके धारियोंने ट्रायसाकरों वो काम किया है उसके किए करनाकी मार्त्यीय समिति आपका बहुत अभिनयन करती है। देशी मार्क्योंके किए को अमुस्य काम बार करते बाये हैं बीर ट्रान्यसाकरों कानूनते किया सार्व्याक्ष की हो ते देशे मार्क्योंक करता कभी नहीं कुछ एकती। बाय बीर आपके धारियोंने को अनुस्य की देशे मार्क्योंक करता कभी नहीं कुछ एकती। बाय बीर आपके धारियोंने को अनुस्य धाहुत दिखाना है को इस सहत किया है जीर बेक बावर को जन्म आवर्ष स्वाधित किया है, बहु बहुत बचान करने थेए हैं। बावरे यह बचा दिया है कि बाई आपको करने परवार के सार्व्या है कि बाई भारतीय धाराकरें धारतीय है। परवार के सार्व्या हुई के हो भारतीय धाराकरें धारतीय की सार्व्या हुई के हो भारतीय सार्व्या हुई के हो भारतीय सार्व्या हुई के हो भारतीय सार्व्या प्रवार करने प्रवार के सार्व्या है। धारिविको यह धारता बाय बचने धाद करने उत्तर सार्व्या सार्व्या प्रवार के परवार के सार्व्या हमानका सार्व्या सार्व्या भारतीय भारतीय सार्व्या सार्व्या भारतीय भारतीय

### दान्तकक भावेताक्षीको तूचना

मेंने भूगा है कि जारतके सक्ष्मवेंचे कुछ मास्त्रीय ट्राण्यवासमें पड़त क्षेत्रये प्रवेश करनेका प्रकल कर रहे हैं। ब्यावादर एवं ही स्मेगील कारण हैं कहीने तक मास्त्रीय समान्त्रीय स्थानकों कुछ कार के हैं। स्थावादर एवं ही स्मेगील कारण है कि सुने में हि हि स्थावाद पड़िकारी पड़िकारी साम्प्रेत स्थावाद पड़िकारी कार्य कारण है कि बीचमें पड़कर बहुनिक्ही हस केरी ड्रम्पनाटके साम ट्राय्यवादनों मानेका प्रयक्त होता है। वहीं स्मेगील प्रमान विभाग स्थावादनों साम्प्रेत पड़िकारी साम्प्रेत साम्प

#### पुक्त चमाचार

मुझे धमाचार मिला है कि कियूँ पंत्रीयन पत्र मिल चुका है जहूँ तुरुष्ट परकारा मिलेगा। तब उद्य प्रकारणे स्मित्त्राचेत्रे इद्य बारेमें बरती करती वाशिए। प्रीयन हुना ही ता न हुना हो पहुंचे तीन महीनेत्रे किए परवारों धमीको मिल धकें ऐसी कोशिस की जा पहुँ है। बीचक धमाचार नवाको बार देनेकी बाधा है।

[पूजरातीसे] इंडियन कोपिनियन ७—१—१९ ८

१ देखिर केच्य ६, एक १६१ । २, व्यापन कनुसासकः योगीनीकी वीकिकारमाना।

# ६१ मेरा जेलका अनुभव [१]'

यचिए स तथा अन्य आराजीय केवल बोड़े ही दिनों सत्यके किए थेकमें एहे तथापि वहीं को अनुमत सिका वह दूसरिक किए उपयोगी ही सकता है ऐसा सोफलर तथा कई स्वातिंग ऐसी मौन हुई है इसकिए उसे आई देशा बाहुया हैं। येककी मामस्यक माराजीय समाजको बसी बहुत-से अविकार पाने स्वय हैं यह भी मेरी बारणा हैं। इसकिए सब कोस सेमें मुजन-से अविकार पाने स्वय हैं। यह भी मेरी बारणा हैं। इसकिए सब कोस सेमें मुजन-से अविकार पाने स्वय हैं। यह मा स्वयं वाहन में कोई मी करत मही होता है। यह समाज मतसे पुता करना कर लेते हैं। इसकिए यह विवाह से एस हो है हि हर बहुती हो हन्ति का जानकारी प्रारंत कर सेने से समाज ही हिंगा है।

सारीस १ बनवरीके बोरहरको यो बार पिरस्तारिके हमसे ही पुक्तपर श्रेस बानका सबसर सामा। मुझे तमा मेरे सामियाँकी सबा निकाने पहले पिटोरियाओं दार सांगर मा। उससे यह सबर पी कि बहुँ पकड़े गत मायापीयोंको समा कानून स्वीकार न करतके कारब तीत-शीत सासका कठोर कारावात दिया गया है और बसके साम बुर्माना भी किया या है। जुर्माना न देगेपर और भी तीन मासकी समाजी बात थी। यह जानकर में स्वय स्था है। जुर्माना की राम सीमिए येन मीबस्ट्रेटसे विकस्य-विकास साम है होर सुर्मान हो उठा सा और इसीमिए येन मीबस्ट्रेटसे विकस्य-विकास साम देगेसो कहा

हुन सबकी सी मानकी नासी कैंगड़ी स्वा से यहै। मेरे साथी में सर्वभी भी क नायह, सी एम मिन्से कहवा ईटल भीर कीजीएन। मिल्य यो सन्दर्ग निर्मित्त है। स्वा होत्स्य बार में-बार मिनटके निष् मून बदानटक पीक्रकी हरामात्त्रमें रचा पया। हसके बाद मून बुपपाय एक गाड़ीमें से बाया गया। उस समय मेरे मनमें बनेक दिवार कठ। क्या मून क्यिया सक्य बनहमें स्वाक्त राजनीतिक कैंगी माना जायगा क्या मून हुस्पीत सक्य बन देने बपया मून बोहानिक्यकर बनाय किसी हुस्पी बगह के बावेंग — ऐसे विकार कठ रहे थे। मेरे साथ वो मुख्यर वा बहु सम्म मीय रहा था। मेंने उससे कहा मार्क मोरनेसी कोई बात नहीं है वर्षीकि नसे कैन्द्रसानेमें के बाना हानाय कर्जव्य है।

### *फेर लागा*

मेरी शारी बहानाएँ निर्पंक थी यह पूर्ण्य मानम हो गया। मुझे भी बहां गर्डुं थाना गया जहां अन्य कैरियोंनो भन्ना था रहा था। थोड़ी ही देरसे दूधरे शायी भी आ सदे। हम वह मिल पर। यहने ता हम सबका बनन किया गया फिर मध्ये अपूक्तियोंनी साल मी गर्ने किर मदक कर उठावारा गर्य और उसके बाद हमें यक्कि पोमाक दी गई। पीमान में मानी पत्रमा बड़ी बढ़ीके करार पहुंगा मानसाल कुता (नित्ने अपनीमें सम्पर बहुने है) दोरों और मोने दिये गये। हमारे पूरान वन्ताके लिए एक-एक क्लाम वैश्री

र पर तथा का मण्यक देव केन्न "भी धोरी द्वारा मेलिन" करने इंडियम मोपिनियसमें महासंस्त्र इस ने । हेरिनर यह देश रेपर मोर १५१ मो

<sup>.</sup> ३. देवेर "बोदानितर्गदा सुद्दवा" ए**ड** ३६३७ ।

हरएकको थै। यह बौर वे उसमें रख दिये गये। इसके बाद अपनी-अपनी कोठरियोंने पहुँचानेके पहुँक हरएकको ८ औस रोटीका दुकड़ा दिया गया। फिर हमें बतनियाँकी चेकमें के गये।

### वतनी भीर भारतीय यक !

नहीं हमारे कपहोंपर एम छाप छमाई सर्पांत् हमें बाकायदा नदिवों [वादियों]की स्थिमी एक दिया गया। हम घन अनेक ब्रमुक्तिपाएँ सेकनते किए देवार ने। कियु हमने यह नहीं छोता को कियु हमने यह नहीं छोता के एक यह तो प्रमाण छन्ता है, कियु देठ वादियोंके छान का प्रमाण छन्ता है, कियु देठ वादियोंके छान एका याने यह हमें बहुनीय कान पढ़ा। यह हाकर हमने छोना कि सत्यावहका संघर्ष तिनक भी गिरवकरी सबना नहामिक नहीं है। बुनी कानून मार्योगिका एकरन नियाल बना देनेवाका है इससे मह और भी स्थाय ही

िर भी हमारा बर्गनियोरि शाब रहा भाग बहुत हर एक सन्तोपमय शिख हुना। उनकी हाका उनका स्वयहार और उनका स्वयाद स्वतानेका बच्छा स्वराद सिता। हुए सै तर देशपर उनके शाब रही बानमें दोहीम शमाना कर नको शिक मही कमा। किर सिता स्वराद सिता है है हिसाय सिता है के सही कमा। किर मही की हिसाय किरोपींत सभी हुई बर्गनियोंकी कोजरियों थी। उनमें और बाहरके मैदानमें के शोरपुर मामाम करते था। हम कोम शादी स्वराद के सै में इसीव्य हुनारा स्वान कमा था। तही तो हम शोरीकी उन्होंके शाव रहा था। सकत या। सकत या। प्रकार सामा मिरी हम शोरीकी उन्होंके शाव रहा था। सकत या। सकत या। सकत स्वान कमा बात है।

पार कार्य कहा रहा। बाता है। यह बात व्यक्तिकों है मा नहीं इस मन्त्र रख वें ता भी यह बोबिमसे मरी हुई है इत्ता कहान प्रकृत है। बत्ती ज्यासातर बसभी होते हैं। बीर किर उनमा भी बेठ बाने साठे बत्तियोंका क्या पूक्ता। वे बस्तरती बीर वहें गाने होते हैं तथा उनका रहन-सहन कम्ममा बानवरीया-या होता है। एक-एक कोठरीम प्यास्त-साठ कर स्मित्त रख दिये बाते है। वे कसी-क्रमी उन कोठरियांम करन करने बीर वीच-वीचमें कह पहले हैं। ऐसे स्थान है बोर मार्ग्सिकी क्या हाकर होती होगी। सा पारक महामीचे सनस एकरे हैं।

भस्य भारतीय कैंद्री

सारी जबमें हम सोगोंके बठिरिस्त मुस्किबंधे ही तीन बार भारतीय कैसी में। उन्हें बठियोंके साब बना होना पहला बा। हरना हमते ब्यादा बा। किर मी मेंने देखा कि वे सहस मनते रहते व बीर बाहरते यहाँ उनकी सेहत बिका बिका यो । छन्होंने वहें बेकरकी हपा प्राप्त कर की बी। बठिनयोंके मुकाबिकंगे काम करते में वे अधिक देख बीर होसियार वे हासिए जब्दें बेकके सीयर ही अच्छा काम सीय दिया गया बा। बनति वे अच्छार और करसोंपर निवस्ती उपार्थ हो हो से काम करते के वो उनिक भी गायबार अवबा मीचे बही न बान पढ़ें। वे हमारे भी बड़े अबदार कर गये के।

#### रहनेकी चगह

इसे एक कोर्ट्स दी गई। उसमें तेरह स्मिलामीको रक्तने लागक क्षमक से थी। उस कोठरीयर 'काके कर्मवार कैसी' किला हुआ था। वर्गात उसमें ज्यावादर बीवानी-समामालना काके कोर्योको रखा जाता ना। उस कोटरीमें हुवा और उनाकेक किए दो छोटी-छोटी जिङ्गीकर्ता थीं। उनमें मत्रबुत सर्पि मणे हुए थे। इसमिए बिडती हवा बाती थी बहु इस कोसीके हिमाबस काफी नहीं थी। उस काठरीकी बीबारें टीनके पतरों भी थी। उनमें तीन अगद बाप बाब देव स्थासवाल कीवक सरोसे वे जिनमें बेकर किए केमेंसे पह देन सकता बा कि कैनी भीतर भ्या कर रहे हैं? हमारी कान्यीक पास हो को कोठरी थी उसमें बतनी कैसी थे। उनके पानकी कोन्योंमें पवाह कोन देव या थ जिनमें बतनी चीनी बीट केस बीर थे। या मान बामें इसिंग्स उन्हें बेकमें रहा प्या था।

[गुजरावीय]

इंडियन मौरितियन ७-३-१९ ८

# ६२ स्वर्गीय डॉक्टर पोप

टाइप्प में प्रकाशित हवाँगि बाँगिर जी मू पीरकी जीवती हम सम्यत्र वे रहे है। व उन पर नांग-आर्रियोमें स न यो साम मी पवास वर्ष पूंचकी परम्पारकों केवर साम वहुं थे। उनकी दिश्या सौर पाणियकों कम हिनी भी बाह्य मामकी सामस्यान सहस्यान मही है। उनकी दिश्या सौर पाणियकों कम हिनी भी बाह्य मामकी पर्याप्तरान मही है। उनकी दिश्या ही ऐसा स्माप्तर ह निजम उनका नाम सवैच पूढ़ा रहेगा। समायक सोगीय देगिन पीरकी अराश स्विक पद्मा गहनक हिन्म पह अपीतिपृत्र है। वह उमीति उन्ह गात्र और स्माप्त्रम मामकी शिर्मायत विच पह प्रतिपृत्र है। वह उमीति उन्ह गात्र और स्माप्त्रम मामकी शिर्मायत विच हिन्म संप्राप्त उम्र महान् स्वर्गीय वाद्य हुए जात एक सा सभी हान ही में सिम्मृतिय वहा दिया पद्मा है और नाहिय सामार्थनात रर्धन तथा सभी हान ही में सिम्मृतिय वहा दिया पद्मा है और नाहिय सामार्थनात रर्धन तथा सभी हान ही स्वर्गीय साम साम्य प्रतिप्त स्वर्गीय हिना है हुए, उनक प्रति नात्रनावितिय स्वर्गी हिना है हुए, उनक प्रति नात्रनावितिय स्वर्गीय स्वर्गीय हिना है हुए, उनक प्रति नात्रनावितिय स्वर्गीय है सार्थ दिना है।

[मदेतीसे]

इंडियन ओपिनियन १४-१-१९ ८

र और समा पोर (१८२०-१९ ८) दिना सराजे विरामी वर्णको १८२ ०८६ वीलाई बुक्त विष्ठ में त्रोत तर तेमके समागर, १८८८-१६३ त्रीत समा सम्मी दुव दुश्योंक केवर त्या बुरस् वीर निरम्मणसेर सनुगार।

### ६३ स्थर्गीय सर रुपेस ग्रिफिन

सर केरेस हेनरी विकास मृत्युधे बांक-माठीम संस्तर है एवं बहुत हूं। दिकसम क्यांतर उठ गया। सर केरेक एक चित्र-गढ़ प्रक्रमकों ने। उन्होंने प्रवन्तकारों एक कार्य सर्वे तक किया ना। वे एक विधान पुस्त ने बार सार्ववातिक पनती स्वत्या और स्तुर्योग करनारे वह ने। उन्होंने भारतों करना नाता की नहीं तोड़ा और पूर्व मारत संबे कार्या करनारे वह ने। उन्होंने भारतों करना नाता की नाता केरी पर मामकों के सम्बन्धी है सिपउंचे माठीय मामकों के सम्बन्धी ने प्राप्त करनारे सार्वा करते थे। वो थिए समझ कोई एकनिन्दी सिप क्यां का उन्होंने आपती संबंधी हिकसारी केरा माठीय में बाता करने माठीय माठीय संबंधी हिकसारी केरा माठीय नाता करने माठीय स्वाप्त केरा के स्वाप्त करने स्वाप्त माठीय स्वाप्त केरा केरा करने स्वाप्त क

[अप्रेगीसे]

इंडियन बौरिनियन १४-३-१९ ८

# ६४ एस्टकोर्टके परवाने

एरटबोर्टडी बगील धमसन बीर बानने बीय है। बगाबवर्ड निर्मयको हुम पूढ़ेश काटमा मानते हैं। बहु दय उरहरू होता है कि हुए सीते ही यूँ और यह जबर न पड़े कि होई काट पगा है। भीने-बुद्ध मुख्य देकर मार्थीयोंको मुखानकी कीरिय को बुद्धे यदि ऐसा हुआ तो बगावटी निर्मयको मार्थीय समावते किए हानिकारक मानता बाहिए। किन्तु बगयर ऐसा है कि यहाँ निर्मय बागलारी हो सकता है। बगावटन को मुहक्त सी है इस बीच मार्थीय समावको उनित है कि तसका बाम उन्नते हुए वह बगना स्थान सारी रहे। मिर ऐसा किमा मया तो मुहक्यका मिलना ठीक माना का सकता है। कर्मन मीनने

र मार्च र मोर ६ १९ ८ की राजानों क्यांत्रिक विद्यासी बैंक हो। काने सामाण मान्यार्थिक निर्मांत्र किया गोप कार्यार्थित विद्या विद्या विद्या विद्या किया सामाण मान्यार्थित निर्मांत्र किया गोप कार्यार्थित निर्मांत्र किया गोप किया निर्मांत्र किया क्यांत्र के सामाण मान्यार्थित निर्मांत्र किया क्यांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया किया निर्मांत्र किया किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया किया निर्मांत्र किया किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया निर्मांत्र किया किया निर्मांत्र किया निर



# ६५ मेरा झेलका अनुभव [२]

हम सबके विनमें चमने फिरतेके किए एक कोटा-सा वाँगन वा विसके चारों बोर दीवार थी। भौपन इतना कोटा था कि उसमें दिनको बक्तना-फिरना कठिन होता बा। नियम वा कि उस महादेके कैंदी बिता इजाजत बाहर नहीं वा सकते। नहाने और पाकाना जानेकी सुविका भी इसी बहातेमें की गई की। नहानके किए पत्करक दो बड़े हीज के और बरसात पैसे नहानेके लिए दो फुड़ारेबार नक थं। पालानेके सिए एक बालटी और पैशावके किए दो वासटियाँ वाँ। सर्गे ववाकर एकात्तमें महाने-बोने खबवा धीवकी सुविवा मही थी। जेसकी नियमावडीमें भी यह बात वो कि कैदियोंके किए एकान्तमें सौचकी व्यवस्था नहीं होती चाहिए। इसकिए कई बार कैंदियोंकी बो-दो तील-तीलकी कतारमें बैठकर सीच करना पहला था। महानेशी भी यही इास्त थी। पेशावकी बालटी भी करेमें बी। यह सब सक-सुरूमें बटपटा कगता है। किसी-किसीको तो इसमें बड़ी ही तकलीफ होती है। फिर भी गहराईसे सोचनपर समक्षा जा सकता है कि जेवलानेसे ऐसी बार्ते एकान्त्रसें सम्मन नहीं हैं। और सार्ववनिक स्पर्ध इन्हें करनेमें कोई साथ बुराई नहीं है। इसमिए बीरज़के साथ ऐसी जारत बास केनी बाहिए भीर इस प्रकारकी नेपर्वगीसे चनराना ना परेसान नही हीना चाहिए।

कोठरीमें सोनेके किए सकड़ीके तीन हंची पायाँगर तको वर्ण हुए थे। प्रस्तेकके पास वी कम्बक छोटा-सा तकिया और सोनेके किए विकाने बायक गारियलकी बटाई -- में बीवें वीं। एक-बाम बार तीन कम्बल मिल सकते में सगर के सिर्फ मेहरवानीके तौरपर। कई कीय ऐसी प्रस्त धम्यारे बबराते बीच पड़ते थे। सामान्यस्मरे बिल्हें मुकायम विजीपेपर सोनकी बावत होती है उन्हें ऐसी कठोर बम्बापर सोना मुस्टिक कगता है। वैबक-साश्यके नियमके बतुसार कठोर सम्मा अविक वन्त्री मानी वाठी है। इसकिए यदि हम वरोंमें भी सक्त विस्तरको काममें लानेका चयन अपनार्ये तो चेककी सम्यासे कष्ट म हो। कोठरीमें हमेसा एक बाकटी पानी पहला था और पतुर्ने पेकावके किए एक और वाकटी बडडेमें रखी जाती थी। नर्नोंकि रातको कोई भी कैंदी कोठरीसे बाहर नहीं जा सकता। हर बादमीको बावस्पकतानुसार नोहा सावत एक सती बेंगीका बीर सकडीका चम्मच भी दिया चाता चा।

# सफाई

भेक्कारीमें रबी भारीबाकी स्वच्छता बहुत ही बच्छी कही था सकती है। कोठरीका फर्स हमेसा जन्तुतासक पानीसे बीमा बाता वा। उसके किनारै-किनारै चुनेसे दिय सी वादी थी। इससे कोठरी सदा मई-सी बनी खडती थी। गसक्साने और पासाने भी सदा साथन और जन्तनासक पानीसे साफ रखे बाते है। मझे स्वयं सफाईका सौक है में ऐसा मानता है। इसकिए यह संवर्षके भन्तिम दिनोंमें हुमारे बहुत लीम का यथे तह मैं खुद ही जनुनायक पानीचे पालाना साठ करने छया। पालाना उठानेके किए सदा तो बचे हुछ चीनी ठैदी बाते में। सरके बाद दिनमें सजादें बचने हामों ही करनी पढ़ती थी। सोनेके तको सदा पानी और बाक्से एककर दोने बाते थे। बचुनिवाकी बात केदक दतनी ही थी कि तकिये और कम्बनोंकी सैकडों कैंबियोंमें बार-बार बन्त-बदल हो वालेकी सम्भावता थी।

कम्बर्जोंको समित हुमेसा बूपमें फैलाया बाता बाहिए, किन्तु इस नियमका क्यांबित् ही पाठन होता था। बेकका बहाता निरस को बार साफ फिया बाता था।

## कुछ निधम

बेबके कुछ नियम सबके बानने योध्य हैं। सीवको ५॥ वने कैरियोंको बन्य कर दिया बाता है। एकके ८ वने तक वे कोडरीमें एक सकते हैं और बातबीत कर सकते हैं। ८ बबनेके बाद सबके भिए सो बाना मनिवार्य होता है। तबीर्य नींद न नाम दो भी केने खता बाहिए। ८ वनेके बाद बीब-बीबमें बातबीत करना बबक नियमका उसर्यवन माना जाता है। बतनी कैंबी इस नियमका ठीक-ठीक पासन नहीं करते इसकिए पहरेदार रातको उन्हें पुप रबनके मिए ठुमा-ठुमा" कहकर दीवारोंपर काठी ठॉक्ते हैं। कैदियाको बीड़ी पीनेकी चक्त रेखनके मिए दुर्मान्तिक बहुकर प्रशासन को अन्त है। कार्यामान वाहा प्राप्त करते हैं। के मिन में मिन वहीं सर्वकार्य करता है। किर मी में देखता मा कि कैसे बोहों के तियमका मुख्य उन्हर्णन किया करते थे। सदेरे था। वहें देखता मा कि कैसे बोहों के तियमका मुख्य उन्हर्णन किया करते थे। सदेरे था। वहें वक्तों है। उम स्वयं हूर कैसेको उठकर मूँक्तुम को कास्ता नाहिए तथा सपता दिन्तर समेट सेना चाहिए। सदेश के कोठरीका दरवादा कोला जाता है। उस समय हुए कैसेको जाता है। उस समय हुए कैसेको जाता है। उस समय हुए कैसेको जाता माहिए। उनकामा आकर हर कैरीको गिनदा है। इसी दुएह हर कैदीको कोल्प बन्द किये बादे समय बपने विस्तरके पास बड़ा पहुता चाहिए। कैंदबातकी चीवके सिवा और कोई चीव कैंदीके पास महीं हर हैरीने चाहिए। पानरिकी इजावतरे निया कराईकी कोइकर हुए मीर नहीं रखा था परता। हर हैरीके हुनेपर बटनके खहारे टेंकी हुई एक बैंकी होती है। उसमें कैसी करना टिकट रखता है। इस टिकटपर उसका मन्दर, समा नाम बादि वर्ष पहला है। सामारिकस तिनको कोन्पैमें पहना मना है। एपरिश्रम मजाबाका कैये तो कामपर बाता है श्मीकर पह हो नहीं मक्ता। साथी धजाबाबा कैये भी कोठपैमें नहीं यह सकता। उसे जीवनमें पहना वाहिए। हमारी मुनिवाके विवारसं गवर्गरने एक मेव और दो वेंचें रन देनेकी इजावत दे

वाहिए। हमारी मुनिवार्श विवारण गरूरान एक मन बार दा वन दल बनका इनावण व वी वी जीर म बहुत उपयोगी थिस हुई। मिर धना दो महीनचे ल्यावा की हुई हो तो नियम है कि वह कैंदी जपने बाक और मुँछ करना दे। मारतीयोगर यह नियम एक्टीम लागू नहीं दिया जाता था। महि कोई एक्टम करे तो मूँछ रहे वे जाती है। इस बारे मुँग मनवार नहानन हुना। में ल्याव जाता वा कि कैरियोर्थ वाल कार्ट बारे हैं। बौर यह मी जानता वा कि बाल और मूँछ करवा बाकनका नियम कैरियोर्थ आध्यामके लवालम है न कि उनकी ठौड़ीनके लवाकसे मूँछ करवा बाकनका नियम कैरियोर्थ आध्यामके लवालम है न कि उनकी ठौड़ीनके लवाकसे में में तुर देश नियमको बहुत मादरफ प्रमादता है। कैरियोर्थ संस्थादि हानकी बड़ी सम्मावनता होती है। यिर मर्मी हो तो वाल बमहरीम हो जाते हैं। विश्विक्त मारान मही मिलता इमित्र मूँछता पत्रा पत्रा मुमिल हो। बाते गम्माक तो होगा नहीं है स्ववृद्धिता स्वार क्रियानके प्रारंत बनुनव करता था। इमित्र हैं देश प्रेमी में हैं स्वीपत्र स्वार्थ मुँछ की स्वार्थ हरास कैरानके प्रारंत बनुनव करता था। इमित्र हैं है प्रेमी कहा भी वालन बात बटवानकी मीग ही। उनने वहा गवर्निय हर सनाहरि है । मने कहा भी वालन

र द्वार पणका वर्षे देशसीय परी ।

प्याप्त प्रभाव अवस्था नहीं करना बाहते परन्तु में बाने वाह और मुँचे सुधीये करवामा पाहता हूँ। उसने मार्च अवस्था नहीं करना बाहते परन्तु में बाने वाह और मुँचे सुधीये करवामा पाहता हूँ। उसने मार्च अवस्था मार्च को मार्च को मार्च के मा सवाल है कि इसके निषक भाराम और सुनिता हुई। इसके कारन कैंदी अच्छे दिखते थे। वेकमें उत्तरेसे काम मेनेकी मुमानियत है। केवल कैवीका ही इस्तेमाछ करने वैते हैं।

### निरीश्चय

कैरियोंके निरोधनके किए वब विभिन्न समिकारी बाते हैं इब एवं कैरियोंको एक कतारमें बड़ा होना पहला है। उन्हें समिकारीके सानेपर टोनी उठारकर एकाम करना सालसक है। उन्हों कैरियोंको टोनी अंग्रेजो बंगड़ी होनेंग्रे उएके एकारनेंग्रे कोई बाचा नहीं थी। बौर उदारनेका गियम था। इतना ही नहीं नह मुनासिन मी ना। किसी समिकारीके सानेपर इस उदार करारमें बड़े होनेका हुरम फिक्र रर्ग सम्बद्धा उपयोग करने किया बारा का सर्वार पर्यु करारमें बड़े होनेका हुरम फिक्र रर्ग सम्बद्धा उपयोग करने किया बारा का सर्वार फिक्र सर्व क्ष्म हुनारी बूराक बन बैठा था। रुपका वर्ष केवल एतना है कि करारमें साववान होकर बड़े रही। ऐसा दिन-मरमें बार-पीच बार होता वा। दनमें से एक विवकारी को नामक करोगा कहकाता या जारा अकड़ का क्सिकिए आस्त्रीम कैवियाँनी उसका नाम कारक स्थर्पत कर विया था। वह कई बार सबेरे सक्ष्ये पहुके बाता और फिर सामको भी बा वाता। एत्रे भी वर्जे बोक्टर जाता वा वह बंदा मक्षा बीर स्वामु वात पहला या हमेदा विद्याति साथ कुकत पूछता। केको तिसमये अनुसार हर कैरीको पढ़ि दिल धनके सामने स्वी होत्तर बोक्टरको अपना सारीर दिखाना वाहिए। किन्तु हस बोक्टरने हम कोगोपर यह तिसम कागू नहीं किसा बोर वब सारतीय कैरी क्यादा हो गये तब उचने कहा कि सीद किसीको कारत सादि रोत हो तो वह मुझसे कह वे शाकि में एकान्तमें के बाकर उसकी बाँच कर कानने भागि पाँच हुए। नकुन्तिय कहान उपकान पुजारण के मान्य प्रश्नाता की। हुं। धार्ड दत्त या स्मारह नवें भानरें और वहां दारोगा जाठा जा। गमरें न बहुठ हुई स्थानी नीर धारत त्नेमाकड़ों स्थारित वात पढ़ा। वह धरा एक ही प्रसंत् पूछरा जाय धव अच्छे यो हैं। जापको हुई नाहिए। आपको कोई धिकासत नरती हैं? जब कभी कोई सींग सा 

दरोमा कहकाता था। वह स्वयं वहा शांकिक था और उसका हमारे प्रति प्रत्मक वर्षीन बच्चा सम्यागपूर्व होता वा यही नहीं हर वैदी मुक्तकच्छे उसकी प्रयंशा करता था। कैरियोंके सार मिकारोंकी हर उच्छेद पूर्व करनेकी उसे क्या थी। कैरियोंका कोई काम समस्य कराम सा भी वाता की वह उसे सम्बन्धक रह देश या और यह समसकर और जानकर कि ये सब बारवमें निर्मेष हैं हम सक्यर किसेस मस्या क्वा था। क्या माने मानेगा प्रकट करनेके क्या वह बार हम सोगीस माकर सम्बन्ध मी करता था।

### केरियोंकी चंद्रमामें वृक्षि

[युजरातीसे] इंडियन मौरिनियम १४-३-१ ८

# ६६ जोहानिसबगकी चिटठी

पत्रीपन सभी जाती है। कुछ स्पत्ति समाजको हानि पहुँचानगर तुले जान पहते हैं।
उन्हें के का साना क्यार्थ ही दिलाई देता है। कि तुष्ठ तो प्रदी मानते हैं कि पासरा समर्थे हैं। या मन तक्सान रहुँवानकार्यों कार्ये हैं। कित तुष्ठ तो प्रदी मानते हैं कि पासरा समर्थे पुत्रीको भी माम्यण मिनना चालि। उपने स्थान वही मुख् दुष्टी दोनानी हो। सात्ती है। पासरी पदार्थ देता है भी क्या माना है पर समाज तही साता। दिन्यू देती पुत्र तक्कारी मार्थित पुत्रा है भी क्या सम्म पूर्णा भी नात्मी किया जाती है उर्था जाता है भी क्या प्रदान पत्री क्या प्रदान स्थान प्रदान स्थान नह सपरान ऐसा नहीं है निसके कारम उन्हें बास तीरसे परेशान किया नामे। यदि ने कीम सरकारको बाजायदा तस्य दे में भीर ने कित तरह माने हूं यह सरकारको नता में यो गेरी मामता है कि सरकार तरह देकर उन्हें भी पंतीयन करनेका हुकम वे देगी। किन्तु इसके पहले मारतीय समानको मीन छोड़ना चाहिए। प्रार्थनापन सही मरने चाहिए और नते कोमोंके सिक्तक करनेमें विदेद बरतना चाहिए। कोस पापका मूळ है यह बात हर काममें यह रखना वकरी है।

#### मारतीयोंकै मित्रोकी पीति-मीम

भी काटेपाट जी जिलिना भी बोक बादि जिन महान महेबोंने हुमें बहुत पहायता पूर्वमाई के कहें परिवारको मीति मोब दिया बायमा। उछमें कुछ मारतीम भी उपस्थित पूर्वो। कहा वा सकता है कि बक्षित भाषिकामें ऐसा क्यानम पहची हो बार हो पहा है। उछका विचेप हाल हुम क्याची बार देंगे।

#### त्तर सेरेख ग्रिफिन

स्वर्गीय सर क्रेरेक प्रिफिनके कुटुम्बको ब्रिटिस माराठीय संबद्धी बोरसे वशिष वाधिका विटिस [साराठीय] समितिकी माराठत समवेदनाका तार मेवा गया है।

[पुगरावीचे]

इंडियन कोपिनियन १४-३-१९ ८

६७ पत्र एफ एक टेममको

[बोहानिसवर्ष] मार्च १४ १९ ८

भी एक एक टैक्स एडकोकेट पोटरमेरिकाडके

प्रिम महोदम

मुझे पढ़ा चला है कि बड़ी तथा बन्ध कोनीके विरुद्ध कोई मुक्दमा छर्षोच्य मामा-क्ष्मके छामत विचारपति हैं। उसके छन्यनमं भी कैंक्टिएसे बाएको मुक्देर कर विमा है। भी बड़ी मेरे दूसने मुचिक्टक है। उनकी अनुत्तिविधे उनका बाम मुक्तारामामा में ही गास बा भीर उन्होंने दूसमा प्रकट की बी कि म चन्ह मुक्यमा समझा हूँ। अरुप्त परि बाप इप्पता कामजात मुझे मेल वें ताकि म जान छर्ट कि मुक्दमा किस बावत है दो में बामारी होडेगा। देवतेके बाद में कानजात सौरत ही नाग्य कर दूना।

आध्यक्त विश्वस्त

हाइप की हुई बएउची अंग्रेजी प्रति (एस एन ४७९९) से।

र "स्मृति सर क्षेत्रक विकास मा विकास दह रहर ।

% नहीं तथा प्रतिनाहीके नगल देखिए प्रष्ट वल ४७९० ।

# ६८ पत्र सी०ए०डी आर० फैबिस्टरको

[कोहानिसवर्ग] मार्च १८ १९ ८

भी सी प्रजीकार वैविस्टर सोकिसिटर वंडी महोदप

### विवय नहीं भीर धस्य कोंग वंधा नावड़ा पेंड कें०

इस विध्यमें बापने मेहरबानी करके जो तार मुझे क्षीतिकत मना उसके किए में बापको पत्यवाद देता हूँ। बापको मानून ही है कि बढ़ीका बाम मुक्तारनामा उनकी अनुपरिविद्यों मेरे बाद बा। में सारी सिस्ति बढ़ीको समझाना बाहुता हूँ इसीकिए मेन भी टैक्सरे हुछ समस्क्र किए समझ कामकमन पाने परल्यु सापके आपको मानूम होता कि भी टैक्सरे मुझे बापको किलतके किए कहा है। सन्दर्श क्या बाप महस्वानी करके के कामबात मुझे मेंच देंगें? में उन्हें देककर सापको बापस कर दूंगा।

भापका विश्वस्त

टाइप की हुई दफ्तरी नंबनी प्रति (एस एन ४८ ) से।

# ६९ मेरे खेलके अनुभव [२]

#### माहारमें परिवर्तन

१४ जनवरीको भी बानी नायमूँ बीर भी किन बासे। परमु उत्तर विश्विम कोई बड़ा मण्या नहीं पढ़ा क्यां मां स्वीति के उसे वहन करनेरे किए किन्द्रुम तैयार के। बेरिना के वारिकको १४ केंग्र मीर ना गये। इनमें से एकको जीवर बात केंग्र के

भारीय नादर्शीका उनित समान रसे नगैर रीभार कर की गई नी इसकिए समानमें पड़कर मह

ł۲

प्रवास वास्त्राका जायक बनाक एक बार देवार कर का गई मा बहु का दूसकर उनावस पृक्क पक्ष स्वास्त्र उठ की मा ति कि उन कि साम कि स्वास उठ की मा ति कि उन के स्वास के उन के स्वास के स्वस के स्वास के स्

# बेक्सानेमें धार्यनापत्र

इसिम्य गीचे मिली हुई कर्जी चेलके प्रवर्गरकी मारकृत चेलिक निवेशक (बायरेक्टर जॉफ प्रिजन्स)के पास मेची गई।

बैसा कि बाबेदरायन के बारियर मावारों कहा जा चुका है जनसय सत्तर सरायायिकि वा को के कारण मने पकरिस्ते प्रार्थना की कि ने तार या टीमिक्टेन कार्य हमारी पिकान-गोंकी नहीं सरकारके पास मेन वें बीर समितान बादेगकी प्रार्थना करें। वन्होंने काम्युर्यक ऐसा किमा और फोरल बारोस वारी हुना कि नागे निवार करने तक गासिमें मकरिक वीमदेती नाह पार सींस स्वकरोटी और लाग्ने मीजनमें मकरिक वीमदेती जगह मान नींस बरनायेंगी से लागा करें। जब हम मानकेपर और नागे विचार किया या रहा वा समझेता है। यथा और इस सम रिया कर सिये परें।

### तुष्णा



# १४५ छन्तै गाँची शास्त्रम

धिवनको कहा है। समितिके स्वस्य कीन है और समितिने बना काम किया है, सर विषयमें संको हुक बनाना भावस्यक नहीं है। सभी हस बाठको मानेने कि सभी समिति एक बार तंत्र हो क्यों से ति किर स्वापना मुस्कित होती। कि सभी बाठके बीर नेटाकके बहुतने स्वाब्ध को हुए है। उनके विषयमें भी मुखे हुछ कहनकी बावस्यकरण गहीं है। मेटाल कांश्रकण एक पन पन विस्में [मिक्नेग] परवाना विके मित्रमके कारण मास्त्रीमोंकी परेसानीकी बात किसी थी। यह प्रयम वहे महस्यका है।

ायमक कारण भारतायाका परसामाका बात तक्या था। यह प्रमा बड़ शाहरफका हूं। बाता है, ऐसे प्राम्पीकी चर्चा करनेने महीक गास्तीय ऐसेका कोम नहीं करेंने। भीनती रिचको बीमारीके कारण मुझे डुक महीने तो मही रहता हूं। पनेगा। बोक्टरने उत्पर दुवारा जस्म-किमा की है। उनकी ऐसी स्थिति हो नहीं है कि वो

बोकरतों जनपर दुवार जन्म-किया की है। उनकी ऐसी स्थिति हो वह है कि दो परिलारिकारों उनकी समारे पर्वती पड़ी है। ऐसी स्थितियें मेरा महीवे लगा समारे लाहीं होगा। मेरे मनमें यह विचार चकता पहा है कि परि में स्थ्यं महीवे बकावक करें तो समितिकों मुसपर कम कर्षे करना पड़े और बहि सपने किए एक कार्योंक के सके तो समितिका किएपड़ा वर्ष कम कारों।

वैरिस्टर मी बिलानी मुझे मेसिकेंट क्लीटकें भी मुहम्मस बाहका तार दिखाया था। एस लाएमें ज्योंने मुस्तिक सिना है कि क्षमान क्लीने मुक्तमान पन्नतिके नायब

हैं। उनका विचार प्रवीसने न करवासेका हो चान पहला है। सौ विन्नाको सेने यह चवान किन्न देनेको सुनता वो है कि तारस [इनस्ववाकनें] सके एकतर होनका समाचार पहकर प्रसन्नता हों। इस सम्बन्धने स्वत्य क्या है सुनित केशियर। जब यह तम करना भारतीय समावके हानमें है कि समितका क्या करे। समिति कायम एकतेकी आवस्परता चान पहले हैं। यदि भीमती रिक्ती बीमारी बीचमें न बाली तो समितिका चर्च कम होता। किन्तु भी कर्च हुना है, उत्तरेसे भी समितिका काम चन्नाम चा सकता

रक्तेकी आवस्परुता बात पन्ती है। यदि भौमती रिफ्ती वैभागी बीधमें न बाती तो समितिका कर्क कम होता। किन्तु यो कर्ष हुंबा है. उत्तरेते भी समितिका कम कमा वा सकता है। यह भी हमारे थिए कम सुधीओ बात नहीं है। हसकिए हमें विस्तास है कि समितिको बचाते किए प्रत्येक व्यक्ति कौर प्रयोक माततीय परियम करेगा। बहुत-से क्यांत उत्तर ही इस कानमें मदद कर सकते हैं। इसकिए हमें बाधा है कि प्रयोक मारतीय इत सम्बन्धमें बावस्पक सहायता देगा बीर अपने विचार प्रकट करेगा।

[बुभएतीये] शंक्रियम ओवि

इंडियन ओविनियन २१-३-१९ ८

# ७१ कोहानिसवर्गको चिटठी

# चूरोपीचोंको भारतीचोंका प्रीविन्मीक

मारतीय समाजन अपने कुछ कर्तस्योंमें से एक कर्तस्य गत प्रतिवार तारील १४ को पूरा किया। सप्याप्रह समर्थमें हुछ गोरोंने सच्छी-बासी मदद की थी। उनके सन्मानमें कुछ-त-कुछ करना समाजका कर्तस्य वा। अन्तर्मे यह निश्वय हमा कि टिकर्टे निकासकर प्रीति-भीत दिया जाता। टिकटॉका सुरूक रखा जाम और उनकी आमदनीसे निमन्तित गारीकी भीज दिया बाये। इससे यह भी मासम हो जायगा कि भारतीय मुखिया उठ वर्ष करनकी वैयार ह या नहीं। संबंधर विना कोई समिक बोध पढ़े गोरोंसे सम्बन्ध वनिष्ठ करनकी यह बात सबको प्रसन्द आई और मोजको दियि निवित्त कर यो गई। श्री अलनजनकी मददसे भावक क्षिए मेसॉनिक डॉल मिल गया और वहाँके मन्त्रीन भोवन सैयार करानको जिल्लाहारी अपन सिर के नी। प्रत्येक टिक्टकी बर दी मित्री रखी गई। मेसॉनिक हॉसक मासिकने प्रति क्यतित १ सिमित लिया । भोजके निमन्त्रयम् छपवाने आदिका सर्च अतिरिक्त हता । जिन गोरोंको बामिनत किया गया ने ने भी हॉस्केन (ससद-सदस्य) भी भीर श्रीमनी डिलिप्स भी भीर भीमती होक भी कार्टराइट (टाम्पनास सीहर के सम्पादक) मी इविड पोलक भी और भीमती बॉगल भी बाइबक भी विटलवैक रेक्टेंड भी परी. भी बैसनबैक भी मैक्टियर, कुमारी स्क्रेशिन भी भीर भीमती पोमक भी बाउन तथा 'रायटर'के प्रतिनिधि थी प्रॉक्टर । बन्य जिन सोगोंको बामस्त्रित किया गया या उनमें सी स्टेंट ( प्रिटारिया ध्याव क सम्पादक) भी पश्चर्रस थी लिस्तुलनाइन भी सर्द, भी हाँकमयए तथा भी हाबह दिन भी थे। य सरजन उपस्थित नहीं हुए, चिन्तू इतमें सं संगमन समीने गुम कामनाएँ सजी थीं। भी स्टेंटने तार भेशा था। भी पिमन अपन पत्रमें सिना वा कि मझे इन्त है कि में भन्यमा व्यस्त हानके कारन ना नहीं धत्ता में हुदयस भाषा करता है कि भापका कान शक्तनापूर्वक सम्पन्न होया और सरकार तथा मारतीय समाजक बीब को सहमाव बढा हक्षा है, बढ़ सदा बना रहेना। चीनी संबन्ने प्रमुख भी निवन भी उपस्थित थ। भारतीयों ही सक्तालगच्च ४ औं।

र रामान बक्तरेंड, बोर्डनिकारिंड एक तथार वालुकार और "कामाजिव कहाँकोंड व्यक्ति ।" कहाँ कोलायोंड रह मुश्लेमिंड काडी मामाजिंडि कोंत लालुमुंहरिंड कास्त्र कानुवार किए कुरौती हो थी। क्लेंड्रिंड हो दा ब्याय बानंदार वार दिया दि "मेंते वालिका वर्ष माना किया है"। व स्वरं कामाजिंडिंड विलाही राज्ये किया कहीं बोर्डानिकारीक कात कित नामा १२ व्यवस्था शिक्तरें कार्य कामाजिंडिंड विलाही राज्ये किया है हिया था। वे हानी बाजिरी, नामाजिं भी पूर्व नामाजिंडिंड पा है व्यक्तर करिंडे हान की स्वरं वाला करिंडे बा। वे मानीजींड वार जिल्हा जीना-कामाजिंडिंड मानिकार करान्यव्यक्त हिल्हाम की सामाजिंडिंड कार्यकार हान्यव्यक्त हरिल्हाम की सामाजिंडिंड कार्यकार हरान्यव्यक्त हरिल्हाम की सामाजिंडिंड

र. रेपरेंड रेटी अक्रानिकार्येंड हामारिके बेच्चित निमानस्थ पार्ट्स । इ. वे. बच्च वेडिटवर्स एक एस्ट्रेंड निर्मेक्टिस्ट व्हेंट स्ट्रोनीके संसी ।

प्र रहक रव जान कराने देखाम और इंडियोरे स्थापना। १९ ६ में बालवार र्यापने हानून क्रेंटीस्स सम्बोधिरे सिर्वितेने सेंट रुपीस और ती करीने सेंट वर्गोपन दिस्मालक रूप सामा

५ तथा ६, बोदानिक्सांडि वदीन ।

अध्यक्ष में भी ईत्रप निर्मा । भी ईत्रप निर्मा भी इनाम अब्बुल काहिए भी कामा वदा भी गांधीते सहायवा देनेवाके मौरेंकि प्रति आमार प्रविश्व किया और बादमें उनकी मोरसे भी हाँस्केनमें उत्तर दिया। उसमें उन्त महोदयने कहा '

मैंने बकाईमें मारतीय समितिको कायदा मान खेनकी सकाह दी थी। मझे अब उस बातपर कर्म बाती है। भेरा विचार भारतीय क्रमायका मका करनेका ही वा। मझे स्पा कि बोसर चरकारका मुकाबका करना निर्देक है किन्तु मुझे भी नांधीने बवाब दिया कि जारतीय समाय नादमीकी मददके बक्पर मही कह रहा है उसका बाबार ईस्वरीय सहायता है भीर जिसक गामसे जसन कहाई चूक की है, वही उसकी मदद करेगा। केलता हूं कि में एक्ट ठीक सिख हुए हैं। मारतीय समावन वो बहादुरी रिकार्स है उससे बहुत-स गोरीकी सहानुमृति बढ़ी है। भारतीय समावने गोरीको बहुत-कुछ सिकावा है। इस मोजके जायोजनसे मुझे जुसी हुई है। गोरे और कार्थोंको मिसकर रहना ही धामा देता है। मारतीय समाजने को एकता औरज और नसता दिलाई है, वह बहुत ही प्रसंसनीय है।

भी कार्टराइटने कहा में अधिक नहीं कर सका इसकिए सण्यित हैं। भारतीय समावकी बीरतासे उसका मान बहुत अधिक बढ़ा है। उसने को स्वाहरण उपस्थित किया है, बहु अत्यन्त वरकरबीय है।

भी फिकिप्सने कहा

में भी हुस्किनक धम्मोंका समर्थन करता हूं। एथियाके क्षेत्रोंने शेकारके क्यर सन्धा विकास दिखाना है। गरीब पोर्टेकी मतद करनेवाके संको चीत्रियोंने १ ५ पीड केत्र सन्दार कुल-कहा आपन्ते जपस्थित किया है। बिन गोरीने उन्हें परेसान किया सो सन्दार कोडे कोनोकी मतद नहीं करता जन्हीं मोरीकी स्वी संपन्नी चीत्रियोंने मदद की यह कोई मामुक्ती बात सही है। मुखे बड़ी ही प्रचलता हुई है कि इस आब इस तरह इक्टरे हुए हैं। कुछ बोनोंके मनमें सन्देह है कि सरकार बना बेगी। किन्त सरकार बन बना नहीं ने सकती। यदि ने तो निरोम करनके मिए काफी नोरे मी बावे लाडेंसे।

भी बोकने मायनमें कहा । मारतीय समायने सत्यावश्रकी संभवी कहाई कही है। यह अपने नामको इसी तरह निमाता चना चायना ऐसी साझा है।

भी प्रौतराने कहा

रागटरका काम केनक धमाचार देना था। यदि भी पौकक धमुचित इंगरी धमाचार न बैते हो समझरने जिल्हा किया उतना करना सम्मन न होता।

बादमें भी की पोलकने भाषन देते हुए कहा

भारतीय समाजने सारे काले स्रोगोंकी मृतिसका बरवाजा खोल दिया है। इस समाजने बास्तविक साम्राज्यवादको समक्षा है। उसके कामसे काले और बोरे बाफी इब सक पास-मास बाये हैं।

द्वरतन्तर भी पोलकका पंक्षिप्त मापच हुवा और बादसाहकी बीर्वाव-कामनाका मीत नाथा मना। इसके बाद ११ वर्षे सना समाप्त हुई।

र जरकार का सर्वाद कर्षत्र कमते तैयार विज्ञा करा प्रतीत होता है ।

धानकी बस्तु मुक्ति करतेबाले कार्यके रूपर छाता गया था 'सरवापहरी सवादिने सरव और न्यायके सिए जिन गोरोंने संबर्ग किया यह मात्र उनके प्रति हटअबता प्रकट करमके निए दिया गया है।

भोजनमें २४ बन्तुएँ वी। उनमें मासती कोई बस्तु नहीं थी। वर्षात् स्थापने वसनवासी वस्तुएँ मर बही थी। शीजें एसी बनाई गई थीं कि मोरे और हमारे समाजने सब कोजींका पक्षत्र आये। शीलके किए नीवका सर्वत (जैसनवन) सोबाबाटर, वर्षेग्रह दिए गय था।

नज्ञ जाता है कि दक्षिण बाकिनामें यह मंत्रने बंगना पहला ही मान था। तिशी मोरेडी मानताको निरवक ठेट त लग दसलिए इस मोनके तम्बाधमें काई पर्या गहीं की गर्ट बस्कि इसे पूरी तरह गुला रखा गया।

### चीनियोंका मीम

चौनियोंन मुकदारको मानवन देनक सिए सभा बुसाई है वे भी हमारी तरह उस दिन भोत देव जिसका दिवरक अगते सप्ताह दिया बायसा। <sup>1</sup>

#### पंत्रीयन कार्यासय

पंत्रीयनका काम यहाँ बामामी पुक्तारको बन्द हो बायगा। निर्शासमा में उसी दिन बन्द होगा। पाँच हुसारम करण प्रार्थनागर बोहानिक्यममें दिमें वा चुन्द हैं। बान पहता है सब और कार्न नहीं बच्चा पोटमवरम कार्यास्य है उसीमको सुनेगा। रोतेनिकिनक कुछ व्यक्तियान पंत्रीयन हा गया है। जीवन्दनमें कार्यास्य २३ तार्यासको पुन्या। जीवन्द विकत्तनम बोर वरितियाम कार्यास्य पुक्ष चुन हैं। जीवन्द बौर विकानकोमें कमचारियोंन पन्तरकर्मीक कारण पहल पदल में स्पृष्टियाको छात्र अनवा हमस्त्रिया बयान मोग। हसपर संघन सुरन्त बार निया बौर नब ठीक प्रवच को पया है।

### <del>परवाने</del>

परवात जब बिना किमी परेखानौके मिछ सनते हैं बहुतम सीम तो स मी वृक्ष हूं।

### **पोलापदी**

पंजीयको मामने एउ उमय दुष्ट मारतीय मुठी जानकारी बडे हैं। बच्चीने जूने नाम या मध्यक नाम निता देते हैं। इस तबसे जनका नुवसात होया। एस कोर्योको कहुत सादवातीने चमना चाहिए।

#### रिप्रपत्रि भैगदेश छाप

कोमररन्य दिनी रचीठे मेंपूनरी छात्र नी गई भी अब बन्दोबन्त ही श्या है भीर दिनी भी स्त्रीटा मेंगूटा नहीं दिया जाता।

## परवानेक पार्टमें सूचना

स्वयन बारास (मिनिया बाँठ प्रेस्पू)न निमय मुख्ता ही है ति बीर्ने मी माम्त्रीय तप्ताल परवाता के वाचा है। बतुवित्रव स्थितनी मी बावस्वरात नहीं है। किए भी बहरत बात वस पार्तायोज परवात निम्न है। कि तथा प्रमुख्य परवाते नहीं से निम्न जात तो दिवा परवाति स्थारात वाच्या मुक्त बच्चाय वाच्या। हमिल्य गर्मी बार्ग्यीय स्थापीया बच्चा क्षिताभोंको मुल्ल परवात नि नेत काहिए।

र एपिर " कारन्तिकोचै स्थि" 😘 १५५ ।

सम्बूचे बांची बाद्यान

tre

### चरिटत्त गगीर अभी

विटिश भारतीय संबक्ते सबस्योंने भी वस्टिस बमीर बसीको मानपत्र देनेका निवस्य किया है और वह कॉर्क प्रेस्टिहिसको मेजे जानेवाले मानपत्रके ही साथ बायेगा।

इसके सिवा बिन्होंने संवर्षमें माग किया है उन सबको हमीदिवा इस्कामिया अनुमाने मानगड़के रूपमें पत्र फिब्र मजनेका प्रस्ताव किया है। बिन्न कोर्बोको ये एक मेचे वार्षेणे स्थासन्तव उन सबके नाम प्रकासित किये वार्षेणे।

[मुचयतीसे]

इंडियन मौपिनियन २१-१-१९ ८

## ७२ मेरा खेलका अनुमव [३]

#### जु एक

सब इस नेकारी बूटाकार विचार करें। नेकरे नियमके मुद्राविक पहुँचे हुन्ते मार्ट्यायोंके निम्मानुवार बूटाक मिसती है वसेरे १२ सींव मकहि बार्टिको कपती चौनी या बीके दिना। रोतहरूको ४ नींव चावक नौर १ नींव थी। धामको चार दिन १२ नींव मकहि नाटेकी सपती। तीन दिन १२ मींव स्वाक्षी हुई तैन और समक।

यह पूचक बतियोंकी की बानवाओं मुदाकके आवारपर वन की गयी है। अन्तर इतना ही है कि धामको बतियोंकी कृती हुई मकई तथा वर्षी के बाती है। उसकी बगह मारतीयोंकी [बीगहरके मोजनमें] बादक सिकता है।

हुगरे हुगरे ने और वमके बाद सदाक किए कहकि आरके साम की दिन स्वारंत हुए बात और दो दिन कीई हुगरी सरकारी जैसे प्राण्योमी स्वारं कहतू आदि की आही है। को मान लागे हैं उन्हें इगरे कालेग इस्तारके दिन सरकारीके साम गोस्त भी दिया बाता है।

जा कैने पहुँके पहुँक मत ने उन्होंने होता का कि सकारणे कोई रियाकत नहीं माँगिरों और जो गुरूक निकेशी तथा उसमार्थ को नुमानेगी उनीते कान क्या जेंगे। बारडकरें करएकी गुरूक -मार्थिक निकेशी तथा उसमार्थ को कार्यको। वैकाने हिमानस क्यारणी नुप्रकार सर्वाविध निक निक तथा है। कहाँ कार्यकारी हो। सहारी सप्तान के। इसमित करएकी एएक कर्षे कार्य ही माहिक बाती है और रहीसिए ने जेकमें बाकर राजुक्त हा बाते है। किन्तु मास्त्रीनीकों तो बाकके रिवा कोई बीर बीर मान मानिक नहीं बाती। मक्दिका बाता धायर ही कोई मास्त्रीय बाता है। सकेंद्री बाती धायर ही कोई मास्त्रीय बाता हो होती। बीर के पोप साक-सम्मी बिच कंपने एकाते हैं नेती सार करना। वे साक-सम्मी बात मास्त्रीमीका कभी पराज नहीं का साक सम्मान साम सामान मानिका कभी पराज नहीं करते और उसमें माना मास्त्रीमीका कभी पराज नहीं कर के बीर उसमें माना मास्त्रीमीका किन्ना अपनी पहेंगा है। मानाकों सामान सामान

पवर्गरने हमते पूछताछ थी। उन्हें उत्तरमें बताया गया कि न्यूयक ठीक नहीं है। किन्यू हुम सरकारने कोई रियायत नहीं चाहते। यदि सरकारको ही मूल और वह करकार कर तो ठीक ही है नहीं तो काननन को बाराक हमें मिकती है, हम वहीं किया करेंगे।

ति पूर्ण के प्रतिस्था बहुत दिनोंडक नहीं दिना। बन बीर कीन बारों देश हम सकत विचार किया कि दूपोंडी न्यायक्यावनी करने पासिक करना ठीक नहीं है। व जब जा गये पहीं कराती है। बीर उनकी बादिर करकारत बक्य गीन करना उचित है। वस वयावसे नवनन्य इसकी बालगीत मुक कर थै। गर्कारेले कहा कि यद्याव हुंग जाहें वींग कुरकरर पह एकते हैं किर भी हमारे बारके कीन पेता नहीं कर पासेंगे। गर्कारत इक्टार विचार किया और वह उत्तर दिया कि नेवक बामिक कारनींत सकत रहीई करनेकी इसाजत मिक करनी लेकिन न्याक तो वो दो बाती है नहीं एसेंगी। दूपार प्रकारणी न्याक देशा मेरे हावमें सहीं है।

इस बीच जेवा पहल कह चुक है चौदह मारतीय जीर जा गय। उनमें हुए छोगांन पूर् (मकर्रको छपती) केनचे बाक इनकार कर दिया और मुखे रहन कथ। इत्यर मन बकक नियम पर बान और पाया कि इस विषयम लेक-विमायके निरदाक (कामरेक्टर बॉफ बिल्म्स) की जीवनगण में ना सा करता है। उदनुवार वचनरस मर्नी इनकी हमानत करूर नीचे किस कनुवार करीं भनी।

चर्युक्त प्रार्थनागमण इस इक्कीय स्थानियाँनि इस्ताक्षर किये। स्थके बाद जब मोबेदन पत्र मन्ना जा रहा बा तह ७६ मार्योध्य बीर का गये। उन्हें भी पूर्ड नाम्यन बी। स्विक्षित्र प्राप्तनाग्वक नीत्र एक मार्य यह बोड़ा गया ति ७६ स्थित कीर मार्य हैं और यह दिल्लाई मां महाप्र इस्ति की स्वार्ध हैं स्वार्ध करिलाई मी महाप्र होती है। बचर्य कुरता प्रवस्त की कि वह नहीं तास्त्र मार्य उन्होंने त्यां की कि वह नहीं तास्त्र मार्य वाप्ती । समय उन्होंने त्यां की कि वह नहीं तास्त्र के निर्मा है। स्वार्ध की प्रवस्ति के निर्मा है। स्वर्ध की स्वर्ध की

र रेकिर अस्य नेत्रका नहारत (२)" वह १३४५० । २. मानेनारतक नहारतक निर्माणिक "मानेनारत नेक-निरंपकरी" वह ३८३५ ।

tre

पहले जब हम केनल ८ ही व्यक्ति ने तब हम रखोई मही बताते में । भावम ठीक नहीं बनता ना और बब हरे थाककी बारी जाती तब बह बहुत खराब बनता ना । इस्रियर हमने स्वयं पकानेकी इजाबत भी से सी । पहले दिन भी कड़वा रखोई बनाने यये । उसके बाद भी वस्ती नायकृतका भी जीवन में दोनों रक्षोई करने जाते थे। इन मौनोंने बन्तिम दिनोंमें रोब १५ बादमियों तक का मोजन बनाया। रखोई बनानके किए एक दस्त बाना पहला वा । इप्रतेमें दो बार हरे शाककी बारी जाती तब दोनों बन्त बाना पड़ता ना : श्री बम्बी नायह बासा सम करते है। सबकी परोसनेका काम मेरे जिल्ले का।

पाठक उपर्यक्त प्रार्वनापवसे यह समध सकेंने कि स्विन हमने ऐसी रही है कि हमें डूड भपने ही किए जरूग वरहरी जुराक नहीं चाहिए बस्कि परिवर्तन भारतीय कैंदी मात्रके किए किया जाना चाहिए। यदर्गरसे ती इसी प्रकारकी बात हुना करती वी भौर उसने यह संबूर किया वा। नव भी नामा की का सकती है कि जेसमें मारतीय कैंदियोंकी कुराकम सुवार हो जायेगा।

िर तीनों चीनिजोंकी चासमके बसके हमसे मिला खुराक मिलती थी इससे की कचोरता था। इससे ऐसा जामास होता वा कि चीनियोंकी हमसे बकरा और होत पिना जाता है। इंग्रीक्यू उनकी मोरसे भी मैंने गर्नर तथा भी फोर्जर्की मर्जी भेनी नौर अन्तर्में हुन्म नाया कि चौतियोंको मार्खीयोंकी तरह ही खराक दी बाये।

जूराकके विश्वमने किसादे हुए यूरोपीयोंकी सौ दिवा जाता है उससे तुकता करना ठीक होगा। वह सबरे नास्त्रेमें पुत्र क्या ८ मीड पत्रेत सकती है। दिग्यर के बार में मी हमेबा ऐंगे बीर रखन् (सूर) बचका रहीं और बोस्त तथा बानू बचना हटा खाका धामको स्वा रीटी तथा पुत्र। बचका गुरोमीसोंको ठीन बार रोगों मिकनेक कारच पुत्र मिकती है या नहीं इसकी फिक नहीं होती। फिर मोस्त और रखम् मिकता ही या इसकिए इतना उन्हें हमसे नविक मिला। विवा इसके उन्हें कई बार बाय और कोको भी मिलती है। इस ठएह क्तिनिर्माडो नभी दिषका और पूर्वभीमोंको उनकी दिषका भोजन मिस्ता था। देशारे आरतीय कदरमें ही कटके रहे। उन्हें कपनी नूरक नहीं थी जाती और मुखेनीमोंकी सुरक दी जाये तो गोरे बुख मार्ने और मारतीमोंकी अपनी नुसक ददा है इसका विचार भी अविकारी किस लिए करें! तब फिर उनके सिए बतुनियोकी सेनीमें बासे जाकर शक्त भौयनाही एइ समा।

ऐसा बंधेर बमीतक यक रहा है। म इसे अपने सरमायहकी कसर मानता है। एक प्रकारका जारतीय केंद्री कोरीके जन्म जानस्वक कुराक मेंगाकर पाता है इसिए वर्ध जोजन-सन्वजनी कप्ट नहीं होता। दूसरे प्रकारका मारतीय केंद्री जो कुराक मिमती है सी सा सकता है भाग करर बाये हुए दुक्की कहानी शहनेमें उसे पर्मे बाती है अववा दूनरोंकी बहु नोई जिल्हा नहीं करता। इसिन्ए बाहरके लीन अंबेरेमें रहते हैं। मारे हुन तरपर दुइ पहें और नहीं अन्नाय हो नहीं किरोबकी आवान उठायें तो ऐसे करने तहन ही न करने पहें। इन प्रकार यदि स्वार्च छोड़ दें और परमार्चका स्थान रार्ने तो करने निवारवरा बगाव वत्कान निकस मावा है।

किन्तु जिस प्रकार एसे कप्टका उपाय नावस्थर है उनी प्रकार एक अन्य विचार करता भी जरूरी है। जेन जातेपर पूछ-त-पूछ रूप्ट उठात ही पहते हैं। यदि प्रध्य ही म

हों तो कैदी कैसा? जो अपन धनको मार सकता है वह कप्टमें बानवका बनुमन करके वेंब्रमें भौवते रह तकता है। फिर श्री बुचकी बात वह मूच्या नहीं। उसे बूसरोंकी सातिर इसे भूकता भी तही चाहिए। फिट हम अपने सारे माचारींको ऐसे इट्यूर्वक पकड़े हुए हैं कि जनमें बिना कोई परिवर्तन किये काम नहीं चल सकता। जैसा देस वैसा मण -- यह कहानत प्रधिय है। हम दक्षिन आफिकामें पहते हैं तो हमें यहाँकी सुराकमें की भी सच्छा है उसकी भारत डाक केनी चाहिए। पुपु मेहूँकी तरह अच्छी सारी और सस्ती सूराक है। उसमें स्वाद नहीं है एसा भी नहीं कहा जा सकता। कई बार वह नेहेंसे भी बढ़कर समती है। फिर मेर नवास्ते तो हम जिस देसमें घरते हैं उस देखके सम्मानकी वृद्धिसे वहाँकी मुमिर्में को पैदा होता हो सी साम मदि वाराव न हो तो वंगीकार करना उचित है। बतक गोदे, उन्हें परान्द है इसकिए सबरे पुत्र केते हैं। उसके साम इस अवका की संबंदा बीजी मिळनसे यह स्वादिष्ठ वन पाती है। इसकिए उन्त कारवाँसे और हमें बजी फिर कई बार जेड बाता परेपा इसकिए पुरू बातेकी मारत हर मास्तीयको बात केती चाहिए सबि क्षम एसा करें हो केवस नमकके साव पुपु वानेका अवसर उपस्थित होनेपर मी बहुत कठिलाई महीं होगी। बपनी कुछ बादर्सोंको देशके मलेके किए छोड़े बिना चारा नहीं है। जो राज्य बाने वहे हैं उच्होंन महत्वहीन बावोंका नाग्रह नहीं रखा है। मुक्ति-सेना (साल्येयन नार्मी)क क्रोज निस वेयमें नाते हैं नहींके नन्छे रिवान पीयाक जादि प्रहन करके सोगोंका मन हर सेते हैं।

[प्रयक्तीरे] इंडियन नोपिनियन २१~३~१९ ८

### ७३ पत्र भगमसास गांधीको

[कोहानिसकर्गं] भार्च २६, १९ ८

तुन्हारा पत्र मिका। में आधा करता हूँ तुम भी पोलकते निरन्तर सन्पर्क बनामे रक्तोंगे। में चमत्रीठेके चन्त्रत्यमें माध्यीय समाचारपनोंकी क्वरते बैकता बाह्या हूँ। मुझे आधा है इसनके जानेसे पहुछे पुमने उसका स्वामत-सरकार किया होता।

भी नहीं से कहा कि स्पर्धा फिरवे जमां कर दिवा गया है और ब्याज उसके खातमें बुहुना रिया गया है। थी मैरिस्टरेसे मुझे बेनहारू वर-स्थानिक कानवात मिक नम है और में उनको रेक प्या हूँ। इसके बाद भी बड़ीको एवं मामकेम और व्यादा निर्मुता। मुख्य २१ पीडके उम्मन्यत क्या मनकब है नो में ठीक-ठीक नहीं समझा। क्या यह एकम प्रतको भी गरीसे मिली है? तुम्हारा गुमविश्वक

टाइए की हुई इएनरी अग्रेजी प्रति (एम एन ४८ ४) ने।

र नेराक नारतीय बांग्रेडक मन्त्रज्ञ भी बाहर हुहम्मरके द्वर भी बहन कथी विद्वा प्रान्त करनेक किर रुकेंग्रामा रहे है ।

% देखिय लक्कासी व की भार नैक्सियकी इस १३९ ।

## ७४ पाँच करोड़ मुखमरीसे प्रस्त

मारतके वार्रों साकम हुना है कि लोक मिटीने बपने मापनमें मध्यसारतमें पीक करोड़ मोशिक वक्षावपरत होनेकी बात कही है और कहा है कि पति कहाँ मध्य न मिश्री है नेत कर कर कर किया मारतीयकी रोमांच न मारतीयकी रोमांच न करा होगा कि हम होना कियान मारतीयकी रोमांच न हुना होना कियान मारतीयकी रोमांच न हमा होना कियान मारतीयकी रोमांच कर साम कर साम कर साम कर साम की साम मारतीयकी होंगे कि हम कोम हाती हो देकित कर मार्च महा की साम मारतीय होंगे कि हम कोम कोमी हो हो की भी मध्य मार्च की साम कर साम की सह तो देवित कर मारतीय हमारतीय हमार

इमारा निविधन जमिलाय है कि यद्यपि यह स्थिति निस्तानीह देखतीय रच्याये उत्तल हुई है ज्यापि दानों बोज हमारा है जोर वह मुख्य करते यह है कि हमने प्रत्यकी बहुत कभी विशाद पढ़ाते हैं। उसने दुवार कभी पिताद पढ़ाते हैं। उसने दुवार कभी पिताद पढ़ाते हैं। उसने पिताद पढ़ाते हैं। उसने प्रत्यक्त मारो पढ़ाते हैं। उसने प्रत्यक्त मारो पढ़ाते कथाते हैं। उसने प्रत्यक्त मारो पढ़ाते कथाते हैं। उसने प्रत्यक्त मारो पढ़ाते कथाते हैं। उसने प्रत्यक्त मारो पढ़ाते हैं। उसने हम कथाते हैं। उसने प्रत्यक्त मारो पढ़ाते हमारो हमारो पढ़ाते हमार

पकता: किर जो केवल सरकारका विरोध करनेथे ही हम पुत्री नहीं हो सकते। इमें बचना विरोध भी करना चाहिए। बोबा रैनको भारत छोड़ देनी चाहिए। इस वैद्या सरकारी भागवाँमें करते हैं वैद्या हो स्परिनवत स्पवहारमें भी करते हैं। परिचानस्वरूप

हम करपोक्त करते हैं और अपना कर बौकतके किए कदम-कदमपर प्रवंचना और रम्मका मार्थ पक्को है।

नाय पत्रहत है। नराममें व्यापारिक परमायीरे मिए हम यक्तत इंग्ले बहुत पैसा क्यें करते हैं किन्तु सप्पाद नो समार्थ करता मिहिए वह नहीं करते । सही इंग्ले परकारे केनकी शक्ति। वहत कोई सारतीयोंने हैं।

हान्यताल प्रति करानी जाती जाती ची चाती है। वैगानीने बत्तावितन चाहिए और नितन सहसीने सारे बते उत्तरीको सारित कर वास्ता चाहिए। वह सारा सोच ही पारका मूस है। यह उदाहरण जन्दी समझा जा सकता है इससिए इसने दिया। सबसे और भी

कई दराहरण दिय जा नक्ते हैं। पुछ पास्क पूर्वेगे कि द्रारमसालके अनुमतिराजी और नटावके ब्यासारिक परणांतीके सुटेननके मान असारका क्या सम्बन्ध है? यह बात हनारी नजनमें नहीं आती. यही हमारी

पुर है।

हमते वो उदाहरण दिये हैं वे केवल हमारे महारोवकों निवामियों हैं। हमारी मान्यवा है कि ववतक क्रक्कपटको ऐसे उरीके हमारे वोच ककरे रहेंगे उदाक माराफे किए चनसे बैठना कमी गुमम न होगा। हम सहित दिशा में वे अववा कोई दूसरी मबद करें हसके बनाय हमें उसमें अवका होना चाहिए। सत्य बहुम करना बड़ी मदद है और सच्ची मदद है। यहिके माराग्रीय सत्य करनेवाले सत्य बोकनेवाले और बहादूर वर्गे सो उपका कसर माराज्य सबस्य पढ़ेगा। घरीरमें कोई पीड़ा हो तो ननको उसकी प्रतिति होती है। यदि कहीं [किसी दिख्यों] कुछ बच्छा हो तो उसका बच्छा बसर सब बबह होता है। इसी प्रतार किए समार्थ हुछ कोय बच्छा करते हैं उसका बच्छा बसर समार्थ समान्यर पड़ता है और स्वित इसारे पाठक मी ऐसा हो मानते हों तो पीच करोड़ माराग्रीमों फैसी हुई दुखबायी मुसमरीका बजैन सक्कर स्वास मारात्रीबोंको दुरन्त सत्य प्राप्त करनेक्सर बहुत करिन है स्वी प्रमार बजैन सर्वाको बनते बक्की सच्ची मदद समसरी हैं। यह इक्सर बहुत करिन है स्वी प्रमार बज्ज सर्व भी है। दोड़ा विचार करनेते सभी स्वी सच्चा करेंगे हि सही सच्चा उपमा है।

[मुक्यातीचे] इंडियन मीपिनियम २८-३-१९ ८

## ७५ मेरा जेलका अनुभव [४]

#### पेमी

हम बेड़ की कैरियों में यदि एक भी बीमार म पहुंचा हो बड़े वायनुक्की बाठ होती। यहुंके रीजी भी क्षानुकर जो की उन्हें हो जब ने जेकमें बाये तुमी तक्कीछ की। प्रकारण एनं बानके बाद हुयरे ही दिन बस्तानमें के बये। यो कहबाको यदिवातका रोग का। कितने ही दिनों तक कैरबानों हैं। वीप्टरले मरहूम वर्षिक्य केले रहे। किन्तु बारमें वन्हें भी अस्तानमें मती होता पड़ा। दूपरे अभ्य को कैरियोंको चक्कर बानेके कारण बस्तान के बाया गया। हुसा बहुत वर्षों यो हालिए, और बादुर क्षाने रहना होता का हालिए, किसीनेकी चेन कर बा याते थे। उनकी शास्त्रीमाम ब्यायनम्ब की बारी थी। बाखिरी दिनोंमें यो नवावको यो बीमार पड़ गये थे। भीर कूटनेके दिन चकनके लिए वर्ष्ट्र हालेका ग्रहार देना पड़ा था। बीस्टरले उनको दूब बादि रोनका बारेश दिया तब कही उनकी ग्रहार कुटा सेना था। बीस्टरले उनको दूब बादि रोनका बारेश दिया वह कही

#### कगइकी संगी

में कह पुका है कि हमें जिब कोडरीमें बन्द किया जाता वा उसमें केवल ५१ कैरिपोक्ने एते मोध्य जगह बी। जीवन भी बतने ही कैरिपोक्ने कायक वा। बलामें जब ५१ को बगह १९१ से भी बविक कैरी हो गये तह बड़ी कितार उत्तरिक्त हुई। प्रकरित बाहर तहत किया बनायों। कई नोलोंको बहु के जाया पाना था। बालियों दिनों में १ की छोजर किया बनायों। कई नोलोंको बहु के जाया पाना था। बालियों विनों में १ की छोजर किया बनायों के बारा बाता था। इसकिए जीवन बहुत छोटा पहला था। उत्तरी-सी बयहर्स कैरी बड़ी मुस्किनसे एह थाने था। बीटरी-सी बयहर्स हम समझी

नावतके मुताबिक बही-तहीं पूक देते वे इसिसए वयहके बहुत वन्ते होने और कोनीके बीमार पढ़नकी सम्मावना पेदा होती थी। किस्मतस कोम समग्रानेपर मान बाते में और नौगन साफ रसनम मन्द करते हैं। बौगन तथा पालामेकी देल रेल बड़ी सतुर्कताके साच की जाती जी। तभी कोग बीमारीसे बच पासे। इतन कैविसोंको ऐसी तंग जगहमें रका गमा इसमें सरकार बोबी है इसे सभी मानगे। यदि अवहकी तंत्री थी को सरकारको कारिय या कि बतने कैंदिबोंको न भेजती। यदि संवर्त करना वसता को सरकार और कैंदियोंका समावेश नहीं कर सकती थी।

मैंने पहके कहा है कि मननरने हमें जैसमें मेज दी जानेकी अनुमति है दी दी। साप ही दावात कवन मादि भी दिये गये थे। अक्तमें एक पुस्तकालय भी था। उसमें से कैवियोंको किताबे वी जाती है। उनमें हे मैंने कालाइसकी पुस्तक तथा बाइबल सी बीं। को भौती हुमापिक्षा माता का उसके पाससे अंग्रेजीमें कुरानसरीफ इस्सकेके मापक कार्काहरू हारा विवित वर्स जॉन्सन भीर स्कॉटके जीवन-पुतान्त तथा बेबनके नीठि-विपमक निवन्य --- में पुस्तकों मैते की बीं। मेरी अपनी पुस्तकोंमें दे मनिकास नमुभाईकी टीकावाकी पीतानीकी पुस्तक तमिल पुस्तकों मौसनी साहब हारा दी हुई चर्डकी कितान टॉस्स्टॉनकी रवनाएँ रस्किन तथा सॉक्टीजकी रवकाएँ, में पुस्तकें थी। मने इनमें के बहुतसी कितावें जेलमें पढ़ी या दबारा पढ़ी। तमिलका नियमसे अम्यास करता वा। सबेरै नीतानी और दीपहरमें ज्यादावर कुरामधरीफ़के अंश पढ़वा सामको भी फोर्कोएनको शहिनक पहावा। भी फोलॉएन चीनी ईसाई है। उनका अंग्रेजी सीसनेका इरावा वा इसमिए उन्हें बाइनिसने हारा अंग्रेजी सिकाता था। यहि यो माहका पूरा बेक-निवास मौथा होता तो कार्काहरूकी एक पुस्तकका और एस्किनकी पुस्तकका बनुभाव पूछ कर सकनेकी बासा थी। मेरा समात है कि में करएकी पुरुषकों में बुक्ता रहा एकता का इसकिए मारे मुखे से माहते भी विशेषकी सका हुई होती को में हिस्मत न हारका। इतना ही नहीं में बपने ज्ञानमें उपयोगी मुक्ति कर करता था। अवस्ति वडे मजेमें चहता। फिर गेरी यह भी मान्यता है कि जिल्हें सच्छी पुस्तकें पढ़नेका शीरु है वे एकान्तका समय बाहे बैसी बगड़में भासानीसे काट सकते हैं।

जेलके सावियों में मेरे सिवा पुस्तकों पढ़नवाले में भी सी एम पिल्के भी नायबु और चीती चैंदी। बोर्नो ही नामक मचराती सीलने समें थे। मन्तिन दिनोंमें कुछ गुजराती गीतॉकी पुस्तकों भी काई वी उन्हें बहुत सोय पहते थे। किन्तु में इसे कावन महीं मानता।

#### DEFECT

भेकमें सारा दिन पहते ही नहीं यह सकते। भीर मनि वह सम्मन वी हो तो करततो-पत्ना हातिकारक होगा हम यह भारते थे। ध्यक्तिए हमले कही कडिस्टाईट वरीजाके पास

स्वयमा और कारो क्षा ) गामके ध्वराती केव गास किया माराम किया होता होता ।

१ देखिए "मेरा केव्या बनुमन [२]" यह १३४-३७ ।

मॅक्सिन महममें हिसी (१८९८-६८)। एंड्लिन प्रम्ला प्रमाण करें केस्क्रम पत्रकार। माणीम सर्वेत्तर करें प्रकारिक मोण। माणी सिकामकोंक शाम निवास सर्वेत्तर (ममेरीका) में बरीब इर में ।

३ राजाः पोटी इ बायर्कीमा नरींदि बांधीबीने किया ही क्वीं दिनों एक एरवरीसबी कपा (स्थरणना

४ मन्द्र दिस कास्त्र ।

क्सरत-करायद शीवनकी इवावत गक्तरसे के भी थी। दरोगा बहा संग्यन था। जतएव वह हमें बड़ी जुलीसे मुशह-साम क्यायद करवाता था। भीर वह बहुत मुकीद थी। भ्रम्य सर्वेदक यह क्यायद कस्त्री एद्वी से हम स्वको बड़ा भाग होता। किन्तु यब ज्यादा भारतीय इक्ट्रेड हो गये से दरोगाका काम भी बढ़ गया और जीवन छोटा पड़ गया इस्टिस् क्यायद बल हो गई। फिर भी भी नवावनी साथ में इमस्पिए उनकी सहायदान बोड़ी-बहुत मामूर्या क्यायद पस्त्री रही।

इसके यविक्ति गवर्नरकी इवावति हुनन विकाहकी मधीनपर धीनेका काम से क्रिया था। उत्तर कैरियोकी कोई धीना धीनते था भी पत्नी नायहू और भी 'स्टम इस तरहुके काम में नित्र थे। इसकिए नर्शने इस करनी बीक किया। मुझे मच्छी तरहु धीरनिय देन सामें नित्र थे। इसकिए नर्शने इस करनी बीक किया। मुझे मच्छी तरहु धीरनिय वह साम अनुरा ही यह पया। पाठक इक्ष-त्रकार समझ सकते हैं कि बादमी बाहे तो बंगकर्मे मयक कर पत्रता है। इस तरहु इंदिक्त एक्ष्में बाद पत्र प्रदेश तो किर्ताकों भी वक्ष वे वविष्य मारी म कमती अरुत करने बाहर पत्र वे इस्क कर उत्तर प्रदेश तो किर्ताकों भी वक्ष वे वविष्य मित्र किया मित्र किया है। विकास करने हिंद समझ करने वाहर वाहर प्रदेश की विषय प्रदेश मित्र के साम भी किय है। विकास करने कार प्रवास किया । उत्तर प्रदेश की इतिमार्ग वाहर करने बाहर पत्र नाम प्रति कर है। विकास वस्त्र की तो महीन के भी महीन के मार प्रति करने समझ की स्वत्र में महीन के भी कार प्रता मारा करने नाम किया। इसकिए सेमने बस्ता अपन मुख्य प्रता मारा करने स्वत्र विकास करना अपना स्वत्र व्यक्ति स्वता मन्तर निर्मा अपना स्वत्र व्यक्ति स्वता मन्तर निर्मा क्ष स्वत्र अपने मन्तर पत्र किया। इसकिए सेमने बस्ता अपन मन्तर पत्र है।

#### मुखाकृतव

भी पोकक तथा भी कोशन दियाय अनुमति केवर एक बार मिकने आये व । उन्हें । केवल रक्ष्मरके कालके बारेगें मिकनेकी इजानत भी। वा इन उच्छ् सिमन आता है उसके तथा इसमा बरोगा रहता है। और वो बातबीत होती है वह उनके सामन हो।

र पुर गुजरती चालको पह तता नहीं होता कि कोई केरी मानिन तिर्व वह ही मुख्याताने सिक् स्थान का अनवा मुख्यातीको मो मानिन का एक ही कैरीने विकास दिया नता था।

२. भी रिचक दशक्त महोरच ।

३ उच्च अंबर्धे तालां सी शेष्ट्यां है।

हुग्लवाल कोवर के सम्मादक भी कार्टपाइट विशेष अनुमति केवर तीन वार निकने वांचे । वे समझोग कपनके उदेशसे ही बादे थे। वज्यन जब्दे बकेकेमें (वदीनाओं बनुपत्तिकांचे) मेंट करनेकी दावाचा थी। गहुंगी मुक्तकांचार जन्त महोदसन वह बावपर विचार-विमार्थ किया कि माद्योग समाद क्या स्वीकार करेया। दूसरी मुक्तकांचार वे वागने और सम्य सवज नजार्ये हाए देसार किया दुवान गयनिया केवर बाये। उदार्थ कविषय परिवर्तन करनते बाद भी विका नावम् भीर नाने यहत्वता कियो। इस महिनदरे और समझोजेके विचारमा देशियन भीपिनस्तर्गे सम्यन बहुंच किया जा मुका है मुक्तिय यहाँ अधिक विकास वरूरी नहीं है।

भीक मिन्निष्ट्री मी क्लेकड़ी मी एक बार मिकने आये है। उन्हें तो बाहे वह सिम्नकां मिन्नार है। भीर ने कुछ बार हमसे ही मिकने बार ने यह नहीं कहा बारकाः। किर भी कहा बाता है कि हम एवं बोकनें से सर्वाहत ने विशेष कमसे समय निकासकर नामें है।

### पार्निक शिक्षा

सामक्रक परिचारी देखोंने सनी चन्छ कैरियोंको वास्त्रक विका देनेका रिजान केवा जाता है। एसिए मोहारियमंत्री जेवल कैरियोंकि किए विकारियमंत्री केवल केरियोंकि किए विकार है। यह मिरावारर है। यह दिखा कार्य है। वह किया कर्य किया कार्य है। वह किया कर्य किया करें किया करें किया कर्य किया कर्य किया करें किया करें किया करें है। वह किया करें किया करें है। यह किया करें किया करें है। वह किया किया करें है। वह किया किया करें है। वह किया किया करें है। वह किया करें है। वह किया करें है। वह किया क

क्यि हिम्सू और मुख्यमानोके किए देश कुछ भी नहीं है। हकीकामें भारतीय कैसी स्रिक कहीं होते किर भी उनके वर्षके निक्वकते किए बेकसे कोई स्थवत्वा नहीं है, एस्ते भारतीय समावकी हैंगता स्थित होती हैं। एस विश्वसे दोनों समावके कार्यों को कोने स्थावके अस्ति कार्यों के स्थावने स्थावके स्थवका है किए मौकनी स्थवनके प्रत्यका विचार, एक कैसे हो तो भी करना चाहिए। एस कामके किए मौकनी स्थवन दिग्न-पर्योग्सेक स्थक ह्वयसके होने चाहिए। नहीं वी किस्स कंटक वन सकता है।

#### स<del>प्लं</del>धार

विषकांच जातम्य बातं करारके छेत्रमें वा गई है। कारावासमें बतनियोंके साथ ही माध्यीमोंकी निततों की बाती है। हसपर यक्षिक विभार किया बाता बाहिए। पोर्ट कैवियांकी सीमेंके किए बारपाई निक्ती है बीत साक करानके किए बाहुन और ताक तका मूँह साथ करानके किए तीवियांके सिवा करान सीम सिक्ती है। यह बीजें माध्यीम कैवियोंकी वर्षों नहीं पिक्ती है।

क्रियोको ऐवा नहीं सोचना पाहिए कि हमें इन बावोंमें पहकर क्या करना है। पूर-पूँच्ये सरोचर मरता है इस कहानतके बनुसार क्रोगी-कोटी चीनोंसे हमारा गौरन कहता अबवा मरु होता है। जिनके मान नहीं उनके बसे नहीं यह हमने आरबी बान "यम्बनों पहा

र वेचिर "बोदानिङ्ग्लेडी विद्वी" द्वा ६४-०३ ।

L the ger was a read in

है। जो राज्य आगे बड़े हैं वे घोरे-भीर अपने मानकी एका करके ही वहें हैं। मानका अपे उद्घादा मही है किन्तु अपके कारण अवना आकरमबंध को हमारा है उसे म बान देनकी मन स्थिति एकता और उसके मनुसार आवरण करना वास्त्रिक मान है। एसे मानको वही समस सकता है विस्का देखर — जुदा — पर सच्चा मरोसा बाधार है। मेरा निरिधत मर्ग है कि प्रश्चेक विध्यमें ठीक-ठीक वानने और ठीक-ठीक करनका मूच उस म्यक्तिमें नहीं वा सकता विद्यमें सम्बोध नहीं है।

[ नुमरातीसे ]

इंडियन मोपिनियन, २८-३-१९ ८

## ७६ बोहामिसवर्गकी चिटठी

#### चीनियोकी सभा

चीतिर्मितं कमाक कर विश्वासा है। एकताकी दृष्टिश उन्होंत हम कोगोंकी हुए दिया मुबक्तामें उन्होंते हमें हुए दिया। और उन्होंते हमें सम्यतामें और उपकार-वृत्तिमें भी हुए दिया।

धुक्तार २ तारीकको जबृति हो प्रकारक सामनक दिने से। एक वा निकृति जनकी महर की भी जबूँ मानपक देनेकी समाका बीर दूसरा पा प्रीति-मोनका। समा तीन वने की गई — जनके माने ही नवनमें। उसमें मोने कीर बहुन्से आखीम भी निमाणित से। उनके मनने बाने हमारा मनन धीका है। वह बहुत सक्की तरह सजाया गया था। उस समाम भी जिल्लियको एक मानपक दिया माने सिमाणित की गई थी। उसमें जनकी मेहनतेक सिमा सी जिल्लियको एक मानपक दिया माने सिमाणित पा गया था।

कुपरा मानवा भी बोठको दिया गया। उसमें उनके काम तथा उन्होंन भी गांधीको यो संदा की उसके बदके उपकार माना था। भीमती बोकको बोककी नगी हुई एक गुन्दर

मेन दी गई। यह मी इसकिए कि उन्होंत श्री वामीकी सेना-समया की।

भी बार्टकार है तो हमार कि उन्होंने कर जानाजा उपायुक्त जा। भी बार्टकार है जो के मुस्की मोजिक की की ति हो। भी बिद्द पीक्क के र पीक्की मैकी बरित की महै। भी पोलकको जो मानवन दिया गया उपायें कीनके किए सित्य पित्र सम करते के किए उनका जामार माना गया। उपायें कहा गया सामके कामका मूच्य हम पैरीवे नहीं चुका सकते। आपके मानमें संतीप हैं। स्तीको आप बदका मानते हैं। किन्तु हम मरना अर्थ समझकर वो कुछ बापको तथा भीमती पोषकको वर्षम कर रहे हैं, हम बाधा करते हैं कि आप उसे स्वीकार करते।

वीमती पोष्टको करि-चम्मवकी एक संदूक्षी और सोतकी एक जंबीर ही जितका

मूस्य छगनम २८ पाँड है। थी पोब्यकको ५ पाँडकी पैकी नी दी गई। थी रिचको मानपत्र विकासत मेवा समा है। यह उक्त समामें पढ़कर मृतासा सुधा।

थी रिचको मानपत्र विकासत सेवा समा है। वह उक्त संमार्से पढ़कर भुनामा गमा : उसमें भिका है

आपको जनक महानके विना ऐमा मन्तीयनाक फैसमा नहीं हो पक्ता था। आपने जो काम किया है उसकी ठाउँक पार्टी जोर हो पृष्टी है उसकि कारन विकायवर्षे ऐनी कठिन अहार वसी। सापका काम हम कमी मूळ नहीं सक्दा। 145

भी रिक्को उन्होंन ६ पाँडकी पैकी भेजी है। कुमारी स्क्रेपिनको उन्होंने १ पाँड मस्मकी सानेकी वडी अपित की !

यी गांबीको एक मानपत्र दिया यथा है। उसमें किया है

मापने राजनीतिक पुरिवानी प्रकट की उसीके कारण ऐसा अच्छा समझौता हुमा है। माप ही ऐसा काम करन योग्य थे इसकिए हम भापके बहुत सांवारी है। यदि साप इस काममें न हारे दो हम हार जाते। किन्तु हम सापका विश्वप मान भागके सब्गुणांके मिए करते हैं। मापके सब्बुवांति यह सबय पवित्र हुआ। यह हमारी मान्यता है और उसीस बाज एसियाई कीमका मान बढ़ा है। बापने अपनी बहादुरीक साव विनय और नम्नता रखी इससिए हम सब आपको बहुत बाहते हैं और आपको सवाहको वाकासा रखते हैं।

इस बैंडकमें की हॉस्केन उपस्थित थे। उन्होंने बक्त मायब दिया।

सामके प्रोति-मावमें ९२ कोमोंके किए मेर्चे क्याई वई वीं। इनमें ३ मेड्मान और बाडीके ६२ चीनी वं। मोबनक समय बैंड भी ब्राबिट वा। मोबनमें तीन चीनी महिकाएँ और चौनो नामिज्यदत भी उपस्थित है। मोबनके बाद भी विवनने [चीनके] बादसाहकी प्रवसामें भाषन किया। उसमें अस्त्रोन कहा

हम सबीबी शायक्षमें स्वतन्त्रतापुर्वक राष्ट्रते हैं इसकिए उसकी बन्नतिकी कामना करते है। इम चीनकी प्रवा है इसकिए चीनके बादधाइकी उलाविकी कामना करना इस अपना कर्तका समझते हैं।

चीनी संबच्चे जन्मीने अपने मारवर्षे कहा

गुरोपीय सुरुवर्गोने मारतीयोंको महद को क्योंकि भारतीय बिटिश प्रमा है। हमारे साब वैशा सम्बन्ध नहीं है। फिर मी उन्होंने हमाचै मदद की। यह दो केवड स्थाव-दक्ति हो कही बायेगी। इसकिए हमने उन्हें यह जो प्रीति-मोब दिया सी कुछ भी नडी है।

उसके बाद मी हॉस्केन जवाब देनेके किए उठे। उन्होंने कहा

मुसरे तो कुछ भी नहीं बन पदा। मैं काले-वीरीके बीच करूर नहीं करता। एछिवाचे नीपॉन हमें सीच दो है। आपको बहावरी और आपको दिवय ये दोनों नहत ही बचान करते भीम्य ह।

भी फिलियाने कहा

एसियाइनोंकी बहादरीके विषयमें एक-एक सन्द सच्चा है। महासे वितना बनेगा में चतना अवस्य करता रहेंगा।

भी बोकने उसी प्रकारका मायब किया। बावमें भी कार्टेशहट तुवा भी पोकक बोसे। भी पोशकन कहा

एधियाइमोंके सवपंत्रे कामे मनुष्येकि सारे समावको काम हवा है। बीवर सरकारकी इस्तरेगाने एक्षिमाई हो है ऐसा में मानता है।

भी पांचीन कहा

इत वारी प्रचवां प्रियार जून न नार्ये वो बच्छो नात है। भनी बहुत काम करना नाकी है। यदि यह नहीं हुना वो हम पीछ पह नायमें। वस्पता नमता और तथनाई से सामना नहुन नावस्पत्र है। करन हैरवरणर मरीवा रखना वो नहुत वास्प्र दिखनाओं है। वन वस्पा है।

थी ईसप भियान भाषण करते हुए कहा

चौतियान बारतीय कौमको परास्त कर विया है। भारतीय सोमॉकी सपेता हे महत-सी बाताम बढ़ बय है। भारतीय मीर चोनी दकार होकर कड़ यह बहुत जच्या हवा। में स्वयं द्विटिय राज्यका विकास छोड़ देवकी बातवर सा गया वा। बद स्वता है कि यदि स्थाय प्राप्त करनेवाक महत्त्वी और सम्ब हों तो विटिय राज्यमें स्थाय मिक्र सकता है।

इसके बाद समादका मीठ गाकर सभा ११ वर्गे समान्त हुई।

## क्गर्यडॉर्पर्न शिक्षा

भूतवर्षात्में काले बच्चोको पारूपाकाएँ है। उसमें कुछ क्यक छोकर बात है। भारतीय नहीं बाते अनना बहुत बाहे बाते हैं। इसकिए मय है कि कही छरकार वह साला बन्द न कर १ अदर्व भारतीय माता-विद्यार्थोका चाहिए कि छालामें नवने योग्य अपन बच्चाको न पार्थाग्यामाने पर्वे। नहीं-मानाव काला माना ठोके इस कहानदके सनुमार म भारतीय माता-विद्यार्थों सन्तह रहा हूँ कि इस पारुपालाका उपयोग किया याये। मन मुना है कि कुछ मात्रीयों सालक नहीं बाते हैं।

#### परवामांक विवयमं

### रुडीपूर्टके मास्त**ीप**

दबीपूरिके गोरे कोन नारतीयों के प्रति वैध्यांनु होते जा रहे हैं। वह पता चक्रपर कि उस नमरमें हुक मारतीय प्रयोग केवर मोरीके नामपर चन्ना केते हैं और मिक्कियकता कामोन करते हैं उन्होंने उस सानवर्ग उपनिवेध-पिचको किखा है और मुचित किया है कि कानुत्यों हव प्रकार परिवर्तन करता चाहिए विवरते गोरी नारतीयोंके मारते जमीन न रस वर्षे बीर नारतीय चनानक पर्टे गोरीके नामपर न से एकें। इस्ते मारतीयोगे करते हो बाना चाहिए कि गोरीने अनती तक्बार स्थानमें नहीं रखी है। इस बीच यदि मारतीयोग सम्बन्ध या किसी दुसरे कारकार मिकी-मिकाई हम्बट मेंबा बेटे दो बावसे पुक्रताना परेगा।

#### भी वेष्टीका मापय

सी ऐसे तेसी ट्रान्सवाकको सस्तरके एक प्रमुख सदस्य हैं। वे प्रमधिकील वकके मुसिया हैं। उसके विज्ञास वे बारांकि मास्किक भी हैं। क्ष्मचिकीसी उन्होंने पत्र स्वितारको मास्क दिसा। व उसमें बुरी कामुनके बार्रोम बीके। (बहु मायक हमने दूसरो जयह दिसा हो सी बेसीके हम नामको हम दो चीचे दीख सकते हैं। एक तो यह कि मास्त्रीय जाहे को समझें गोरे तो यह समझते हैं कि बोसर सरकार हार गई है और पीछे हट गई है। दूसरे यह कि बोरेंकि साथ रुक्कर केना सभी धेम हैं। इसकिए मास्त्रीय समायको होगा जावत रहना है। यदि हम उनते हुए एको गये तो मारे जायेने। सम सौर एकताक्यी हमारे वो हिम्मार होगा गये रहन चाहिए।

### संबद्धा भवव

बी ईसप मिर्माको गीचेक मुदाबिक पत्र मिक्रा है।

सहोदय ठारीच १४ के बंकमें सायकं हस्तासरींग्रे संबंध मनतकी तिथिते सन्तिकत्व गुक्राती केच मेन स्का है, विचाने क्योमे मार्फीय एस्त बहुता होगा बहु इस कामसें दिक चोकदर मदद करेया। बापके ऐसे सम्बन्धनीय केचा एस्त भी स्वेक हो गया है। नोचेकी तुमके देन दीकार करेले हरूड बनाइये। मनवी गबुनाई बेनावी पौर १०-०-तिरुक्ताच मनवी १ सिक्तिन तथा मोहनक्षक मनवी १ विक्तिया। कुछ पौर्क १।

[गगपताचे]

इंडियन मोपिनियन २८-३-१९ ८

र पर नहीं दिया गया है। जाने उपलब्धे भी लेकीन क्ष्मी क्ष्मी क्षमी है परिवर्श है परिवर्श देवीलन व्यक्तिमानों केर कारक प्रयक्त है परिवर्श कारों मा तमें हैं और कार्स किया के "रोडेन्टर" भी हैं। प्रयोगियों के मिले परिवर्शकों के कार में प्रशासकों है भी प्रयोगियों के मिला को व्यक्ति है के स्वाप्त के अपने को व्यक्ति है के स्वाप्त के स्वाप्त है। अपने क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी कार्यों के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त केरियों क्षमी क्ष्मी क्

## ७७ मिल्लके प्रस्पात नता [१]

### स्वर्मीय मुस्तफा कामेछ पाझा

यतः फरवरी मासमें मिसके प्रकातः नताः मृस्तका कामेळ पासा ३३ वर्षकी अस्पानुसें गुकर मने। सनका संक्रिया जीवन वरित्र मिस्तके समावारपत्रीके आवारपर नीचे दिया जाता है।

उत्तका बन्म धन् १८७४ में हुबा बा। छ वर्षकी सबस्यामें उन्होंने विवास्त्रास्त प्रारम्भ किया। पूरमें हुछ वर्षकि वस्मासके परवात् के बाहियों एक विश्वास्त्रमें को प्रशिक्ष सम्भास पासाई स्पतित बोधा गया था गर्ती हुए। उन्हों वितों उनके पिता कहा एकेसी मुहुस्पबकी मृत्य हो गर्दे है एक सरकारी विभागमें मुख्य केशीयर में पुरस्क कामेक पासा रख वर्षकी आयुम प्राविक्त किसाको परीकाम प्रवान स्वात के कर उन्होंने हुए। उन्हों बार वर्ष वाद के साम्प्रमिक विश्वाकी परीकाम प्रवान स्वात के साम्प्रमिक विश्वाकी परीकाम संवत् हुए सौर उन्होंने एक पतुर बौर बुद्धिमान विवासिक माम कमाया। प्रवह्म वर्षमें उन्होंने काम कमाया। प्रवह्म वर्षमें उन्होंने काम क्रमाया। प्रवान विवास्त्रयनके प्रिमित्त के स्वति परी वर्षिक प्रवान किसाक्त विवास्त्रयनके प्रिमित्त के स्वति परी वर्ष रूप वर्षको उन्होंने प्राप्त केश उन्होंने प्राप्त केश उन्होंने प्राप्त केश उन्होंने प्राप्त केश

में कानून एननची बचन हानके सम्पर इस क्रीडी जममें साह्यकं साथ एकतीतिक सेममें कूद पढ़े भीर जहींने एक बड़ा स्वस्य एक किया। एस दिसामें में समन मायजों और केसों हाम मृत्यूमंत्र जोरसार प्रमान करते. एहें। काह्यकों हान सितियों में साथ हिए सितियों में साथ हुए और अपन मायजों से उनके सरस्याकों राजनीतिक सम्प्रीमें मान केनके किए स्वस्ताहिक दिसा। स्रोतके दूससा नगरके केंच चीनारकों उन्होंन एक पत्र निस्ता। यह उनके राजनीतिक बीनारका पहला महत्त्वपूर्व करम था। इस पमर्थ उन्होंने मिस्स देखती करिनारमों और करनेतिक बनेन किया था। उनके इस साइसी और बुडियूमं कार्यकी बरीकर उन्हें राजनीतिक विचयों पर सार्वजनिक करते बीनारका प्रथम जनसर प्राप्त हुआ। दूससके ब्यादगामा राजनीतिक व्यक्तियिक समस भाषण करनके थिए वे जाननिक किय पथे।

मन्त्रका कामेक पायाको क्षेत्र वसना रासक एवं उदारकारों मानते वे। उनका कोमेंकि प्रति किरता स्तेत्र का इस सम्बन्धमें मनेक मावनापूर्ण किरते हो। वह कमी किर्ता कीरता कारता किरता स्तेत्र के विवय कोरी विकासन करनी होती तन वे भीता (मुस्तक कोमोक पायाको सबसार)के स्वयत्त्रों के साम स्वयत्त्रा करना मात्रिय स्वयत्त्रों के उन्हें समझ स्वयत्त्रों का स्वयत्त्रों के साम स्वयत्त्रों का स्वयत्त्रों के साम स्वयत्त्रों के साम स्वयत्त्रों के स्वयत्त्रों के साम स्वयत्त्रों के साम स्वयत्त्र स्वयत्त्रों के साम स्वयत्त्र स्वयत्ति स्वयत्त्र स्वयत्त्य स्वयत्त्र स्वयत्त्य स्वयत्त्र स्वयत्त्र स्वयत्त्र स्

लोग उनको भिदाना प्रम करते थे पासा ससका एक उसाहरण बड़े नकी साथ गुनाया करते। एक बार भाषण ननके किए मननमें जाते हुए वे अरदानी' किरमेगर केकर वहीं उसके परमाय बही कोचवानको एक बटेकर सकता पड़ा। मामण बेनके परमाय कालक पासा किराया वेरे करे उस अध्यापने उस केमेरे साथ एकार कर दिसा और कहा कि बन-गायकती धंवा करनेमें मुझे बहुत बातन्य मिछता है और पर्य होता है। वे धोमोर्गे किराने प्रिम में इसके ऐसे मनेक बुख्यान्त मिछते हैं। क्षोम उनके बचन मुनकर पासम हो उस्ते और सपना कर्तम्य पासन करने तथा मिलाको उसति करनेके किए बायुर हो जाते।

[गुजरावीसे] इंडिजन सोधिनियन २८–३–१९ ८

७८. पत्र ' सी० ए० बी आर० लबिस्टरको

[जोहानिस्वर्ग] मार्च२८१९८

भीसी ए डीआर मैनिस्टर डडी प्रियमहोदम

विवयः बड़ी तथा सन्य इपक्ति

में इस मामनेय सन्दानित सभी कानमात पढ़ पता है। भीर मितकनाके अनुष्येत ६ नौर अ में किस मय बादे सक हैं नकांत्र भारि मह जमीन विशे बानहाक मान पढ़े करतानी केटा को बा रही है इकस्पतानमं कही गरि बमीन नहीं है तो इस मामको सरकतात बीत की । किन्नु मूर्न नमात है कि यह इतना अच्छा है कि सम नहीं हो सकता क्यांकि इससे बाबाा भगमन गुरा रहाना है । इसमिस म नामा करना है कि माम सबस सारे तस्मीक यागे में पूरी नम्द्र भारतरन हो समें है और गुरशैनन भाई नो कहा हा बसीगर निजर नहीं रहे । वर्गीकि हो सकता है कि उनन जागम जाकर बहुत-नी गणन-वसानिनों कर से हो।

[भग्रजीस]

यक्त को हुई कलाये अक्षत्री पति (एन एन ४८ ५) मा

। देशिय "दयः सी० र की भार केंद्रिक्टको " दह रहरू ।

## ७९ पत्र मगनसास गांधीको

[जोहातिसवर्ग] मार्चे २८ १९ ८

वि मगन्यास

कृपया भी बड़ीसे कहना कि मने सनक कामबात खूब ब्यानक साब पढ़ सिमें हैं। मैने बह इकरारनामा जिलपर म्यू कैलक्के थी ऐंडर्लमक हत्ताक्षर है पढ़ किया है। बाबकाके संभागतका उत्तर भी मन एक किया है। दो भीजें हैं जितक भारक भी नहीं को पूरी सफलता अवस्य मिकनी बाहिए। उत्तरके अनुक्छेर ६ और ७ म कहा गया है कि बाबका जिस भूमि पर अपना राजा बताता है यह जमीन वह मही है जिसका जिक इकरारनाममें किया गया है। भीर नर्वेक्षकर्त निस भूभिका सर्वेक्षण किया है उसमें नह भूमि भी सामिल है जो इक्श्यर नाममें विश्वक माभारपर धर्मनन बारी किये गय हैं चिल्पिकत नहीं है। यदि ये दो बार्ते शाबित की जा सकें दो भी बड़ो जबस्य जीत कार्येंगे। फिन्तु मुझे बड़ी आसंका है कि कहीं दिय मय जनावमें कोई गन्दों न हो। नदएव उन्हें बहुद बानधान रहना चाहिए नयोकि मरि व हार एम तो उन्हें सर्वोच्य म्यामामयमें कराचित् १ और मा उससे भी विभन्न तर्च करन पहेंने। इडीके सॉमिनिटर थी कैंबिस्टरने मेरे पास कायबात मज हु। उन्हें बड़ी जासा है फिल्रु म स्वय इस बारेमें पूरा इस्मीनान कर केना बाहता हूँ कि जिस जमीनको बाबड़ा तस्य करते ह वह इक्छरनामेमें जिल्लाकित भूमि नहीं है। इसकिए बापके पास इस सम्बन्धमें बहुत जोरबार और निर्मायक प्रमाण होना जरूरी है। तुम्हें चाहिए कि थी बडीको मह पत्र अच्छा तरह समझा दो। यदि वे कुछ और प्रस्त पूछना बाहें तो में अब इनका उत्तर रेनकी स्वितिमें हुँ वर्षोंकि मेरा तयास है कि मरे पांच सारे कायबात मौजूद हैं और, इतक मनावा म जन्तुँ गौरमें देख चुका हूँ। भी बडीचे यह भी कह देना कि जो पिछना हिसाब उन्हें दिया गया था और जिसके बारेमें उन्होन कुछ कहा था उसके बाद मैंने उनस कोई कीम नहीं भी है और वो काम में बन कर रहा हूँ उसकी भी कोई फीस दिना उनकी सहमतिके केनेका मेरा इराहा नहीं है। जनमें पूछना कि स्वयं जनका इस मामसेमें क्या मत है और बया इस में किए मुझे फीस केनी पाहिए। उनसे कहना कि यद्यपि यह साम रिकास नहीं है फिर भी में बाहुता हूँ कि फीड़क मामसमें पूर्व रूपके व ही मरा पव प्रस्तान करें नपाकि बन्दान मुप्तपर इतना अधिक विस्तास रखा है।

यदि नुम्हें भी बड़ी न मिर्से तो इस पत्रको नुम नीतन मिर्मक पर छोड़ सकते हा।

तुम्हारा गुभविन्दक

टाइप की हुई रफ्तरी मधनी प्रति (एत एन ४८ ६) ता

### ८० साँड सेस्बोर्नके विचार

सोंड शस्त्रोतंने क्लाक्संडॉर्पम मारतीयोंक प्रस्तपर जो मापन दिया वह समस्त भारतीयोंके सिए विचारणीय है। हम उसका अनुवाद अन्यत दे रहे हैं।

साँड सेस्बोर्नेक मापगका वर्ष यह है कि मारतीयों और पूचरी एतियाई कौनाको माराके सास देशमें न बाने देना काहिए। उनके कियु सास देस एमा जाने विसमें दे वर्षे। उन्हान गोरीके इसमें उनको न भान इनका ज्याम यह बताया है कि भारतीय तो बिटिय प्रका है और उनमें कोई बम नहीं है, इसकिए उनके साथ भाह जैसा व्यवहार किया भा सकता है। भागी रहे जापानी भीर चीती। उनको बाहर रखनक किए संपेत्री बढ़ेका समन्त बनाया जाय जिससे कि उनकी बस्रात हुए रक्ता जा सके।

मोरोंके साथ देवोंने कॉर्ड संस्थोर्न दक्षिण बाधिका आस्ट्रिका मनेरिका न्यजीबैंड नाविको पिनते हैं। व यह [वो] सानवे हैं कि भारतीयोंको बाहर आनेको छूट मिक्नी चाहिए। इसकिए ने कहते हैं कि मारतीयोंके किए पूर्व नाविका जैसे देख रखे जायें। विचार करें तो इसका सर्व यह हुआ कि मारतीयोंको बासताकी सबस्पायें ही रखा जाये क्योंकि मारतीय यदि पूर्व शासिका जैसे वेसोंने वर्तेन तो वहाँ मी कर्ता-वर्त तो मोरे ही रहये। यह तो योरोंके शिशाम प्राप्त करने और उसति करनके मिए एक नवा क्षेत्र बोकनेके समान होमा। किर केवल भारतीय ही वर्षे भीर नये वैशोकी वर्षमान विवासीके अनुवार जावाव करें, इतनी बस्ति उनमें नहीं है। इंडियर केवल मास्त्रीय कोर्गोके किए ही वेस पूर्वक करनेका विभार विस्कृत स्पर्व है। इसके जितिरक्त कोई शस्त्रों की मायनका वर्ष यह हुआ कि जिस देसमें नोरीके क्सने धायक अच्छी जक्त्वायु हो उस देसमें मास्टीमॉको न वसन दिया जामे। यानी भारतीयोके किए रोनकारक गर्म नौर ममेरिया-मस्त वेस रखे जार्ये। मारतीय उनमें सबते यों इसमें कॉर्ड सेम्बोर्ग तनिक भी हस्तमंप करना नही भाइते।

हम साँड सस्वार्तके इस भागनको स्वार्वपूर्ण और भगकर मानते हैं। उनके विचारीके बनसार चका जाने तो विश्वन वाफिकामें अन्तर्भ एक मी भारतीय न रहेगा। वे महानभाव यह भारते हैं कि पूर्व बीर परिवम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। उनकी यह मान्यता ठीक हो तो माख्य अंग्रेनोके सबीत जनक वाएके क्यमें ही यह एकता है। उसके सिए वस्य मार्य हो । । तथा विकास कार्या निकारको नहीं मानते । यदि हमें यह निकस हो वासे कि अवेन कोर्गाका ऐसा विकार है और उससे मुक्त होनका मार्ग नहीं है तो बसेनी राज्यके विकस संसा बळता है। पढ़ेया । और भारतको नदेवीके सासते पर्यंता मुक्त करनका उपाय करना होना और बतापा होया । हम मानते हैं कि हम बग्नेजी शंबा कामम रखकर भी स्वतन्त्रताचे पह सकते हैं। बीजरींके कपर बढ़ेनी होगा है फिर भी उनकी स्वतन्त्रताम कभी महीं है।

वन कॉर्ड सेरबोर्नके विचार्रिक विकस नया स्थाय किये बाये यह विचारबीय है। हम मानवे हैं कि इसका स्पाय हमारे हाममें हैं। दुनिवामें नियम यह विसाद देता है कि हम की चाहते हैं और निसके मोम्ब होते हैं नहीं हमें मिकता है। हम यदि धूनियाके विभिन्न

र अपेरनेक सर्वितने भी १९ ६ में पेदा हामान दिना नाः देखिए सन्त ६. वह ४६४-९ ।

भागोंने बचना और उपांति करना चाहते हैं तो हम कैये उपाय करने। इन उपायोंने हमें तीन मुक्त विवादि के हैं। वे ये हैं (१) प्रत्यक भाष्टीय वपने पर्यका पासन वचाईके पान यदापूर्वक करे (२) हिन्दुओं और मुख्यनानोंने एकता खुनी चाहिए, और (३) भाष्टीय प्रयाकत राज्यी विखा प्राप्त करें।

यदि पहुंची धर्तका पासन किया बाये तो उसमें दूधरों वो धर्मोका समावेस अपने आप हो जाता है। हम सब मुख्य पर्मोको सकना मानते हैं इसिए यदि प्रत्यक्त नाति अपन अपने धर्मका उस्ति पासन करे तो ईस्तरमें उसका विश्वास बढ़ हो जायमा और उसे सब्द ही प्रिय समेगा। यदि हम ठीक तब्द से माने-अपने अपने जाक करते तो एक दूसरे बीच समझा महोना अपने एकताको रहा होनी। और भी ठीक प्रत्यक्त समझा पासन करता लाहते हैं वे साधितित और अपनी करती हम ति स्व हम ठीक करता करता साहते हैं वे साधितित और अपनी करता हमने से साधनी भी न रहा समझे साहते हैं वे साधनी स्वा पासने करता साहते हैं वे साधनी स्व स्व साम साम तो तो जिस छोटे-बड़े सब धिका प्राप्त करतमें जुट जायगे।

हम हम दिनारोंकी और प्रस्कर माध्यीयका स्थान बाकपित करते हैं। हम एस युगर्ने खाते हैं, जिसमें हमें बहुत साजपानी रखनी है।

[ गुनराती हे ]

इंडियन मोविनियन ४-४-१९ ८

## ८१ मेटासके भारतीय

भटाकके आधीर्योगर वाज्यपम किया वा छा है। कोई कहता है कि स्थापारियोंको कहाँ स्थापरका परवाना न देना चाहिए। कोई कहता है कि मार्याच्यानको नेटावले किया चाहिए वा स्वाप्त के स्थापरका सम्बद्धी में स्वकृतिकाई के या चाहिए सम्बद्धी में स्वकृत हो। हो। का क्ष्यान स्वाप्त में स्वकृत के स्वाप्त स्वाप

मिर्यमिटियोंका साना क्य किया जाये यह बाठ प्रोत्ताहित की जाने योग्य है। बज्रहक पिर्यमिटिया जारतीय जाते रहेंने तबतक भारताय समाजको विक्कृत मुख-धारित न निक्यों।

व्यानारित परमाना बानून बनतक प्रकाशित नहीं किया जाता तनतक वशके धन्तवामें नहुत नहीं नहीं जा धनता। किन्तु यह वर्षकी जनवित देकर नुवानवामी व्यानमां नहुत नहीं नहीं जा धनता। किन्तु यह वर्षकी जनवित देकर नुवानवामी व्यानमां वर्षकी विकास वर्षकी कहा नीया नहीं पहुता। किन्तु प्रार्थानीका वर्षका पृथानवा केकर भाग नाना न होना चाहिए। या नदामने यहते हैं उनका उद्दूर्ण यह होना माहिए कि में नेदामको करना पहुत्ता पहिए। यह वर्षकी नामित करना करना करना पहिए। यह देकर वर्षकी नामित करना वर्षकी वर्षकी हमार वर्षकी वर्षकी वर्षकी निर्माण करना वर्षकी वर्षकी नामित करना वर्षकी वर्षकी नामित करना वर्षकी नामित करना वर्षकी नामित करना वर्षकी वर्षकी नामित करना वर्षकी वर्षकी नामित करना नामित नामित करना नामित करना नामित करना नामित करना नामित करना नामित करना

करनमें हमें यहे अनुसब करना चाहिए। इस दृष्टिये इस बचका कानून हमें पस्य नहीं है। जिर भी हम उस कानूनको स्वोक्त होनेस रोक न सकें यह सम्मव है। किन्तु इस बचंक करनर हम अपना तेज — बपनी स्मिति ऐसी चमका तकते हैं कि गोरे स्वयं ही हमें निकाकनकी बात करनके बजाय रखनेका ही विचार करें। ऐसी स्थिति सामा आयोगीर्थ हायने हैं।

[गुजरावीस]

इंडियन मोपिमियन ४-४-१९ ८

## ८२ इसन मियाँकी विवाह

थी बाजद मृहम्मदर्क मुपुन भी हुएन मियां नित्र के बिकायण जातकी बाद बहुत विनीधे बाद खुँ ही जिल्ले छत्याह विकायण्डे बिए त्याना हो यहे हैं। जल्ले बहुत-वी बार्ड बोर मुदारक्यादियों से मर्द बोर जुराई नारे छये। इस सबका यह भर्म है कि धोप असका काम देखकर प्रथम होते हैं भीर जसे स्वक्त करते हैं। यी हुएन मियों असी बनान हैं। उन्हें बाहुत सीवाम और देखना है। हुएन साम असी क्यान हैं। उन्हें बाहुत सीवाम और देखना है। हुएन समा असी क्यान हैं। वो हुएन सियों उन्हें बाहुत सीवाम के स्वक्त हैं। नेटाक सियां पहले हों। वेटाक सीवाम सीवा

भारतीय देमानको इस जेशहरणत सनक केना नाहिए। मारतीय समान सक्यों सिक्षा अपनेतान कमास दुनियान है। खोगा सन्ति बौर रिक्रमुदा का जानेना। विकासकों दिस्सा अपनेतान कमास दुनियान हिल्हामका बात विकासका सम्मान ये झारी नाहें बालके कमानेमें बहुत अकसे हैं। इनके ममावमें मनुष्य विना हाव-मीक्का यह नाता है। यह बात प्राप्त करतके बाद उसका क्या उपनेता किया जाने यह भी समझता शाहिए। बात केवक सानत है। उससे कष्मा काम है। एकता है। वैचा कमाना वा सक्या है बीर सोक-सेवाकों वा सन्त्रों है। इस बातका अपनेता के मही ती सुप्त कात विपरेस समान है। इस ऐसा पढ़ें इस आपत करता और माना का सक्या है मही ती सुप्त कात विपरेस समान है। इस ऐसा पढ़ें सी कह पढ़े हैं। है। विस्त हरएकों समझने या सक्या है।

भी इसन नियाने साइसका अनुकरन अन्य माठा-पिठा करेंने इमें ऐसी आछा है।

[मूजरावीसे]

इंडियन श्रीपिनियन, ४-४-१९ ८

## ८३ पत्रलेखकोंको सूचना

हम समझौतेके बारेमें काफो टौका-टिप्पवियाँ प्रकासित कर वुके हैं। एक वंकमें उसके पक्षमें बहुत-सा छापा ना। इस बंकमें उसके विरोधमें भी मिला है, उसमें से जितना बना उदना प्रकाशित कर रहे हैं। हम सोचते हैं यब समगौतेपर टीका-टिप्पनी बन्द करनेका समय या यया है। समावको दूसरे काम हामर्ने धने हैं और गये पराक्रम विचाने हैं। समाव सब-कुछ कर चुका ऐसा नहीं है। विसे हमेखा बाय बढ़ना है वह कभी बाधमधे नहीं बैठवा। इसकिए हम इसके बार समझौतेक बारेमें पक्ष या विपक्षके स्थानीय [पत्रकेशकोंके] टीकापन प्रकासित नहीं भर सकेंने। बसवत्ता भारत अपना विशासतक्षे कुछ आये तो भानी मानवर्धनकी वृष्टिस ही बोड़ा-बहुत प्रकासित करमे। इस अंकर्ने इसने बो-कुछ प्रकासित किया है उसमें कई किंबतबासोंकी स्वस्ट मूळ है ऐसा इस सोक्ते हैं। किन्तु स्वयं हम तथा इसरे इन बातेंकि सम्बन्धमे इतनी अधिक टीका कर चुके हैं कि विसंप सिकने या मूठ सुकारनेकी चरूरत नहीं जान पहती है। हरएक सान्दोकनमें कुछ-न-कुछ मक्तफहिममौ रहती हैं और होती है। जन≭ उत्तर इमेरा दिये नहीं बादे। वे उत्तर काकान्तरमें धवको मिल बादे है। अपने वायक वर्षेको सब हुन समझौतेकी धिकापतों असवा साम्रोबना बन्द करलेकी सम्राह देते हैं। उन्हें इतना ही माद रखना पर्याप्त है कि हमने सरवाप्रहकी को महिमा देखी वह क्या भी भूवली नहीं पड़ सक्ती।

[ गुजरावीस ]

इंडियन भोपिनियन ४-४-१९ ८

## ८४ एक सत्यवीरकी कथा [१]

#### *परताचना*

अस्यन्त महान बनौरमा और बीर पुस्य मुक्तरातका जाम ईसाध ४७१ वर्ष पूर्व हुआ था। दे भूनानमें जरमे व और उनका जीवन पर्ने और शोकहितके काम करनमें बीता था। कुछ ईप्यक्ति बीनोंसे उनका सीच उनके सर्मुच मही देखें मंगे और उन्होन उनपर सुठ आरोप कनाये। भुक्यत बुराधे बहुत अरकर चलते वे इसमिए मनुष्यो हारा की यह मासीकनाकी कम परवाह करते थे। उनकी मृत्युका भय नहीं था। वे मुवारक वे और यूनानकी राजधानी एमलके सीर्वोमें जो दोप का पन वे तदा उनको दूर करनका प्रयत्न करते ने। एसा करते हुए वे बहुतमें कोपोके सम्पर्कमें साते थे। युवकोंके मनपर उनका अच्छा-बासा प्रभाव

१ यांबीकी को समय-समयहर महत्त्वपूर्ण रचनाओंका पुत्रराठी हार दिया करते ने के किही-न-बिहरी प्रकार समितिक निकासि समाद हुना करते ने और उनका करेतर आवदारिक हुना करता था, न कि एरिहासिक। क्यका तदानीत को गु-रेफानारी था ।

हुमा था और उनको टोमियाँ बनके पीछे फिर्सा खुशी थाँ। इससे वो कोन धूसरोंको उनसे खुरो में उनकी दर्गा कर हो यह और वो सोमोंको अच्छ करके अपना स्वार्थ सामग्रे में वनकी कमाईमें बाबा पहने संगी।

प्रशेखमें मह कानून या कि जो बहाँके परम्मात्मक पाकि अनुवार न चस और हुवर्षेकी उद्य प्रकार न पननेकी शीच है उसकी अनराभी माना जाने और अपराम शिव होनेपर उसे मृत्युच्या विमा जाये। युक्तात स्वयं सम्बद्ध अनुवार चससे प किन्यु उसमें जो पावब मा गया वा उसको मिटानके सिए दूमरोंको निमयतापूर्वक उपवेच वेते और स्वयं उस पात्रकार दर उसते वे।

एपेंग्सके कानूनके मनुसार इस प्रकारके मनुस्पक्त जोन पंत्रीके सामने होशी थी। मुक्स पर पर राज्यन्यकेश उत्कास करन और दूधरिको उत्तर उत्कासन करनेकी योच देनेका मार्टिक कमारा गया एवं उत्तरपर महाजन मन्दर्सने किनार किया नदी। कृत्यायकी विद्याने महाजन मन्दर्सके सहुद्दे कोर्योकी होति दुई थी। इस कारण ने उनके प्रति वैरमान रखते न। उन्होंने मुक्यतको मनुचित रोसिन होती ठहरामा भीर उन्हें किन पीकर मरनका रण्ड बिया। प्रावरण्डको मनेक थिपियो काममें काई नाती थीं। उनमें से सुक्यतको विषयानके डाउ भरमकी सका थी गई।

यह बीर पुरुष बनने ही हाबध विषयान करके विवस्त हुमा और जिस पैन उसके विषयान करना था उसी दिन उसने सपने एक मिन और विष्यके सम्मूख सरीएकी नस्वरता और सारमाकी समरवाक सम्बन्धमें स्थाक्सान किया। कहा जावा है कि सुकराव विपयानके बन्तिम सनतक निर्मय रहे और उन्होंने हेंसते-हेंसते नियपान किया। उनको यो कुछ कहना का उसका अन्तिस भावस कहकर उन्होंने जैसे हम प्रसन्नतापूर्वक सर्वेद पीते हैं, वैसे विपका प्याच्या प्रसन्तवासे पिया।

भार पंचार मुक्यताको स्मरम करता है। उनको विद्यार्थ कार्को कोर्गोका हित हुका है। उनपर चोप क्यानेवालों बोर उनको वण्ड रेनेवामॉकी दुनिया निन्ता करती है। सुक्यत तो अमर हो गये भीर उनके तथा उन्हों बैंगे वस्य पुवर्गोक बच्चे बाब समस्त जूनान समस्ती है।

सकरातने अपनी सफाईमें जो मायम दिया उसका दिवरण जनके सिम्म स्थातनामा अफबातून (क्षेटो)ने क्या है। उसका बनुवाद बहुत-सी मापाओं में हुमा है। यह बापव बहुत सुन्दर और नीति-रससे परिपूर्ण है। इस्रिक्ट हम उसको सड़ों है रहे है। इस उसका सम्बद्ध मनुवाद नहीं छार-भाव दये।

क्ष्मुनाव नहा जार-पा वधा । हमें विश्वास मारिकामें विल्ड धमरूप मारामें नभी बहुतरे काम करते हैं। तभी माराफें इंकट दूर होंने। हम मुक्यतकी भीति जीना और मरना भागा चाहिए। हसके वितिश्च पुकरात महान धरामाही थे। उन्होंने करने हैं। देश मुनामके मोनोक विक्य स्तामह हिमां। उपने पुनाके कीन महानू हुए १६ म वहरक कामाग्रीक काम जबका भरिकाण म निक्की मा भाग जानके मबसे करन बोरोंको नहीं वेदोंगे और उनको जाननंपर भी उनकी और अपने कोगोंका म्यान न बोर्चिने उत्तक चैक्की नाहरी उपाय करनार भी — कांग्रेसकी दिक्की करन और बयाबी कानोर मी — नायाका माना नहीं कर बेकी। उनका बाब रहे में होगा। सब्के मब्बी पहचानने उसे स्थार कर वेते और उसका उनिय हकाब करही बाद पत्र मारकता जान्तरिक और बाह्य सरीर रोपरिहत होकर मना बंगा हो वायेश

हब अयेती या जन्य सन्धाय-स्थी कीटाणू उसकी कोई झिंछ न पहुँचा छक्ती। किन्तु याँडे स्वयं सर्थेर सङ्ग हुवा होगा तो एक प्रकारके संज्ञमक कोटाणुसीको गय्ट करलपर उनकी स्वयह हुतरे प्रकारक संज्ञ्यक कीटाणू सीमकार बना सेंगे बोर मारकके खरीरको नय्ट कर रेंगे।

हम यहाँ मुक्तपत्र के भागमका सार इस उद्देश्यने दे रहें हैं कि हमारे पाठक इन वार्तीको ध्यानमें रककर और मुक्तपत्र नैसे महारताके विकारोंको बनुत बीस जानकर उसका रनपान करें और उससे आरडीरक रोपका उन्मूचन करके अन्य बोगांको इस प्रकारके रोगोंके उन्मूचनमें महारता हैं।

[मुजरातीसे]

इंडियन ओपितियन ४-४-१९ ८

## ८५ मिल्लके प्रक्यात नेता [२]

दिवार्जिमों के बारण्य कोलप्रिय थे। यह विद्यानन कहा था कि मिससें कातृनका काम्यत करनवार्त्त वारे दिवार्णी शवाके दकके समर्थक थे। यह पाद्या गुरोश्व वाश्यि कारे उस समय उनके सम्मानमें दिवार्णियों और दूसरे मोगोंका वो युम्स निकता का उतना बड़ा वससे कियो जी दिसीले सम्मानमें पहुते कभी नहीं निकता वा।

मुलाका कामेल पाआ उत्तम बक्ता दो ये ही वे सच्छे केलक भी ये। इंग्लैंडके क्यों मुख्य पत्रके महातृत्तार दुनियालं मुक्तमार्तीम वे पुरू वायक्क पत्रकार वे। त्रव वे स्वत्य पाप्त वे द्वार कार्यून पत्रकार वे। त्रव वे स्वत्य पाप्त वे दे पहुंचे कार्य होते रो प्रवेश वीवत त्रवार होते दुन्क कियों थी। उन्होंने कुछ करिताएँ और ऐडिक्पोमको विजय नामका एक एतिहासिक उपल्या भी निवार था। उन्होंने सम्मयत्यालं और संप्यवसायको प्रतित क्या वी। व पूरी नीम वयक भी नहीं हुए वे तारी उन्होंने सम्मयत्यालं कार्य निवार के सम्मया पत्र ति नहींने सम्मयत्यालं कार्य हो गया था। यन् १९ विकार के कियों नामका पत्र तिकास वा। उनसे पहुके वे सिम्मां और विवेधी माधिक पत्र वा समायालं सम्मय सम्मय सम्मय वा। उन्हें के सम्मय सम्मय सम्मय सम्मय सम्मय समाय कार्य के स्थार के सम्मय सम्म

उनके सिंपकार मोर मित्र कत्र न। पात्राको मृत्का दुण्यानी समाचार मुनकर राहें
सिर्मय ही गहर आपान सरेना — न हाहकार कर करें। उनक सर्ममार कारण उनके
सेर बहुन क्षेत्र आर्मिन होत्र प। उनका नीर-नरीका और बानविनकी मित्रस क्षेत्रको
मन हर मेंनी पी भीर क्षेत्र उनक (सप्टोंच) परसे सामिक हो गाँवे प। वीम पुनिस्द ऐस्पन नी उनकी सामीचन मित्र रही उनक मायकांक क्षेत्र महक्त्यकी स्लावनामें क्षित्र है कि मुल्लक कांमेणन गारे सुरोतकी बाता की है और अपनी इन पात्रामोंने राजनीति और पत्रकालांकि सत्रम प्रीवृद्ध सनक भोनिक चार उन्हान निकता की है। यह निकता उन्हें माने देसक हिजनापत्रमें उन्होंगी विज्ञ हहै।

विटिश गायनका आरम्भ होतपर मिसियँकि विकास विरस्कार और उपेका बवानेकी **यो शह जाई उ**थे रोकना ही मुस्तका कामेक पायाके प्रयत्नका करण था। इस प्रयत्नमें जन्तें सफ्रम्या मिली इस बायसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मात्र फेंब लोग मिलियोंके विषयमें केंबी राम और उनके प्रति सहानुभृतिका भाव रखते हैं इसका धेम मुखान्न कामेक पासा द्वारा चनाये गये महान सवर्षका ही है। भाषणी सवादो और सेखाँके द्वारा उन्होंने दिया दिया वा कि देखोल्नतिके किए भाहे जिलनी मेहनत करनी पढ़े वे वकनवाले न वे। उनके सेवों और भाषणोर्ने इटब्रोके महान् वैद्यमन्त मीजनीके सिद्यान्तोंकी सबक भिक्ती है। नैतिनीका यह विस्ताव कि बन्तमें छल बौर स्वायकी है दिवस होती है पाछके नापसी बौर क्षेत्रोंमें भी बून दिवाद पहला है। बपने कर्जस्पोंके प्रति उपेशाका याव स्वदेशामियानकी कृमी और काराला इन दुर्जुबोंको वे विसका यह मानते वे बौर इसके नाएके स्थिए वड़े बढ़े मान्दोसन चक्राते वे।

जन्हें इस बातका पूरा निरुपय हो गया था कि परिचमके बौद्धिक शायनोंके बिना मिसकी सच्यी उम्रति नहीं हो सकती। वे मानते वे कि परिवम और पूर्वके स्रोमांके सम्मन्य अविक माइ होने भाहिए मीर उभकी मानस्थकतापर जोर देनेमें उन्होंने कुछ मी दाकी न रखा था। फिर भी ने इस्कामके पहके अनुसासी ने। भामिक सुभारके बारेमें उनके उत्साहका पार न बा। तुक्कि साम उनका सम्बाम सुविदित वा। इस बातसे विद्वार कुछ योरे उन्हें 'टरको-कार के निर्माण करना पुरानक पार्टिक विकार साम के प्रकार के एक मानक परि की है जुड़ी फिलको जानारीके बाढ़े नहीं जायेगा। सुरान उनके प्रकारिक विकारीके किए उनका समान करता या और उसने उन्हें | डिटीय येनीके मनौदियां तथा 'क्यबा-सक-युक्तारी' की उपार्थियों प्रदान की बीं।

अपने जीवनके बरितम क्वोंमें उन्होंने जो काम किया उसे सारा किस बच्छी उस्ह बातता है। क्यों-क्यों उनकी उम्म बहुती पहुँ ने अपने ऊरत अधिकाशिक काम भेदे सरे। हे एवं स्पत्ति न ने कि किसीस वर वारों मा सरने हानमें की हुई मृहिनका स्पाप कर है। सुबनपर इन्केडके अधिकार उसा ऐसी ही हुएसै करनावाँसे मिलवासियोंकी स्वयंत्राकों कर आवात पहुँचा। फिन्दु ऐसी वटनामोंसे पाथा एक क्षमके किए भी निरास नहीं हुए। क्यों-क्यों उनके समर्कक अर्के त्यायते गये और इसरे करपोक दोस्त अपने देसका समर्थन करना कोक्टे पमें स्पॉन्स्यां मुस्तप्त कामेक पासाकी हिस्मत बौर प्रवक्त होती गई बौर वे अपने प्रयक्तीमें अधिकाधिक परिभाग करते स्पत्ते

सन् १९६ के दिसम्बरमें उन्होंने मिलके 'राष्ट्रीय' बध्नकी स्वापना की बी। यह उनका सरितम महान कार्य था। उस दिन मृत्युब्यमाने उठकर उन्होंने वो मावन दिया उससे हुआरे कीव मानतान्त्रय पानक-वैदे हो पर्य वे। उन्होंने शाब्यिको वोरसार गरूपहाहके साव उनके (सस्ट्रीय) वरके सिद्धान्तीका पावन करनेका वो वचन दिया वह मानो अपने वेद बन्धुनोंको मुस्तफा कामेश्र पाया द्वारा मख्ये समन सीपी नई बरोहर है।

अपने दलकी स्वापनाके कामके पिकपिकोर्ने उन्हें को अपार परिचाम करना पढ़ा उससे उनके नावक स्वास्त्वको ऐसा वरका क्या कि फिर वे सँगल ही न सके। भरव-बय्यापर पढे-पवे

१ व्यक्तिस स्मित् ।

उन्होंने बपना आवोधन जारी रहा और [इम्बेडक] प्रधान मणी तथा घर एडवर्ड प्रेकी पत्र स्थितकर इस आरोपका कहा जवाब दिया कि मिसवासी स्वराज्य मौगनेके योग्य नहीं हैं। इसके बाद कड़र्ड दिन फरवरीकी १० तारीबको उनकी मृत्यु हो गई।

[पुनरावीस]

इंडियन मोपिनियन ४–४–१९ ८

## ८६ बोहानिसबर्गकी चिटठी

### इमीडिया श्रेजुमनका पत्र

हमीदिया अञ्चलन विदेशों जन भोताका सामार मानक किए मानपत्रक क्याँ विद्वित्त किसी है किहोंने कानुनक विदेश कहारियें हमारी सबस्की। ये पत्र मुन्दूरे, हरे और साक रससे बहुत सच्चे मोटे कार्डनेपरपर क्षाप गय हैं और इनपर मुख्य किमारी वनी हुई है। ऐसे स्वमाय दो सी पत्र जायेंगे। उनपर भी हमान कम्युक कारिय, भी फैसी तथा भी कुनक्षियांके हलाक्षार है। मन्दानका सन्वाद नीचे दिया या रहा है

### बादरणीय महोदय

ट्रान्धवानके मार्क्षायोंके संघयमें बायन बहुत कियानों सी बीर हमारे समाजन महदक किए जब भी प्रार्थना की जागते हुएता उसकी जोर जिल्लाम प्यान दिया एक किए हम हमीदिया इस्तीमित्र जेनूननकी ठरठते हार्कि जानार मठट करफों अनुता अंदे हैं। इस सबर्पमें उमाजन जागर एकट उक्तये और बाजिएकार भी पून परिणाम मिक्सा उसम आपका एमर्कन बहुत प्रहायक हुआ है इसमें हमें तिनक भी सह मार्विक प्रार्थक मुख्यनार्थित कामू हो और बहुति जम्म प्रवासर लगा न हो एमा पार्किक भंद होनके कारण मुस्लिय समाजको सियंग तीरों उस कामूका हुआ वा इसिय प्रवास करना स्वास किया जीरों उस कामूका हुआ वा इसिय प्रवास करना सामाजिक वा। और इसर पुरस्तमानी हुमारी भदत करनक किए की मई हरलाहको एका सीरक समेरते किया की एक हो प्रतास की एका

#### वीन मानपत्र

सीहं ऐस्टिहिल सैयर सहमर मली तना सर मनराजी भारतमारीक मानगन तैयार हो गय है। वे सामामी सप्ताहमें भी रिजको मजी जानेंगे और भी रिज समाजकी तरकट इन तीनां महानुमार्कोको मानगन वेंगे जिनमें इन महानुसाबीका आभार माना नया है।

## ' स्वर्ष-कानून '

धरकारले राज्यसम्में निकल्पनसम्बे वितित परापति सम्बन्धित एक कार्नुसका विश्वक प्रकाधित किया है। वह कार्नुस सामास्य तौर पर चांत्र मं

१ वृक्त नोत्रेयी मानरत इंडियन ऑप्रियियनक १८-४-१९ ८ के चंद्रने प्रवादित दुव्य का ।

### चच्चा इम्साफ

उपिक्षियानपरमें कुछ राजी कपने तान सनान सेकर वह वसे हैं। यह तीन नगर पालिकाको सेनामें है। उनके निमयके अनुसार कोई बड़ाने नगर पाराजिकाको सेनामें है। उनके निमयके अनुसार कोई बड़ाने नगरपालिकाको स्वायतके दिवा करते हैं कहार नहीं जा सकता। नवरपालिकाने उपायति कानियोग्य हुए नाराको करे मुक्तमा कामा । पाराजीसिन जारें रूप हिमा नवियोगी वर्षाक की। उनमें वे कोग बीत की सकता कामा उपाराजीसिकाना यह निमय हुए नतरियोगे कि किए वेकावमा माना वार्षिया। यह निर्मय देते हुए त्यायाचीस वेशकाने नयरपालिकाको मुक्तमेको कासामा कामिया। यह निर्मय तेते हुए त्यायाचीस वेशकाने नयरपालिकाको मुक्तमेको कासामा कामिया। वह निर्मय तेते हुए त्यायाचीस वेशकाने नयरपालिकाको सुक्तमेको कासामा कामिया। वह निर्मय तेते तेता वार्षिय । वार्षिय पाराप्त कामा वार्षिय। वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय । वार्षिय पाराप्त वार्षिय । वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्षिय वार्षिय । वार्षिय वार्षिय वार्ष्य वार्षिय । वार्षिय वार्ष्य वार्षिय । वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य । वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य । वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य । वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य । वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य वा

#### ਹੈਡੀਹਡ

कीन पंजीवन करा रहे हैं। प्रिटोरियामें कुछ मारतीनांकों हे अँगुस्थ्याकों छाव केनेंसें एका बागति थी। भी पैमने उनकी बागति स्वीकार नहीं करते हैं। अब उसका एंडाका हो बना है। उनके गैजीयमके विद्य प्रिटोरियामें बाग्यिम्स बात गौरपर हुन्या। रखा जायेया। विक्तुरेंने यस्तक स्टबास्ट नहीं से हैं जब अस्पार देनेंके रिकारण बोह्यानियरांच नो कुछ सम्बद्धि स्वराज रहास्त नहीं से हैं जब अस्पार देनेंके रिकारण बोह्यानियरांच नो कुछ सम्बद्धि स्वराज रिकारी खोला मोबेसा। फिक्साक स्वरार गीटवंतर्स गाविसस्त हस्तारि

र वेचिन परिक्रिय । ४ नवीर पत्र मानानीको क्या कि. वानून पत्रे वी मानाक्षित्रकं शहरे वी किन्तु मान सूरी ठाउँ परिनोदि पत्रेषे हैं, " दिन्तु नामको का प्रतेश को विभीन नवीं दिया। काने कथा का मानानत पर की है, दिने निर्देश करोताना मतान नवले प्राचित वा चन हिर्दा टीटिंगे क्यांकि वर्षी दिया चना। स्थानों में पून रहा है बौर एसी बाधा है कि पंजीयनकी अविवा १ अप्रैक तक पूरी मा चुक्रमी। खयाक है कि उसके बाद पंजीयन-गत्र देनमें एक महीना सग जायगा।

#### उतावचे माखीय

बाहर छुनेनाठे मारतीय द्रान्तवाबमें प्रवेद पानके किए बड़ी उठावली करते दोल पड़ छो हैं। हुक कोग पक्त ठरोकेंद्रे भी वालिक हो जाते हैं। मुझे इन सबयं कहता चाहिए कि इस ठर्फ व समावका हानि पहुँचायये। विनक्ते पास युवक बादका सक्ता सन्तित्वन हो उनके जानमें बहाबट नहीं है। किन्तु दुसरे भारतीयाको सभी छह देवना स्नावित्व है।

### गीरे फेरीवार्ड

क्नमंडॉपेमें श्री वेशीने को भावण िया है उबसे पोर छरीवाले वह मावेधमें मा मन हैं। उन्होंने २ पौड़ को सदर मोगी है। भी वेडीने इस सम्बन्धमें ५ पौड़ वेनेको कहा है। उनका विचार भारताब खेरीवालोंको छकानेका है। उसरावि हुणकामों कोई बास दम हो एसा नहीं सकता। किन्तु पदि रोशे हजक्कि जारी रहते हुए हम बने रहें सो जनते मुक्सा होगा इसमें भी सक नहीं है। इसिए भारतीय कीनको याद रवना है कि नित्त समुद्ध उस इक्कर सगी है वह पड़ी से परीमें हो चौ बोच जानवास सतु नहीं है। बन्ति रोहरे वक्कर-वक्कर सामने सानवास भीर है। भारतीय करीवाच इस विसस सौर समझ में कि वस्त्र अना सामन साफ-मुक्त रजना भाहिए, प्रामानिक वंग्रस वेवना चाहिए और उद्देश्यता नहीं करनी भाहिए।

### उट्युरमके भारतीय

बटपुरन (क्य उपनिवेस)ये सबके नाम तार आया है। उसमें नहाँठ प्रमुख भी मूहम्मद यो मूचिक करते हैं कि समयन ४ मानव रोकी एक प्रमा हुई भीर उसमें संघक कार्योंने मूचिक करते किए निषि इस्ट्री की गईं यह समस्र हस्त अब बी वायपा। उक्त नहींने भीय चुकी है "प्रतिय भर किसी भी गमय एक्स मिक्स वानकी सम्यावना है।

#### पंजीयनफे विषयमं भन्तिम समाचार

तारीम १ मात्र तक पत्नीयनके मिए ३२६२ प्रार्थनायत्र दिव वय है। इस तारीम तक ६ ६ प्रमाणपत्र स्वीट्ट दूए और उत्तपर इस्ताधर क्रिय क्या सारे उपनिवसमें अनक स्थानींटर कार्याच्य मुख्य कुके हैं और तमास भीय पत्रीयत्र कार्याच्य केंद्र

[गुजरानी हे ]

इंडियन आपिनियन, ४-४-१९ ८

### ८७ नेटाल डायरेक्ट-लाइनके जहाब

हुम सपने पत्रके गुजरावी स्तर्मोंमें वंशास्त्राताओं के संबे हुए हो पत्रोंका छापेछ छाप रहें हैं। पत्रोंम मेटाल कायरेस्ट कार्तके मारत जानकांक बहानों से स्थानको कमी तथा अन्य समुपिया-सीकी विकासत की गई है मुखाफिरोंकी विकासत है कि ताके पास्त्रों स्थानको कराव और गने हैं करा (केक) परकी बनह तुंच है जीर आरामदेह नहीं है जिनको मिल्क दो बहुत हो कोटों है उत्तमें निकले मुखाफिरोंको के सिमा जाता है के उत्तमें उमा नहीं एकता और भी विकासतें हैं निनका फिलहाल जिल करता हम नकरी नहीं उमसते। हम हम बहानिक माफिकों और एवंटोंका म्याल उत्तर तप्योकी और विकास बाहते हैं और मरोखा करते हैं कि करोंग सकर करनेवाले मुखाफिरोंकी विकासतोको पूरी तीरते और की नामेनी और उनके सन् निकासनेपर उनकें हर दिवस कारोगा!

[अवेजीसे]

इंडियन मोपिनियन, ११-४-१९ ८

# ८८ कुष्ठ रोगियोंकी हुआ

वयंव क्षेम एउटम करते हैं इसीकिए वे मुची है यह न माना वाये। उसके बीर बहुत कारल है। वे सूबी को है जलके हामने राज्य-स्वा को है बादि वार्तिक कारलों है । यह की को है जलके हामने राज्य-स्वा को है कारि वार्तिक कारलों के सिर्म होने किए उसे प्रकारक करते हैं हैं। इस्प रोमियों के एक चिकियांकरका वर्तम वादे हुए हुने किए उस प्रकारका निवार करनका एक कारण मिल। भारतमें बहुत कुछ रोगी विवाद को है। सुध औम ऐसा दो नहीं करते किया कर में उन्हों कार वार्तिक करते हैं। इस औम ऐसा दो नहीं करते किया किए में उस प्रकार करने वार्तिक करते के स्वा के स्वा के स्व की स्व कार्य के स्व करते हैं। इस वार्तिक करते हैं। इस वार्तिक स्व करते हैं। इस वार्तिक करते हैं। इस वार्तिक स्व क्षेत्र हैं। इस वार्तिक स्व क्षेत्र करते हैं। इस वार्तिक स्व क्षेत्र हैं। इस वार्तिक स्व क्षेत्र करते हैं।

सारतमें बर्बुपी नामका एक गांव है। उसमें ईगाई पारिपारिमें कुछ पीतवाँका बसलाध बनामा है। व उसमें किसी भी भाजीय कुछ पीत्रोको साविक कर करें है। उन् १९ के साविकों का स्वानामां अनुवार भाजाने करावृक्त मान्य करावे कराव

र देखिर बार ५, इत १८९ १८५, और बार ६, इस ११६-१७।

का रोपिरोंको रवा विभिन्न बर्सास गार अपना-वपना काम छाइकर बात है। व गई। मानत हैं कि एसा करनमें सुक्ता परमार्थ है। यह सबमूच ईश्वरका काय है और उस करनमें तनका तथा उनके समावका करवान है। कैनडारे भी ऐंडर्सन नामक एक पनाइय नौरांग सन्दर्ग यह काम करनक सिए इन भएरताकामें भाग है।

to\$

इन सबका खर्च कौन प्रमाता है? यदि कोई ऐसा सवाज उठाये ता इमन ऊपरक तम्य जिस किताबर्मे स किये है उसी किताबर्मे इसका जबाब भी है। कर्षके किए य सीव

विकायतमें चन्या इकट्टा करते हैं। हम भारतमें से उन्हें बोड़ पैस हो देत हैं। इसका उद्देश नया है? इस संवासका जवाब भी सीमा है। बसक उनका यह खयाक है कि इस प्रकारक जा धारी मिमत है उन्हें ईमाई बनाया भाग। किन्तु यदि व ईमाई न यने ता भी ने उन्हें निकास बाहर नहीं करते। उनका उहस्य हर हामदमें उनकी सवा-मूमूपा

करना एउना है। जी समाज ऐसा परनार्थ करना 🛊 और जिस समाजमें एसा काम करनक किए इजार्स मनुष्य मिन नात है यह समाय स्थाकर मुखी न ही यह तमाज न्याकर राज्य न करे?

भारतक सोम जबतक अपना इस प्रकारका बोम स्वयं नहीं उठाते अपना हो कटका पूरा नहीं करन तक्तक व किस प्रकार सुनी हा सकत हैं किस प्रकार वर्न्ट स्वयान मिछ सकता है ? स्वराज्य मित्र भी बाय तो उससे क्या काम हा तकता है? इंग्लैडमें कुष्ठ रामा न हां गुसा नहीं है। उनकी और बकरतें नहीं हैं एमा भी नहीं है। किन्तु अपन-ममाब ऐस कामकि छिए दूसरापर निभर नहीं छुना। भगना कनम्य व स्वयं करते हैं। हुम किमी भन्य समाजकी

मंदद करें, यह तो दूरको बात है हम स्वय अपना हो बाग नहीं उठा पात। म बार्डे सोबन मोम्प है। उत्पर उत्पर विचार करक व इमें अधिकार नहीं दत इसिक्ए भवनाको बुरा कहकर, उन्हें निकास बाहर करनका आन्धापन चलाकर, हम अपनी विजय मान संदे हैं फिन्तु एसा करके इस अपना मुक्तान करते हैं फायदा नहीं। हम बालादिक कारनको भुका ४ठे हैं।

मध्ये राज्य करते हैं और मुख भोगते हैं इतका कारण इत कुछ रोपियाकी दुधा ही वर्षी न हो? और हम दुन्त मायत हं इसका कारण उनकी वस्तुमा वर्षी नहीं हा सकती? [पुरस्तीम]

इडियन मौपिनियन ११-४-१ ८

## ८९ केपके भारतीय

क्य दाउनके केय सारवर्धन किया है

वस प्रस्त नाफिकार एंग्लैंड स्थानेन्स कामको कमीके कारण बसे वा खो है तस सरकारण
विद्य वकरों है कि वह सन्त भोनोंड जाममनगर प्यान रखें। उदी-अर्थे गोरे निकलों
नामें स्था-स्था एषियाई बांडे जायें — यह बहुत बुध होना। हुमें एक एक निका है उससे
नाम पहड़ा है कि प्रकारों कानुनार कमक विद्या सावसानीत किया जाना पार्टिए
उतनी सावसानीत महीं किया जाता ऐसा स्थान आ सकता है। करता है। करता है। करें कारण
कानुना ही कभी होनी उसके कारण ऐसा होता होगा। हमारे पन-नेक्कन कहा कि
कि सो सी एसियाई समत जाता हो सा स्थान हमारे पतारे पतानेक्कन कहा है
कि सो सी एसियाई समत जाता हो सोसह वपने कमका नताकर उत्तरे हैं। वे कही
है कि उसके पिता यही है और उनकी भागार नास्तमें है। यह बात ऐसी सम्भीर
है कि इसकी उपेक्षा नहीं की वा सकती।

ह । करका उपका नहां का एकता। केन कारण की यह दिला भी एकता। कि किर कारल पानायतः भारतीयोक प्रति वैर-भाव गदी रखता। किर भी वह ऐसा वर्षों क्षित्रता है कही हमार दोर तो नहीं है? हमारे विरक्ष कुछ कहा कारे या किया आये तो एकते एकके हमें कपता ही को केला वासीए. यह वहत्यक्षा पित्रस है।

नेपने माध्योगोने प्रनेषके सम्बन्ध में कोई भोजावड़ी होयी है या नहीं रस्का पता हमें नहीं है। हमें उसका कोई बनुनव गहीं है। किन्तु नेटफ आर्थिन केने के किन है उसके निर्मा ने किन है। उसके समें कोन वाहिए। यदि उन्हान किया जा सकता है कि हमने हुक अस्पे हमा की होगा चाहिए। यदि उन्हान नारोगों हुक स्टब हो तो केनके भाष्यीमोंको दिचार करना चाहिए। इस समय दिवित ऐसी है कि सीहण नार्थिकाने निर्मा करने। यह नार्थिक है कि से यहाँ

न नायं। द्रान्यकाषम् भी एसी ही विकासत नार्दे हैं। ऐसा कहा आता है कि कोन वहीं

चोरीस बाने बने हैं। इसका इक्षाब कैसे हो? यह प्रक्त बड़ा है। किन्तु यह भर्ती-मॉर्सि समझ केना चाहिए कि इस प्रकार तिर्मेट समाचानपर ही सारवीय समावकी प्रतिकार निर्मेट है।

[चुवरावीस]

इंडियन सौधिनियन ११-४-१९ ८

### ९० इडीमें परवानेका मामला

बडी प्रदेशमें यी कालिम नुकाम पटनको वरेबाना नहीं दिया नया यह साफ नायाय हुमा है। परवाना न देनेका कारण यह बताया गया कि वन्होंने अपने केनदारों दीन बार समझौता किया है। होई व्यक्तित करने केनदारों दीव बार मी समझौता करे तो इससे परवानपर जायात क्यों होना चाहिए? ऐसा व्याप तो व्यापक प्रति अपने यने हुए भीग ही कर सकते है। एक सिहत एक समनेको था बातका विवाद किया तो उसने उसपर मारोप समझ कि तुने नहीं के प्रतीको बैहमा किया है। दीन नेमनेन कहा में तो वानीके प्रशक्त के ने। इसपर सिह एताने दहाइकर कहा मिके वी बोत के सपर बैहमा किया है। बोर नह सेमनेको खा गया। इस परवाना सिकारियों कीर परवाना कियाने ऐसा ही करता बारम किया है। बोर नह सेमनेको खा गया। इस परवाना सिकारियों कीर परवाना कियाने ऐसा ही करता बारम किया है। बोर नह सेमनेको खा गया। इस प्रवाना सिकारियों कीर परवाना कियाने एस हो सेमनेको का नाम कर सेमगा न एक्कर सिह बनेना तथा है। स्वाप्त परवाना क्यांकि स्वापक अनुसार सिव्य कुसे वह दिना न परेगा। क्या भारतीक सिह बनेना है। क्या परवान क्यांकि सिव्य के सेम न परेगा। क्या भारतीक सिह बनेना न

[गुजराठीस] इंक्सिन जोपिनियन ११-४-१९ ८

## ९१ जहाजों में कब्द

नेदाल बायरेस्ट-काइनके बहुावों में वात्रियोंको बहुत करन होते है वस बायरके तो पत हम इस अकसे भाग रहे हैं। इन ज्यांते बनुमान किया जा एकता है कि उससे अवस्थ हो बहुत करन होते होंगे। मारतीय सानी इस करनेंचा विरोध करने कमे हैं वहे हम अक्का अक्षम जानते ह। बहुत्योंने गोरे मानियोंकी किए बहुत-भी मुख्यायें देखी जाती हैं। इसका बारण यही है कि गोरोंकी करन होता है तो वे उसे कमी चूजवाय सहन नहीं करते। इन बोनों पत्रीकी और इस उन बहुत्योंकि एवँटीका स्थान अक्षमंत्र करते हैं। उनका करांच्य है कि वे इस करते हैं सन्तर्भा अविकृत की कर देशों इनका निवास करें।

[नुनरातीचे]

इंडियन मोपिनियम ११-४-१९ ८

## ९२ सोहानिसबर्गकी चिद्ठी

### सीमान्तमें चोची

बाजनाह है कि नाल्यनाबकी सीमायर भारों ठरफरों मारतीय दिना अनुमारिएनके वासिक हो रहें है। यदि मारतीय इस जकार माका उपनेके प्रात्मकार में हा हो है तो उनहें तथा अपना मारतीय के अपने कार्य मारतीयों के अपने तथा होना पहेंचा मह विकाद स्थान है। पहिन्य भीरेरे बातनी इच्छा कर है। इसिक्य भीरेरे बातनी इच्छा कर होना के मारतीयों को बहुत दिवार करना वाहिए। यदि पहुंचे वोशी दिवाहुंच न होती तो एपियाई कानून न में तो तो प्राप्त मारतीयों को बहुत दिवास करना वाहिए। यदि पहुंचे वोशी दिवाहुंचे होता नहीं होना नहीं एहंग। किन्तु नेतायन इसमें वाहिक नहीं है। वे सरकारकों किन्ती मी प्रकार वर्गा नहीं देना वाहिए। एसिक्य कार्यकारी प्रमुख भी हुनाविक्याने सरकारकों किन्तावृत्तार किवाह है

मेरे समझे बनर मिन्नी है कि कुछ एथिगाई निना जनुमित्रमके द्वास्वसक्त साविक हो खे हैं। कुछ दो चक्कर जाते हैं। मेरे समझे नहीं मानम कि सीमापर किस तखाड़ी जोच की जा खी है। किन्तु मेरे समझ विचार सरकारको मन्द करने और नौरेसे माननार की जा खी है। किन्तु मेरे समझ स्वक्का मुखान है कि सीमापर नौर सम्मान्त की कि सीमापर नौर किस्मानियाँगर ठीक्ट चौक्की रही जानी काहिए। मेरे समझे यह भी मानना है कि सोमाप्त नौर किसानियाँगर ठीक्ट चौक्की रही जानी काहिए। मेरे समझे यह भी मानना है कि सोमाप्त नौर किसानियाँ किसा नुक्कान पूर्व माने है उनके उत्तर पूक्करमा चलामा जा सकता है। समझियाँ इससे कीई बाना नहीं पढ़ती। मेरे समझे मान्यता है कि उनपर प्रवासी कानने सत्तर पहला पहला चलार पहला कि स्वतर प्रवासी कानने स्वतर पहला चलार कानने की स्वतर पहला चलार पहला चला की स्वतर पहला चलार पहला चलार पहला की स्वतर पहला चलार पहला की स्वतर पहला स्व

### *पश्चिमाई मामार*

सभासर्वेडों के व्यापार-एकते प्रस्ताव किया है कि एपिवाई कोताको बस्तियों में में विश्व मार्थ और उनका क्यापार मी बहुँदक वीमित कर दिया नहीं में छा प्रस्तावको बीर मुन्तुत कानाके विष्णु एक एकते पिवाइन के प्रकृत के प्रकृत

### काछे जीम भीर प्राप्त

एधिनाई तथा सभ्य काले बोलोको अरावकी क्टांकि एक एके इतके किए प्रिटोरियामें आलोकन किना या 'खा है। स्वावार्धिक समुखार भी काष्टिम नामक कोई एउनत हैं को इस इक्वकमें बढ़ा माम के 'से हैं। प्रिटोरियामें इस बातको केन्द्र स्थारों मी हुई है। एक प्रावंतायक वैचार किना या है को इम्मानको सम्बद्धकों भेगा बायेगा। उसमें कहा यहा है कि सप्यव-वन्धी होत्रपर भी काके जावनी स्थाद प्राप्त कर केते हैं और उसमें कोर उन्हें बहुत कुटमें हैं। काके सादमी कोरोसे शास पीते ही है तो किर उन्हें प्रकट क्यसे तीने देतेमें ही सार है। भोरीने पीनके कारण बन्हें वब घाउब मिक्टी है तो व एकरन बरकर पी केंग्र है भीर नगेंग्र पूर है। वार्ट है। प्राचित्रका करून है कि बनाव इसके सक्का घरवकी पूर होनी चाहिए। इस वर्षीत्र कई कांके बादिनाओं ये इस प्राचना पत्रवर हक्तांवर कर कांके बादिनाओं ये इस प्राचना पत्रवर हक्तांवर करनवान कोई मिन्दा हो एका नहीं क्लाता कीर हमें बाधा है कि इस्पर कोई भारतीय सही करोग मी नहीं। मेरी समझ हें इस वर्षीक पीये मोरोका हाय है। वस राज्यकर्षिय कुछ हर तक बत्तनवांको दाकनी सूट देनके पत्रमें हैं। यदि इसक विह्व इस्पेंग्र कुछ हक्ष्यक न हुई होती तो संस्कृति एकमी बैनकों ही इस प्रकारका विवेचक पास हो। बाता। में बातता है कि कुछ मारतीय सत्तव कीरते करोरे ही है। वे इसकी स्वत्व नहीं सोहते कीर तीरे भी हैं। पीनबाफ स्वयं भी इतना समझते हैं कि स्वाच पीनकी भारत बहुत बुरी है। वे इसकी स्वत्व नहीं सोहते बीर यह भी मानते हैं कि सोहत पीनकी भारत बहुत बुरी है। वे इसकी स्वत्व हो सा स्वत्व का सा है स्वत्व है कि सा मानते हुए वे यह बात मुख आते हैं कि यन और बातमामें कितना बक्त है। यदि एक बार हिस्मत करके वे वर्षा वातना सोह सक्ता है।

### गुप्ती

सरकार हुमें लुकी ठबनारत मारती है हतना ही नहीं बह अपने पाल मुखी भी रखें हुए है। पिछल मर्ग कुर्तीको रूनको विषयम एक कानून बनाया गया। साथारण ठौरपर उस कानूनको कोई नहीं पहना। मन भी उठे गई। पड़ा। बब बब उस्पर समस्र किया जा रहा है तभी समस्र माया है कि यह एक नई परेगानी है। कुछ भारतीय नगरनारिकारों सीमाक बाहर कुले रले हुए हैं। सरकार उन्हें कुला पालनपर हर साम १ सिर्मित दनका कहुनी है। गारे सपने कुलाका नि पुक्त पत्नीयन करा मन्त है जह किए मारतीय और पहले काम भारतियार करर कहे बनुसार कर कमाना कही कह ठीक है? इस बास्को संकर सहल भारतीमोर्ग वर्षों कर रही है। हुछ हस बारमें मुक्साय पत्नानकी देगारी कर रह हैं। मुने समस्र होता हि इस कानूनपर समस्र नहीं किया वा संकता क्यांकि हमनें बारसाहकी स्थिति समस्यों पास दिवार नहीं पहले। समस्य कररवाक प्रयोग कानूनप इस प्रकारकी साम समस्यक होती है। यो नगरी हम स्थापन स्थापन कर रहे हैं सतुरब उत्तरमान की समस्य

### भारतीर्पापी पद्मीसा

जिटारिया स्तून' में पंत्रीयनत सम्बन्धित एक सम्बा मन है। उसमें वहा पदा है कि भारतायों तथा पीनियोन इसमें अच्छी मन्द को है और सन्ताय दिया है। आवतक पत्रीयन क्षेत्र हुवा है। ऐस बहुत कम सावस ह वितरण एतराव किया जा तकता हो।

#### वीसक वसींख हो गये

इस पर्क समारक भी पोनकको यन नोपवारको बहानप्रको स्वार मिनी है। पाठकाको याद होना कि भी पानक तीन क्षत्र कानुकत अभ्ययनम को देहें मा। उन्होंन सम्माकी में रोह्यू स्वार परीवा पान को है। इसरी परीवार्थ तो पान हो। उन्हें कि मान समार स्वार हो आती है जिनती अपनी। पिक तीन वार्षी क्यार होन्यसानकी कानवकी परीवा उत्तीम की। साथ बहुंबकी पहुंची तारीप्रको भी साथीके बाब उनक तीन वय पूरे हो। याद इतिस्यू ने बकावत करनक किए प्रार्वनापत रनके अधिकारी हा यसे हैं। सर्वोच्च स्थानास्थन पत सोमवारको बहु प्रार्थनापत्र किया और उसे स्वीकृत किया।

#### परवाने

निय माळीपॉने परवाने नहीं किये हैं उन्हें [इच बारेमें] बहुद जब्सी करना पाहिए। विनके पांच नया पंत्रीयन है वे उन्हें दिखाकर समूचे वर्षके किये परवाना प्राप्त कर सकते हैं। निन्तुंनि पंत्रीयन नहीं कराया है उन्हें परवाना ३ जून तक का निक्षेता। किन्तु स्वकें किए प्राप्तापन इस महीनेकी ३ तारील तक दे देना चाहिए। वो प्रार्थमापन नहीं देंगे उनके करन महिन महीनमें मुक्तमा पक्तकी सम्भावना है। इसकिए प्रत्येक माळीपको क्षीस परवाना से किना चाहिए।

#### पै*सी घच*

वारीख ८ तक जो प्रार्थनापन दिने यमे उनकी कुछ संस्था ७६ ७ है और उस दिन तक दिने गर्म प्रमाणनजीती संस्था ४५९ है। इन दिना बार्मबास्ट तथा सीडेमबर्गर्से प्रार्थनापन किसे जा रहे हैं। दिनोतीने तारीख १३ १४ और १५को फोस्सरस्टमें वारीख १३ १४को परिचारणमा वारीख १६, १७ और १८ को तथा कुमसंबर्गर्स वारीख १५, १७ और १८को प्रार्थनापन किस्मे बार्चेसे।

[मुचयवीसे]

इंडियन कोपिनियन ११-४-१९ ८

## ९३ एक सत्यवीरकी कथा [२]

हे एकेन्छके छोगो! मेरे विधानिकालीके मानवार्ध वाग कोन किन्तने प्रमित हुए हैं स्थल पूर्व बात नहीं है। जनका बनतक ऐसा चतुर्वपूर्व कीर सन्त विशादि देशा पा कि सुने उससे प्रमान पाता नहीं जा। किर भी में कहात है कि उन्होंने को-कुछ कहा है वह समस्य है। उनके बहुतसे कथापित से एक दो मुझे बहुत ही वाएनपंत्रक कमा। उन्होंने को कुछ कहा है कहा कार्य कहा है कि बार मेरे चतुर्वपूर्व कार्यक प्रमित न हो नारो। चतुर्वका उपयोग से हो कर कहा है। यह ने सुने बाता हो नहीं। किन्तु मिंद के प्रमान कर कहे हो ही वाह मुख्ये हैं। वाह मुख्ये हैं। वाहन सब्देश उन्होंने बहा प्रमानकारों भाषा कि स्थान क्षेत्र कर हो हैं। विशाद सब्देश के स्थान प्रमान कार्य प्रमान कि प्रमान क्षेत्र के स्थान कर कर कि स्थान के स्थान कर कि स्थान कर कि स्थान कर के स्थान कर कि साम कि साम कि स्थान कर कि साम कि साम कि स्थान कर कि साम कि

न्यायापीसकि रूपमें बापका काम यह देखना है कि मैं न्यायसंबंद बाद कहता हूँ या मही।

मेरा कर्तम्य बायके सम्मृद्ध स्थलको ही मस्तृत करता है। मृद्यपर बहुत-से क्षेत्रोंने बायेश क्याये हैं। एक बायोग यह है कि मैं सब प्रकारकी क्षपनीत करता हूँ भीर जनवाने सही सावित करता हूँ भीर कार्नाने प्रमित करता हूँ स्वीर इत सारोगोंको स्थानवासे काग सन्तिमान हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पूर्वजीके पर्यका पासन नहीं करता। उन्होंन ऐसी बाउँ बायके कार्नोमें बायके वास्पकाकसे मर-मरकर आपको [मेरे बिकाफ] उत्तनित किया है। इसके बतिरिक्त उन्होंने ये बार्त मेरे पीठ-पीछे की हैं। ूनर (बकाब) द्वाराज क्या है र उठ बाताराज प्रमुश्ति र पाना के स्वाराज है। एक स्वाराज के बातार अपना के स्वाराज करनी उठाई एवं नहीं कर छका। उन्होंने स्वाराज या युट्टावाच्ये भागते [भूकों] बातें करके भागक मनमें वो उदावना पैसा कर यो है, मैं उदा बागक मनमें निकास तेगा बाह्या हैं। फिर भी मूझे जो कहा। उदिन है के ते में कूटें मा विश्वास की प्रमुश्ति की प्रमुश्ति की प्रमुश्ति की अपने के स्वाराज की स्वाराज

हुँसी करते हैं और उनमें यह दिखाते हैं कि में भायूने बढ़नेका प्रयोग करता हैं। में इसके बारेंसे हुए नहीं मानता। में यह नहीं बहुता कि बायुसे उस नहीं का सकता कोई सरका जानकार हो तो यह बेयक बैसा प्रमीय करे। किन्तु मुझे इसका कोई बान नहीं है। किर भी मेकीटस मुख्यर ऐसा बारोप करता है। इस महाबन-मणकर्य से आप बनेक कोन मेरे सम्पर्की हमेशा जाते रहे हैं। जाप एक-पूसरेस पूछकर देखें कि त्या मैन किसी दिन किसीसे एसी बाद भी की है। बौर यदि जाप सब सह कह सकें कि मने किसीसे ऐसी बाद नहीं की दो आप समझ सकते हैं कि जैसे यह बारोप असत्य है जैसे ही सन्य सारोप भी वसत्य होने चाहिए।

फिर, मेरे निरोमी कहते हैं कि में सोनाको शिक्षा देता हूँ और उनसे उसके बदक पैसा केता हूँ। यह बायोप मी बयल्प है। यह बात सत्य भी होती तो में इसमें कोई बुराई नहीं समस्ता। हममें कई विसक हैं जो सपना पारियमिक सेते हैं। यह वे बच्छी तरह न्या पानवार दूरा ने के एका है में साम कोई जबन्यात नहीं मानीया हमारे पान पहुं हों तो हुए उनकी शिवानेक किए मनूज रखेंगे और उनको पैसे हमें 1 तब पहुं हों तो हुए उनकी शिवानेक किए मनूज रखेंगे और उनको पैसे हमें 1 तब क्या हुम बजने शाव-बच्चोंको सच्चा बनना भागरिकोंक क्यारें अपने कर्तव्योंका पाकन करना न शिकामें ? भीर सदि चनको सम्मार्थपर के जानवाका शिक्षक मिक्ष दो हम उसको धन और मान क्यों न दें? किन्तु मेरे किए हो इस प्रकार विका देना सम्मव ही नहीं हजा।

तब बाप करेंने अदि तुमर्ने काई बोप नहीं है तो देरे उसर इतने बारोप क्यों क्याचे वाते 🕻 ? यदि तुने सीयोंको विसेपरूपसे प्रधावित न किया हो तो ये बारीप अस्य सोनींपर क्यों नहीं क्याये बाते तेरे ऊपर ही ब्यों क्याये बाते हैं? बायका ऐसा पूकता सन्वित नहीं होता। में यह बतानका प्रयत्न करूँमा कि मेरे ऊपर बाएंप क्यों क्याये गय हैं। बाएको नहीं होता। न यह बतानक त्यार करना कि एक पर निधार को कार्य पह कि में वो स्वय क्ष्माचित मेरी बता व्याप्यपूर्ण रतीत हो किए भी नार्य यह विकास एक कि में वो स्वय है वहीं कहुंगा। वे मुक्तर मारीन क्यात है इसका कारण यह है कि मेरे पात नमुक्त बात है। यह नात कैया है वह बाद पूर्ण्ये तो में क्यूंगा कि यह बात मके मातवीय ही हो तथार्थि हमारे देशताने थी कहा है कि यह बात तिज्ञान मुक्त है देखता नम्य किसीनें नहीं है।

र बर्गालाम वरिक्रोहेनीतक सम्ब महादब्ध (बाव्यक), वे हैं जिल्ली सुबरावको सम्बन्धक हो का बोक्नेसम्ब दिखाना पना है।

16

ऐसी देववानी हुई फिर भी भैने उसपर तुरन्त विश्वास नहीं किया। इससिए हुममें जो सबस अधिक जानी कहा जाता वा भें उसके समीप गया। मने उससे कुछ प्रश्न पूछे। उसपर है मने यह जाना कि उसे क्षो जानका वस्त्रमात्र जा। मुकर्ने जानका वस्त्र नहीं जा इसस्पि मुझे ऐसा क्ष्मा कि मैं इस इदतक जसकी तुकनामें समिक झानी हूँ। क्योंकि जो स्पक्ति अपने अज्ञानको जानता है कहा जा सकता है कि वह अपने अज्ञानको न जातनेवासे व्यक्तिकी तुकनामें जातो है। किन्तु जब मने पूर्वकवित जातीको उसका अज्ञात बताया दव में उसकी नौबार्ने सटका। फिर में बूसरे बातीके समीप गया। उसने मी बातका बन्न किया -- अपने बहानको देंद्रा। मैने उसकी यह बात बताई, इसकिए वह भी भरा देरी बन गया। इस प्रकार में बहुत-सं क्षोपोके समीप गया और उन सभीने अपने अज्ञानको क्रियाया। मैने उन सभीका वस्म उन्हें बताया और इस्छे उनके मनमें मेरे प्रति कटता बा गई। जपन अनुभवसे मैंने यह जाना कि जहाँ ज्ञानका जितना अभिक बस्भ वा वहाँ वस्तुत जतना ही अविक बल्बकार था। मैंने यह मी देशा कि इम बहुत अज्ञानी है इसका मान होना ही छण्या वान है।

में बहुत-से कवियोंके बीर बहुत-से ककाकारोंके समीप नया। मेने देखा कि बहुत-से कदि बपनी कविताको नहीं समझा सके। कवाकारोंकी कवा निचलोह जैंदी दी किन्तु कबाके नमख्ये उन्होंने यह मान किया वा कि बन्य विषयोंने भी उनके पांच क्रम्य कोगोंकी तुसनामें अधिक आत है। इस प्रकार के सभी पोठा का रहे थे। मैन देखा कि मुझे अपनी

बद्यानावस्थाका भाग उन सबकी बपेका बविक था।

[पुषरातीसे]

इंडियन सोचितियत ११-४-१९ ८

## ९४ मिल्रके प्रस्पात नेता [३]

मूस्तका कामेल पायाकी मृत्युकी सबर फैक्ट ही कोगोंमें स्थाप्त होककी मावना बीर उनकी अब बाजाका मिलक समाचारपर्जीम प्रकाबित विवरण इस प्रकार है

मुस्तका कामेक पाबाकी मृत्युकी कवर फैलते ही शोकको गहरी छाना फैस गई और बसक्य कोन सीवा पत्रके बस्तरम जना होने कने। बूढ़े कोनतक नक्ष्टें बावकोकी उपा फुट-फुटकर रो रहे ने। अनेह सौर सुनक जोर-बोरसे विकास कर रहे ने। इस्स बतना सीक-जनक ना कि पत्नर-नैसा कठिन हुदम भी पित्रक जाता।

कीवा पत्रके बन्धरके सामने कोमोंकी भीड़ सारे दिन जमी रही। नहाँ खड़ा किया बया तम्ब खोकने वर्षे स्रोमीये ठ्याठ्य भरा था। मस्तपन्न कामेस पासाके बरसे बनावा जब उठा उर्ड समयका रोना-तीन्ता ऐया हुस्यमासक वा कि उसका वर्षन नही हो सकता। वी कड़ी छाठीक मानूम होते वे ऐसे पुरुषोंको बोर्डीसे भी वीचार जीमू बहुने कने। रिनर्में तवा दूसरे कोगोके स्टनसे बहुत कोकाहरू फैंक नया वा। बताया यदा है कि जनावेपर मिलका [राष्ट्रीय] व्यव क्येटा गया था। रास्तेपर पहुँचनेक बाद कुछ ही देरमें लोग एक जुनुसकी

र अंतिक लॉफ केवरी र

धनकमें स्थानित होकर चलने लगे। मुस्तप्त्र कामस पासके स्कूसके विवासी इस युक्सके बाने-बाये पत रहे वे सेरीयके कानून और बास्टरीके स्कूमोंके विवार्यी हार्योमें कासे संबे केकर पन रहे थे। दूसरे स्कूमोके विद्यापियोंने भी हस पुन्तम भाग विभागा। उन सके हानोमें बस्त-अक्स सीक-पिक्स थे। दूसरे सोगोंको मिलाकर बुन्तमें माग केनवालोंकी हुक संस्था एक सावसे ज्यादा थी। बताया गया कि बहु विदास जुमस तीन मीस कम्बा था।

कोगोंकी इस भारी भीड़के कारण बुकुसके रास्तेपर गाड़ी आदि बाहुनोंका भागा-जाना विक्कृत बन्द कर दिया गया था। कहीं-कहीं मीड़ इतनी ज्यादा थी कि मोर्गोका चम्नता भी मुस्कित वा। वर्षटनाएँ रोकने और स्थवस्था बनाये रखनके स्थिए बुमनेवासे पुक्तिसके रिपाइयोंमें से कईसी मौबोंसे मौनू टपक रहे थे। रास्तेकी हर विक्की और हर कर मौबोस मरी हुई भी जीर अहाँ देखिए नहीं स्त्रियाँ पुस्य जीर बाक्क जपने प्यारे गेवाके नियनपर फूट-फूटकर से सहे ने। यह सारा दुस्य अस्तरन इदयदावक मा?

पोरे-पीरे चक्टे हुए बुम्छ कराजनकी मस्तिव एक पहुँचा। यहाँ २ मिनट प्राचेना करनेके बाद बहु किर बार्य बहु। विश्व छम्य बहु कविस्तान पहुँचा उस समय पोकमण बन-समुदाय समुदकी बहुएँकी मीति चार्से विद्यामधि उसक्कर माता हुआ दिखाई पढ़ रहा वा। सबको कवमें उठारतेमें कोपोंकी सिक्षकके कारण कुछ बेर कपी। दफ्तको किमाके समय न्याय-विभागकं भृतपूर्व प्रमुख इस्माइक पाछा सवरी द्वारा रचित सरसिया पढ़ा सया जिसे मुनकर लोगोंका हृदय मर आया और वे फुफ्क-फुफ्कर रोने सरो। मरसियाकी कुछ परितर्ग इस प्रकार है

वो क्य तु अपने मेहमानका सम्मानपूर्वक स्वामत कर । वह साधी मिसी अनदाकी बाधार्थोका बादार वा।

तुम्हारे जैसा देखनकत जीर उदारमना पुरुष भरी जवानीमें चका मेया यह तुःस इम सहत नहीं कर सकते। तुमने इमें फ़्टहको रास्टा बतामा है। तुम देखोप्रतिकी को इमारत बड़ी कर गर्ने हो हुम उसकी राहा करेंथे। तुमने रोने-मोनको कमी प्रोत्साहम नहीं दिया किन्तु जानके एक दिनके किए सोकर्ष दूवनेको सूद्दी हुनें हो। कम मुन्दहरें हुम चट्टानको उच्छ दृह होकर तुम्हारा कोहा हुजा काम उठा सेंपे।

उत्तर-विभाग माप केनेबाबॉमें बनेब प्रसिद्ध स्थवित उपस्वित थे। मिलकी स्वतन्त्रताके जाकाश्चिपोके किए १ फरवरीका दिन विदिश्य श्लोकका दिन था। काहिरा धहरके इतिहासमें ऐसे बास्य घोककी कोई दूसरी बटना पहुंके कमी मटिन नहीं हुई। सीग कहते हैं कि किन्होंने उनकी खब-मात्राका बुसुस देशा है वे उसे रूपने समय तक भूत नहीं सकेने।

[ पुजराती है ]

इंडियन भौपिनियन ११-४-१९ ८

# ९५ अप्रेच सत्यापही महिलाएँ

हम नास्त्रीय सरपायदियोंकी कहाईकी तुम्ला मताविकारके विस्त स्वरूप स्वरूप करनेवाणी स्वेत्र महिक्षासीकी कहाईकी राज होग्रेस करते जाने हैं। ये बहुद्दर सर्वक महिकार करते यह अहाई वन भी चया रही है। उन्होंने बाती कहाई हमसे पहले सुरू की भी जीन कहां नहीं ना एकसा कि वह कब पूर्व होगी। किन्तु उनकी हिम्मत बीर हुक्स सहते की बीर्ज बमार है। अपने अविकारीकी प्रास्त्रिक किए बनेक महिलाएँ बोच हो आहे हैं। उनमें से एकने बमार बोचका बमुम्ब एक बेडेबी समाचारणकों प्रकाशित किया है। यह बनुमब हुने सरमाने-ताला और प्रेरसाहन चेनेवासा मी है। उनके करनीकी तुकनामें हमारा कर दो कोई बीज ही नहीं है। यह महिला किवारी है

हमें छाइकल-धवारों मोबों (बाइकांक्स स्टॉलिंग्स ) मैंसे मोबों दिये गये। वे इटलों तक गड़ी गाईको है। इसी ताझ उन्हें अरद तीय एकांके क्रिए वन्त मी नहीं से गये हो जो केले बाइपाछ नाने मंटेले क्रिए वन हम नुमते ने ता से मोबे पेक्स क्रिए क्षा मान्य होणा था। हमें बो गुरे दिये पत्ने ने ने कहुठ ही एक्ट चाहके को सह पहल मार्चा पता हो का नाम से में में दिया हो जी पत्ने में ने कहुठ ही एक्ट चाहके को सह तमार पता हो जा मां। उनके कोमों जी मार्च की इस्तिए उनका बनन बहुत ज्यादा हो गया था। उनके कोमों जी मार्च की हम को पता मार्च कामों की पता हो कि पता मार्च कामों की पता है। इस की पता मार्च कामों की पता है। इस की पता मार्च का सार्व मी कि पत्नों में दियों हम की पता है। इस की पता मार्च का सार्व मी कि पता में स्वत हो इस हम की पता है। इस की पता मार्च का सार्व मी कि पता मार्च का सार्व में हम की पता मार्च का सार्व में हम की पता मार्च की हम की पता मार्च की से की हो।

रावमें हुने हुमारे ऑबरेमें (कोडपैमें) कव कर दिया बावा था। बही कड़ाकि एक परिवर नारियकर नेपास की हुन हुने पटाई विद्यान्त की रो बचन कन्नक मोइकर हुन तेट जाने थे। मीर तो बावा नहीं थी। मुबह क पत्र वन कि बाहों की नुबहां अभरत पूर्त निवान नी नहीं होता था हुमारे उठनकी पदो वन बावों थी। म उठकर कमी-कमी वा राउक पहुन हुए कप्रकार ही दिनके कप्रकृत हुनी। रावकों नो ठंड पहुनी उडक कारण मूने ऐसा करना पड़वा। बारमें कमिक एक बरदनमें हुम मूह पात्रे और साहित न होतक कारण मूने ऐसा करना पड़वा। बारमें बारमें वा पार्ट माने की ठेडपैका रहना योग साहित न होतक कारण मैं कहनी पह पत्र बरदनमें हुम मूह पात्रे भी साहित न होतक कारण मैं कहनी परने बाम बीपदा। "ननमें कोडपैका रस्तान पोन दिवा बादा था सीर हुमय पात्री भरने आतकों वहा बावा था।

काका (मने उन कभी पता नहीं था "शक्तिए में उनका स्वाद नहीं बता शक्ती। भीर रोटी धानक बार हम कोठियेको भीते थे। यह विवाद पहुनम् बचा आ गहा था। मसे बह बढंगा भीर मुर्गतापुन मानुस हसा।

कोठरी पान और अपना सक्झीका परमण नवा प्रार्थनाको पूरतक आख्नाधैपर यथान्यान रण देनक बाद इसे बाक्यानक किए टाटकी बैक्सि ग्रांनका काम दिया जाना था। बारसे आया पेटा प्रार्थना करनक मिए जात थे। शोध-मालीछ दिनयों माव बैट्टीं। उस समय कार रंगी किंगी पूरार्थ रुपीक सा कार्यास न करे, इनांग्य हमार्थ निर्देशिका मानने बैठकर हमार्थ भीकरी करती थी।

कर आप पटन इनार पनाक प्रधान पर कर आप पटा इनारत करनक बाद सबका दिनवाओं कोठटीमें भर दिया जाता या। यहीं हरएकको मका महननका काम कराना पहना या। बातहरक मनव वाजियाकी बावाज और बरगार्जीक गुण्यकों गारध्याहरके साथ भाजन या वाना या। उसमें जो

पाड़ो-मा पाँचे होगी। उनमें बाल भी होता वा और बही एक धीन में गार्श थी। पासक क्षत्र बाय प्रयश कोकोक काय पाँधी दी जाती थी। किर सारक पैक क्षत्रक काम आनश्चल कर पावश कोकोक काय पाँची दी जाती थी। किर सारक पैक क्षत्रक काम आनश्चल कर पावश काउनक लिए दी गई कवियाँ बायक कभी जाती थी। एमा करनका देतु पायर यह था कि बैंबग हालक बाद वो सरन ठंड पहला है

थी। एमा करनका हुनु तायर यह था कि जैवन हानक बाद वो मरन ठंड पहुछ। है यहन परताकर काहै रन केवियोंका प्रयास आतमान करनक किए न कर। मात बोपनक निर्देश कर ने देनों भी यही हुनु था। यह बात मूझ बारमें बताई गई थी। कैंदिरोंका पत्र नहीं हिंचे पान और न कहें निर्यास पर निताकी हो स्तरप्रका

कारवाका पर नहां एवं बात बाद ने हुं तिवाका पत्र तिवाका है। है। किमी कैरीक नाम को पत्र बाद हो। अधिकारी त्रम पहलर रम टिलाशीक गाय कर भवनेतानक पाम मोटा रेत हैं कि कैरीका पत्र पानका अधिकार मुद्दी है।

## [बुबसर्अति]

इडियन भोतिनियन ११-४-१९ ८

## • ६ मेरासके गवर्मर और भारतीय

नेटारूके वर्षार महोदम यहाँ बातेके बाद पहलो बाद भारतीय प्रस्तके सम्बन्धें बीके हैं। नेटास खेत-मासिक संबक्षे वार्षिक समामें मापन देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मनदूरींका स्परीन करनके बनाय काफिर मनदूरींका स्परीन करना चाहिए। फिर सनर्नर महोदमने कहा कि यदि है ऐसा न करेंचे तो निर्देश और काले कोयोंके प्रति न्याय-पृष्टि रखनेका गोरीका जो स्वभाव है. उसके अनुसार वे नेटासवासी भारतीयोंको स्वाय म वे सकेंगे।

इस मापनसे वो विचार सायन्न होते हैं। महतंरके कथनका सास्य इंडनेपर मानूम अन्यस्य अन्यस्य अन्यस्य अन्यस्य हुन्तर्य सामुद्र । अन्यस्य कन्यस्य स्वत्यस्य सुन्तर्य सामुद्र । हिन्त अन्यस्य हुन्तर्य सामुद्र । हिन्त क्ष्यस्य हुन्तर्य हुन्तर हुन्तर्य हुन्तर **छिए हम उनका आभार मानते हैं।** 

किन्तु हमारा काम तो यह है कि बच्छे और बुरे दोनोंका विचार करें और उनके तीलें। हुछ बच्छा देखें तो हम फूककर कुम्पा न हो जाये। हुछ बुरा दिखाई दे तो निराव होकर कोपमें न मर जायें। हस सिजान्तके अनुसार विचार करें तो गर्नारका मनित्र करन राज्य जनका जान आया। इस विधायण नामुखार त्यारा कर सा प्रमाशिक स्थापन करणे कुछ अधिक जान पहला है। यहतेर सहोरत कहते हैं कि तियंत्र सेर काले मोर्गेक प्रीत न्यास करता बोर्डेका स्थापन है। इसका यार्च यह हुआ कि आरखीय निर्मेक हैं और नामी निर्मेक ही रहेंगे। गोरे सदा व्यास करते जासे हैं और नामी करते रहेंगे। ने भारधीयोंकी निर्मेक मानते हैं इसमें इस उसका बोम मुझी समझते क्योंकि हम निर्वेक्ष हो क्या है और क्रिकेंब्र को भागत है सबस हम जरावा बास गहा समझत नमात हम भागक है। सम है जार त्रिक्ष कर रहते हैं इसकिए कोम बेंसुकी उठ्यार्थ ही। किन्तु गर्वर्तकों मह विचार गोरांके सम्मूब रहनेका सिक्षार न बा। यह उत्तकों सीमा देनेका गही था। इसके हम गोरीकी दुवितम सीर भी निर्वेश नति है। इसका उपाम हमारे हाचमें ही है। हमें ऐसा सीमार्ग माहिए कि हम तिर्वेश ने किन्तु नव नेते नहीं है या है सी मह मही खूँने। नीर चूँकि हम सनक है इसकिए इस अपने विश्वारों और अपने सन्मानके किए स्वेते।

ऐसा सोचमेर्ने सबस्य का वर्ष सरीरसे बस्त्वान और कईने का वर्ष बन्दुक और वस्थारते करेंने नहीं करना है। धरीरसे बस्त्यान होनेकी जानस्थरता है। मारतीय तस्थार विक्तार करने पहा करना हा स्वारंत बकारा हाता नारवाच्या है। नारवाच वकारा विकास करने विकास प्राप्त विकास विकास कर वीर बण्ड क्याना छोड़ना चाहें हो और तोप्यारिकोंको भी पत्राह उन्मी। हुममें बरीर-क तहीं है हमाध्या के हमें निर्वक करते हैं ऐसा न मामनेका बड़ा कारच यह है कि काफिर पोरोके मुकासके सरीरने बहुठ सकसान है किर भी गोरे उन्हें निर्वक करते हैं नसीक़ पारिक भूभावक स्वरास्त सहुत बक्यान है। उद सा गार जब ात्रक कहुत है तथान जनमें दृक्षि कम है जनमें संबर-बान नहीं है बौर उनमें कहा नहीं है। हम कह उसके हैं कि गोरींस मंग्रे ही सर्वर-बन हो कहा हो बारीगरी हो और सबर-बान हा किर मी विद हममें उस्य होया हो हम उनको हरा एके। बित्तनी बावस्यकता सबर बान बाविकों है उसनी हमुमें स्वमायतः वा बायेगी। [इन गुमेकि] इस तरह बानेके सैक्सों उसाहरूव मिक्स सकते है।

किना, बदि हम सरवड़ी ब्रह्म करके मनस होता और बपनको सबस कहमाना पारुपे हों को इस नरन्त रार समेंगे कि नाममें इस समय जितने भारतीय है उतने ही काफी हैं। उपनिषदाक इस दिवारस हमारा दिवार मिल जायमा। कानुकरे मुताबिक जा जा सक बह भन ही बाय किना काननके विकार सोनाका साना बन्द करना पाहिए और निर्धमिदियाका आना बन्द होतम हुमें प्रमन्त होना भाहिए। यदि हम समय यहाँ धाबाद नाग्दीय नानी मान-प्रतिष्ट्राका पान्त कर सँव तो ग्रंप को ग्रंक क्ट दूर हो जारेंगे।

[युजराशाय]

इंडियन भौपिनियन १८-४-१९०८

### ९७. डेलागोआ-वेके नारतीय

बनागाजा-बद्र मार्ग्यायोंको जान्त होन और जान्त एउनकी बहुत मारस्पद्धना है। वहाँ वृत्तिवाहबाक अप्यानमें का विकित्त प्रकाणित हुए हैं। उनकी भार हम क्रमाणीजानक भारतीयास प्यान आर्थाव करत है। य बिनियम बहुत ममय गहल प्रकादिक हुए ब। "सक मन्त्रापमें हुम पहुन निग्न कुछ हु। जब फिर पदावर्ता दना बावस्थक समान है। यहि य विनियम बरन समय नह रहेंग हा बादमें इनका प्रतिकार कठिन हाता। और यदापि इनमें पुरागा ग प्रवाही रक्षांका पर्याप्त स्वरम्या है ता भा बनस बहुत-म भारतीयाह जा पुत्रमानी बना नहां है अधिकार मार बार है। यह कानन एसा है कि इसके अस्तराह कई तरहक पान मदा माप रगत परवे। और अन्य बदुतनी अहबतें भी हैं।

हुम एक तार मिश है जिना मालम हाता है कि बाती ओब रच बातुनक विषय असी दरहर न र है। बीनिया के गय के अध्यय ती विस्त स्त्री कारण बतायात्राने बर है। यह निगर मान भी पानरको उन्हें मार्च भवनको काणि हो रही है। इस आसा है कि परि सी पांचक बनाबाता व बादव ना बारताय नहां पता महायना करन और बर्टीक बातुनक विषय आहुछ करना प्रविश्व हो बहु करवा। विस्तृ हम यह मान शत है

कि बर्गान्त मा पारक न जा गुरू जा भी न प्रान्तक विस्त्र सहय ।

[ प्रस्ताति ]

इंडियन मीफिनियन १८-४-१ ८

### ९८ नेटाल कांग्रेसका कर्तव्य

कोबिटोनोंके मारतीयोंकी शास्त्रका ह्रस्यिकारक विवरण हम यूचरी बयह ये खे हैं। वे नटामने हैं। यह दूरी दलगी ही है कि मिर बर्यकों भारतीय उस तरफ कंकन केनें हो वह उनके बीक्में बाकर पिरेसा। बात पहता है सरकारने उन्हें (क्वार्टीत) [यूडक्के दिन विदार्गके किए पहाड़ी टेकरी] कक्कमें मेन दिसा है और मन्तर्ने भारत मेनलेका सेच रही है।

इन मार्ग्यामों से यरीएसर एक मन्ना भी मही है ऐसा कहा जाए। है। भी बाउव मुस्मद भी बावव उत्सान तवा भी भागिस्मा सादि प्रवादोकों वाहित है वे दुएन उचिठ उत्पाद करें। वो कायवंदे प्रवादिकारी मही है किन्तु किर भी को भागे स्कृष्ट काम करतवासे हैं— मैं के कि भी पारसी सरदानती —— उन्हें यह काम उठा केना चाहिए। करना यह है कि प्रवादिकारीयों को भाग अकर से कोम उनसे मिले और उनकी राम-कहानी मुनें। मेरि काम मिलन मेरिका मार्ग्याप दिवा मेरिका मार्ग्याप दिवा मार्ग्याप मार्ग्याप दिवा मार्ग्याप काम है। स्वाप दिवा मार्ग्याप मार्ग्याप दिवा मार्ग्याप मार्ग्याप काम है। स्वाप दीना मार्ग्याप काम होगा। हम बाधा कर्या है कि एक मार्ग्य तिमार्ग्याप काम की भी मार्ग्यापी।

[मुत्ररावीसं]

इंडियन मौतिनियन १८-४-१९ ८

रे प्रोणांश आधिकात क्षेत्रशासक मेनवेका रेक्ट मार्गेक क्षितिक क्षित एए १९ ए में मोन माल्य कर लंगे व र्वारित्तर प्रायक मार्गावेशिया मार्गा क्षीं वास्त्रक हृत्वियक क्षेत्रियाल के कार्गाविधि विदेश होता है दि वशीत हामार्ग १९० एमार व । मिन्ने एस वास्त्रियों क्षार एसा और केलिमिल पानी प्रायक्त वास्त्र प्रारं क्षार कार्मक वेतनेश । अर होता प्रायक की राज्य राज्य किलाव कोरी हो प्रायत अन्तर क्षारे कार्गीक क्षार कार्मक पान मार्ग्त पार को । क्षीत ११ मार्गित वार मुंदकनुंद कोर कार्य क्षेत्रस्थ एमें को । कार्म मार्गे १९ ८ कीर १९ ५ कीर बोलन मार्गित वार मुंदकनुंद कोर कार्य क्षेत्रस्थ एमें क्षार क्षार कार्म १९ ८ कीर होता कार्गाविधि मार्गाविधि कार्या कार्या क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार कार्म १९ ८ कीर होता कार्य वास्त्री कार्य हा प्रायक्त कार्य कार्य कार्य कार्य हा कार्य क

## ९९ केपमें महस्वपूण मुकदमा

केशमें चार भारतीय कड़कोंगर मुकस्मा यकनको बनर दैनिक प्रवीमें आई भी। इमिक्स् इपने रायटरको मारफ्ट बास बनर मेंगाई। इस सन्तन्त्रमें हमें नो वार मिला है उसका सार हम मीके देते हैं। इस मानते हैं कि इसार पाठक [फासिट बनरमें] यह मुसार बजकर प्रवास हाग। बहुन वार मध्ये कबनारों ग्री बातोकी पूरी कबर महोत्र बाती। बास तहा हो। मैनानते हुमें कुछ क्यादा खर्च करना पड़ता है। किन्तु उससे महत्त्वपूर्ण कबर मिल सकती हो। इसकिए हमन यह निक्य किया है कि जब एमा कबसर बारे वह सहस्मा की जाये।

रायटरने रार दिया है कि कपके अधिकारी चार भारतीय कड़काको करमें उठरने दनवे रनकार कर रहे थे अब्दर्कोंकी क्षण्यादे यह ची कि उनके मौजान कपके अधिकारी है और उनकी आयु डोलह परेंद्रें कम है स्मिद्धर उनको प्रविष्ट होनेका अधिक है। चार बॉल्टरोंकी नवादी यह बॉक्टरोंने पवादी थी कि अब्दर्कोंको आयु डोलह कपेंद्रे अधिक है। चार बॉल्टरोंकी नवादी यह वी कि उनकी आयु सोकह वर्षेस कम है। इनमें स्मादक है। चार बॉल्टर कैरों थे। उन्होंने गवाही देते हुए कहा कि उन्हें भारतका बहुत जनुमन है। ये बार बाकक [भारतक] जिस भारत आये हैं उनमें मुक्तमानका कर अच्छा वहा आहा है। इससे उन्होंने बनुमन किया जन कावहांस कर मुक्तमान होनक कारक सोकस परेंद्रे कम आयुक्त कड़काक समान ही है। सर्वोच्च न्यायाक्षण्ये इस गवाहीको साम्य करक सहकाको उदस्तकी अनुमति स्मार है।

[मुजरावीसं] इंडियन मोचिनियम १८-४-१९ ८

# १०० जोहानिसबगकी चिद्ठी

#### सरगपदी भारतीय

सपन स्वातको थी दुवाहिया हैम जानके किए खाना हो पुन्न है। उनका विचार बहुत करक अब देखा नाम्य सानका नहीं है। सपनी बागुका तिहार्द साम उपहाँन दिखान आक्रिकाम विकास है। एस्त्रीस्प बार्का जिल्हा देसमें एक्टर पुराको करणाने उस दनक करवाहक समाम मुदारनका उनका क्यान समान साता है और प्रशासनीय है। हमेरिया अनुसन्त दनवारका उनका समिनस्य दिखा। उसी दिन भी दुवाहियान की सपने यही सात रिया। भी दुवाहियान सरवायहर्की सवास्ति बहुत अच्छा काम किया। प्रपृति अन्तका हिम्मत

भी कुराहिनात सरवाहरूकी नहार्षक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अन्यक्क दिस्तर एगी या गोल उनकी बात मान करून पर मून बनुत मार्गाक कुछ एगा तथा जन्म भाववाव भानोका उत्काद काम्या। उतका ब्यागार ठोक था किए भी उन्होन उनकी पन्नाह किय दिसा दूसर भाराहित्याकी तरह नुक्षानता बात उद्ध्या। नहार्षक समय कर्मा कानक मिन् भी वे स्वयं निक्तन पहें ने। ईस्सर उन्हें सीपीयु करे और व ग्रस अच्या काम करें यह हमारी जानेना है। भी जमीशाई बाहुजी तथा भी जमीशाई मुहानको भी भी हुनाहिवाकी तहा अधि नियमसम्बन्धी संबर्धने बहुत ही प्रयत्नीय भाग किया था। ये दोनों महोदय मी देव जगके किए राजान हो गये हैं। भी जसीशाई आकुती तथा कुछे कानिमान नेतामीने देव प्रयत्न न किया होता तो कानिमानिको समझाना बहुत किन हो बाता। मेटी शानकारीके बचुधार यी अभीमार्व ब्राहुओं पहुले ही देख जानकाले ये तथाशि वे सबसंक विचारते ही सक मरी। में कानना करता हूं कि भी जमीशाई आहुनी तथा भी कक्षीमाई मुहामदको बुदा दौर्यामुं करे और ये भी समानको देवा साहि सच्छे काम करते हों।

## त्रिशूङ

इसारे देवसे त्रिभूक नामक घरजड़ी मार बहुत करणायक मानी जाती है। यहाँकी नगर पांक्काका इरावा आरावीसंको देवा ही निरुद्ध सॉकनेका है। वीरिकारावनमें कारिकारावनमें मुक्कमंग मान कानपर सी हर नगरपांक्किका काज नहीं जाहें हिन्तू हुम क्षेपोंसें कहारण है कि वेयरमके नाक होती ही नहीं। वधी प्रकार हम नगरपांक्किके मी नाक नहीं है एवा जान पहुंचा है। अर्थवीसें भी कहारण है कि नगरपांक्किके बारना होती हो नहीं और नियक्त बारना न हो उसे बावन्यमं कैसी। नगरपांक्किके सारना होती हो नहीं और तिमक्त बारना न हो उसे बावन्यमं कैसी। नगरपांक्किके सोना है कि स्थानिक सरकारये तीन वार्ये मोनी वार्ये

- मनरपालिका द्वारा निरिचत स्वानोंके सिवा दूसरी बच्छ काले औम न यह सर्के एती सत्ता प्राप्त करना।
- २ नगरपालिका सिक्षे पत्तर करे उसके तिवाप कुपरी कामू काले लोगोंको प्याचेपर, करीर कर या किसी दूसरी रीतिसे बमील मिलनेपर पावली लवानको तक्ता प्राप्त करना।
- काविरोंको पंतक पहरियोंपर चलनेकी मनाही करनेके क्यियमें अपिक सत्ता प्राप्त

मुझे ऐसा अधिकार मिकनेको तरिक मी सम्मादना रिकाई नहीं देती। फिर मी ट्रास्थ-बालकी वड़ी-बड़ी नपरपासिका गम्नीरसमूक ऐसा दो मनती है, यह बात दिवारपीय है। स्वर दूपसन्दर्भ सम्बद्ध से दिवारपीय है। स्वराद्ध मनते मुलाना नहीं चाहिए। एसा कानून नहीं वन सकता एसा को में कहता हैं उसका कारण है अपने समादके उत्तर पर दिवारपा किस चीनने अधी-अधी एक वड़ी निजय राज्य की है सिमने १६ सहीन नक सप्तायंद्ध कान्या है, वह पीके हरनवानी में हैं है। तब दिन बोहानिस्वकंडी नगरपासिका चाहे जेश विचारपा से वह से अस्त कर मनके हैं एवं पहचान प्रति हो सी के उत्तर इस प्रकारका निष्कृत उद्याप नया है। उस कीमको हमेगा साचवान दुना पाहिए। इसी में इसारी समझरादि है भीर एसी बारोर जीन डाईन

#### परकामा

यह नेग पाठकांके हाथमें पहुँचत-गहुँचते १९ अवका २ शारीख हा जावती। जिन मार्कायान अभोनक स्वाराधी परकान न सिसी ही इतके बाह उनके पाठ केवल ११ दिन

- र देखिर "योशामितकाको विद्यो" पृष्ठ रेकः ।
- % वृत्र प्रधार १८-८-१९०८ व हॉडपन मोपिनियनमें दिशा गया वा।



## १०२ एक सस्यवीरकी कथा [३]

#### सुफ**रावका प्रचा**व

अब जाप समझ सकते हैं कि मेरे विकट इतने मारोप क्यानवाके कोम वर्वों है। मैंने राज्यको अन्य संवा इसकिए नहीं को कि हुम कितन जवानी हैं और मानव-बातिका बान कितना सस्य है, में इसका प्रत्यक्ष वित्र देनेमें स्थरत रहा। भने सपना [इसरा] सद काम कोड़ रखा है और म अत्यन्त वरित्र रहा हूँ। किन्तु मुझे बगा कि यदि में मनुष्यको उसके बनानका मान कराता है तो मैं इसमें परभारमाकी सेवा करता है। और पीक मैने मह सेवा परन्य की है इसीकिए मेरे विरुद्ध कोनोंकी नाराजी बढ़ गई है।

इसके वितिरिक्त कुछ युवक जिनके पास अधिक काम नहीं 🕻 मेरे पीछे फिर्फी हैं और पैसे मैं प्रस्त करता हूँ पैसे ही ने भी शर्व ब्रानियोसे प्रस्त पूछते है। इस प्रकार जिनसे प्रस्त पूछे जाते हैं और जिनकी पोक खुकती है, वे लोग मुझसे स्प्ट हो जाते हैं। ने मुझपर कोई दूसरा जायेर नहीं कगा सकते इसकिए ने कहते हैं कि यह बादमी जनिवसे अभिक गहर पैठता है। हमारे देवताओंको नहीं मानता और बुरेको अच्छा कहकर बताता है। एसे स्रोग सपन बजानको डॅकनेके किए गरे निकद धव मोपॉके कान बनुचित रूपसे भरते हैं। इन कोर्योर्ने मेछीटस बौर क्रम्य व्यक्ति हैं। मेछीटस यह कहते हैं कि में एमेंसके पुरक्तिको

विगाइता है। बब म भनीटससे ही प्रस्त करता हूँ। सुकरात मंबीटस क्या भाषको सङ्गहीं असता कि मुक्कोंको विस रौतिसे सम्मव हो

सद्भूषी बनाया जाये ? मेनीटस मुझे ऐसा समता 🕻।

मु — तब युवकोंको सर्भुनी कौन बनावा है?

म --- कानून।

मु— इससे मरे प्रस्तका उत्तर नहीं मिला। मैं यह पूछता हूँ कि उनका सुमार कौन

करता है ? म ---- मुमार तो भ्यामाबीस करते 🜓 ।

सु -- क्या बाप यह कहते हैं कि जो न्यायके बासनपर बैठे हैं वे सर्गुण सिवा तकते हैं ?

मं — निस्सन्देशः।

मु— वे सभी या उनमें धंकुछ धी रै

म — सभी।

तु — आपने ठीक बद्दा। सब मैं पूछता हूँ कि जो कोम महौ नुननेके क्रिए एकप हुए है व भवा वैसी भिक्षा नहीं वे सकते?

मं— वंभी वंसकते हैं।

मु — तब भाग यह कहते हैं कि एवसक तभी कोग बुबकाको सदुन्त सिक्का सकते हैं भीर कवल में ही उनको विवादता हूँ?

मे — में मही कहता हूँ।

सु — आपने मुझपर बहुत बहु पोप बगाया है। बाप को कहते हैं वह बात पोड़ों-पर सी सामू होती होती। बना आप ऐसा कहते कि बहुत-ते कोय तकको सुबार एकते हैं और पोई हो जरको विसाइत हैं? ठीक देखें तो बना ऐसा नहीं कि भोड़ाको एकतोबाले बहुत हो कम होते हैं सीर कन्य तो इस विस्थयों करियत होते हैं? बना साथ यह स्वीक्षार नहीं करते कि यही नियम कन्य प्राणिमीके सम्बन्धमें भी काबू होता है? मुझे तो बनाता है कि यह बात सापको स्वीकार करती ही पड़ेनी बनाकि यह विकट्टल स्वय्ट है। में दो यह देखता हैं कि मत्यांके सिस्य पुषक नियम है यह कहकर बाय बिना समझे मुझगर आपोप समाते हैं। किए, बना जाय यह स्वीकार नहीं करेंने कि जो बाग दुर्वनॉकी स्वयंतियं ज्यादा सम्बन्ध रहे हैं जनपर उत्तका [क्वर्नॉका] प्रमाव पहता है?

मं -- यह तो में स्वीकर करेंगा।

म् -- तब साप यह कहेने कि कोई-कोई व्यक्ति स्वतः ही अपना बहित करना चाहते हैं ?

में — यह को मैं नहीं कह धक्ना।

स् -- तब यह बताइए कि म युवकोंको जात-बृधकर दिनाइता हूँ या बनवानमें?

मं -- में कहता हूँ कि माप उन्हें जान-बूसकर वियादते हैं।

मू — यह बाप कैये कह सकते हैं ? बाप पुक्क हैं। म बुझ हैं। क्या सार मानते हैं कि में सत्ता भी नहीं समझ सकता कि में हुएरोंको दिवाईना से जसमें सम्म भेरा हैं। सिक बाहित होगा ? यह बाप पहुंचे स्वीकार कर पुक्क हैं। क्यांकि हमन देवा कि पूर्वनाकों स्वीक बाहित होगा ? यह बाप पहुंचे स्वीकार कर पुक्क हैं। कैया कि प्रकार समनी होगि करता भाइता हूं। और नाहे से पा यह कर जैन हो तो किर समस्य है। सिक पहुंचा को प्रकार समानी स्वीक करता हो। को नहीं किया है। यह मह बाद भी दो मुखे खिला है। यह मह बाद भी दो मुखे खिला है। यह मह बाद भी दो मुखे खिला है। यह पह बाद भी दो मुखे खिला है। यह पह बाद भी दो मुखे खिला है। यह पह बाद से किया है। किया है। सुक पह किया है कि कहाँ ने किसी दिए सम्मीर दिपयों पर विभार नहीं किया है। है। से पह से किस प्रकार स्वकार से किया है। सब यह सेविय कि में किस प्रकार सकते की विभारत है। से यह सेविय कि में किस प्रकार सकते की विभारत है। से यह सेविय कि में किस प्रकार सकते की विभारत है। से यह सेविय कि में किस प्रकार सकते की विभारत है। से बाद सेविय कि में किस प्रकार सेविय करते हैं। सेविय स्वत सेविय हैं। सेविय सेव

मे --मे निस्सन्देह यही कहता है।

मु — तब बाएका कहना क्या है? तबर जिल्हें मानता है स उसे उनको न माननकी धीख देता हूँ या अन्य देवताओं को माननेकी धीख देता हूँ?

में — मैं तो यह ऋहा हूँ कि साप किसी भी देवताका नहीं मानते।

मु --- बाई! संबीटसं! बार दो यह बहुते हैं कि समस्त नगर मूर्प सौर चन्नको मानदा है किन्तु में नहीं मानदा।

मं -- मैं दो यही कहता हूँ कि माप मूर्यका परवर और बन्द्रमाका निर्दी गानते हैं।

र राजे पाने प्रभावने करा था दि "तुरे कार्याक साले स्वोतेलोंको दानि स्वेतने हैं।" राजे उन्ने का निषक निषक्त दि "स्वार में साले कियी शारीको सरवास स्वारा है जो दी सावा है या किसी न दियों तरा हुए हो वहि स्वेतने । संपीक्षक हरायों स्वीतन्त्र वह संघ नहीं दिश सवा है

६ वलेड रो शल महाक्य-काओ को को है।

२ जनगढ़ सोनके पंत्रेका मुख्य कानून चारी रखनेसे यह मान्यता प्रकट होती है कि रंगदार कोग -- जो इस कानमकी सामान्य नियंत्र-सीमामें होते हुए भी जब इससे विश्वेप क्यस प्रभावित होते हैं -- कन्ने सोनेका पत्ना करनेमें ज्याबा बड़े मुनहगार हैं। परन्तु मेरे समकी रायमें बढ़ौतक दिटिस भारतीयोंका सवाक है सत्य इससे ठीक उकटा है।

 इसके अविरिक्त वनमढ़े सानेकी को ब्याक्या की नई है वह पायद मारवीय सुनाएके इंग्लंडमें बनी और नहांस आयात की हुई घोनेकी छड़ों तक से शहने आहि बनानेके बन्धेपर रोक कमानवाकी है। यह तो वाधानीसे मान की बाने सामक बात है कि इससे सम्बन्धि

मनाराके किए एक मारी कठिनाई पैदा होती है।

४ इस मत्रविदेश बच्च १२७ में निवेदन करना बाह्या हूँ कुछ सरपट है और अपने मन्तर्पत एपदार व्यक्तियोंके द्वारा किसी जी प्रकारके विकारोंकी प्राप्तिका समूब निपन करता जान पहला है। इसी खम्बके अन्तर्गत इस मसविदेक प्रशासनके पहले उपासित मधिकारोके स्वामियोंको अपने विधिकार स्पदार व्यक्तिको इस्तान्तरित करने या धिकमी वीरपर देनसे मना किया गया है। यह बात इस काननके प्रभावको पहससं काम करती है।

५ मन्तर्मे कृष्य १२८ में बमक घोषित क्षेत्रोंमें रहतेवासे रंगरार व्यक्तियाँका नहीं

इटाकर विस्तृत बक्त वसानेकी बाद कही मई है। यदि यह उन्ह पास हो पमा दो बिटिय

माराजामां से अधिकारके किए सुध देखाँ रहुना भी अध्यापन हो जायेगा। इस सम्बन्धम में ये सिकारके किए सुध देखाँ रहुना भी अध्यापन हो जायेगा। मरा सब एक ऐसी कीमका प्रतिविधित करता है वो मानव-गरिवारको एक पुसस्दर्ध सावार्य उत्पन्न होतका बाबा करती है, मौर जिसके व्यापारिक तथा दूसरे हिन दतने यहें हैं कि उस क्षमण बस्तियामें बसानेका मदासब उसकी सम्पूर्ण बरबादी होगा क्योंकि उस हाक्समें वह बाजारों बस्तियां और बाढ़ोंमें सपने उत दिवोंको बनातमें सर्वमा असमर्व हो जायेगी।

मरी धमिति धरकारको इस बातको गाह भी विकास बाहरी है कि ट्रान्सवासमें वर्ष

हुए ब्रिटिश मारतीयोंका विपक्षय जानाके क्षेत्रोमें रहता है।

इसकिए भेरी समिति सरकारक प्रति बाहरको भावना रखतं हए यह विद्रास करती के कि कानूनकी जिन पाराबाके विकास गढ़ी विकासत की नई है उन्हें सरकार या तो बापत छ समी या उनमें एसा मुचार कर बनी कि दान्तवासमें रहनवास भारतीय समावका इंग्डिन राहत मिल नाये।

> भाषका भाषि ईसप इस्माइक भियाँ सम्बद्ध

बिटिय भारतीय संप

भिष्यमोसे Î

विदारिया भार्कीस्थ कमानियन ऑफिन एक एन २९१/११२ भी।

### १०५ भारतीयोपर जुर्मामा

नंद्रासके प्रवासी विभागको रिपोर्टको सन्वत्यमें इम कुछ पहुछे विका पुके है। अब इसे पूरी रिपार्ट मिली है जस पहुकर हमारे मतमें बीर भी कई विचार उठते हैं।

विश्वक्षे वर्षमं समिताची प्रमाणपत्र साहित्र सम्बन्धमं साध्योगीक २,६६६ पाँड रे विजित्र मेटाइके कोपमें यथे। इसमें से ९७९ पाँड रे चिकिय समिताची प्रमाणपत्रक सम्बन्धमं ६३१ पाँड सिटिए पाएके सम्बन्धमं बीर १ ६६ पाँड ती-येहून पाएके सम्बन्धमं विये गया इसके सिटिएल जिन कोपोने सिटिश पाएको सर्वे वोझी उनके १२ पाँड पत्रच किसे पये। इस प्रकार बोड़से मारविशिक्ष पाएसे पिछके वर्षमें बहुत वही रक्षम बच्छा गई। बहुसरे परदालीका सुन्क एक पाँड है। इसकिए मानता होया कि उन्छ एकम स्थापन दो हजार पाँच सी मारविशिक्ष पाएसे गई।

इस प्रकार स्थाप नागरी की बने 1 यह प्रस्त पुक्रने बीर विचार करने मोध्य है।
एक ररोका हो यह है कि मारतीयों मूरा जीर भा बाने भीर, सरकारी कानूनका प्रध बारी विना ने दरवाना से ही नहीं। यह त्याम करक बनिवासी प्रभावन केनेवाफ़ेंगर कानू हो सकता है। जो निर्मिश्त मनविक्त किए हो बाना चाहरे हैं उनके बारेगे स्था हो? एक्स चलर देशा हुए कठिन है। किन्तु मनुष्यको मुस्तिके मागे सब घरक हो बाता है। इस सम्बन्धमें सरकारक गीव पढ़े पहलेंगे निराण्य भावस्थकता है। सरकारको मह स्वानंत्री मायसम्बन्ध है कि कोग नहीं शहर जरानिव्यक्ती देशों साहित स्थापि जैते हो नता प्राप्त कराकी तकवीन करें। वे बरेबी माया पहले सो बन्दा पत्र कुछ समयने वच सकता है। अलिय तथाय सरकारको स्थापको मानोका विचार कोई स्तवा है। यह सितम क्याप ही सरा और सम्बन्धि-सम्बन्ध है।

एके महिरिका रिपोर्टिक यह भी पढ़ा बकता है कि १२१६ भारतीयोंको उतरले महिरा गया स्थानिय उन्हें समझ सामा पड़ा ने उन्हें समझ हो है। महीं सामें में कुछ दुम्मकाको भी सामें के ११ दर प्रकार नशावने प्रवेशका प्रकार कराने भी बहुत्त प्रकार हो है। इस प्रकार नशावने प्रवेशका प्रकार कराने भी बहुत्त प्रकार हो हो हो भी । इस उपाय दो हमारे ही हाममें है। विदना स्थाया हम खाटे काम कराने बहुत्ते हैं उसका एका प्रकार मा कराने कराने स्थाय हम बहुत्त साम कराने कराने स्थाय हम बहुत्त साम कराने कराने साम कराने कराने साम करान साम कराने साम कराने साम करान

[ यूजरावीस ]

इंडियन बौपिनियन, २५-४-१९ ८

में निश्चित क्यांते बहुता हूँ कि साथ इंस्टरके बारितलंदे इनकार करते हैं। मुं — उब तो आप बान-बुक्कर ऐसी बात करते हैं वो सम्मद नहीं है। इंस्टर गर्दी है यह म करे कह एकता हूँ? कीन यह कह एकता है कि मनुष्यत सम्बन्धित बसुरों हैं किनू मनुष्यत सम्बन्धित करायें हैं। किनू मनुष्यत सम्बन्धित करायें हैं किन्तु मोहें

नहीं होते या देवहुर्तोसे सम्बन्धित बस्तुएँ हैं किन्तु देवहुत गहीं ? में — बिनस सम्बन्धित बस्तुएँ होती हैं उनका बरितल्ड होता है।

म — अन्यत्र अस्त्राप्त वर्षपुर हाता ह उनका बारताल हाता है। मु — साप सानते हैं कि में वेवताओं सम्बन्धित वात करता हूँ इसकिए आपको सह मानना ही वाहिए कि में वेवताओंका बरितल स्वीकार करता हैं।

[पुजरातीसे]

इंडियन मोपिनियन १८-४-१९ ८

## १०३ मिल्राके प्रक्यात मेता [४]

मस्तपन्न कामेक पाधा द्वारा स्वापित राष्ट्रवादी (मेवनक्सिट) दककी कुछ बानकारी इस प्रकार है

राष्ट्रवादी दलकी स्मापनाके किए इस दलके करीब एक ह्वार स्वस्तीकी एक विधाल साम रिपक्षे विस्तादर बहिनेमें हुई भी। इस समाने जो प्रस्ताद पास हुए वे जनमें से पहला प्रस्ताद यह था कि मुस्तप्र कामक पासा जाबीका इस दलके नेता खेंने। उनकी मृत्युके बाद १ दिनके सन्यर एक समान बहाई जायेंगी और नया गेता पूना जाया। राष्ट्रवादी इसक सहस्ताका एक सम्मतन हुर साक किया जायाना विसर्ध इसकी कार्यकारियों समिति नृती जायेंगी। कार्यकारियों से ८ सरस्तीकी एक उपस्तिति क्रेगी। जिसकी बैठक हुर हरते हमा करनी।

हात हुआ करना।

समावारकों और मायवों हारा इस इक्के विवारोंका प्रचार नीक नहीं के सारे प्रदेवमें
हुआ है। इतके पनाइप सरस्योंने अपने वार्षके कुछ स्क्रक दोके हैं। इन स्कूओंके हारा इकके
सिदान्ताका प्रचार स्वादार अधिकाधिक हो रहा है। इस इकका उहेस्स मिसमें संसर्कों
स्वारना करता है। यह वहल फिड होने तक दकका सम्मन्त हर ताल होता रहेना यह लागाका उदार करनेक लिए और उन्हें इस योग वनामके लिए कि वे बरने अधिकारोंकी
स्वारा स्वरं कर सके यो इस वनना सो करेगा।

राता स्वय कर धक आ दुष्ट नगर। या करना। राज्याची समके प्रयत्नामें निर्देश सरकार मोड़े नहीं जा छक्ती। क्योंकि यह यह जनमा काम कृतिपूर्वक करता है और किसी भी प्रकारक द्विक साकरमको काई उत्तवना गृही रेता।

१ विभेतका देन्ति और विदेशस्य क्षेत्रस्योतः।

इस सम्बन्ध १,० ० लोगोंडी एक विद्याल समामें भाषम करते हुए मुस्तद्धा कामेक पायाने भागित किया था कि यह वक मिलके निवाधियों वा उनकी वर्तमान स्वितिक प्रति बायक बनायमा बहाकी ननतार्थे एननीतिक वेतना रैया करेगा और उसक मुख्य एकता दोवा सामिककी स्थापना करनेला मार्थ व्यवस्थान। उसका मुख्य नहुष्ट वृद्ध यह है कि कराने मिलके पासनका व्यवसार मिली लोगोंक प्रतिनिविधोंको मिलना बाहिए विश्व तद्ध यूरोपके देवाने बनोति तता संवदक हाममें है ज्यी तद्ध यहाँ भी सम्बन्ध सर्वोगित सभा होनी पाहिए और मिलक बान्दिक पासनका हुन तक उसे ऐसी पूर्व स्वतन्त्वता मिलनो बाहिए.

[मुक्रावीसै]

इंडियन सोविनियम १८-४-१६ ८

## १०४ पत्र उपनिवेश-सभिवको

[जोहानिसम्बर २५ सप्रैक १९ ८के पूर्व]

माननीय उपनिवेध-समित्र प्रिटोरिया

यहीयम

पृष्ठे मेरे संबक्षी समितिने बारेस दिया है कि स्वमं विधितसके सस्विरेड सम्बन्धमं विसे संस्कार संसरकी बतानी वैठकमें पेस करनका इरावा रखती है, उसका मन्त्रम सरकारक समझ तेत कर दिया बाते।

मेरी धर्मितिको नाच रासमें वस्त कानुनका यह मधनिका विटिध मारठीयोगर मोनूना कानुनमें पाई वानवासी निर्योग्यताबीधे कहीं बधिक तका निर्योग्यताएँ सावता है। मेरी समितिको यह नाता वो भीर यह साधा उत्तने बन भी छोड़ी नहीं है कि वह दिन सधानका प्रतिनिधिक

करती है जबकी तिर्योधतालोंके बोधको सरकार बहानेके बढाय कुछ कम ही करती। मेरी समिति बाहती है कि मैं सरकारका प्यान खासकर निप्नतिश्वित मुहाँकी

नार क्षेत्र । स्वारित प्रतिकार कार्यात कार्यात कार्यात क्षेत्र स्वार्य क्षेत्र स्वार्य कार्यात कार्य

१ वह दत्र २५-४-१९ ८ व इंडियन ओर्पानियनमें "गुल्याक्या क्यांत्रास्य कार्ने वाधिनामा ग्रह स्टब्स्के विदेशनय" प्रतिवेश ह्या वा

दे, पून्तवास्त्र है निरासी को निर्मित सामकाद प्रधान नहीं है।

6-11

२ जनगढ़ सोनेके बंधेका मुख कानून जारी रखतेसे यह मान्यता प्रकट होती है कि रंभवार कोन - यो इस कानुनकी सामान्य निषम-सीमार्मे होते हुए भी अब इससे विसेप 

इंग्लैंडमें बनी और नहींसे जायात की हुई सोनकी छड़ों तक से यहने आदि बनानके धन्येपर रोक कमानवाकी है। यह दो बासानीसे मान की जाने कायक बाद है कि इससे सम्बन्धित सुनारोके किए एक भारी कठिनाई पैदा होती है।

४ इस मस्विदेका बच्च १२७ म निवेदन करना बाइता है कुछ अस्पन्ट है। बौर अपने अन्तर्गत रंगवार व्यक्तियोंकि द्वारा किसी भी प्रकारके व्यक्तिरोकी प्राध्तिका सम्पूर्ण निर्णय कथा बान पहुंचा है। हमी बम्बन्ने अन्तर्गत हम महानिष्के प्रकाशनिष्क पहुंचे उपाधित समिवारिके स्वामियोंकी वपने निर्माण रत्वार स्वतिको हस्तामदित करने या विकसी तीप्पर देनेते मना किया पया है। यह बात इस कानुके प्रमावको गहुम्से बागू कसी है। ५ बक्तों बम्ब १२८में बमुक भोगित क्षेत्रीने एक्नेवाले प्रवास स्वतिकाले हैं।

हटाकर विषक्तक अकन वसानेकी बाद कही गई है। यदि यह तस्क पास ही मना दो विदिय

भारतीयांने स अविक्तरक किए इस देखनें रहना भी असम्भव हो भागना।

साराजात्म व बावकवाक लिए इस द्वार पूर्वा में अवस्थित हो सामान बाहरी है कि एस राजकवा में भी रामिति भारत्युक्त उत्कारको यह बाद विकास बाहरी है कि सुरा एक एक ऐसी कीमका प्रतिनिधित्त करता है वो सानवनारिवारको एक मुस्तकृत सावारे उत्तार होनेका सारा करती है, बीर विश्वके व्यासारिक तथा हुएरे हिंद रहने वहे हैं कि देवे बक्तम विरामी वस्तियों सातकवा अरुक्त प्रमुख बाहरात होना वर्गों के एक हुक्ति वह बातारों व संस्तियों भीर वाहों भरते उन हिंदोंको क्यानेस धर्मना बढनर्थ हो बावगी।

मेरी समिति सरकारको इस बातको माद भी दिलाना बाह्वी है कि ट्रान्सवाकर्में वसे

हए हिटिस भारतीयांका समिकास बार्नोक क्षेत्रोमें रहता है।

इसम्पर् मेरी समिति सरकारके प्रति आहरको भावना रखते हुए यह विश्वास करती है कि कानूनकी दिन पाराविक निर्माण सही पिकायन की नई है वर्ज छन्त्र नवारिक स्था है ने कि कानूनकी दिन पाराविक निर्माण सही पिकायन की नई है वर्ज छरकार या हो नारण के कनी या उनमें ऐसा यूचार कर देनी कि ट्रान्स्टशक्तें ख्टोनाल मास्टीन समानकी इच्छित राहत मिल नाये।

> भापका आदि ईसप इस्माइस नियाँ

विदिस भारतीय संप

[बंदगीस]

प्रिटारिया आर्काइच्य कलोनियस ऑक्टिंग रेडर्डस २९१/१६२ भी।

## १०५ भारतीयोंपर जुर्माना

नंटासक प्रवासी विचायको रिपोर्टको सम्बन्धमें हुम कुछ पहुछे क्लिक कुछे हैं। अब हुमें पूर्व रिपोर्ट मिली है उसे पड़कर हमारे मनमें और बी कई विचार उठते हैं।

िएक क्यमें सिकासी प्रयोग्यन सारिके सानक्यों भारतीयकि २,६६६ पीड है सिक्यि नेटाकक कोममें यथे। इसमें से ५७६ पीड है सिक्यि मिलनी प्रमाणक सानक्यों से १६ पीड क्या मिलनी प्रमाणक सानक्यों से १६ पीड क्या मिलनी प्रमाणक सानक्यों से १६ पीड मिलनी होता सानक्या मिलनी प्रमाणक सानक्यों मिल प्रमाणक सानक्यों मिल प्रमाणक सानक्यों मिल प्रमाणक सानक्यों मिलनी प्रमाणक सामक्यों मिलनी सानक्यों मिलनी सानक्या सानक्या

एस प्रकार पराया जानता कैंस को ? यह प्रम्म पुष्म और विचार करने सीम्य है। एक दरीका तो यह है कि आरकोमों पूरा जोर मा याने थीर, सरकारी कानुनका मा खाने किया न रक्ताना में ही नहीं। यह उपाय करक मितवारी प्रमाचपत्र केताकंतर कानू है। वहन है। वी निरिच्द भविषक हिम्म ही माना चाहते हैं उनक बारेंगे नमा हो? रखना उत्तर दता हुए किटन है। किन्तु निर्म्चा प्रविक्त माने यस सरक हो नाता है। इस सम्बन्धि एक सित्म है। किन्तु निर्म्चा भावस्थ्य है। हिन्तु प्रमाच मित्र के सारे यह सरकार है। वा सावस्थ्य है। इस सम्बन्धि कान है। हो सावस्थ्य है। इस सावस्थ्य है कि तीम यही भावस उपित्म दकी हैं। वा सावस्थ्य है कि तीम यही भावस उपित्म दकी है। वा सावस्थ्य से स्वत्म है। से अपनी भावा पहुँच सो वस्त मानुस्थ सम्बन्ध के पहुँच से अपनी भावा पहुँच सो वस्त मानुस्थ सम्बन्ध स्वत्म है। से अपनी भावा पहुँच सो वस्त मानुस्थ स्वत्म स्

[नुषरावीस] इंडियन मोनिनियन २५०४-१९ ८

# १०६ लोबिटो-भेके भारतीय मसदूर

इन पीड़िय मारतीयिक सम्बन्धमें हम गत सप्ताह किन कुने हैं। किसेयक नेतायिने इस सम्बन्धमें आक्तीमन किया और [उनते] मुमाकात की इसके सिए हम उनकी प्रशंस करते हैं। इन कार्योंके धान-पीनकी स्वत्यस्था ठीक की बहु बानकर उनकी हमा जायित कुन केवल यही है कि इन परीद धोनांकी नारत जाना पड़ा है। इस मानते हैं कि नसी कार्याई की गई होती तो इन मरीद धोनोंका नेटाकमें रहना सम्बन्ध हो सकता जा।

अब हुमारी पृष्टिमें एक बनाय आता है.— मेटाक परकारसे पूछा वाये कि उसने हम कोडोंको मारावर्ग किस उच्छा बतारनेका प्रकल दिला है, इसके साद हो दक्षिण आफिलो विटिस मारावीय समितिको तार दिया जाना चाहिए कि बहु पूछताक करे कि विटिस परकार इस सम्बन्धों के बात कार्रवाई करनेवाओं है। यदि भारावर्ग उनको टूक्क नी स्ववस्था होगी से उनको राहुत मिकेगी और इससे समस्त जातिका हित होगा। बिन कोडोमें बोन्नोकी — इस्त्रवा मस्ट करनेकी — स्वत्रित नहीं है, उनकी सहायता को पहुले करें बन्हीको इस संसारमें इसाव मानाना चाहिए। यह नियम बैसे स्वत्रित्वांपर कागू होता है वैस हो संसामोपर भी काम कोठा है।

[गुजरातीसे]

'चंक्रियन सोसिनियन २५-४-१९ ८

## १०७. मेटासके खेत-मासिक

नटाक मेरी बेठ-साकिकोमें मिर्टमिटक अत्यमंत घारती-सिंका साना कब करन के सावन्यमें बहुद वर्षों पत रही है। वर्गनमें बहुत-दे गोरे मिर्टमिटक अन्तर्यत सारतीमोंको कानक विक्य हैं इससे गोरे बेठ-सामिक वकरा रहे हैं। उन्होंने बमनी साममें सह प्रतरात किया है कि पतक काजिर क्षेत्र काम करने करने तकरक मारतीय मबहुमेरा जाना सब विकास है कि पतक काजिर क्षेत्र काम काम न करने कर्ने तकरक मारतीय मबहुमेरा जाना सब नहीं करना चाहिए। इस प्रकारको बीचनामें नेटाक्की सरकार तथा करती है यह वेननकी बोठ है। हमें सावचानी सह रसनी है कि दर्बनके गोरे स्थामरी-क्शी मेर्स और उन्हों की बोठ-साकिक-क्शी मबेकी सहार्ये सारतीय स्थानकभी दशका उन्होंका न सुन्तर न ही नामें।

रच चमामें भी एक चेठ-साविकने बहा कि वर्षणके बोरोंका हम कोई निर्समिटियों कहीं है। वे दो केवल बारतीय स्थापारियोंको रोकना चाहते हैं। किन्तु उन्हें निर्समिटियों और स्थापारियोंके पोपका पत नहीं दिखा। एकी बाताय प्रकट होता है कि पोर चेठ-साविक पारतीय प्रवहोंचे हासिय नहीं पाहते कि वे उनसे प्रेम करते हैं। उनका सम्बन्ध करना स्थापीय पहीं पाहते कि वे उनसे प्रेम करते हैं। उनका सम्बन्ध करना स्थापीय निर्माण है। अपने बमान साचौंकी विधिक प्रक्रमें बारे स्थापी और गोरे चेठ-माविक

दोनों चारतीय स्वापारियोंको सावाद पहुँचानमें पीड़े नहीं रहेंते यह हमें सनस केना भाहिए। मारतीय बादि निर्दानके विच्च नृतेषी दो उनसे व्यापारी सुवी होने बीर निर्दानियोंकी मूकानी मिटेगी। चारतीय मूकामके क्यां काम करनके किए सार्वे इसमें हमारे किए दनिक स्वी प्रसुष्ठ होनेकी बाद नहीं है।

[ पुनरावीसे ]

इंडियन ओपिनियन २५-४-१९ ८

## १०८ केपमें प्रवासी कानुम

इन यत सन्ताह देवने मुक्तमेने सम्बन्धों किस चुने हैं। अब वसी मुक्तमेका पूरा हाक हमें मिला है। इसे हम समने सदेवीने स्टामोंनें साथ पहे हैं। प्रवासी कानुमाने सम्बन्धित एक दूसरा देखाबा इसी म्यासक्यों दिया गया है यह सिक्त महत्त्वपूर्ण है। यहने मानकों प्रशासक्यों कानुकों स्वाचना नहीं भी पी। दूपरे मानकेंगें सस्य कानुमलों स्वाचना की है और यह देखाब देखने समस्त मारसियोंगर कानू होता है। दसका सार इस प्रकार है

एक माध्यीम की बहानते न उदरलेकी साथा थी सहं। उदने सर्वोक्त स्थासकार्य मुक्साम कराया। १९०१ के प्रसांची कानुनक सनुसार विक्रम आध्यासमें सुक्साम कराया। १९०१ के प्रसांची कानुनक सनुसार विक्रम आध्यासमें सुक्साम कराया। १९०१ के कानुनके मनुसार को क्षेत्रमें आपकों सुने आपनी के प्रसां कि साथी के किस विकास के स्थास कि साथी मानके लियानी हों वे ही भारतीय करें प्रसांच है कि को सारतीय के प्रसां का निकास है कि को सारतीय के प्रसां का निकास कि साथ साथिकार हों तो उसे के प्रसां बातका सर्विकास के प्रसां का निकास कि साथ साथीकार को साथी के स्थास का सर्विकास कर किया। प्रसांकर ने स्थास का सर्विकास कर किया। प्रसांकर ने स्थास का स्था का स्थास का

१ देखिल "केम्ने सदत्त्वनै नुद्धस्या" हुइ १८० ।

<sup>3. 4097 1</sup> 

<sup>्</sup>र देशेल कच रामा १६६।

४ मुख केलेने का नगा गा "केक का का क्षेत्र मामम का परण है जिसमें मंत्री का छोत्र करना था कि मार्नी के कुत्र मानकानी है। में ऐसी के कुत्रे नैमार्नीक करत दुक्त मानकानी कर हो होते। नगा का मानकान मानकि मेरे कुत्र कामान क्यों विकास का सकता है।"

295

कानूनमें परिवर्तन करनेकी पूरी धावस्थकता है। और केपके नेताबॉको इस भावनाये कार्य करना चाहिए। हम मानते हैं कि यदि वहकि नेता इंग्सेंडकी दक्षिण आफिका दिव्य भारतीय समितिको किसेंने तो बहुति भी बहुत संस्थी सहामता मिखेनी। उस समितिका काम यहाँचे पत्र गर्मे बिना असी-माँति नहीं हो सकता क्योंकि यहाँकी बनुमतिपर उस समितिकी पनित निर्मर है। हमें आधा है कि इस सम्बन्धमें कैपके भारतीय जोरदार कार्रवाई करेंगे।

गुनरातीसे |

इंडियन मौपिनियन २५-४-१९ ८

## १०९ केपके भारतीयोंको सुचना

साजन भाफिकन त्यान में केप टाउन ब्रिटिश भारतीय समितिकी बैठकका विवरन " प्रकासित हुना है। किसीने उसकी कतरन अंग्रेजीमें प्रकाशित करनेक किए हमारे पास भेजी है। हुमने निरुपय किया है कि इस उसे अंग्रेजीमें प्रकासित नहीं करेंने क्योंकि हमें उसमें किसी भी प्रकार समायका फायदा शबर नहीं काता। बहाँतक इस बानते 🖏 इंडिसन मोपिनियन का संग्रेबी भाग बहुत-से घोरे पहते हैं। उनके मनपर इस विवरककी कोई अच्छी क्रप पड़ना सम्भव नहीं है। साउव बाफिक्स स्पन्न ने समितिकी बैठकका जो विवरण प्रकाशित किया है उसके अपर किसाहबा है कि यह विवरण उनका बपना नहीं है किसीका मेजा हुवा है इसकिए प्रकाशित किया का रहा है। उस विवरण में मुक्य बात दक्षिण नाफिका विटिस भारतीय संबंध विरोधमें किसी गई है। समितिका कारोबार कैसे वस्रता है उसमें बोप है अवना नहीं इसकी हमें कोई बनर नहीं है। सम्भव है समितिमें को बातजीत हुई बहु सब हो अवना हो सकता है वह निरावार हो। हमारे लिखनेका रतना ही तारामें है कि इस प्रकारको बार्लिक नियममें अंत्रेजी सखनारोंमें विखनेसे समाजका हित-सावन नहीं होता और मन निरुक्त कटटे होते हैं। इसके सिवा उसका भारतीमोंसे ईम्पा रखनेवालाँक क्यर प्रतिकृत प्रभाव होता है और उनकी ईम्पीको भावार मिक जाता है। यह समय भारतीय समाजके भागसमें करनेका विकन्नक गती है। किसी भी समाजका काम गास्तविक धनके विकस सबना है। उसीमें जिल्ला बने उतना सम किया जाता चाहिए।

समिति प्रवासी अविनियमसे सम्बन्धित स्पार्थीयर विचार कर रही है यह प्रशंसनीय है। उसके बारेमें जो-कुछ करना योग्य हो सो करना उसका कर्तव्य है। किन्तु ऐसा करनके किए अकट स्परं सब बमवा किसी और संस्वाके विरुद्ध किया जामें यह म ठीक नहीं समस्ता।

हमें समितिकी बैठकका विश्वेष नजराती विवरण मिला है। हम उसे बसरी जगह है रखे हैं।

[मुक्सातीये] इंडियन मीपिनियम २५-४-१९ ८

र बारमक कुछ सरक्यान रहिन वाफिना मिरिय महतीन एंन्सी कुछ नार्वीर बहुनुहर ने ह १६ करेक्टो करकी विकासरोंपर विकास करनेक किए समितिने का देखा करते थी । केवक प्रदानी नाविस्तानकी वस्त्रक छंको नावार्योमे केवल कर्नुको मान्यका हेनेको माँच को वी । वह सक्तरहो, बंदाको जीर राज्यक्रिवेकि पदि भगवान होता । समितिके स्त बरामंत्र किय पहर्ते सम्पर्नोत्तो सम्बन्ता केवेदौ सिकारिक हो ।

र. का करी नहीं दिशा करा है ।

## ११० फैनडाफे भारतीय

कैनहाके भारतीमोंकी स्थिति जानने योग्य है। वहाँ कोई ऐसा सास कामन महीं है कि भारतीयोंको निकास जा सके। नहीं ज्यादा भारतीय पंजाबके हैं। वे सब सिकके नामसे प्रसिद्ध हैं। किन्तु हम अपने यहाँक अनुभवते जान सकते हैं कि सब भारतीयोंका सिख हाता सम्मव नहीं है। उस देशमें आबाद भारतीय प्रायः मजदरी करते हैं। सभी हाकमें कानवमें एक छोटा-सा बहाता ईंडकर उन सोमोंको जो हॉमकॉमसे जाये वे उतरने नही दिया सथा। संविकारियाने कहा कि यदि से भारतीय भारतसे सीमें साने होते तो कोई बामा न होती। कैतडाबासोंने जापानी सोगोंको माने दिया फिर भारतीयोंसे वे ऐसा स्पनहार क्यों करते हैं? इसका रहस्य क्या है? एक बात तो यह है कि कैनडाके जापानी बीर बे। जो गोरे जनको कराने मये उन्हें भार आती पड़ी। बापान सरकार स्वतन्त्र है और वह अपने सोगोंके अभि कारोंकी रसा करती है। वह सरकार स्वतन्त्र है वर्गोंकि स्रोग स्वयं स्वतन्त्र विचारके हैं। भारतीय तो जब कैनडामें हुस्तक हुआ तब वरोंमें छूप गये। भारत कोई उपाय नडी कर सकता मीर उसकी सरकार ऐसी नहीं है जो मारतीयोंके विभक्तारोंके किए सब । भारतीय परवन्त हैं। इसका कारम अंग्रेजो राज्य या संग्रेजो प्रका नहीं है। किन्तु इस राज्यके कारम अस हैं। इस राज्यको इटानमें कोई काम नहीं विचार देता फिला हम इसी राज्यको सवार सकते है। हममें स्वतन्त्रताकी मावना शही है इस्रीक्षण हम परतन्त्र है। यदि वह भावना हममें फिर बा जाय और हम स्पायकी माँग करें तो नड्ड इमें मिलगा। इतने भारतीय चैनडामें हैं फिर भी उनमें अच्छी तरा विद्या पामा हुआ एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता।

इतनी किलाइमी होनेपर भी केनडा और बन्य मार्नोमें काथ क्षेत्रके विकट को भाष्योकन बख रहा है उससे लाग ही मानना बाहिए। हम सीखरे या रहे हैं भीर अंधवानी

मर्विमी पूछती वारही है।

[मुजरातीय]

इंडियन मोविनियन २५-४-१९ ८

र कर्नी दिनों नहतीन महाविक्षेत्र मध्यत्री क्यों इस्से दूर स्वस्था विश्वक्रिये एक वेक्सो किया था कि वे बोम महारहर इंडसरे करने दूर सकरती और बाद स्थित हैं। वे क्रियों क्रिक्सों क्या करते हैं और बहुत सरकोंचे सिक्स कर है।

पर करती ८ थे। यह मिनू दृष्टि मोद्यांगढ़ खास्त्री को है। हवें क्रांत्रिकों क्षरपाने वह बात्री विकास क्षिपीय प्रतिक विदेश दिए। उन्हां बहुता का दि वे बात्री असन्तिक क्षेत्र विदास एक्टरे वर्षीं को है। किनु वर्षीय व्यावकारी बात्रक वे बात्रक है पर मार्चेही क्षिप्त कर दिने को क्यंति स्वयः कर्म उन्हां विदासकारी वेदकानी सामक्ष्य का

# १११ सर हेनरी कैम्बेल-बैनरमन

जबनार्धेमें इम्बेडके मृत्यूर्व प्रमानमानी सर हेन्से कैन्द्रेस-बैनरमेनके देहान्तका समाचार प्रकासित हुमा है। कुछ ही दिन पहले खबर मिछी वी कि उक्त महोदानने अपने परते स्त्रीच्य दिना है। इस्त्रीच्का कारण उनकी बीमारी ही वी और वे उस बीमारीये उठ नहीं सके।

धर हेनरी क्यासगांके एक बड़े व्यापारी थे। किन्तु व्यापारके साथ उन्होंने विद्यापार्यन मी फिया बा। उनके मनमें बेडकी सेवाका उत्साद वा और इसियर व्यापारमें ही अपना धारा समय न देकर उन्होंने राजनीतिमें मी हिस्सा विचा। हम देवते हैं कि ऐसा बहुत-से करेंनीने फिया है। भी चैन्नरकेन भी व्यापारी से बीर अमीतक हैं।

सर हेन में स्वताव से बड़े स्वही और मनके उदार के। ऐसा नहीं कि बज़ें केवल मुप्ते ही समावते प्रेम रहा हो। उनका मन वहाँ-वहाँ सरावादा होता बहीं-वहाँ पीक्टा और उपाम करने किए माहुल हो बाता। वे स्वयं प्रधानमनीके पत्थर में किन्तु के स्वाप्त जनताके पत्रमें और बारणे विश्वमाँ सप्ती उनकर मावना प्रसिद्ध करना पीके पत्नी रही।

दे बड़े शीठिशिष्ठ दे। यह उन्होंने दोबरॉपर शाहक ही हमझा होते देवा तब उन्होंने बपने समावका निरोध करनेमें भी बावागीका नहीं किया। यह समय उन्होंने विदिध सिपा हिमीके समझ बहुत ही कहा भागन किया और बद सबसे मंत्री बने तह दुरुष्ठ द्वारावकों स्वराज्य सीप दिया। बह अभिनियमसे सम्बन्धित संबर्धके बारेनें मारकीय बिस्टमच्यक विकास्त गया तब

उन्होंने अपनी सहानुमूदिका सन्ध्य परिचय दिया। वहा भावा है कि साँबे एकन्तिपर प्रमाव

करहात व्यक्त पहानुमुख्य का स्थल पार्थन प्रकार का प्रकार माध्य है। का कर क्षेत्रका स्थाप का स्थल के स्थल है। यह ने । इतनी सिक्त उन्नक्ष सामन्य उनका स्थाप और और सन्दुर्वक नहीं हुना था। एतनी सूदास्थानों भी राज्यका कारोबार प्रकाश और देसकी है। इतना के अंक उनकार के । इत बाउठे हुम कोरोको विस्ता केनी थाहिए। भारतीय उनकार के कोन एक तो इतने धीकींयू हो नहीं पार्टी कीर मित्र हो भी पार्टी है तो पूर्य समय देख-क्षता एक तो इतने धीकींयू हो नहीं पार्टी कीर मित्र हो भी पार्टी है तो पूर्य समय देख-क्षता नहीं क्यारी। हम ४ वर्षकी उन्नम ही शिथिक हो बाटो है भीर मित्र विश्व स्थापकी

कान एक वा देवन यानायु हा नहा याव कार मार हा मा याव हू वा पूछ समय वर्ष पहनामें नहीं कराते! हम ४ वर्षकी उत्तम ही विधिक हो नाते हैं और तरि हम अविमें कुछ जाम कर किया तो मंत्रा महामें ऐसा समझकर निम्मामितानमें पहकर वर्ष समय बगर पैदा बनाया हो वो उसके बकरफ ऐस-बाराममें पूजार देवे हैं। ऐसे सैक्ट्रों बवाहरण मिक सकते हैं भीर विधार भी हम कह बार नाएवी बाहिर करते हैं कि हमें स्वरास्थ गढ़ी सिन्द्रा। सीत नाएकों सैक्ट्रों सर हेन्सी पैसा हो बामे दो मारक व्यक्षिम्म स्वरूपन हो बासे क्सोंकि तब उसके सावनमानपर कीन-सा हवा क्यूसात है हमकी पिन्दा नहीं एहेती।

[मुजरावीसे]

इंडियन बोपिनियन २५-४-१९ ८

# ११२ बोहानिसबर्गकी चिटठी

### स्वर्ण-कानुब

स्वर्ष-कानुनके क्षिपयमें धंपकी कोरये उपनिवेध-समिवके नाम निम्नानुसार पर्व मेवा स्या है

धसरकी आगामी बैठकमें सोनेके कानुका विशेषक पेस किया वायेगा। इसिक्य परिस्थिति यह है कि वहकेसे ही उस कानुका केकर भारतीयापर बहुत अस्पावार किया पाने क्या है। येरी सिविको आधा है और उठे अब भी ऐसी आधा है और स्वावकार परे भी भी सिविको आधा है और स्वावकार परे भी भी सिविक साथ है कि स्वावकार परे भी भी सिविक साथ है कि स्वावकार परे भी भी सिविक साथ सिवकार अस्पावकार स्वावकार स्व

प्रस्तुत विश्वेषकों मधिनेयें रंगहार सक्ति स्वाक्यामें कुकी सक्का समानेत किया गया है। यह सक्त ट्रान्सवाको मारतीय समानको मानकाको कुकानवाका है क्योंकि ट्रान्सवाको मारतीय समानमं जो सीग कुसी कहे बाते है सायर उनकी संस्था कर ही होगी। सक्ते दिवाय काफिरों और एसियाइसोंकी तथा विटिस प्रवा कीर एसिया प्रवाको एक वर्गमें रसनेता यह वर्ष है कि भारतीयोंके विटिस प्रवा होनकी कार समा हो वर्षों है।

रेनदार कोचोंगर नये कानुनकी धाराएँ कानू होनेके धाथ पुराने कानूनकी करूपे धोनेते धायनिकत बाराएँ शी कायू की बाती हैं। इसका यह वर्ष हुवा कि करूपे धोनेते धायनेके रेपदार समाव बता करूपतार है। किन्तु इस मायकमें मेरे धवके विकारमुख्य रूप्य उत्तर हैं स्थीकि मारतीयोकि बारेसे हो ऐसा मही कहा वा स्करा।

करना योगा' सम्पन्नी स्थापमा भी सदोव हो सन्ती है। उसका ऐसा समें भी निकाला जा सकता है जिससे भारतीय मुनार्से द्वारा विकासतकी बनी और वहाँस लाई

हुई सानकी छड़ीसे यहने बनानेपर रोक्टोक की जा सकती है।

सधानिके बच्च १२० का वर्ष स्थाद नहीं है। ऐसा बात पहता है कि कानूनका मंसा तय बच्चके द्वारा रंपतार मोमीकी किसी भी बीक्सारकी प्राणित रेफननका है। यह सुपना भी उस बच्चके साथ सिमा है कि नया तिथम कनतक पहते किन्द्र नोई स्थाद सिमा को है। यह सुपना भी उस बच्चके कोई भान रंपतार की चुका है एसे सीम बचना विकास प्रचला बच्चका कोई भान रंपतार कीमाकी नहीं दे सकत। कानून निम्न रिन वन चुन्द्रता है बची रिनम्रे सामू हुना कराता है किन्नु ज्यारक वर्षकों कार्य पह कानून यो पास होतके पहते ही सामू किया वा रहा है।

बच्चे बच्चे १२८ में कहा पता है कि सबर्च-तानुतके हारा खानाओं थो सीमा तिसिका की गई हो बच्चे ऐपरार कांग्रेको हराकर बरिजर्मेंसे रखा जाय। एम रचका विरोक करता है। यदि वह बच्च स्वीड़क है। यदा ठा बहुत-से मारतीय राहरांचे रह ही गई। कहेंगे वह मारतें परी समित सरकारका सर दिवातों है कि मारतीय रह ही गई। कहेंगे । हम बारतें परी समित सरकारका सर दिवातों है कि मारतीय

१ ऐक्टि "सा अस्तित समित्रो" सा १९१-९४ ।

समाजके मोग सम्म काँके हैं। प्रारतीय और क्षम्य क्षमें करनेवाले प्रारतीयोंकी वड़ी संस्थाको देखते हुए यह कहा सारकता है कि मारतीय समाजको वित्योंने बदेवनके कारण उनकी परेशानी और वह जायेगी क्योंकि हुए वर्गके कोच न बाजार, वस्ती जवना बावोंने रह सकते हैं और न स्थागर कर सकते हैं।

नेरी समिति सरकारको इस बातका भी विशेष स्माप्त विकासी है कि द्राध्यक्षामाँ खुनवाले मारतीय समाजने से अधिकांच बातोंकी सीमार्गे खुनेवाले हैं। इसकिए नेरी समितिको दूरा विकास है कि प्रस्तुत मसविवारों रखी नई बाराओंको सरकार वापस के लेगे अबना ससमें ऐसा संबोधन करेगी जिनसे ट्राव्यक्षामाँ खुनवाली मारतीय कीमको सोम्प राहत सिक्ष सके।

### स्वेच्छया [वैश्वीपन] क्या 🕻 !

#### इडीपूर्टका स्थापार-संब

क्वीपूर्ण व्यापार-जनका विकार है कि मार्त्योगकी नमीन गोर्तेक नामपर हो बाती है यह तीर नहीं है। मार्त्योगकी विकास के बेल का बाहिए और रुप्यू पत्ताने देने न देनेकों छता नक्त्याध्विकाओं और दो बानी चाहिए वेकरे भी स्मर्यकों कर विकास करना पत्त किया है। ऐसा कोई नीरा दक्षिण नाष्टिकामें नहीं है जो मार्ग्योगोंको मुक्की नीर सोते दे। उन्होंने निक्चम कर बिजा है कि ने हमें बायत रखने। में हसे बड़ी बच्छी ताणीत मान्त्या है। वो मनुष्म सप्ते चनुत करायात नहीं है और स्वयप्त दुस्ता नहीं करता उपने बिस्स यह मी मिन ही समीवर, नगीक स्वयं अदानात एकर मिक्का कान ही करता है। हम

१ रानें हानके पीन और नानें हातके पीन विकास सम्मानका वर्ष हानें और नानें हानोंकी केक नाजिनोंके नाक विकास कर सान । हेकिस कक ए पुत्र ४९४ महादारी स्थ साववान रहें तो सारे भारतको उसका भाग मिलेगा। किन्तु साववान होनके किए हमें स्वीपूर्वक्रमेंसे गोरीका उपकार मानता बाहिए।

### मास्तीय-विरोधी गया इस

बोह्यतिसहर्यमें एक तथा दक पैदा हुआ है जिसका नाम शक्षिण आफिकाका अध्यापी (फॉरवर्ड) इस रक्षा थया है। उस दक्ते अपने विचार प्रकाधित किये हैं। उसका उहस्य दिसके आफिकामें केवक नोरोंको दबानका है। यह पत्र पातृता है कि इस उदस्यकी पूर्विके विक्य सारी काओं जारियोंको राजनीति और निवासके मामभें सक्य दक्ता नामें । काले नोरोंको कमी भी मताकिकार न सिये नामें यह मी उसका उहस्य है। उसकी यह इच्छा भी है कि कोंके जोन दक्षिण वाधिकामें विकन्न हो। वादि ने सिये नामें और जो यहाँ है उन्हें पीरे-पीरे विकास बाहर किया नामें। यह दक्त कुछ भी कर सकेगा ऐसा माननेका कारण नहीं है। विकास बाहर किया नामें। यह दक्त कुछ भी कर सकेगा ऐसा माननेका कारण नहीं है। विकास वाहर किया कीं काले वाधिकाने सिये कर सिये सिये कर है हमें उसके अधिक कालत स्थापर दक्षिण आफिकामें बाने वहनक लिए पूरी उरह सवसरार रहना चाहिए।

#### स्वार्यकी सीमा

एक तरफ वो भोरे कोव इस प्रकार भारतीयों को दिएम बाकिकामें निकास बाहर करने बात कह रहे हैं दूसरी तरफ से भारतीयों विजया को उठना काम उठनात काहर है। यहिंके रेक्के प्रकार क्षेत्रीतिकर सी बोलकी गालती है कि हात्सकाम में बात को कोमका है और उनका मुझाब है कि वह कोमका मारतमें समाया वाये। इस माई साहरक मनमें यह स्वाता भी नहीं उठना कि द्वारवाका कोमका किए सायर मारत कुछ वर्ष पेस करे। व सायर मही समझते हैं कि मारतीय समाय करने हैं कर इस का कर सकता है? उनकी समाय में सारतीय तो बाता कोने-मरके किए देश हुए हैं।

#### बातक सभ्यता

स्वासंको जिस सीमाको बोर मैंने उत्तर रखारा किया है बास्तुमियास उसका एक स्मीत कर उसकार प्राच्य है। बही सीनियों के विद्य काफी सक्ती रादी वा रही है। वहीं भीनियों के विद्य काफी सक्ती रादी वा रही है। वहीं के प्राप्त के पहुंच के प्राप्त के प्राप्त

परिचमके क्रोग पूर्वक कोर्पोकी अपेक्षा सन्तुक सम्ब हैं। उन्हें इस बातपर विचार करता कार्यिस है और हमें यह साजिम है कि हम ऐसी बार्वोको वेसकर परिचमकी सम्बन्धपर मेरिहर म हो जानें। किन्तु इसके साम-साम यह भी साम रचना नाहिए कि सुपर भी मेरि उन्हें कार्योक्ष महान कही एके से परिच मानि के कार्योक मानि के साम मानि के

## सर पत्ती भिद्यपैदिक'

उन्हा महायम प्रविश्विष्ठ हक्के एक मुक्तिया है। उन्होंने बपन भावनमें कहा है कि प्रविक्त मार्टिका नोर्टेकी सम्मति है हास्मिए उसमें प्रविक्ताक्ष्में कुछ भाग नहीं मिलना वाहिए। हम महायसकी मान्यता है कि व्यक्ति प्रकृति कार्टिकरियर भी पाननी कमाई वा सके हो वह उन्हों के प्रविद्या कार्टिक कार्टिकरियर हो पाननी कमाई हो कीन बाने हमाद वाहिक क्या बचाव कि । किन्तु सर प्रविद्ये वृद्धने के बचाव प्रविक्त भागति हो कि ना माने मह स्वाध बचाव कि । किन्तु सर प्रविद्ये वृद्धने के बचाव प्रविक्त भागति ना माने मह स्वाध करे, तो तमान करूप बहुत दूस हुए हो नामें । तम वर्षक संबद्ध हमारे पानीका मान्य करें हो तमान करूप बहुत दूस हुए हो नामें । तम वर्षक संबद्ध हमारे पानीका मान्य का माने प्रविद्ये कार्यो हो है हम संवक्त संवक्त को कार्य का मान्यत्वे का माने प्रविद्ये कार्यो हमाने स्वाध कार्य कार्यत्व हमाने कार्य क

#### चीनी वहिष्कार

सहिक वागाचारणनिवि विशित होता है कि जापानके विवाद चीनी विहिक्तारका वस्त्र काममें माना चाहते हैं। कोरियामें सामानी कर्मचारी चौरियोग्य सुम्म करते बान पहते हैं। पीरियोग्य मामाना होते हैं। किन्तु ने वनतक स्वयं जाण होते हैं। किन्तु ने वनतक स्वयं जनकी मास्य नहीं है। किन्तु ने वनतक स्वयं जनकी मास्य नहीं करते तरवक वापानी कीरियामें अवना चीनों अपना दिवी बन्ध मामाने दिल नहीं पक्ते। चौनके पान बायानका बड़ा अवरस्त्र मामार है हप्रिच्य चीनियों हालमें नहीं पारी तारक हैं। उस तापान विश्व कर्म कार्य तापान क्ष्य क्षित्र कार्य कार्य कार्य कार्य क्ष्य क्ष्य क्षित्र कार्य अवस्थ कर रहे हैं। इस्तिय्य जापान प्रवत्तीत हो तथा है। ऐसा प्रवत्त है सहित्तारका बस्त्र। और विह्यान परिवाद क्षय है। इस्तिय जापान प्रवत्तीत हो तथा है। ऐसा प्रवत्त है सहित्तारका बस्त्र। और विद्वाद क्ष्य है। इस्तिय जापान प्रवत्तीत हो स्वयः है। वहां हार्य के विद्वाद क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य है। वहां हार्य क्ष्य के विद्वाद क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्षय क्ष्य क्ष्

१ तर केना पर्धे विद्यानित (१८६९-१९६१); ममझ धाननायक वित्तार्थ हैं। संक्षेत्र संज्ञारे पूर्वे विदेशियक सरस्य, १९६०-२ ; इतिम वाविकास बनेत पुरावीते केवत ।

कमजारियोंक हान समझेता किया जाय। कुछ श्रीवचारी क्षोगोंने सक्छ गारे कमचारियोंका रखना तय किया या किन्तु वे यह नहीं समझ सके कि हवारों मनुष्य एक क्षत्रमें हटाये नहीं वा सकते।

## रंगहार क्रोगोंकी बस्तियोंमें मेखनेकी चर्चा

[गुनयवीचे ]

इडियन बोर्पिनियन २५-४-१९ ८

## ११३ एक सत्यवीरकी कया [४]

हमिल्ए सब मुझे मधीटवर्ड सारोपक सन्तन्त्रमें अधिक कुछ नहीं कहना है। य हसक सर्वित्तरत यह मानता हूँ कि यहाँ वयस्थित छोत्रामें से बहुतन्त्र कांग मर दिक्त है। मधीटस सारि बोनुष्ठ कहते हैं उसक कारण साम मुझे सरपाणी न द्वह्याय बाहरूना। इसी और उनक कमाये हुए सारोपिक कारण में सप्ताणी टहराया बाहरा। किन्तु इस रिविद्ध बहान्त्रे सप्त क्षेत्रोयर पेकट आप हैं मीर मारी भी सारिने।

यापर कोई कहे, जिस कम्मपनक कारण वापको मृत्युन्तक मृत्युने क की मीवत सा पढ़े उसमें रह प्राचा आपको सम्मानक नहीं स्वता ? ये निरामकों पेत सारों के स्वता है सापका कहना हो के नहीं है एक फोट नारमिकों भी कार्य नगर मृत्युक्त मन नहीं है । पार्चे के नारमिकों भी कार्य नगर मृत्युक्त मन हरा है ते पार्च का कि नहीं है । पार्च के दि के पार्च का विश्व की कार्य कर की कि नहीं सापक करनामुक्तर निराम मृत्युन्तम है यह काम नुष्ट होता है तब ता मृत्युक्त मन है । सापक करनामुक्तर निरामक के तहीं । सापक करनामुक्तर निरामक ने विश्व के नाम नुष्ट होता है तब ता मृत्युक्त मन साप निरामक ने निरामक ने निरामक निरामक ने निरामक निरामक ने निरामक निरामक निरामक ने निरामक निरामक ने निरामक निरामक ने निरामक निरामक निरामक ने निरामक न

१ व्य चेतरनी देशेच्याचे नर्दी करत ध्वरोतीको ही गई वा वो देशेच्याची मृह्युच्य करत्य समेक्षे च्या देखाओं तर बाजनेकी चटर था। 3 4

"स्थके सतिरिक्त देखिए, जब में इस राज्यका कर्मचारी या तब मरे अधिकारीने मुझे जिस स्थानपर निमुक्त किया या उसमें मृत्युका सर्व वा फिर सी में उसपर दृढ़ रहा। अब जब मेरा अन्तकरण मुझे एक जानको प्रहुष करतेके किए कहे तब यदि उधको में मृत्युके भवते बहुण न करूँ या उत्तक सम्बन्धमें कुछ न कहूँ तो यह बात कितनी अबीव मानी बावेगी? यहि में मृत्युध प्रय करूँ हो में भक्तानी हूँ मेरी इस मान्यतामें होप आठा है। भौर यदि भक्तानी होते हुए में बातका हम्म करूँ तो निस्सन्वेह मुक्तपर अभियोग प्रभाग बाता पाहिए। मृत्युभय रहना बातका हम्म करनके समान है, बगोकि क्या कोई यह बात नाता भारति पूर्वाच स्थानिकारिक निर्माण होती हो है। इस सह वर्धी न मानें कि मूच्यू निर्माण प्रकार है कि मूच्यू ने भारति होती होते हैं। इस सह वर्धी न मानें कि मूच्यू निर्माण किए सबसे व्यक्ति क्यामनर बरतु हैं। वो मनुष्य नृत्युधे करते हैं सावश्य के यह समसते हैं कि वह सबस बुरी बरनु है। इस प्रकार हम जिसे जानते नहीं हैं उसे जानतेका रूम करें सी इससे बड़ा बड़ान जन्म क्या होना? इन विषयोंमें अन्य व्यक्तियोंसे भेरा विचार भिन्न है। यदि मुझमें कोई बुदिमत्ता है तो वह यह मानतेमें है कि मुझे मृत्युके सम्बन्धमें कोई बान नहीं है। इसक्रिए म बपने उस विपमक भज्ञानको नहीं डॅक्ता। किन्तु में बनीतिके मार्नपर चवना या वरिप्टोके अवित आदेशोंके निपरीत चनना नुरा मानता हूँ। इसकिए जिस भातको में चपित मानता हूँ उसको किसी प्रकारको कायरताके कारण कभी छोडूँगा नहीं। इसस क्यापित् भाग भरे समियोक्ताओंकी बाद न मानकर यह कहें मुकरात इस समय हम तुमको वण्ड नहीं दते फिल्कुइसको धर्तमङ्ग है कि जो कार्यतुम इस समय कर गई हो उसको धीड़ रा। इसके बाद यदि तुम ऐसा करीन तो तुमको निरियत रूपस मृत्यु-वण्ड दिया जायेगा। तो मै भागत करूंगा हे एवंबड लोगो ! में आपका सम्मान करता है। आपस मुझे प्रेम है किन्तु मुझ भागकी अभीनताकी अपेक्षा गरमात्माओं अभीनता अधिक प्रिय है। और जबतक मुझमें प्राप भीर वस है तरतक में बपना तरवजनका अन्यात जारी रार्पुता और वो मुझे मिस्से एवं भेरी बात मुनेने जनको इस प्रकारका बाम दूंगा है एवनकों भेरत सानी। आग इस प्रसिद मयरक निवामी है। आप पश्चिपानी मान जाते हैं। आपको मचना पश्चिमानोमें होती है। फिर भी आप विमिक्त बनता चाहते हैं। आप यह नहीं रेपद कि यन प्राप्त करतक स्मिर भाग क्यान्या करते है। भाग पर भीर प्रतिष्ठा पानक सिए चिन्तित रहते हैं। क्या इसमें भारका शरूना नहीं भारती? आपको अपनी भारमा अपन बान और सरमधी परवाह नहीं है। भाग यह विचार नहीं करत कि भागकी भारमान्नति कैत हाथी। यदि मेरे इस क्यमपर काई मुझन यह कहें कि व स्वयं का अपना आत्माकी परवाह करत हैं और सत्यकी सवा करते हैं वा में उनका ग्राहुंगा नहीं। में फिर पूर्णूना कि वे यह वन किस प्रकार करते हैं? में उनकी पराधा नूपा और वच उनको छोईगा। उनकी परीभा अवे समय महि मुझे ऐसा प्रतीत होता कि के मरपका दरन करत हैं और शस्त्रामें चनमें सरप है नहीं हो मैं उन्हें बानी हत्ताराईका और सफ्ट काम पहुँचा कि वो पानु बसारमें बहुत ही मुख्यपान है, उसका बस्य उनक मनमें कुछ भर्दी है और जिएका बास्त्रामें कोई मूस्य नहीं है उसको व बूस्त-बान माना है। में सभी सामाध एसा ही स्पन्दार करेंगा फिर द बादे इस नमरके निरामी हो या विश्वी पुरा हो या वृत्र । आप्त ना में और भी बार देहर यह बात बहुँवा बर्गाह भार मुख अधिक अच्छी ठरद जानते हैं। जायक साथ मेरा प्रस्काय अधिक है। बार विस्तान एवं कि न ना एक कहा। है वह प्रभन्न नारक है। मै तो यह भी

स्कृता हूँ कि प्रमुखा सावच मुखे अत्यन्त प्यारा है और इसमें हो इस नगरका महान् हिठ मिहिठ है। मेरा पत्या एक हो है। में कोटे-वह उमीको एक हो बास समझता रह्या है। मेर वह यह है प्राणींकी और मनकी विश्वा कम करो आयाओं सेनाथ अपनी करते करो। उसका उत्वान दिन उपायोंसे हो उस उपायोंका प्रयोग करो। स्वयूक्तांका बच्च सम्प्रियो नहीं होता किन्तु सब्युक्त होंने तो सम्प्रति और अप्य संस्थानिय बस्तुएँ अवस्थ उसक्य हो नायेंगी। यदि कोई कहे कि में यह खिला दकर इस नगरके सीनोंकी विमाइता है तो इसका यह वर्ष हुवा कि सब्युक्त हुईन है। यदि कोई व्यक्ति कर हुई कि में इसके नेतिरिक्त कोई अप्य बात कहता है तो वह व्यक्ति आपको मुसराह करता है।"

[गुगरातीसे]

इंडियन मीपिनियन २५-४-१९ ८

## ११४ नेटासके परवाने

गंटाल परवाना कानुस्के सम्बन्धमें भारतीय स्थापारियामें वर्षी वक रही है। सबका वही कहना है कि कुछना-कुछ करना चाहिए। धभी मानते हैं कि वदि कोई कारपर उपाय न किया गया सो भारतीय स्थापारीक पाँच नेटालम उसक आयम। योरे भारतीमोंके पीछे

पह गम है और बीरे-बीरे उनको जब्द उखाड़ देना चाहते हैं।

प्रभी नार्क्षिय इस वसहते हैं। वमसनती आस्त्रसन्दा भी है। किन्तु उपाय बोन निकालना बनिक कठिन है। हमें तो एक ही उपाय मुझ पहला है। पारतीय समायपर सनिवास कु करिना मुझ्य कारण यह है कि इस वमानकी अधिका कर पर है। इस अपनी मीता अदक करनी चाहिए। तमी वरकार उक्की मिनमी। तब किया करा जारे हैं। इस अपनी हैं। एक तो यह है कि तकसारते कहा। हमारी इस्पातकी तकसार वर्ग था पर्र है। इस पारहे हैं कि उसमें वस अमा पढ़े, क्योंकि तकसारत को हुई पीन तकसारते ही किती है। इस्पा स्थाय यह है कि व्यवस्थ इसी तकसारते वहा मह तकसार कमी वर्ग नहीं ताती। सेर वे कर करके किया त्यारकी वान नहीं बाहिए। यह तो मनकी तमार कहा वे नाती है। और उसीवे वसकती है। बाहुये जीनमें तथाकर उसर पानी नहीं बहामा जाता। तस्यारहरी वकसारकी वसकती है। बाहुये जीनमें तथाकर उसर पानी कहा जाती है। उसका पानी एवा होता है कि कसी जतरता नहीं। उसकी निजन काममें से यह उत्तरी है। तेन हाती है। हम तैयी तथकरारों कई नह सक्ता और इस्पा स्थाय है।

स्त जरावना प्रयोग की किया जाये । यह बहुत पुत्रम है। एक गण्य स्थापारीको कम्यापुर्वक प्रयाना किया जाये हो उदक पीछ वह भीन परवार्ने केनते एनकार कर दें नीर स्थाना यह निर्मय वरकारका छनत्व पुत्रस्तुकार कर बता है। स्वासारियाका यह ति है। स्वासारियाका यह प्रतिम करनी चाहिए कि साथ वर्षने साथ कुर्वे।

र को विकार "क्लामहा भेर" वह ८८ ८६ में मध्य कियारते मन्ड विकास है।

<sup>े</sup> स्टब यह मंदेनी मनुशरका वर्ग का प्रकार है: "और मंग करान है, मेरी हंचर-वराने रहा क्रीनान्य एसेक्टरिजोड़ी कमी प्रकार में हुमा"।

यदि इतना हुवा तो हम निर्मय होकर कह धनते हैं कि परवाता कानून रव कर दिया भागेगा भववा उसमें उचित फेरफार होगा।

एस्टकोर्टके मामक्षेको 'हुम मजबूत भागते हैं। स्टैयरमें भी काजीका मुकदमा 'भी बैसा ही है। हम यह मानते हैं कि इन मामबॉको केवर पूरी तरह बहाई छड़ी या सकती है। किन्तु उसके रिप्ए स्थान करना पढ़ेगा। इसने जो पृष्टियाँ यहन रखी हैं उन्हें कुर-कुर करना होगा और मर्थाननीसे कमर कछनी पहेनी। नेटाकके छोन यह काम करेंसे ? जैसी करनी वैसी मरनी। इसपर अधिक विचार फिर करेंगे। तबतक इस भारतके हितैपिसोंको सकाह देते हैं कि इन बार्तोपर सच्छी तरह दिचार करें।

[पुजरादीसे ]

इंडियन ओपिनियन २-५-१९ ८

### ११५ भारतीयों में शिक्षा

प्रसम्बद्धा वाव है कि पारतीय धनावमें विकास प्रति उत्साह बहुदा दिखाई दे छा है। इस बार यह सुचित करते हुए हुमें कुशी हो होती है कि भी इसन मियाँकी तरह विकासन जानके किए एक भीर तुरूव तैसार कवा है किन्तु इस माठा-पिताबॉको सावधान करना चाहते हैं कि सार भारतीयोंको वैरिस्टर या वकीत बनानेमें छाम नहीं समझना चाहिए। अनेक पत्ने है और भारतीय समाजके सकत-अकय तस्योको उन सारे बन्यॉमें कुखस होना वाहिए। वैरिस्टर बहुत हो गमें हैं। हम हुनर और फनपर बहुत कम म्मान वेते हैं। हमारी सगम्भें इस बोर प्यान देनेकी वडी ही बावस्थकता है।

[ मुखरातीसे ]

इंडियन बौधिनियन २-५-१९ ८

## ११६. डेसागीआ-बेर्ने गिरमिटिया

बकाबोबा-वे बौर मोबाम्बिक प्रान्तक बन्य भागोंमें भारतीय विरामिटिगोंको बक्रवालेका प्रयत्न किया का रहा है। इस प्रयत्नका विरोध बहुत बकरी है। बेकायोमा-वेके भारतीयोंको आवत खुना चाहिए, नहीं तो सम्भव है, नहीं भारतीयोंकी हाकत बहुत कराब हो जाये। बेमानोबा-चेम एक ऐसी संस्थाकी चरूरत है जो ऐसे कार्नोको करनेमें समर्व क्रोनेके साथ-साथ उन्हें करे भी।

[ पपरातीचे है

इंडियन मोपिनियन २-५-१९ ८

र देखिए "स्थलकोटीक करनामे " युक्त १३९.३३ । र रेकिर "बेसकों शराने " वह ८४-८५ ।

३ रेक्टि "एल मिसेडी विश्वाँ" इड १६४ ।

## ११७ बोहानिसबर्गकी चिद्ठी

#### धावबान नर धड़ा सुस्री

जर्म्युक्त कहाबत माध्यीमीयर बहुत बागू होती है। व्यागार-यंपकी एक बैठकमें यह मत्ताव पेश किया पया कि प्राच्योंकों बेदिन सामिकारे तिकासकर पूर्व बाधिकारे जस नागमें में स्वरा प्राप्त पार्थ के नागमें में स्वरा पार्थ में नागमें में स्वरा पार्थ में नागमें में स्वरा पार्थ में मोधिक करने पार्थ में स्वरा प्राप्त हो कि प्राप्त हो किया प्राप्त हो मिला हो किया प्राप्त हो किया नागम है। किया नागमा हो। किया नागमा है। किया नागमा हो। किया नागमा ना

#### पहळीक ै

एक बर्गन निवाधी मारतीम मृथित करते हैं कि बिटिय भारतीय समझे हिशावमें निराक्त औरते ५ पाँकत्री रक्षम देवानेमें मारती है। बाहर रहतेनाके सोच उसका ऐसा नर्भ कर एकते हैं कि नटाककी भारते केवक ५ पाँकत्री मदद ही मिश्री है। यह नेटाकते किए नामुक्तीय वात होगी। वही सर्वन्त माने पत्कर कहते हैं कि नेटाकते विदिय नारतीम समितिको बादमें २५ पाँक मेने यमे वे यह बात भी मानमें रहनी चाहिए और देवे सकट करना चाहिए। यह ठीक बात है। सरामहर्क किए भी नेटाकने नपार मदद की। यह कैसे मुख्या वा सकता है कि उसने समितिको पैसा मना और उसके बाद तारों वारियों पानीकी तरस कर वर्ष किया?

#### विथम

स्वेच्या पंत्रीयनका काम सभी पक रहा है। कूपतेंडोर्प बीर स्टैबर्टनमें कुछ संबट पैरा हो तर है। बहु रह बेचुक्योंकी काम भागते हैं किश्चे लीग सुख्य हो उठे हैं। अन्य को केसि काम काम काम काम रह स मेंगुक्योंकी काम देशव मुंच्या होना पहिले हो। इस होना पहिले तहीं उन्हों है। इसके कारण के बागतियों नहीं उन्हों। इसकिए इस बार्टर ते ही इसके हैं। इसके कारण के बागतियों नहीं उन्हों। इसकिए इस बार्टर ते ही इसके हो। इसके कारण के बागतियों नहीं उन्हों हो इसके कारण के बागतियों नहीं उन्हों हो इसके हो हो। वह से इसके हो इसके कारण काम काम काम काम हो। इसके हो इसके कारण काम इसके हो। इसके हो इसके हो इसके हो। इसके हो इसके हो। इसके हो इसके हो। इसके हो। इसके हो इसके हो। इसके हो।

स्तके विश्त कुछ तो दो मेंगूमेंकी छाप रेगमें वी मानाकानी करते हैं। यह ठीक बात नहीं है। मैंगूमेंकी छाप मोनी जाने तो नेरी मान्यता है कि देनी चाहिए। या बाजियो तौरपर दम मैंगूमियोयर मार्थात उमार हों उन्हें म धारमान पहनकी बजाई रहा हूं।

#### गार देशीवासींका भविकार

जिस्तरतमें एक योरा करीबाका रहता या और करी समाना था। जॉमस्टनक उस-नियमक मुताबिक कोई भी बीरा उन बस्तीमें न रह शक्ता है और न करी समा सकता है। उन्हां बोरेने इस बाराका विरोध किया। याममा स्वावाधीयके सामने वेस हुजा। स्वाया- ११ - छन्तै गाँची बाह्यम भीवने उन १९४ दिया। इसलिए सर्वोच्च न्यायाक्रममें अधीक की गई। सर्वोच्च न्यायाक्रमने

भीवनं तन वर्ष । देसा । इतिकार् त्यांच्या न्यायाक्यम स्पाक का गई। स्वाच्य स्पामाक्यन नियम दिया कि नयरपासिकाको त्यनुसार विनियम बनानका हक है और इसकिए स्वा बहाज रही गई। यह महत्त्वपूर्ण निर्णय है। इससे कुछ सीसा वा सकता है।

[पुजरावीसं] वेज्यिक कोपिनियन २०५०-१९ ८

# ११८. एक सत्यवीरकी कथा [५]

स्विच्य में वापस कहता हूँ कि साथ भरे विकाद कही बाताको मानें या न मानें पूछे इन्हें मा न छोड़ें भीर बाहे मूझे मनेक बार मृत्यूका सामना करना पड़े दो भी में वसना सर्वेका न छोड़ेंगा। म बी-पूर्व कहता हूँ उसस वाप नाराज न हां। मेरी बातका बाप स्थान रेकर पूर्वे

न्याकि मेरी समक्षत मेरी बाद सुननेमें नापका साम है। अन म को कर्तनवाका है उससे भापका कदाधित रोप भा जाये। किन्तु भाष रोप न करक प्यानसे सुनें। यदि भाष मुखे मृत्य-तन्त्र हैंये तो में जैसा हूँ उसके कारण उससे मेरा उत्तना मुकसान नहीं होना जितना कि आपका होगा। मुख मंबीटस या अन्य स्थलित हानि नहीं पहुँचा सकते। उनमें मुखे हानि पहुँचानेकी सक्ति नहीं है। एक सक्ते बादमीको उससे उत्तरता भारमी मुकतान पहुँचा संक यह सम्भव नहीं हो सकता। उसक बारोपक परिचामस्वरूप मुझे कदाविए मृत्यु प्या मिल भेरा निर्वासन किया जाय या भरे अधिकार छीन सिये जायें। आपको करता है कि यदि एसा हुआ वा मेरी भारी हानि होगी। किन्तु म इसमें हानि नही मानवा। किन्दु पा व्यक्ति अस्यायस अस्य व्यक्तिको मरवानका प्रयत्न करता है वह उस प्रयत्नम अपनी ही हानि करता है। इस्तिम्य आप यह न माने कि में अपनी तकाई वे रहा हैं। आपके समीप सका होकर म जो पुकार कर रहा है वह आपन हिनान है। बाप प्रभुकी आजाका उस्लेपन करके वा बरा काम करण म आपका उसमें स उवारना चाहता है। आप मुझे मारनेकी आजा है थ्ये दा आपका मरे जैसा काम करनवाला इसरा व्यक्ति पाना कठिन हाया यह कहना धाभाउनक नहीं है। किन्तु कह बिना काम नहीं चकता । वैश धक्तिमान् पोड़के किए संवामकी आवस्यस्ता होती है वैस ही आप मन्तिमान है इसिन्य आपक निय धनामकी सावस्यकरा है। में समाम बनकर रहें देव म प्रमुख बादेय तमतवा है। इसकिए यदि बाद मेरी सम्मित मान ता आप मरे प्राप्त म लें। किन्तु सम्मादना यह है कि जैत कोई किसी निहास पुरुषको उनकी नीत्र जमाय का बह विक्रकर उस मारने बोहता है, वेस ही आप मुखार विक्रकर विचार किय दिना मृत मारनकी बाजा व दन। उसके बाद भारका मृत जैसा दूसरा स्पत्ति न मिनवा का भाग फिर का जावम । में जायका द्विन्तापक हैं और मुख प्रभूने आपक पाठ भवा है। आप यह रूप सरत हैं कि में अपना निवी काम एक और एवं रेता है सरी

र १६६ वेबबी बबुदार्थ किन जन्मारी गर्दे हैं। युवरार करण है। '' वस्त वृत्त वाहा है कि ग्राह्मन बननक किर दुरनारीको बहुरद हात्रों है। चीर मैं वह पुरत्तकों हूं दिन नगराने स्ट्रिक्ट भव

I fe I arest de mon con mas cq." s

मापकी हिट-पिन्टा करता हूँ में पिटा या बड़े माईकी मीठि वापमें म प्रत्यक स्थितिको पिछा रेटा हूँ भीर सम्मार्ग हिलानेका प्रयत्न करता हूँ। यने यदि इसका प्रतिकल मौगा होता भौर उसस बहुत-बड़ी सम्पत्ति सबित कर सी होती तो मुझपर बापका सन्बह करमा वकारम होता किन्तु मरे बादियोंने मुख्यर वन सेनेका बारोप नहीं समामा है। मन कभी पन किया या माँमा नहीं है मेरी बबरवस्त बरीबी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

क्यांत्रित आप यह पूर्वेंने कि वहाँ में कोगोंको गुणी बननेकी सम्मति बता रहता हूँ बौर उपने क्षिए बर-बर नटकता फिरशा है वहाँ म नगरका हित-शापन करनके किए राज-नार करण लए मेर्स्स तरक्या । प्रकार हुए हुए से नाराका कुरू कर करा पूका हैं। मुझ ऐस मेरिक कार्योग भाग क्यां नहीं केया। ये इसका कारण बहुत बार बता पूका हैं। मुझ ऐसा प्रवीत होटा है कि मरे कार्नोमें सबा विस्थनानी सुनाई देवी रहती हैं। यह बानी मुझे निर्देश देती है कि में राजनीतिक कार्योंमें न पहें। मेरी भी यही मान्यता है कि जा-इस हुआ है वह जैक ही हमा है। यदि भी राजनीतिक धगड़ामें पहा होता दो म सकटमें फैंस यमा होता च्या आपके भागको या नामें साम ता प्रकाश काश्वार का वहाता है वहने आप बाट नहीं। चया आपके मामको या नामें साम नहोता। मामों व्याद है बही कहता है वहने आप बाट नहीं। चो व्यक्ति नवरमें होनवाली सम्यानुस्त्रीको विरोध करे भीर अप्यायपूर्व कार्यों के एक्स विभन्न वाके उपका बीवन मुर्तितत नहीं है। इपिक्स वो व्यक्ति मह चाहता है कि सब-कुछ व्यायानुसार ही हां उसको इस संबदमें नहीं स्टेसना चाहिए।

म भागको इस बातका प्रभाग दुँगा। उससे बाप देखेंने कि मै जिस बातका धनवित मार्गुपा उसको मौतक बरस भी नहीं कर्बमा । किन्तु जाप मरे उदाहरवस यह मी बर्बेंगे कि मेर्द में राजनीतिक झराबांन केंग्रा राहता तो कमीका तथ्य हो गया होरा। म जान्कुक कहते नामा हूँ नह सापको बुरा कनया। किन्तु नह साथ है। एक बार म बारकी धमाका धरस्य वा। वस समय समाने दस सरसाराको मृत्युनस्य देनेका तिर्वय किया। समस्य धरस्योयों स केवब मने उस निर्ममका विरोध किया। बस समय समी मुझ मार कास्त्रक किए तैयार हो रवे। किन्तु में अपनी टेक्पर वृद्ध रहा। मुझे कथा कि सापक सम्यायपूर्व कार्योग सम्मिक्ति होनेचे मेरा पर जाना या केंद्र भोगना सन्द्रा है। यह बात उस सम्यायपूर्व कार्योग सम्मिक्त . पनतन्त्र था।

िकर जब जनतन्त्रके स्थानमें कुनीन कार का पथा कब मौक्त नीमक स्पत्तिको मृत्यु-रण्ड दिया गया और उसे कार्यकम शतके किए उसको पकड़कर मानको भाजा दी यहे। राष्ट्रपण प्रधान पार कार क्या कारकार वाका एक उपका प्रकृतिक शास्त्र का की वी पार् मुने मी बहु बाद्या निर्धाः। में बातदा वा कि मीदनको दिया गया मूल्-एक मनुस्द है देय प्रकृते य बातने मेरी मुस्कृति राम्यावना थी। मने बण्यो मृत्यूकी प्रस्ताह नहीं की में बीयनको प्रकृते नहीं गया। बीट इस बीच यदि वह राज्य-स्वरूप मंग न हा गई होती वो मेरी मृत्यु निहित्तत थी।

सब भाग देख सकते हैं कि यदि में सामनिक कार्यों में दीर्वकाल तक रहा हांता और भागवृद्धिपर शास्त्र रहता (और स्थाप मेरा जीवनापार होनंदे कारण कंपना मसब झता

र मुद्रराज "तीस सरकोव कायोग" के यह छरत्व वे ।

२. रक्ष मंद्रेनी मनुवाहने समावीं रूप है।

<sup>े</sup> पर संदेशी कनुसारी थीं "किस्त" है। १ स्ट्री क्वारा स्थापित स्थापित सार्थ हो। क्यारी वर्षों को बस "वारों विदे "है से है। १ स्ट्री क्वारा सर बेरोडी सनविति सार्थ हो। क्यारी वर्षों को बस "वारों विदे "है से है। १ यो संदेशी इक क्यारियर सरकों है तर स्थापित बसलको इस स्टाम्स्ट से सर

222

नहीं) तो में इतने वर्ष जीवित न एहा होता। मैंने अपने समस्त भीवनमें किसीके साम बन्याम नहीं किया है मैने अपने सार्वजनिक मा स्थनितनत जीवनमें कभी न्याम-विकाद कार्रवाई नहीं की है। मैंने धिक्षकका दस्त्र नहीं किया किन्तु यदि मेरे पास कोई कुछ पूछने बाया दो मने उसे उत्तर बनेसे इनकार महीं किया। इसके असिरिस्त में बनी और निर्वन सबको समान मानसे उत्तर देवा हूँ। विकार भी मंदि मेरे उपरेखींवें कोई सुबरा न हो तो इसमें मेरा बोप नहीं माना जाना चाहिए। मंदि कोई यह कहें कि मैंने एककी एक वस्त बताई और दूसरेको हुसरी वो यही मानना चाहिए कि वह सत्य गहीं है।

माप जानते हैं यह प्रश्त भी किया गया है कि इतने अधिक क्रोम अपना समय मेरे साथ क्यों विताला चाहते हैं। यो बाती नहीं हैं किन्तु बानका बम्म करते हैं उनये जब प्रकृत पूछे जाते हैं तब कम्य कीय सता मुनलके किए सालुर रहते हैं। इसमें उन्हें बढ़ा मना नाता है। में प्रस्त पूछना नपना वनप्रवृत्त कर्तव्य समझता है। मने इसमें कुछ बुरा नहीं किया। यदि मने अपनी विशास युक्कोंको वियाहा हो दो उनमें से वा बद वहें हो गये हैं किया। योर पाने क्यान किया है ने भारके समूख साहर मुख्य रात्रेश क्याने प्रदेश हैं। और सपना दित समझ सके हैं ने भारके समूख साहर मुख्य रात्रेश क्याने परि वे बापके सामने न बायें तो उनके समेस्यन्य यार्थ बार स्थिताय करें। मुझे इस समामें वे पूपक बीर उनके सम्-सम्बन्धी रिखाई पढ़ रहे हैं। सेक्टरमां उनमें से क्यिको सामीको तरह क्या पेच नहीं किया। यदि सेकीटस सीर सन्य नारी इस बातको कुन समे हों तो में उनको वब सी इसकी बतुमधि देता हूँ। व भवस्य चन कोगोंकी सामी में। वे मेरे विकट पूछ कहतेके बजाय यह कहेंगे कि मेरी संगतिस उनके बच्चोंको काम पहुँचा है और इस प्रकार मर पक्षमें बोधनेमें उनका हेत स्थायके अविरिक्त सन्य कुछ काम प्राप्त करना न होना।

मुद्दे अपनी सफाईमें जो-कुछ कत्नुना वा जसमें से बहुत-कुछ हो में कह बुका। हम सोवॉर्ने यह प्रशा है कि विश्वपर मुकदमा चलता है उसके सने-सम्बन्धी न्यापालयमें साकर क्रियाद करते हैं स्वाकी मीख माँगते हैं और कैशी स्वयं रोते-पोते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। करता ही बाहरा हैं। इससे मी क्याकित आपमें से कुछ कोए नायज हों। मेरे समे-सम्बन्धी हैं — सीन बेटे हैं एक बहा और सो कोटे। किन्तु में उनमें से किसीको उत्तरिक्त करना नहीं बाहरा। में इससे आपका अपनान नहीं करता। में इसमें आपका भपमान नहीं मानता। भाप इसे मेरी अधिन्द्रता न मार्ने। हम इस बातको एक और रखेंपे कि में मृत्युत नहीं बरडा। किन्तु मुझे लगता है कि इतनी बायु एक पहुँबकर और अपनी अच्छी या मुखै प्रतिष्टाको ब्यानमें रयकर भेरे द्वारा अपने वर्ग-वन्नवियोको साकर आपके सम्मुल व्याना मापकी और मेरी हीनता है। मुझे यह दोमा नहीं देता। यह तो सभी स्तीकार करत हैं कि गुक्रवार्ज वामान्य मनुष्यांचे कुछ विश्वेषता है। यदि आपमें व कोई ऐवा विधिय्य स्थानित हो और उत्तर्प ऐवा मुक्रपा क्लावा जावे जैवा मुक्रप क्लावा जा रहा है हो उब स्थानितका मृत्युक्ते अपने एवा राजान्याना कराना क्रणानतक माना कार्यमा? यदि मृत्यु हातम कोई दुःख हो और मृत्युच एक बार बचनेपर अमर हो जाते हो तो कहा िन् सने-नन्तियाका साहर रेपाशाय उत्तर करतेका यसाव किया वा सह। किनु पर बारे जेपा कारित प्रमाणात्र होनपर भी दन प्रकार मृत्यून भवतीत हो दब तो विदेशी हुमाणे होंगी ही करने। वे कहेंगे प्रमाणक एवं भीव भी, बिन्हें उनक प्रमुखाके कारण प्रका मानकर बड़ा पर दिया जाता है, स्त्रियात अधिक और नहीं है तब एक्सक अन्य सीय ती कितने

हीन होने बाहिए। इसकिए में मानता हूँ कि किसी बच्छे मनुष्यको ऐसा नाटक न करता बाहिए। और सीद बहु करना बाहे तो इस नवरकी सम्मान-स्वाके किए उसका उससे रोकना उपित है। वन-सामारनका कर्तम्म तो गह है कि बार को दख्त हैं वे उस पैसेसे मोगें। और बाएका कराम्य यह है कि वो रोने-बोनेका ताटक करना बाहें आर उसके निकारों।

िंदर प्रतिष्ठा और बप्रतिष्ठाका प्रस्त छोड़ देनेपर भी मूझे बनता है कि प्रतिवादीका काम बया गीयना नहीं है। उसका काम न्याय मीयना है। और उसके किए उस स्वार्थको प्रस्तुत करने उसपर तर्क करना वाहिए। न्यायाबीयका काम दया दिखाना नहीं है। बहिक प्रस्ताव किये बिना न्याम करना है। इसकिए मुझको और आपको दोनोंको यह उपित है कि इस वैसा काम न करें निससे मेरी और आपको प्रतिकामों बादा बाये।

यदि में बायके सम्मुक विविधानकर आपकी प्रतिज्ञाको तुक्कानका प्रयत्न कर्ने तो मुमपर मेकीट्स नारितकराका वो कारीय स्माता है वह सिद्ध होनके समान माना वायमा। वा मनुष्य देवरको मानता है वह दूसरेकी प्रतिज्ञाको नुक्काये तो यह माना वायेका कि उसम देवरका विरोध स्थ्या अर्कोत् यह कहा वायेचा कि वह देवरको स्त्री प्रमाता। किन्तु में उन्तर नारी वृद्धारी देवरको मानता हूँ विकास सायम से कोई न मानता होगा। इस्तिय में उसमर मरोसा दक्कर मेरे सम्बन्धमें जो औक हो सो करनेका स्पिकार सायके हावमें निर्मयनापूर्वक देता हूँ।

[मृजरातीसे] इंडियन बोधिनियन २-५-१९ ८

## ११९ मेठालके विधेयक

बता कर श्री आयं।

क्षानित्रका प्रत्यक मार्त्याय पहुँ विशेषक का स्वागत करेगा। बीर हुमें विस्तान है कि

स्मानित्रका प्रत्यक मार्त्याय एक कर होकर स्वीकार कर समें। यह दू वक्षी बात है कि निर्दागर

मत्र कुम सीर राहुँके ही बन्द नहीं की जा तकती। येग से विश्वकोड़ मार्ग्याय मार्ग्यायोव मत्र क कम्मा। य विश्यक जिनने बारामार्ग्यु हैं उनने ही मूर्ग्यायु में में है। जिन सीमाने सावक कम्मा। य विश्यक जिनने बारामार्ग्यु हैं उनने ही मूर्ग्यायु में में है। जिन सीमाने स विश्यकों की तैयार किया है के बहु में सायायीय मार्ग्यों की याद करत है। परम् व यह बार मूल बाते हैं कि नेराक्यों ऐन कोई महत्व नहीं है जा मार्ग्यायोगियोगि तासर्थ है और उनने मान्यत यह बार भी उत्तर वाती है कि नहीं कुम है। यदि हन से विश्वकों में स्व एक ऐसा तकत है जिनकों महत्वता नित्र हो कुमी है। यदि हन से विश्वकों में स्वस्था दिश्यक कार्न्य का नात्र है बीर उत्तर समार्ग्य स्वीत्र नित्र में विश्वकों ने तह बातको साधारण बद्धिवाला बाबनी भी सनम सकता है कि फिर बुधरे विवयककी जकरत ही नहीं रह जाती। इस वर्षकी समान्तिपर मुसाबचा सेनक क्षिए काई मास्तीय स्मापारी रहेगा ही नहीं नमोकि हमारा खयाच है कि नय स्थापारिक परवानोंमें एक स्थक्तिते इसरे व्यक्तिको और इसी तरह एक स्थानसे बुसरे स्वानको हस्तान्तरित किये जानकी बात पासिस है। ऐसे मारतीय को पैशाइकी स्थापारी हैं या जो पहले स्थापारी रह चुके हैं लेकिन जो मात्र मा तो किन्हीं दूसरे भारतीयोंके साथ साक्षा किय हुए हैं या उनकी नौकरीमें है अमा करेंगे? दूसरे भारतीयोंकी तरह उनको भी स्थापारी परवान वर्षो नहीं दिय जान वाहिए? महुब इस बाउरों कि एक भारतीयने स्थापारी परवाना अपने नाम जारी करवा किया है और दूसरा उसकी नौड़रीमें है और बास्तवमें स्थापार पत्ना रहा है - इसरा आदमी स्वतन्त-क्सते अपना स्थापार चकानेते विवत क्यों रक्षा जाने? और दस वर्ष परवात क्या भारतीयोके बीच भी व्यापार करतके किए कोई भारतीय व्यापारी न रहेगा? हम परवानीक बन्वावृत्व आरी किये जानकी डिमायत महीं करते. केकिन हमारा यह लगाल जरूर है कि उन सौयोंको वी स्वभावतः स्थापारी हैं सपना कारोबार चकानेके क्रिए हर प्रकारकी सुविवा वी वानी पाहिए बीर यही एक तरीका है त्रिसके बनुसरमये कोई देस भवने निवासियोधे विकस्य यभिक काम उठा सकता है। बहुत-से मारतीयिक सामने केनक दो ही मार्ग हैं — ईमानदारीका म्पापार मा स्थाबाजी और देईमानी। निश्चय ही मेटामके मन्त्रियण उपनिवेसमें मोसेनाजी और बेईमानीको कम नहीं देना चाहुते। बैर इमारा नवाक है कि यदि वे ऐसा समझते हैं कि भारतीय समाजको इस मामकेमें कुछ कहना है ही नहीं या वह महाप्रयास किये बिता ही अपने आपको मिट जाने देवा तो वे बस्तीपर हैं।

[वरिजीमे]

इंडियन बौधिनियन ९-५-१९ ८

## १२० द्रान्सवालमें स्वेच्छ्या पंजीयन

ट्रान्सवाधमं प्रियासमें केल्क्या पंत्रीवनकी बविष बाव' समाय हो पूरी है। मोटे स्थारन प्रमाय अरकेश प्रियासि क्षेत्रका पंत्रीवनको वर्ती है से हैं। हुए सबसेंगें स्थानें बगती नहें विनासन कराना मन्द्र कर किया है। कम्पन बाट बहार कविया ही गई हैं। उनमें से के हवार ठीक मानी बाकर मंत्रूर हो चुको हैं। यह मोनों को इस्टिटनेंट पूर्व कर दिया है। इस उपद प्रीयासस्मीन कराना स्थारन भाव और माना भोगों हो इस्टिटनेंट पूर्व कर दिया है। बस सरकारको बगना कर्नेक्य पूरा करान है अपदि बसे प्रीयास क्षित्रमाको र कहा है। और संस्थान पंत्रीयनको ऐसे बेनने क्षेत्र व्यापना है कि नद प्रीयास्थानी में स्थोकार हो और संस्थितिक वृध्यित भी स्थानीयनक हो विस्था मन्द्रक्य हुमा नवामनुकोंकी क्षाविद्य बाहको रोक जाये। मार्टीय स्थानने स्थानिक दिखालको स्थोकार कर किया है। बचा मन्द्र संस्था कोई सीर इस्टि नहीं खुना बाहिए।

[बंदेबीहे]

इंडियन कोपिनियन ९-५-१९ ८

र महेर:प्रेकिट नोहानिसर्गांकी विद्यो "प्राप्त ११८-१९ ।

## १२१ मेटालमें तीन विधेयक

बॉक्टर पिक्सने बपनी बात पूरी कर विवाद है। संस्कारी गवर में तीन विभेनक प्रकारित किसे गये हैं। एक विभेनकका संसा १ जून १९११वे मारतीय पिरामिटिसॉको काना कर कर देशा है। प्रत्येक भारतीयको इसका स्वायत करता चाहिए। पिरामिट और कुमानीमें क्यू जन्तर नहीं है। मारतीयोंके ऐसी स्वितिमें बानकी बपेशा इस उनका न जाना समिक क्या समझर है।

पूर्वरे को विधेयक जारतीय ध्यानारियों है विकार हूं। एक विशेयक अनुवार अगने वाकरों है कियी भी मारतीय स्थानारीका तथा परवाना नहीं दिया जायेगा और पूर्वरे विशेयक के जनुवार रग सामके बाद कियी भी मारतीयकों परवाना मिलेगा ही नहीं और उस सामके बाद वो बाकी क्येंगे उनको तीन व्यक्ति सामके बरावर हुनीना दिया जायगा।

की सारवर्गे हर दोनोंने से पहला दियेगक अधिक बुरा है क्यांकि उन्नक्ता सर्प यह है कि हैं भी मारवीम स्वाक्त सामने अपना दूवरेकी नहीं है एकेमा और न एक ह्यानसे हिए ह्यानमें वा उन्नेमा। यहि होता दूवा एक दर्गेन किया स्वाप्त रे ऐसे कर रहेंने विद्या है आपारी ऐसे कर रहेंने विद्या है आपारी ऐसे कर रहेंने विद्या है जोर है कि होता देशा पढ़ें है और उन्नेस होता देशा मार्थ देता हो हुए भी न देनके रफ्ता है। नारवीय व्यापार नष्ट हो जावेगा और मारवीय व्यापारका नार्योगियान मिट कावेगा।

ऐसे विषेपकोंके स्वीकृत होनेकी सम्मावना नहीं है किन्तु यह मानकर पूप भी नहीं वैठ बाना है। प्रयस्तपूर्वक नेटाककी सरकारपर इस तरहका दवाव बाका बाता बाहिए कि वह ऐसे प्रस्तावको बाधम ही न है।

चपार्यं हम बता चुके हैं और जाते इस सम्बन्धमें जिसक किसेंगे। प्रत्येक भारतीयको इसपर भजी-मोति विचार करनेकी सावस्त्रकता है।

भी स्थापार करता रहा है उससे एकाएक दूसरा काम न होया। मदि स्थापार फिन गया हो बेहैमानी बहुंगी। ऐसे मार्थको बन्द करना प्रत्येक मारतीयका कर्यस्य है।

[नुबच्दीसे]

वैवियम मोपिनियम ९-५-१९ ८

### १२२ मारतमें संघर्ष

बात पहता है इस समय मारतमें बड़ी उपबन्धनक मधी हुई है। हम प्राप्त तारीने अनुनार वे खे हैं। रान्ते प्रकट हो बायेना कि मारतकी सीमागर को विश्रोह हो एहा है वह ऐसा-विता नहीं है। २ बफ्तान निकल पड़े हैं। हुससै और भारतमें बधाति फैनती ना रही है। बम फटनते एक गरी औरतकी मृत्यू हो गई। सारते विविद्य होता है कि उन्तर बम फेननेका उद्देश स्थापाधीयको मारता बा। फेननेवालको बोबा हो बानेस एक निर्माण सोकों मृत्यू [तक्काल] हुई।

ानतार क्यांकों मृत्यू [क्टांक] हुई। [बारमें बम्यों यो स्पतितारीकी मृत्यु [मी हुई।] यह बाध्य दिख्यों केलकी पैया करतवाबा है। किन्तु मारतके इतिहासमें यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसका तिक्यों नयंकर है। स्थकों पत्रति मारतमें का गई. यह हमारे किए प्रयत्न होनेकी बात नहीं है। ऐसी गद्यिकों स्वान वेकर मारतीय स्थानी मुनित प्राप्त नहीं कर सकते। यो क्यांमें हो सकता है वह मातरके भी बनुकुक होया यह नहीं मानता थाहिए।

धम्मक यह है कि ऐसी कटनावाँसे कोन वपना कर्यव्य मूख कारोंने। विधिकार प्राप्त करनेका वो सत्क बौर सीका रास्ता है वे उसे मूख वानेमें बौर कन्तर्ने हम विदेखियोंके विरोधमों किन उपायोंका इस्तेमाल मान्य करते हैं नहीं उपाय इमारे विश्व काममें कामें वामेंने। सदा मही होता कामा है।

इसिक्ए इस परिस्थितियें जारतीयोंने प्रसन्त होनेकी कोई बात नहीं है। किन्तु इस सरकारको बापसे मुक्त नहीं मान सकते। यदि सरकार अस्याचार न करती तो कोगोंको

करकारका बापस मुक्त नहां मान सकता माद स विस्फोटकोंका उपयोग करनेकी बात ही न सूक्तती।

[पुत्रराठीये]

इंडियन कोपिनियन ९-५-१९ ८

ए. भीव १ - १९ ८ को हाराव्यहरते सुरीयण गोवने दिना नामानीय को दिनाकोस्त्री स्वाप्ते स्वीसे यह गोनानाकोस्त स्व विध्य था। स्व गोनान्याचीन की स्वित्यकोर्धे व्यक्ति है। स्वाप्ते के हुए कोड, बीजाने और कुन्दी कोडी और तक्का योजस्त्र अस्त्राद स्वयंत्र ज्यानी हुन। भीवती केनोस्त्री उत्यक्त और अन्य योजसेंत्री साम्बे इन्द्र हो भी । मुरियाको साम्बे अन्त्री है श्री स्वाप्ते स्वाप्ते केना

#### १२३ कनडाके भारतीय'

कैनहामें माध्यीयोंने को खानान उठाई है नह बाहक्य है। हमें विनीपनके एक मित्रने एक पित्रने एक पित्रने एक पित्रने एक पित्रने प्राप्त के पित्रने प्राप्त के प्रत्य के साध्य प्रत्य के स्वयं प्रत्य के स्वयं के क्या की कर उनक अपर नहीं नाया था। कुछ माध्यीय हैं एक कि हो नित्र को में ने हमें की कर उनक अपर नहीं नाया था। कुछ माध्यीय हैं एक कि हो नित्र में में कि ने कि कि कि तहीं वी हमाजित हैं लिका में में में कि कि साथ उनमें बहुत नहीं कि एक प्रत्य के साथ उनमें बहुत नित्र के साथ उनमें बहुत किया प्रित्य कि माध्य के साथ के साथ उनमें बहुत नित्र माध्य के माध्य के माध्य के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ के साथ का स

ऐसी समाएँ सौर [प्रवासी] जारतीयोंमें साठी हुई इस प्रकार एकता सारतीयोंके उरुवात सविध्यक्ते बद्धान साते जा सकते हैं।

विदेश सरकारका कर्यक्र बहुत किंद्र हो पता है। उसको बहुत सावभानी बरतनी होनी। उस एक बोर उपनिवेदांकी प्रसार एका है बौर बुसरी बोर भारतीय मोताके हिर्साकी प्या करनी है। थी मोर्किडी पूरी परीवा है।

[गुनरातीस]

इंडियन मोपिनियन ९-५-१९ ८

### १२४ केपका प्रवासी कानून

केपमें एक पोरंके मामकेमें मर्बोक्त स्वापालयन निर्वय दिया है कि केपके कानूनमें किसीको निर्वामित करनेका विचान नहीं है। स्वकिए नोरंको निर्वामित कननकी यो यात्रा पी पहें भी बहु एक कर दी यह और यने कोड़ दिया स्था। यह निर्वय बहुन सहस्वका नहीं है किर भी जानने योग्य है। स्वायाचीयके निर्वयंत एवा स्थाना है कि बब दूधरा कानून नेगामा आक्षान

[ गुग्यकोचे ]

इंडियन औपिनियन -५-१९ ८

रे देखिर "बैनाक महतीन" यह १९९ और "रीविधाने महतीन" वह १५७८ मी ।

े. विशेष्पत की प्रमुश्नी (पार्टेड मनुकर जिंग भ मार्किति क्या को वे पिन् है। वे बनने पराज्याची वेद भड़ेकी कर भी नेवा या, निर्म देशी करकरन संस्थानकी पार्टेस की स्वे मी चीर स्वारा दिया गया था कि का स्वस्थात नाइस्टर्ड नावार्य बांग्युटेस्स ।

### १२५ हमीब गुरू

बान पहता है केपटाउनके भी पुसुष पुक्के पुत्र भी हमीद गुकते को कुछ दिनीय विकासको भिक्तिसाधारकका बम्मयन कर रहे हैं बपने सनका बहुत बक्का उपयोग किया है। भी हमीद गुक्के हाक्क शरो काल होता है कि उन्होंने बपनी परीक्काम सम्मान्तर जनान प्राप्त किया है और उन्हें १ पीक पारिणीमिक दिया गया है। इस यक महोदयोकी बक्का देते हैं।

[मुक्सातीस]

इंडियन मोपिनियन ९-५-१९ ८

### १२६ डेसागोबा-बेमें पंजीयन चारी करनेका सुझाव'

हमें बबर मिली है कि मोबानिकके पोर्ट्गीय इसकेमें परिवादवेंदे उपलिश्व को बस्तावों विशिद्य प्रकाशित किये पने ये उन्हें गोर्ट्गीय उपकारने वाएस के किया है। ऐसा मो बनुमान है कि एविद्यादमोंका पत्रीयन करते हैं रार्देश एक तथा कानून पैस किया बायेगा विसमें बारिक सुन्क भोती बाठ की रखी कायेगे। वैसे हम पहके को बार कह कुछ हैं उसी तरह हम फिर डेनाफोबा-के भारतीयोंको सावागा प्रतिके नेवावगी देशे हैं।

[पुरुपवीचे]

इंडियन बोरिनियन ९-५-१९ ८

## १२७ बोहानिसवगकी चिटठी

#### *पंज्ञीपच*

यह स्वेच्या पंत्रीयनका साविधी हतता है। ९ वारीक्के पहुंचे विन्तें वर्जी देती की दे दे के होंगे। एकं बाद प्रावंधायकी स्वीकार किये जानेजी सम्माना गत्नी है। बात व चा के होंगे। एकं बाद प्रावंधायकी स्वीकार किये जानेजी सम्माना गत्नी है। वार्ण प्रावंधायकी स्विकारी मानेकी ही वर्जे पुरुष प्रावंधायक विकार का माहिए। यह जयदार द्वार्थायक वार्यकी स्विकारी मानेकी ही वर्जे पुरुष प्रावंधायक वेचा माहिए। यह जयदार द्वार्थायक वार्यकी हा हा में तो प्रावंधायक वार्यकी हो वर्जे तो स्वीचार के स्विचार के स्वीचार के स

अधिक प्रमाणपत रिये जा चुके हैं। येप अर्जियोंकी जीन अभी जारी है। अनुमान है

र देखिए सम्बन्ध का इत १८० और १९०० और "देशमीशानेह मारतीन" एवं १८५ ।

ि ये बर्बियों बर्क्वोंकी डर्क्वोंक सम्बन्धें बिन्हें पंजीयन प्रमाध्यक मिक पुके से उनकी ठथा विनक्ते सेंगुठींक विषयमें सन्देह है ऐसे छोवाँकी होंगी। इस पंजीयन प्रमाध्यक्रवासींक मामके विशेष केंगुठींका केंग्री एंडर्क्वायर निर्मेर होंगे। इस दोप २ कोगोंमें बनी एसे बहुत-संकन्धिक मामके केंग्री केंग्री एक केंग्रीमें बनी एसे बहुत-संकन्धिक समाध्यार मिकनकी समाध्यक्त है।

#### धन्तर-वीपनिवेशिक सम्मेष्टन

इस नामने विकास आधिकाके सभी उपनिवेशोंका सम्भवन आवक्क प्रियोरियामें हो प्हा है। मैदाके मनी भी मूबर उसके अम्पन्न हैं। समोकाम विकास उपनिव प्रश्लोमें पियाहमोके प्रका भी सामिक हैं। नहीं हम प्रश्लपर बहुत भयों होनकी सम्मावना है। सुना भी है कि समेकनकी कार्यवाही पत्त रखी जायगी।

स्य जन्तर-जीपनिवेधिक परिपंतमें एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्तान गाय हुआ है। प्रस्तान पी हुआ है। प्रस्तान भी सर्दान नेष किया था और उस्तान समर्थ में सर्द्रान नेष किया था और उस्तान प्रस्ते नेष्क्र प्रधा है कि सन उपनिवेधों को एक करनेकी दिखानें सभी उपनिवेधों प्रस्त करना नाहिए। स्पर्त टिप्पंती करते हुए प्राधियोंक वनीने सिन्धा है कि चूँकि उपनिवेधोंने कर कोनाका प्रमुख है—दिखान उपनिवेधोंने कर कोनाका प्रस्ति — स्वाविध्

[नुषरातीसे] इंक्सिन सोवितियम ९-५-१९ ८

र वेदाओं सरकारणी । २. परमानकीय सीम वेदिकर तैरीमें (१८४१-१९९६) निर्वादीकिये कारण स्वित्व और प्रार्मसानिक् वैद्यानेकार प्रारम् । सार्विन स्वित्व कामी १८००-का, समा कर्यों और सरना दोसाव्य १९ ८-१ ; वैद्यानेकारको स्वरंग १९१०-१९; हृष्टियम जोरिनिकार मानावीदीन ग्री मानाव स्वत सम्बन्धि ।

# १२८. एक सत्यवीरकी कथा [६]

पिछले सप्ताह मक्दीसे सुचित कर दिया परा चा कि यह केवामाबा पूरी हो गई है किन्तु नहीं पूक्तपतने प्रणा बचावका मायच पूरा किया वा और उसे बहुमतसे सपराची माना स्था पा इसके बाद सुक्तपतने इस विश्वपर बोधना चूक किया कि उसे क्या स्था दी जानी चाहिए।' उसने कहा

यापने मुझे बपराभी ठहराया है इससे में दुखी नहीं होता। किर सापकां तिर्मम कहरियत नहीं है। मुखे बारवर्ष तो यह होता है कि इतने विषक कोमोंने मेरे पसमें मत दिया। में मानता पा कि मेरे दिक्क बहुत बिहक मत दिस परियो । भीका उसके बनाय में देखता हूँ वे बहुत कम हैं। यदि तीने बौर स्वतित मेरे पक्षमें मत वे देते तो में खूट हो बाता। किर में देखता हूँ कि मुख्यर देवताओंको न मानतका वो जारोप कनाया बसा वा उससे में मुख्य कर दिया पया हूँ।

सब बाप मुत्ते मृत्यू-दश्य हे एडडे हैं। इस सम्बन्धों में क्या कहें ? में क्या नहीं एक सका मेंने नोकरियां कोड़ी परकी परवाह नहीं को और वर-कर पृथ्यकर कोडोंको गूनी करनेका उपसेश दिया उसके किए क्या मृत्युष्ट को बाहिए या गूसे कोटें और सबा मिल्ली काहिए? यदि कोई मृत्यूष्ट व्यावामस्थालाने काहिए मा नहीं देश करे कीर आएके मनमें यह शाव उत्सव करें कि बाप मुखी हैं तो आप उसको विभावित्यक्तमें एखेंने। मेंने आपको मुखी दिवाहें रोजेश हो नहीं बक्ति सब्दूष्ट मुखी होनका मार्थ स्वाम है इसकिए यदि में कुछ मांच सकता हूँ तो मही कहूँगा कि आपको मृत्ते कुशोनें विभावित्यकार्में रकता पाहिए।

में सापके सम्मूब सपराधी व्यूपने वानेके बाद ऐसी बाठ करता हूँ। इसवें बाद पह मानेने कि में उउठ हूँ और दखके बनाय पूरक्तार माने पहा हूँ। हिन्दू ऐसी कोई बाठ नहीं है। बापने मुझे दोपी व्यूपना है किर में में बापने सापकों तिया नाता हूँ। मेंने किसीका बूध नहीं किमा है। साप दस बाठको नहीं समझ एके दोकि मेरा मुक्समा कुछ एक ही दिन बात। में दस महस्ताकम बाएको किराना समझ एकता हूँ? यदि में बाएके समझके विकास दिन पहा हीता को क्यांकि मापकों समझ एकता है। यदि में बाएके समझके प्रकास किता है। यदि मेरिक स्वापकों मेरिक एक स्वापकों मेरिक स्वापकों ने उसके किस

र " यर नरान देखारोजा चान्त्रिक किर करूमों बीड्रे निरंश रूपनिराम प्रदी ला समितेष्ठ. हुस्थान भेठ समित्री हास्त्री, रह राज्या करण करण चार्चार सीट्सा रह दिस्स रहता पा ठए देखी. हिम्मों सीट सामने करीं से अस्तरीन करीं में हैं कि सामने में में सीट सामने सामने स्थान करण सी ।

धों मेरे पास पैसे ही नहीं। म निर्वासन मीर्षू गढ़ में कैस मांग सकता हूं ? मूझे सपने प्राच इतने मिश्रक प्रिय नहीं है कि में प्रथमस्य बहाँ-तहाँ मारा-मारा फिर कर सपने जीवनके सेंग दिवस पुरे कहें।

कर्ताचित् कोई कहता कि अब मुछे मीन बारण कर एकालमें बैठना पाहिए, यह भी मुसले नहीं हागा। भेरा विस्तास है मुसे प्रभुका आदेस है कि मैं विन्दें स्त्रुपान मानदा हूँ उनके सम्बन्धों अपने कोगोक सामने विश्वन करूँ। फिर मुझे बावेस है कि में बराबर सराबारके नियमोको कोबमें खूँ। भेरा बयाक है कि बाप स्त बावको नहीं समझ सकते किन्तु हस कारण मुसले दो पुर महीं खा बा सकता। एसे पराबाद ब्यायाकने मुक्ताको मृत्युद्ध बनेका निष्यं किया। इसपर महान मुक्ताको निमस होकर सरका मह कहां

मृत्यू-पक न दिया जाता हो मी मूझे वब कुछ ही दिन वीदित रहना का।

सहने सरकारके किए साप निर्देश स्वित्तिको मृत्यू-पक बेकर स्थापके मार्ग को है।

सि बाप कुछ सम्म बीर के होते हो मेरी मुन्यू वर्ग-पक्षा है। सादी वन्तिको में बहुत वृद्धा हो यया हूँ। मेरी वापके सम्मूल कोई तर्क दिय होत और दूसरे सामाय-प्रपाय करते होते हो मेरी वापके सम्मूल कोई तर्क दिय होत और दूसरे सामाय-प्रपाय करते होते हो मेरी मार्ग्य स्वत्ति के मृत्यू-प्रपाय या ऐसे कियों क्या प्रपाय करने के किए क्यी अनुवित्त कान नहीं करता मृत्यू-प्रमाय या ऐसे कियों क्या प्रपाय करना मृत्यू-का कर्त्य नहीं है। काहिमें मृत्या स्वस्य साक्ति ही। कीई वो बोग-पुत्य वर्ग-के किय कार्या है। है कहार मार्ग्य केता है। वैदेश वो मृत्यू-प्रमाय मुत्यू वर्ग-के क्या मार्ग्य कार्या है। विद्या कार्या मार्ग्य होते हैं वह क्यम मार्ग जाता है। में मार्ग्य होते हैं क्या हो है। से मार्ग्य कार्य है क्या मृत्यू वर्ग-के क्या स्वाद्धा कार्य है। साप उताबके और उच्चू-का है इसिक्ट कार्य नार्ग दिवार किये विना देवीय सीहरे हिए यह क्योंतिमक क्या उत्तम है। साप उताबके और उच्चू-का है इसिक्ट कार्य नार्य मुत्यू-का दिया है। में मब इस संसारा सामा करना। यह मार्ग सोमा होने मृत्य-का दिया है। में मब इस संसारा कार्य करना करना। यह मार्ग सोम्पा हो ने सुत्य-का दिया है। में मब इस संसारा कार्या करना उत्तम है। सापने मुत्य मुत्यू-का दिया है। में मब इस संसारा होना होगा हो। मुत्यू-का हिया है। में मब इस संसारा होगा हो। मुत्यू-का हिया है। में मब इस संसारा होगा है। सुत्यू-का हिया है। है सुत्य करना देश में मिल होगा हो। है हम करना है। हम होगा हो का हम हमारा हो हम होगा है की साथ हो कर हो है।

बब मुझे अपनी मृत्युद्धे पहुंच में बाय कहनी है। में मानवा हूँ कि मेरे कारण बारको बड़ी बड़कन होती थी. मिकन मह नहीं मानवा जाहिए कि मुझे दूर करक बाय समीति क्या ही एकंगे। बार मह न बसरे कि कोई बारको को मान बेशा। मृत्यु क्यान में में में मान में मान के बार में मुख्य काम में मान के बार में मान के बार में मान के बार मान के बार में मान के बार मान क

महानिमाके समान हुई। इस निमाको सुकारूप मान्छे हैं। तब मृत्यु, जो बड़ी निमा है विभिक्त सुवारण होती भाहिए। यह यदि यह मार्ने कि मृत्युक बाद जीव एक स्वानसे इसरेमें प्रका जाता है धव तो वहाँ मुझस पूर्व मनुष्य सर कर यथे है मुझे भी वहीं जाना हाना । उनकी संपतिमें मुझे सूद्ध न्याम मिश्रमा । इसमें क्या कराई है ? जहां होमर नमें हैं वहाँ बन्ध महात्मा नमें हैं वहाँ भीर मुखे भी जाना पढ़े तो में बहुत ही मान्यपाची माना जाळेंगा। जहाँ अनुचित दण्ड प्राप्त जीव वसे है वहाँ पहुँचना में

वपना सम्मान समझता है। यह ता आपको स्पष्ट समझ खेना भाहिए कि नौतिमान मनव्यको जीने मा भरतमें दुःब होटा ही नहीं। ईश्वर उस मनुष्पका स्थाय नहीं करता। सस्यवादीको सदा सुची समीक्षए। इसमिप् मुझे आज मरने और घरीरके बंजाकमें क्रटनेमें कुछ भी

दुच नहीं है। इंदी कारण मुसे अपन सम्बराताओं और आरोपकदांबोपर कोई रोप नहीं है। उन्होंने मरा बुरा बाहा हो तो ने दोपक पात्र हैं किन्तु महापर उनकी इंग्डाका क्य प्रमान नहीं हो सकता। बब मेरी मलिम मान यह है कि जब मेरे बच्चे बयस्त्र हों तब यदि ने गीतिका

मार्ग छोड़ें और पर्युक्तिकी अपेका सम्मत्ति अवना अन्य बस्तुबीको अधिक प्रिय मार्गे और उनमें से कोई बपने भीतर कोई सदब्ब न होनपर भी बपने वापको बड़ा मानें को जैसे मन बापको ऐसी बार्कोंक किए उकाइना दिया है और सावपान किया है

वैश्व ही आरप उन्हें बच्च दें। यदि आरप ऐसा करेंने तो मैं यह मानूना कि आरपने मध्रपर बीर मेरी सन्तानपर इपाका द्वाप रखा है। बब समग्र हो गवा - भरे मरनेका और बापक इस संसारमें रहनेका। किन्त

कोनों से किसकी स्थिति विकित्र भाष्यी है यह तो ईस्बर ही कह सकता है। यह ऐतिहासिक नेटना है जनति सचमुच ऐसा हुना ना। वैसे सुकरातने भन्ततक

नीतिका पाकन किया और जैसे प्रेमी प्रमिकाका आधिमन करता है उस प्रकार मृत्यका वास्मिन किया वैशा नीति-वक हुमें और हुमारै पाठकांको प्राप्त हो मश्री हुग प्रमुखे प्रार्थना करते हैं। इस चाहते हैं कि पाठक भी प्रमुख ऐसी ही प्रार्चना करें। हम सबसे कहना चाहते हैं कि वे

गुकरातक भवन और जीवनपर बार-बार विचार करें।

[ नुजरातीय ]

इंडियन बौपिनियन १-4-१९ ८

#### १२९ पत्र जनरत स्मटसको

**बाह्यतिस**्वग मई १२, १९ ८

्रिय थीस्मइस

भी चैननके पारसे नहीं जो तार निका है उसके सम्भन्तमें मैंने बापको एक टेसीफोन-सम्देश मेना है। उस दारमें यह कहा गया है कि जो एशियाई समझौतेक समय उपनिवस्त बाहर में भीर को सब बा रहे हैं तमा वो इस मासको ९ तारीकके बाद यहाँ साय हैं उन्हें समिनियमक बन्तर्गंत प्रापनापत्र देन चाहिए। जसस खिदों समें मेरे पत्रक ससदिग्य वन्त्रस्यको देखते हए" मुझे विश्वास है, कि आपका यह आध्य कदापि नहीं है। इससे स्यामय आर्वक का गया है। म भारत करता है कि बावस्तक हिरायतें भेज दी जागेंगी सीर जो भीन जब वार्ये उनका स्वरक्ता पंजीयन स्वीकार कर किया जायेगा।

> आपका साहि मो० क० गांधी

बनम्खाचे सी स्पद्स रुवानियस ऑफ्स विटोरिया

[मधेनीसे]

रहिया भावित स्वृहिधियन ऐंड पश्चिक रेकर्स २८ ६/ ८ वया टान्य की हुई रक्तरी मप्रयो प्रतिकी फोटो-नक्छ (एस एन ४८११) भी।

#### १३० पत्र ए० काटराइटको

[जाहाविमवर्ष ] मार्थ १९ ८

प्रक्रिय

विव थी कार्रशास्त्र

पायर मामिके देवहरका फिरने बाबाइन करना पहचा। मानकी नकने भारती बटानी मार कहेंगी। बार अभी कोई कार्रवाई करें, ऐता में आवस्तक नहीं चनवता। किन्तु जा स्विति वैदा हो वर्द है उसके सहित्य दिस्तासका नत्य बाहिर हाता है। जान

क्रिक प्राप्ति अंते तर्व क्री क्रिके क्ट्रेडी क्रक व

रे का का इंडियन जीविनियनने ४-->-१९ ८ वो नवस्त्रित किया पता वा और समुद्री क्या सकत दिनो जानिया धारीब्यको बाने २० शुक्त १९ ८को अस्ति ११६ धान तब्स्य को हो ।

के का बता है कि रेवो हर अन्य कार्र कार्र का के कारी प्रति है और है

228

यो पत्र<sup>1</sup> साये में वह डेस्फीक मिनम्पननताओंकी सैसीमें किया गया है। मने अपने विचार उसी समय स्थलत कर दिये ये और आपसे कहा था वि कागनपर केवड इसकिए हस्ताक्षर कर सकता हूँ कि बाप उससे सम्बद्ध

भौ ए॰ कार्टरास्ट **बोहा**निसवर्ष

टाइप को हुई इस्तरी मंग्रेगी प्रविकी छोटी-मक्छ (एस एन

१३१ पत्र ई०एफ०सी०क्षेनको'

[प्रिय धी धेन]

मुझे बापका इस मासकी १३ तारीखका पत्र मिस्रा जिसके किए में देना चाइता है। मेरी धमसमें इस पत्रत एक वनवंस्त सवाक उठता है मस्त्रप्रमा पैदा होती है। यद बातचीत चल रही की उस समय में। करनेकी कराना मी नहीं कर सकता का जिसका मतस्य तीन मासके एछिमाइमेंकि साथ भवभावपूर्ण बरताब करना हो। यदि इस प्रकारकी वो निश्चित रूपसे भारत-स्वित भारतीयोंको भी सुबना देनेके उपास केवळ तार भेजकर कर सकते वे ताकि वे औग तीन गासके सन्दर टार और ऐसा करनेपर मी येधी समझमें भारतीयोंसे यह आसा करना सन कि वे सपने कार्यवात वरकनके किए इस सवधिके सनार यहाँ था जायेंगे कोपोंपर काग डोती जी जो ट्रान्सवाकके अधिवासी ने । भी कार्टगडटके मेंन और मेरे साथी कैंबियोंने इस्ताखर किये के उस पहनपर जनरक मह बाबय तथा कुछ भीर सब्द मने जाड़े थे कि इस प्रकारका पंजीयन होता चाहिए जो उपनिवेशसे बाहर होनके कारण सीटकर सामें । प्रथम करनका अधिकार हो। इस प्रकारके एथियाइबोपर तीन सार

१ देखिल "दवः "क्युनिशंष्ट स्ववित्रहों " यह ३९ ४१ ।

१. बार्चन क्यानक एक लागः व्यक्ति प्रक्षित वर्गाना समितक स्रोतित है

<sup>।</sup> वर रत इंडियन श्रीपिनियममें ४-४-१९०८को मध्यीका किया क रिको भन्ने २० लुक्स १९ ८के, काशिस कर्याकाडो मेरित रहते ताल संब ४ केनड १३ मी १९०८ है सभी कमरण मारहने द्वरा वा हि हा अवी

रेनेस्त्र" क्या रोज का तम करिया के ता स्वेचण रोज का राज क

114 भागू करनेका इरावा कभी नहीं रहा और गमैंने कभी यह धोषा कि इसरा माथ स्वेष्ट्रमा पंजीयनको सनिविचत काम तक के किए चुसा रखना है। और में भाग भी इस तरहक किसी ज्यायका सुक्षान नहीं देता । समझौतेका सारास यह है कि भारतीय समाजका वागिरव पूछ हो जानेपर, जौर मरा दाना है कि वह पूछ हो गया है अविनियमका रद कर देशा वाहिए। अविनिधमके रव होनेतुक कामे भानेवाके कोमोंका स्वेच्क्या पंजीयन होता रहे। बैसा कि मरे द्वारा प्रस्तुत मसबिदे से माधून होया. मविष्यमें वानेवाके कोगाकी पिनास्तक क्रिय अनुबन्ध रखा दिया गया है। इसक्रिय स्वेत्क्रमा पंजीयनके जनिविचत काछ तक सक्रे पानका कोई सवास ही नहीं है।

नि सन्देह मेदि जनरफ स्मद्रस चाहते हैं कि जब पंजीयन नहीं होना चाहिए, बस्कि ा प्राप्त के निवास करें कि प्राप्त कर कि प्राप्त के स्वाप्त के स्वाप्त करें कि स्वाप्त कर कि स्वाप्त कर कि देश उसे तथा विद्याल पास हातेतक दोक देश पित्र साहिए, तो मुझे कोई आपत्ति मही। सेकेन अब को मारतीय प्रकार करें तकपर अवितियस बागू करनेंस्ने मेरे कुछ देखसासियोंके मनमें जो एक बन्दक किया हमा है वह वह आयेगा। सपने बचनका पासन करन सौर शरकारका सकायता करममें जगरक बानते हैं कि भने अपनी जान हो को दी होती और यह इस-िष्य हुआ कि बपने कुछ पेधवासियांके मठानुसार, मने १ वेनुक्रियोंके निसान देनके सिद्यालको स्वीकार कर उन देसवासियोंको वेच दिया है। यदि समिनियमक कर्ण्यांत नये बानेवाछ कोमोक प्रस्तावित पंजीयनपर बोर दिया यथा तो न केवल तन्देको प्रोत्पाहन मिछना बरिक बह सन्देह उपित भी होगा। भीर में यह कहे बिना नहीं पह सकता कि जो छोग मुखपर सुन्ध हो जनको भेरा जीवन सनका अविकार होगा। यदि मैंने कभी इस बादकी स्नीकृति वी हो कि अभिनियम नमें जान-तुकॉपर छायू ही तो जो विस्वास मेरे देखनासियाने मुखपर किया है, और जिस परपर उन्हाने मुझे इतने सन्त वर्से तक वासीन रहने दिया है, उसके किए मध्ये सर्वमा अयोग्य समझा जाना माहिए। यदि अधिनियम करा मा और में सावर जोर वेकर कहता हैं कि वह था दी वह समीके किए बुरा था। कंत्रक वे सोप चो अपनी पूर्वता या अपने बुराप्रहुके कारच अपनी विनाक्तके किए सरकारको स्वेच्छ्या सुनिया न बेदे हों उसे बुरा नहीं समझते थे। इसकिए मुझे विस्वास है कि जनरक स्मदस इस मामकेपर पूर्वावचार करेंबे और मुझे अपने उस बोड़े-बहुत प्रभावकी जो में अपने वेसक कीपॉपर रखता है ने बपनी इच्छित दिखामें उपयोग करनेके किए नहीं कहेंने। इतना ही नहीं ने नमें जामनुष्कीका स्पेण्यमा पंजीयन स्पीफार करने या यह सूचना देकर कि जनतक कि विचान पास नहीं होता स्वतंत्र सन्दें विनायत देनकी जावस्थकता नहीं है, मुसे संपना वचन पूरा करनेमें महद पहुँचारेंने -- बाएकर जब समझीतेक अन्तर्गत विनास्त्रका उद्देश उसी वपह पूर्व को जाता है।

चुंकि मामका नायन्त नायस्यक है, में नियेशन करता हूँ कि उत्तर वार हारा दिया जाय :

आपका सक्या

[मधजीसे]

इंडियन भौपिनियन, ४-७-१९ ८

इंडिया ऑफ्टिंग व्यूटिवियक ऐंड पश्चिक रेक्ट्स २८९६√ ८ स्था टाइप की हुई रभवरी प्रविकी फोडो-नक्क (एव एन ४८१३) सः

समूने क्षेत्री शास्त्रव

यो पर्यं कार्ये में बहु बेल्क्कीलें प्रविध्यवनतार्मोंकी वेलीमें किया गया है। आपका याद होना मेंने अपने विचार उसी समय स्थलत कर दिये में और वापसे कहा वा कि में इस तरहते कार्यकर केवल इस्तीकर इस्ताकर कर सकता है कि आप उससे सम्बद्ध है।

हृदयसे नापका

थी ए कार्टराइट जोड्डानिसवर्ग

**11** 

टाइए की हुई इस्तरी मंत्रकी प्रतिकी फोटो-मक्क (एस एन ४८१४) से।

१३१ पत्र ई०एफ०सी० सेनको

[कोइस्तिसकर्ते] सर्वे १४ १९ ८

प्रिय सी भेनी

र देक्तिय "पनः "क्यतिसम् समित्रो " पनः ३९ ४१ ।

अबोन क्यान क कान; काँड प्रतिक्र क्लोको प्रक्रिक द्वेचिक देवर्थ प्रकाम परिव्यक्तो क्रिया
 क्रिक वे ।

करते थे। ३ वर १९ इंडियन ऑरिपियनमें ४-७-१९ ८वी महावित्र किया गया या चौर काडी यह अध्य रिको काले २० अनुमें १९ ८वें, उसमित्र कर्माच्याडे भेच्या १९३ तम ७व्या की थी।

४ केन्द्र १३ वर्ष १९ ८ हे साने काल व्यक्ति क्या वा हि ता नेवीड अपेत्र जी "क्यी व्यव्य रंगीक्ष" कम् श्रीय व्या तीन मानिकी कारि बीटर प्रत्या वंत्रत क्रांत्रको मुनावकारी विकासप्रेष्ण वर्ष्ण क्रमून कार्येत व्यव्य राज्येत्र वा प्रत्येत्रकार नामेद्रक केरीत ही राज्ये क्रिया वर्षण क्या प्रयासक क्रमून वर्षण्येन क्या व्यवेशा तीनाव्येत्रि विकास क्या मेटीए एक स्वाप्य ११

बानू करतेका हरादा कभी नहीं रहा जौर न मैंने कभी यह रोजा कि बूधरा मार्थ स्वेष्ण्क्या प्रवीसनको समित्रिकत काल तक के सिर्फ बुध्या रखाना है। और में साथ भी हस तरफ़्तें किसी उपायका युधाव नहीं देता। यमस्त्रीका सारांच्य यह है कि मारतीय समावका सायिक पूरा हो भागतर, और मेरा सावा है कि सह पूरा हो भागतर, और मेरा सावा है कि सह पूरा हो भाग है अधिनियसको रह कर देता भागिए। अधिनियसक रव होततक साने वानेवाक स्रोमोका स्वेष्ण्या पत्रीसन होता रहे। विस्ता मेरा के मेरे द्वारा महान मार्थिय सावास होता रहे। विस्ता मार्थ सावास स्वास स्

नि अल्बेह यदि प्रशरण स्मद्ध पाहते हैं कि श्रंय पंजीयन नहीं होना चाहिए, शस्कि वसे नया विभान पास होनेतक रोड़ देना चाहिए, तो मुखे कोई आपत्ति नहीं। सेकिन अव को भारतीय प्रवेश करें उत्पर अवितियम साथ करतेश मेरे कुछ देखवासियोंके माम नो धक यनतक क्रिया हुआ है यह यह जायेगा। सपने बचनका पासन करने और सरकारको प्रहायता करनमें जनरक बानते है कि मैंने अपनी जान ही तो हो होती. और यह इस किए हुआ कि कपने कुछ देशनाशियोंके सर्वाभुशार, मैंन १ अँगुक्रियोंके निधान देनेके सिदान्तको स्वीकार कर उन देखवासियोको देव दिया है। यदि अधिनियमके अन्तर्मत नये बानेशांक कोर्योके प्रस्ताबित पंत्रीयनपर बोर दिया गया तो न केवक सन्देहको प्रौरताहम मिसेया वरिक वह सन्देह उपित मी होगा। और मैं मह कहे बिना नहीं यह सकता कि को क्रोम मसपर अभ्य हों उनको मेरा जीवन क्षेत्रका अधिकार होना। यदि मने क्यी इस बाहकी स्वोद्धति ही हो कि अविभियम नये जायन्तुकॉपर आबू हो वो जो विस्तास मेरे देसवासियोंने मुखपर किया है और जिस परपर उन्होंने मुझे इंतने करने सर्वे तक सासीन रहने दिया है, उसके किए मध्ने सर्वेदा अमीन्य समझा बाता चाडिए। स्वि अधितियम करा या और से चादर जोर देकर कहता हूँ कि वह या तो वह समीके किए बुरा था। केवक वे क्रोप को काली पूर्वता या सपने दूराबहुके कारण संपत्ती विकासकों किए सरकारको स्वेच्छमा सुनिवा म देते हों उसे कुरा नहीं समझते वे। इसकिए मुझे विस्तास है कि बनरफ स्महत इस मामकेपर प्राविधार करेंग्रे और मधे अपने उस बोडे-बाट प्रयावको यो मैं अपने देखके कोनॉपर रखता हैं वे सपनी इच्छित विद्यामें उपमोग करतेके किए शाहीं कहेंगे। इतना ही नहीं ने नमें कार्यस्त्रोंका स्तेष्क्रमा पंजीयन स्वीकार करके या यह सुवना वैकर कि बद्याक कि विभान पास गड़ी होता संबदक चन्हें बिनास्त देनेकी जानस्मकता नहीं है, मुझे अपना वचन पूरा करनेमें मदद पहुँचायेंथे - बासकर वब समझीतेके बन्तर्यत विनावतका उहेरम उसी वया पूर्व हो नाता है।

पुँकि मामका करणन्त सावस्थक है, में निवेदन करता हूँ कि उत्तर तार हारा दिया बास t

नापका सच्चा

[बंगेनीसै]

इंडियन मीपिनियन ४-७-१९ ८

इतिमा सॉफिस व्युविधियक ऍड पश्चिक रेकर्नुस २८९६/८ तवा टाइप की हुई वरतपै प्रतिकी फोटो-नकक (एस एन ४८११) है।

c-14

# १३२ पत्र मेघजीभाई गांधीऔर खझासचन्द गांधीको

[बाह्यानिसवर्ग] महे १४ १९ ८

वावरणीय मेचनीयाई सौर **स्था**जनाई,

आपका पन मिक्सा भी बिद्ठी म इस पतके साम रक्षियातुबद्धनके नाम भेज खा है उसमें मन भपने कुछ विचार स्थलत किये हैं। बाप बुद उसे पढ़ देखें उसपर मनन करें मार उनको भी धुना दें। यदि के करसनदासके यहाँ हो हो उनक नाम किसे गये पत्रको उनक यहाँ पहुँचा वें और कृपमा मुद्दी किलों कि [इस विक्रीहके' बाद] उनके मनकी नमा

हासत है। योकस्थास नहीं रहा। हम निस्सहाय हैं। [हमारे] सम्बन्धके कारण स्वभावतः ही इस पत्रको क्रिक्ते समय मी मुझे रक्षाई सूट रही है। परन्तु को विचार मेरे मनमें बहुत अर्धेस चनकर काट रहे है अब बहुत प्रवेश हो पर्य है। मुझे शैक एवं रहा है कि हम सब वर्वे

बंबातमें पढ़े है। म देवता है कि यह बचा वैसे हमारे कुटम्बकी है वैसे ही सार देखकी है। विचार बहुत हैं सबर सहाँ सिर्फ अग्हें हो एक पहा हैं जो इस समय मनस प्रभान रूपसे हैं। युक्त सिहाल या गुमेंके कारण अवना मध्य मीहमें फेंग्रकर हम अपने बाक्कांके ग्रावी-

ब्याह करनकी जस्ती मचात हैं। इस बबोहेंके पीछ सैकड़ों रूपये बरबाद करते हैं और फिर विश्ववार्वीके मुख देखते रहते हैं। स्माह करना ही नहीं ऐसा तो में कैस कहूं? पर कुछ हर तो कामम करें ? बाडकॉकी धादी कराकर उन्हें हम दूसी करते हैं। वे सन्तान पैदा करके श्चीतट में पढ़ जाते हैं। हुमारे नियमक अनुसार स्वीसंव को केवल प्रवीत्पत्तिके किए है।

इसके मलावा दो वह विषय है। हम जीन इसम से कुछ करते हों ऐसा देवनमें नहीं बाता। यदि मेरा यह कबन सही है तो मानना पड़ेमा कि मपनी ही तरह [छोटी उन्नमें] बपने बालकांके खादी-स्पाह रचाकर क्षम उन्हें निपनी बना रहे है। इस प्रकार विपन-मुख बहुता ही भारत है। इसे में तो पम नहीं कहता।

अधिक नहीं तिर्जुना। आपने नहीं के हासात सिख भने हैं पर में और त्या उत्तर हूं ? भगने मनकी बात ही में किस सकता है। यदाप भाग कौनींसे छोटा है फिर भी आपके हारा म अपन विपार सारे परिवारके सामने रख यहा हैं। मेरी ही कुट्रव्य-सेवा यही है।

१ वर्षाचीक प्रोटी कर्ता । २. वंशीर्थक वर्षेरे वर्ष ।

y वार्थाकीक मही ।

<sup>।</sup> वंशीयेदी स्त्यु अत्र सम्म स्थ्या क्ष स्त्र करून वर्ती है।

५. स्थव इत बीरक्शकरी क्ष्युक बस्ब । बीरक्शक कुछ दियों तक वोशीयान शाब रहित बाहिन्समें बी छो वे। छन्द १ भी देखिए।

बंगराम हाता ही तो सभा करे। बौदह बंग तक स्वाध्माम और मनन करनक बाद बौर सात बंरतक आवरणक बाद अपन इन विभाराको अवसर वसकर, ज्ञापक समने रख रहा हूँ।

मोहनदासके दम्बबत् प्रणाम

#### [गुनराती और दिन्दीस]

सहारमा मांभीना पत्रों (गुजराठी) ग्रम्मादक जी गम पटेंच वेत्रक कार्याक्रय बहुमदाबाद १९२१ भीर प्रमृताव मांमीकृष जीवन-अमाठा (दिन्दी) सस्ता साहित्म मण्डल नहें दिस्ती (९५४) पत्रका प्रदम्न पैरावाक नवा अधिन पैरावाक मूळ गुजराठीमें कट-कट वागके कारण हिन्दी पुस्तकृत सिमे मय हा

### १३३ मेंट 'स्टार'को

[बोद्दानिस्वर्ग गई १६, १९ ८के पूर्व]

बोहानिस्तर्यके बैरिस्टर भी मो क पांची प्रस्तुत कानूबके सर्वादिक सम्बन्धित समावके मयराच्य स्वस्य हैं। इस कारण इस कानूबके विश्वयों निस्ते नेताल सरकार अपने यहिके भारतीयोंके किए कार्योवहाती हैं, उपनी बाद बहुत म्यानसे सुनी बाती वाहिए।

यहाँवक मुझे साधुम है पहुंचे विधेयकका वर्षात् विरोमिटिया माहबन वस्य करलके विधेयकका प्रत्यक मारतीय स्वास्त्र करेसा। हु वकी बात केवण इतनी ही होगी कि बहु स्वयं पहुंचे नस्य नहीं किया गया बौर वह वस भी सागामी सो वर्षोच्छ करण होनवाला नहीं है। यदि भारता विरोमिटिया लोग न जाने गये होते तो विध्य वाधिकाने मारतीय मन होता हो हो है स्मास्त्र है कि मारतीनिक स्लोपका कारल वही न हो — मौर न है ही — को नुरोगीविक सन्दोपका है। भारतीनिक स्लोपका कारल वही न हो — मौर न स्वयं विरोमिटिया भारतीनिक स्वयं मानम्ब हो भी तो बहुत ही कम है। यह मन्त्रा विरोमिटिया भोगोको जरवान बचना स्वयंत्रि कोर नहीं के बाती। भारतके सरका विद्याहकार क्याँच सर विध्यम विच्या हरने अस्पोने यह नदेशसम्बन्ध वसा है।

थेए वो निवयजीरर तो बहुत आगरि को वा उकती है। मेंने किसी भी विदिश्व पर-निवेदाने ऐसे कानून नहीं मुने। परवाने देनवाज इन वो निवेदानोंने हैं पहलेका मधा यह है कि नैटावमें नने परवाने देना कर है। इन दिया जाने। उकता वर्ष यह दुना कि कारोकारका एक पासूचे दूसरों जयह के बा चक्ना उसाय हो जायेगा स्वीकि वर्षों है। कोई स्थापारे करत स्थासातको एक स्थानने दूधरे स्वानगर से बाता है त्यां ही वस स्थापारको नका समझा

र सर विक्रिया कियन ग्रंस (१८४०-१९ ), यादा त्या निर्देश राज्यन रामणे क्या प्रस्त्यों केया है स्थापित प्रत्ने दिश्य की एक स्थापित प्रतिकार की स्थापित प्रतिकार की स्थापित प्रतिकार की स्थापित प्रतिकार की प्रतिकार की स्थापित स

116

बाता है और उसके किए नवा परवाना बकरी हो बाता है। यह विवेदक यदि कानूव कर क्या तो निरंपत ही भारतीय व्यापारी कनमा बरवाद हो आयेने। अपने नामपर परवाना एकनेवाके व्यक्तिका सामेदार सामेदारी कोइते ही बुद अपने नामपर परवाना क्षेत्रेका वर्षि कारी नहीं हो सकता? किन्तु स्व विवयकता परिचान व्यापारकी समाही करना होगा। इस विवेदकर बीर से अपक एसी बातें है जिनसे नेताकों मारतीयोंके सम्म बरितायपर मानात पहिष्या।

कुछ भारतीय या जन्मक स्थापाचै हैं किसी अध्य काम या बन्देका नहीं अपना सकते। भीर जब नटाछ ही उनका घर है। यदि उन्हें स्थापार नहीं करने दिया गया हो वे भीर न्या करेंगे? यदि इस निमेयकको पास करानका हुठ किया गया ता इसस केवल नार्थनाजीको प्रात्माह्न मिखेगा। यह विस्टुस सुध है कि वर्तमान परवाना-काननमें भारतीय व्यापारीकी रिवर्ति संपंजाङ्कत विश्वेष बच्छी नहीं है। वह हमेशा डौबीडोस स्वितिमें रहा करता है परन्तु इस कारण क्र्यमान विभेवक न्याय-संबत्त नहीं ठढराया वा सकता। भीर फिर, मौजूबा परपाना कानुमकी स्विति भी बहुत मानुक हो गई है। अपनी पिक्रमी नटाक-पात्राके समय मने भारतीय स्थापारिमॉको बहुत बेर्चन पाया का और वे सोच रहे ने कि राहत पानके स्पर न्या किया जाने । हाल ही में विकायतंत्रे प्राप्त वारसे भी प्रकट होता है कि उपनिवेध-कार्याकर नेटाल सरकारका बनीवक नेटालके स्थापारी परवाना कानुनको संयोजित या रव कर वेनकी बात संगत्ता रहा है। सब क्षो यह है कि पहुंचे विवयक के अमसका पूरा परिवास निकट चकुनपर जो-कुछ अधिकार क्य रहेंगे यह बुसरा परवाना विवेयक उन धक्का सपहरव कर डोकना । इस प्रकार दूसरा समिनियम भारतीय स्थापारियोंको इस वयर्ने सामिका छोड़कर चक्र जानकी सुचना है। यदि उस सवविके बाद कुछ सेप यह गये ही उन्हें हीन वयकि मुनाचेके जापारपर मुनावजा वे दिया जायगा। यह हास्यास्मव है। भिस्य वहनेवाले स्यापारका वस्त करनका सह मुजाबना पर्याप्त कैसे हो सकता है? भारतीय न्यापाय इस मुजाबनेकी रकमपर मिक्रनवाके स्माजने बाजीवन मुजर-वसर नहीं कर सकते। बस्त्रवा मेन यह मान किया है कि ऐसे मार्थ्याय इन्छ-दुन्ते कोगोंको धोड़कर, अपना कारोबार अन्यव न वस्नायेंने।

मुझे मानून है कि इच हुवरे वियेषककी तुष्कर्मा इंग्डैंडके सच परवाना कानूनके साव करके उन्हों विश्व उद्गानका प्रयत्न किया जा खा है। परन्तु इन दोनोंकी तुम्का हो ही नहीं इक्टों। उस मानकेमें पायक स्थापारपर प्रतिकरणका कमाना बाता धातक जातिक तैरिक कस्मानक किए नावस्तक है। घारतीय स्थापारियोंके सम्बन्धमें इस प्रकारकों कोई दमीक पेत नहीं की या सन्तरी। उनने बाहे जो दोन हा कोई भी स्मत्तित उन्हें बन्ध स्थापारि संदेशना स्थापारियों के स्थापारियों के स्थापारियों के स्थापारियों स्थापार अपने साथमें नुक्रान पहुँचानवाष्म स्था है कर्यक सरका स्थापार निज्ञकों है जा है।

में एंडी जायका नहीं कच्छा कि यह कानून वात हो जायना। सहिन स्विथ्य माफिसके जतस्वारी मन्त्री एवं मनार्षे कानूनको गए करा मिना कियार छान्त्र की निविध्या मान्ये कर पहले हैं, यह बात ही मारान्य घोनांग्य कामान्य-वात्र का सामान्य-वात्र का स्वार्णाय-वात्र का सामान्य-वात्र कार्याद्वाद्वादाओं में रहन कार्या नार्यों कार्यों कार्यों के स्वार्णाय कार्यों कार्यों

 मैं नहीं बानता कि मारतको बाहर रवकर विटिख साम्राज्यका मस्तिक सम्मव मी है या नहीं।

[बंदेबीसे]

इंडियन बोपिनियन १६-५-१९०८

### १३४ नेटालके विभेयक

नेटाड परवाता विभीनडोंगर विद्याता व्यक्ति विचार करते हैं उनके प्रति वदना ही संवर्गय उत्तर होता है। ये विभीनक सामान्य संस्कारको बूकी चूनीजों है। ये वस्तर करते हैं न कि साम गौरते एपियादसँगर। इनका बार रेम्पर केमान प्रति केमान कि स्वर्ग करते हैं न कि साम गौरते एपियादसँगर। इनका बार रेम्पर केमानर गाँवी विकास केम्प्र मार्थावींगर है। स्विध्य एक चीनी सिवाय १८९६ के कानून १८ के अन्तर्गत सानविक्त केमान प्रति कर सक्ता। बूक् सोवॉसर किसी मकास्का प्रतिक्तम नहीं है और हमारा बसक है कि यह सर्पमा जविक्त ही है। परन्तु किसी सी मार्थावाको बाहे कह नेटाकमें हो कों न कमा हो एक नियत तारीबके परचाल कमा करियार हिएमी गाँवी कि सानविक्त सानविक्त सानविक्त है कि सार्थावाको कि सानविक्त सिवाय कि सानविक्त सिवाय कि सानविक्त सिवाय सिवाय वालिका सिवाय सिवाय कि सानविक्त सिवाय सिवाय कि सानविक्त सिवाय सिवाय केमानविक्त सिवाय सिवाय केमानविक्त सिवाय सिवाय है कि सारांची वालिका स्वत्र है कि सारांची कि सिवाय सिवाय है कि सिवाय सिवाय सिवाय कुमानविक्त है। सिवाय सिवाय कि सिवाय सिवाय केमानविक्त सिवाय सिवा

परम्नु प्रस्तावित विश्वेषकी तफर्जीको देवना उसे समझ केना नहीं है। उसे ठीक तद्व समझने सिंद्र यह आसस्य है कि सार्युक नामें उस्तर तबर आयी नामें। असे यह विकास है कि नेटाक सरकार एस विनेयकों प्रस्तुत करके आरातीयोक प्रति स्पत्ती नीति स्पन्त कर रही है। उससी सम्में अपनेतियेकों पूरा हुक है कि वह आरातीयोक निकास नाहर करे, उन्हें विदिश्व प्रवान माने और सरने साम्रान्यिय सामित्वीकी परवाह किने विना उनके साथ माह बैसा स्ववहार करता है। किस्तिमके स्वमेंने नीकर मास्तिक हो जानवाक है। नेटास उससिस सरने करकार स्वामी हो नामें एक्या ही पर्योच नहीं है, वह तो साम्रान्य सरकारपर भी सपना हुनन नदाना माहत है। वसीक हमा समा है यह स्वासित उस्तिक कि विश्वकर प्रात्तीयोक साथ बैस स्ववहारका प्रसान किया यना है वह स्वासित उस्तिकी में आवित्यकार कही है निकास मिकार सिरिंग क्यानिक करने परने में करना माहता है

तद माद्य क्या करेवा? यदि माद्य उपकार करनी निम्मेवारीको प्रवाहिक प्राप्त निवाहना वाहरी है तो उपका कर्मम्म स्मर्ट है। वह भारतीम मनाविगीको पूर्वपहरी देवीएर पहते मोर करता होते नहीं देव जनती। भन्ने हो तह मनाविग्न ने कम्मे भारतको जनताका यह स्मर्ट कराम है कि वह जापन होकर करने उपार-गार्क बन्दुमीके हिगाँको त्या करे। भारतके पांत-गरिको उपनिवेदके करने जनाती भारतीके प्राप्त किसे जानवाके कृत करवायक विकास जारती हिरस्तार स्मरण करना चाहिए।

[बयेबीसे]

इंडियन बोपिनियन, १६-५-१९ ८

### १३५ नेटालके नये कानूम

नेटामकी धरकारने स्थापारी-सरवानेके धन्तस्यमें वो विजयक प्रकाशित किये हैं उपपर हुए वर्गो-पर्गे विचार करते हैं वे हुमें अधिकाषिक अध्यास्तृष्टं दिखाई वेते हूं। वे हराने अध्यास्त्री हैं कि राधिस सारिक्सके बहुत-ठे सकतारोंने उनकी मिल्या की है। नेटाकमें 'मन्पूरी' और शहस्य बाँठ नेटाक' हान विवेयकोंका विरोध किया है। योहापिछसंके पत्रों स्टार' भी हतने विचंद कड़े केब मिल्या रहुता है। 'बीबर ने यी विचंद सत्र प्रकट किया है। केवल रेड बेली मेल' इनके पद्यारें है।

रन विशेवजों हो ऐसी निया की बहै है रशिक्ष मारतियों को मौन मारल करके न बैठ यहना पाहिए। यहाँ बहुत वे प्रश्नेत दिवेरकों की निया की है किर मी वे उनके देखें की पाण्य करते हैं। मारतियों के व्यापाले दक्का वर्ग ये हरते दन पर्मों को प्रस्कता होती । उनकी यह माम्यता है कि मारतीयों की वर्गोव्यक्ति विश्व मार्किका होती है। वे केवल रतना करते हैं कि ऐसे विशेवक बिटिस राज्यमें पहले कमी नहीं बने और बिटिय सरकार वर्षों मन्त्री नहीं देशी। इसका वर्ष यह है कि यदि ये गोरे सन्याकी स्थाप तर्षे वयन रत्यों किसी विटिय परकारका यम न हो तो से सब मारतीयों की पक्ष-मर्से निकाब बाहर करते किया तैयार ही देशे हैं

अनवक गोरे ऐसे विचार रखते हैं धनवक मारवीयों हो दक्षिण आधिकामें या किसी मी उपनिनेशमें सन्तोपसे नहीं बैठना चाहिए। अर्थात यहकि अवदार हमारे पक्षमें कियते हैं, इससे हुमें मुक्तावेमें नहीं का जाना चाहिए। पिजरेमें पड़ा सिंह नकरेका कुछ विसाह नहीं पकता इससे बकरा हुछ निर्मय होकर नहीं रह सकता। उसको दो सवा पिहका मय रखकर साववान होकर ही बलना पढ़ेगा। ऐसी हो अवस्था हुगाएँ भी है। महाँके बामान्य नोरे हमें बाहते हों ऐसा नहीं है। फिन्तु जिन मामसोंमें उनका वस नहीं बकता उनमें वे हमें हाति नहीं पहुँचाते वस । वे सिंहक्य हैं। इसे लोड़ कर वे बकरे वन नामें यह सम्भव नहीं है। हम बकरास्प है देशे छोड़कर हमें बन शिहरूम भारत करना है। यह हम नह रूप बारब करेंने तब अपने-बाप परस्पर श्रीति होगी। दुनियाका -- ईस्वरीय नहीं -- नियम यह है कि समान कोगोर्में ही प्रेम अपना मैत्रीमान देखा जाता है। राजा राजाओं के मित्र होते हैं। राजा और प्रजाने बीच दो नेजस हुना ही हो सकती है। स्वीस्थि कुछ बोन प्रजा सत्तारमक राज्य चाहने हैं। स्वामी और सेवकने बीच मैंडी नहीं डोती। यह हम प्रत्यक स्पितिमें रेपते हैं। यह इसके विकार बात रिकार्ड रे — एक समान म हानपर भी प्रीति दिखाई दे — तब हमें समझना चाहिए कि प्रीति करनवामा स्वामी या तो स्वामी है या सामु है। गोरे हमें अपनी अधीनस्य जाति मानते हैं। जबतक उनका यह स्व है कभी बापसमें प्रम हानेबामा नहीं है। बीर जबतक प्रेम नहीं होता तबतक भारतीय सोयोग सन्ताप बना ही रहेगा । इसमिए मास्त्रीय सिंहक्य पारण करनपर ही ज्यान अधिकाराका उपयोग कर सकते हैं। नदालके विभेषकोंको लंबी यह है कि वे चौतियोगर साम नहीं होते। काफिर्धेपर हो

नदानके विश्वपक्षीओं गुढ़ी यह है कि वै चीत्रपोर्गर कायू नहीं होते। कांक्रियेर ठी चामू हीं ही जैन ? इनिक्त् यदि व विश्वपक स्वीद्वन हो जायें दो भारतीय सबसे गय-विशे गाविन होंगे। नेटाम-गफार हारा दन विश्वपक्षीओं समृत करनेका बहेस्स हम यह मान्ये हैं कि एक तो बहु गोरींका मत और दूसरे मारतीनोंका वस बान के। यदि भारतीन पूप पर्दे या बोहा-छा ही ओर समार्थे तो किर बागे उनगर अधिक बबाव बाला था सकता है। हमें तो नेटाक-सरकारका उद्देश्य यही बान पहता है।

स्वका बर्च यह है कि नेटाकके माध्यीयोंको न केवल इन विभेयकोंका विधेय करना है विश्व विशेषकोंने निश्चित विश्वादका भी विधेय करना है। वर्षाद करना न एक्टर विश्व वरना है। वर्षाती नींद कोक्टर वानना है। व्यापारियों और अस्य कीर्योको केवल व्यापार कर केवें ही सल्धीय नहीं मान कना चाहिए। वर्षोक सम्बंधिका प्राप्त करनी चाहिए। वर्षों वर्षा विश्वा केकर वर्षात्र वर्ष्णोंको भी वैद्यार करना है। इस्त प्रकार बन्द भारतीय सब वृद्धिसीत्ते क्ष्मण हो। वार्षोंने असी ने सारकान वर्षोंने और वर्षावान वर्गने तभी सेर करेंगे। वपाय हमारे काल्यों है भी वोधना वर्षाके केट विक्रेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन मोपिनियन १६-५-१९ ८

### १३६ जोहामिसबगको चिटठी

#### थान्तर-उपविवेधीय परिपदः

कहा जाता है कि उक्त समामें बहुत-से प्रस्ताव पास हुए हैं किन्दु बमी उसको कार्य बाही विस्तृत्व एता रही पा है है। यह वी कहा जाता है कि इसमें नदाकों राजनीतिकोंका होगा है। उनकों विचार यह या कि तंत्र (देकरेसन) सम्बन्ध नतात्र किन्द्रास भवी नहीं की बागी बाहिए। परिपरके समास्त्रोंने कुरिके सारव समित होनेके बात भी मुनी वाली है।

#### पैसीयन

प्रेम्ब्या पंत्रीयन ९ तारीक्यों समाज हो यमा। वस नये प्राप्तायक गाही किये जाते। प्राप्तिय जिन्होंने प्राप्तायक गाही किये हैं रह गये। यह ट्राम्यावर्ण यो प्राप्तीय सन्तरित्रक किए साहित्य हो रहे हैं जह नेता है से एक स्थान पंत्रीय स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

र दिक्क न बोहाविक्लोबी किही न इस २१८-१९ ।

रखनी चाहिए। यदि कर्मचारी कभी समझीतेके विकट बये तो उसका उपाय है। वे विकट वाते हैं इसकिए समझीतेको दोप देना ठीक नहीं है।

#### " भारतीयोंकी निकाणे "

वाब समस्त विश्वन बारिकामें भारतीयोंको निकाको का कोर मणता रहता है। विश कंटन कुठनें कुछ दिनों पहुंचे भगतिवादी (मोडीयड) समानें मारतीयोंको बाहर निकामने के स्वाद है। यह भरताव पेक दिया वा बीर विनका मरताव रह हो नया वा उन्होंने अब कार्य में पन किसा है। यहमें कहा पता है कि नेटाकेंग ऐसा का्नून करानेकी जो कोरिय की पा रही है यह निरमंक है। और इसिस्प कंटन कुक कहुई है कि का्नून करानेके बस्कें किसी प्रकार मारतीयोंके किए एक ऐसा देख कोज निकाका पासे वो बोरोंके राहने सोमा न हो। कंटन कुक साहब कहुते हैं कि मारतीय उसमें भेज दिने वार्में वीर मह मी प्रकट करते हैं कि ऐसा करना स्थाननेक दिन्द कहुत राख्य दिमानियों किसा करता है।'

[यूजरातीसे] इंडियन मोपितिसन १६-५-१९ ८

# १३७. सर्वोवय [१]

#### पस्तावना

परिचयी रेडोंसें छापारण वीरवर यह माना बादा है कि मनुष्यका काम बहुसंक्षक कोमोंके मुख्यी मुंदि — उपय — करता है। सुरा अबसे केवल धारीरिक मुख्य राये-वेकत मुख्य — एता है। इस प्रकारके सुद्यकी प्राप्त करोगें गीतिक निपमीका काम्यकत होता है एकी साथ परवाद नहीं को जाती। बीर चूँकि वेहेल संपिकांक मोजिक नुष्यके बनाय रहताद नहीं को जाती। बीर चूँकि वेहेल संपिकांक मोजिक नुष्यके बनाय रहताद के इसकिए जोड़े कोचाकों करण पुण्यक्ति करण प्राप्त सोनीकों यदि मुखी किया या सम्पन्त होता हो से देश मान करण में परिचारक मोजिक महिला होता है से से पोर्च में माननेका परिचार करण परिचार करण से परिचार केता है स्व

अधिक कोपोंके सारीरिक और आधिक नुरुकी ही स्रोज करते पहना ईन्स्टेम नियमके अनुरुक्त नहीं है और पश्चिम कुछ समस्तर व्यक्तियांका कहते हैं कि यदि करक उसीकी गोज को नाडी रहे और नीतिके नियमींका उत्तमंत्रक होता है से यह ईन्स्टेम नियमके विस्तित है। दनमें स्थानिय जीत राज्यित पूछ्य था। यह जबेज था और बंग्न विद्राग था। उसने

र रेगिन "मोर्न केमोलोड विकार" प्रा १६९-वह और "मोर्मालवारीजी विद्वी " एड ९ ९-१। २ एक्ट केमोलेड स्वीपान क्लापन वरिक्रण दिए जातिवारीज ब्रेटीयों विद्यालयों भी है। यो प्री देशिया क्रियोजी विद्यालयों केही पा कि हिस्तालयों की है। प्री प्री १६९ पा पूर्व १६९६ १६९ प्री एकिसी भी वन न्यास्थालया प्रणा करिया व्याप्त क्योजी मार्कोच्या हो है किसे क्यास्थी "क्यास्थित प्राप्ता" क्या प्राप्त किन्द्रन हो। एक्सिम की व्याप्त क्यां कि क्रियो क्या क्यां के वह विद्यालया क्यां के व्याप्त क्यां कि क्यां क्य

कारीयरी कमा वित्रकारी इत्यादि नियमीयर भनक भीर महुत मुन्दर पुस्तकोंकी रचना की है। नीविके विषयपर भी उसने बहुत कुछ किसा है। उन पुस्तकोंमें एक कोटी-सी पुस्तिका है निधे ज्याने सारती समस्त इतियों में उत्तम माना है। नही-नहीं संबेची बोधी जाती है वही-नहीं यह पुराक बूद रही जाती है। उसने हर पुरितवामें उपर्युक्त विवारींका प्रकी प्रकार बण्डन किया है और यह दिखा दिया है कि नीतिके निवर्मोंका सनुसरक करनमें वन-साधारणको भारी बेहतरी है।

बायकक भारतमें इस कोय परिवसके कोमोंकी शब्ख कृद कर रहे हैं। यों कुछ विपर्मोमें न्तुकरनको बावस्यकता भी हम मानते हैं परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि परिचमके वाचार विचार बराव है। जो बराव है उससे बुर रहनेकी मावस्थकता सभी स्वीकार करेंगे।

पंक्रिण माफिकार्ने मारशीयोंकी हासत बहुत दर्बनाक है। इस मनोपार्जनक हेनू दूर हुएके देखांकी सामा करते हैं। बौर उत्तकों मुनमें सीत बौर मनमानको मुन बाते हैं— स्वादेंसे फेंस बाते हैं। बौर परिचास यह हाता है कि परदेख-समत्त सामके बनास हाति विविक होती है या परदेश कार्रका पूरा काथ नहीं मिक्या। सभी समीमें नीतिका स्थान हो है ही लेकिन बर्मकी बात कोड़ हैं और सामान्य बुढिसे सोचें हो भी गीतिका वाचरक नावस्थन है। उसमें भूत है, ऐसा जॉन रस्किनने भवकाया है। उसने परिवयके सोमॉकी बांवें बोम सी हैं और जाज बजुतेरे पोरे रस्किनकी विखाका समुसरण करते हैं। इस हतुस कि व्यक्षे विचार मारतीय जलताके लिए भी उपयोगी हों हुमने उपर्युक्त पुस्तिका [बन टू दिस सरट]का सारीस अधेजी न जाननेवाके भारतीयोंको समझमें वा सकने मोम्स भारामें बेनका निरुपर्य किया है।

मुक्यावने मनुष्पको क्या करना चाहिए, इधका कुछ दर्धन कराया है। उसने जैया <sup>क</sup>हा वैद्या ही किया। कहा जा सकता है कि रास्किनके विचार उसके विचार्यका विस्तार हैं। पुरुपाने निपारिक वतुवार पत्तरेजों हुन्ति परिनात निपार कर्यों के स्वार हैं। पुरुपाने निपारिक वतुवार पत्तरेजों हुन्ता रावनेवालीकों विधार कर्यों के स्वार वयारा चाहिए, इस बावजी रस्कितने स्पष्ट करते समझाया है। उसके केसीका यो सार हम है रहें हैं वह सनुवार नहीं है। सनुवार देनेश समझाय है बादसिक [ईसाइसॉका पत्त-राव] क्रवादिमें से उद्देश किये हुए वृष्टास्त पाठक न समझ पायें। इसकिए हुमने रस्किनक वैक्षिण सार ही दिया है। इस पुरिकारण नामका बन्दाना में ह्यान होने पिता है। इस प्रतिकारण स्थापन क्षेत्र होने स्था निस्ता नेपेटी सिंदा है। इस पुरिकारण नामका बन्दाना है। परन्तु पुरवक स्थितना हैन विस्ता नेपेटीमें नाप्तिक दश है। नहीं उसे समझ स्थापन सेनोंका नहीं) होनेके कारण हमने प्रस समाकाका नाम सर्वोदय रखा है।

#### सत्पदी सर्हें र

पैनी बड़ी भूछ बोर कोई दिखमाई नहीं पड़ती। भीर ऐती मूख हमारे किए छोछनड़ाउँ

१. पुष्टिकाचा न्व अंग्रेगी नाम अन ह दिय काव्य है।

<sup>्</sup>र आप है हिस कारत, हरता के बार है एक पार्टिय पर सैन्यू का १४ परिन्योर १ । १ अप है हिस कारत, हरता के बार किए परित्य एक स्थापना करा करता है अबह जिल्लानि है।

छन्ने पंदी गहमद है। जिस तरह मध्य मृजॉर्ने मोटे तौरते देवनेपर, सत्पक्त कुछ बामास होता है, उसी प्रकार मीकिक नियमोंके बारेमें भी उसका कुछ मामाछ होता है। सीकिक नियमोंकी रचनेवाचे कहते हैं कि पारस्परिक भावनाको तो संयोग समझना चाहिए। और उस प्रकारकी भावनाको मनुष्पनी साधारम स्वामाधिक प्रवृत्तिको वक्का पहुँचानैवाकी मान्ता पाहिए। किन्तु कोम और प्रमित करनेको इच्छा तो सबैव रहती है। अर्वात सयोगको बड्डन रहकर और मनुष्यको बन-संपय करनेका यन्त्र मानकर इस बातका विचार करना है कि किस प्रकारके मन और किस प्रकारके सेन-बेनसे स्थक्ति विविधायिक बनोपार्वन कर सकता है। ऐसे विवारके बामार पर सिद्धान्त बनाकर वावमें बितनी भाहे उतनी पारस्परिक भावनाका उपमोन करते हुए नौकिक स्पवहार चलाया था सकता है। मंदि पारस्परिक मावनाकी खक्ति सेन-बेनक नियमते मिक्की-जूकवी हो तो उत्परका तर्क क्षेत्र माना वा सकता है। [किन्तु] व्यक्तिकी भावना जास्तरिक बस्न है और सन-देगका नियम एक सोसारिक वियम है। इसकिए दोनोंका प्रकार समान नहीं है। कोई अस्तू अमुक विसामें जा रही हो और इसपर एक बोरसे बगातार प्रवर्तमान सकित तथा दूसरी बोरसे वाकरिनक पन्ति तम रही हो तो हम पहचे पहची चन्तिका बौर बादमें बुसरी पन्तिका माप करेंगे। बोनों सनित्योंको तुलनास हम उस बस्तुकी परिका निश्चम कर सकते हैं। हमारे ऐसा कर सकनका कारन यह है कि यहाँ ख्यातार प्रवतमान और साकरियक सन्तियों-का प्रकार एक ही है। किन्तु मनुष्य-वातिके व्यवहारमें केन-बेनके स्वामी नियमोंकी प्रकित मौर पारस्परिक भावना-करी आकृत्तिक धक्तिकी वाति वृदी-वृदी है। भावना मनुष्यपर वर्षम प्रकारका और सबस बंबसे प्रमाण बासती है। इससे व्यक्तिका स्वरूप बरण जाता है।

इसकिए जिस प्रकार अनुक वस्तुकी मतिपर पहनवाकी विभिन्न सक्तियोंके असरकी याँच हम पोड़-राक्षीके नियमोंके हारा कर सकते हैं उस प्रकार भावनाविषयक प्रभावकी बाँच नहीं कर एक्टो। क्रेन-रेनके नियमोंका बात मन्त्यकी भावनाके प्रभावकी बाँच करनेमें किसी काम महीं काता। [गुजरातीचे ] इंडियन जोपिनियन १६-५--१९ ८

### १३८ भाषण ईसाई युवकसघर्में

[जोक्कानिसमर्ग मद्री १८ १९ ८]

"स्या एक्टियाई और रंपसार बातियाँ साझान्यके किए बतरा हूं?" एक बात विकासमें इस प्रक्राके नकारतमक पताको प्रस्तुत करते हुए बेरिस्टर भी मो क गांबीने बोहानिसकांके देताई मुक्क समके तमस मीचे किया प्राप्त दिया

रेग्लार कोगों में हम धाबारक्यमा उन कोमोंको केते है वो [बोरों बोर कार्याके]
पित्र विश्वाहींसे तेया हुए हैं। तरल्तु जाज हमारे धामने वो प्रक्त उपस्थित है उनमें में
पण विश्व कार्याक कोगें प्रमुख्य किये नहें हैं भीर रखी हम हम धार्कोंकों में सूत्र तेयार
कोनों बर्चात् एविवाही तथा बाविकांके निवाधियोंके वर्तमें के रहे हैं। वैधा कि जाग वामते
हैं मेरा वरणा बराधीकन और जम्मूनक सर्विकारणे विष्टिस गरातीयों अपना मेरे देश-पार्श्वाच्छ्य धीरित है। तपन्तु भारतीय जनका जम्म्यन करतका हम्यत् किया है। पूछे तो ऐमा समझ पितित हो। तपन्तु भारतीय जमका जम्मयन करतका प्रमात किया है। पूछे तो ऐमा समझ है कि धाविकियों और एविवाहमों— मेनोने हुक निवाहर धावामा की हो हो है है हस पार्श्वाच्छा हो हम हम स्थाविक वारितकों और हो तो विश्वम वारितकों बारेन हम विचार में मार्थित स्थाविक वारितकों और हो तो विष्टा पार्श्वाच्छा हम के हम तो पार्श्वाच्छा हो हम स्थाविक वार्थित हम स्थाविक वार्थित हम स्थाविक स्थाविक स्थाविक हम हम हम हम स्थाविक स्थाविक हम स्थाविक हम हम स्थाविक हम हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक स्थाविक हम स्थाविक स्थाविक हम स्थाविक हम हम स्थाविक हम स्थाविक हम हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थाविक हम स्थ

इस विक्रमितमें मुझे किपब्लिके पत्र कीरोंका बोर्स पार कोर्ट हैं। मूझ प्रसा नगता है कि प्रस्की इतिमंकी बहुत पस्त्र तौरपर समझा पया है। यह ता हमें पट्न भी बात हो क्या है कि विपक्र क्यूमक्के बाद सुद उसने भी कपन विधारोंसे संसादक कर सिमा है

१ बर्जमाती द (कामैच किवियन पटोडिप्पन)।

सम्पूर्व व्यंत्री राज्यस

नीर नह जब ऐसा नहीं मानवा कि रंगवार कीमें वाझाउथके किए खबरा हैं या गोरी कीमें रंजवार कीमीके शाव जिल्ला नहीं रह सकतीं। कुछ भी हो उसने क्ट्रीक्स्क्षी मह जबर कहा है कि गोरी कीमेंतर बार विकंत करने किए तर पार्टी की तराह रंगवार कीमोंकी वेमानेत किए तर किए तर किए तर कीमोंकी रंगवार कीमोंकी वेमानेत किए मतनी है। परन्तु क्या गोरी कीमोंने रंगवार कीमोंक ज्यावींका कान किया है? क्या मान करने ही रिकिश्चर केमों किए मतनी करने कहा मानेतें? वाधिक काम किए मतनी क्या मानेतें हैं वाधिक साहिक और बन्द अपनिवर्धों भी विकंतर कोमा रंगवार कोमी वाधिक और वास अपनिवर्धों भी वाधिकार कोमा रंगवार कोमी वाधिक स्थाप करने किए मतनी है। वाधिक कीमों कीमोंने किए मतनी है। वाधिक सीमा कीमोंने किए मतनी है। वाधिक सीम कीमोंने किए मतनी है। वाधिक सीमा कीमोंने कीमोंने कीमोंने किए मतनी कीमोंने की

धोचे-धमधे बिना यह विधार न बना से कि रंगबार क्षेप कोई बतरेकों पीज हैं और स्विच्य उनसे जितनी बस्ती बने पित सुना सेना वाहिए। स्पर कुछ दिनोंसे हम दोनों कीनोको वसक्तकमा रबनकी मीतिको बात गुनने सने हैं। मानो मनुष्य समाजीक बीच कमान-देवा खीच रबना सम्पन हो। कैंग्टन कुछने स्व

w

प्रमानकों सब्बारोम' कुछ सेवा किसे हैं। उन्होंन मुक्तसं भी इस निवयमें वर्षों करोंका करते किया है। वे बीमीको सक्तर-सबस रखनेको नीतिका प्रतिस्थावन करते हैं। मने उनसे निर्माकों कर कहा विकास निर्माकों के कहा किया है। वे बीमीकों सक्तर-सबस रखनेकों नीतिका प्रतिस्थावन करते हैं। मने उनसे निर्माकों में कहा तिस्था है कि सम्पत्त के माबारपर से कहा प्रकार है कि स्थार पूर्व साधिकां के कुछ मार्गोमें केतन संपद्ध की स्थार पूर्व साधिकां के कुछ मार्गोमें केतन स्थार प्रतिक्ष स्थार कर किया है कि स्थार केतन एक ही हिस्पेने किया उन्हों के लोग कर कर किया निर्माक केतन एक ही हिस्पेने किया उन्हों के किया कर निर्माक केतन का स्थार कर किया निर्माक ही किया है। सीर सो गोरी कीमीके सल्तेने किया कर निर्माक मार्गो है निर्माक एक स्थार कीमी प्रतिक्ष कर की स्थार कीमी प्रतिक्ष स्थार कीमी प्रकार किया है। स्थार कीमीका स्थार कीमीका कर सामारपर कई किया का सकता है। तक माराजीकों के सम्भा करान ही माराजीकों के सम्भा करान ही स्थार है। सीर की समस्य सम्भाव कर स्थार के स्थार कीमीका स्थार कर स्थार कीमीका सम्भाव कीमीका स्थार कीमीका स्थार साम्भाव कीमीका स्थार सामाजीकों समस्य सामाजीकों सामा सामाजीकों सामा सामाजीकों सामा सामाजीकों सामा सामाजीकों सामा सामाजीकों सामा सामाजीकों की समस्य सामाजीकों सामा सामाजीकों सामा

जबाँनि उनको एक वर्ष भी प्रशान कर दिया है। हमारे लेके बस (बाठी) का स्था वर्ष हो एकता है तो में नही बताना चाहता परन्तु निरुष्य हो उनका तो वहाँ मतकब है कि बत्तर-चक्र हो बस और वही एस्त्र और तर्जोपरि है। कुछ बोधोंने सरीर-चक्रके पाम वीविक

वकको भी जोड़ दिया है। परन्तु में इन बोनोके स्वानगर ह्रव्य-वसको रहणा और कहुँया कि विश्वके पाश ह्रव्य-वस है उसकी वरावरी निरे सर्गर-वस मा बृद्धि-वस्त्रवसे कभी मही कर एकते। केवल बौद्धिक अपना सार्गरिक-वस जारीयक्त-वस जवता रात्कनको भागाने पारस्पारिक भागना पर कभी विश्वक नहीं या सन्त्रा। बानुक-वेतन भन तो कैवस ह्रवयो — शांतिक-वसने ही प्रभावित होता है। पीवनी और पूर्वी सम्बत्तक योज यही तो सन्तर है। में पानना हूँ कि में बहुठ लाकुक विषयपर बोज नहा हूँ जो सायद पतरनाक भी है। अभी-अभी लॉड सेम्सोर्न वैदे वहें भारतीने हुमारे लावन बंदु मर रखा। जिन्दु अस्तरन नस्त्रा और बाहरके साथ में उसके

रे देखिए "जीवानिकार्यको विद्वी" इत २३१-३२ । २. देखिए "जोर्ड केल्योजीक विद्यार" एक १०२-०३ ।

वपना भवनेद प्रकट करना पाइता हूँ। मुझे ऐसा सपना है कि परिवर्गी सम्मता विनासक है बीर पूर्वी सम्मता विवासक है। परिवर्गी सम्मता केन्द्रले दूर से बानेवाली बीर पूर्वी सम्मता केन्द्रकी तरफ के जानेवाकी है। इसकिए पहिचमी सम्मता तोइनवाकी और पूर्वी सम्मता बोइने वासी है। में यह भी मानवा हूं कि पहिचमी सम्पताका कोई सक्य नहीं है और पूर्वी सम्मताक सामने सदा अवय रहा है। म पश्चिमी सम्मता और ईसाई प्रगतिका एक नहीं मानवा और न उन दोनोंका मिश्रक ही कर रहा है। बाज हमारे संसारमें शार-प्रणाधी फुँस गई है अहे वह भहाव वस रहे हैं और फी पटा पवास या साठ मीककी गतिसे रेसगाहियाँ बीह रही है। इरहें में ईसाई प्रगतिका प्रतीक नहीं मान सकता। परन्तु यह परिचनी सम्पता जरूर है। में यह मी मानता हूँ कि परिचनी सम्पता बेहर किमासीक्याका प्रतीक है। पूर्वी सम्पता पिन्यन-मननका प्रतिनिधित्व करती है। पर वह कमी-कमी निष्क्रियतका प्रतिनिधित्व मी करती िप्रान्तियान अवातावान कराता है। पर वह कमा-क्या । वाध्यन्यवाका अवावाद्यर मा कराता है। किमताब में बायानकी बाय छोड़ देवा हूँ। परन्तु माराको बौर पीनके छोय फिलतामें स्वते हुन एम कि वे बदाबी तरको मूल यमे। वे भूम समें कि एक बेन्स दुवरे रोकड़ी उरफ बंगती खाल क्यानमें उन्हें आधार्य अमारा भावता बाहिए था। हफ्का परिचान सह हुन है। वे कि बमों ही स्तरे छानने कोई विध्न बाकर बड़ा हुना वे हिस्सा छोड़कर बैठ वरे। पिष्टिय पह बकरी है कि वह सम्मता प्रविक्रम हो सम्यताक सम्पर्कर साम। उपके बमरर परिषमी सम्पताका जोस और उत्साह आये। उसका एक सहय है इसस्मिए क्यों ही उसके कन्दर यह बीज सा जायेगी मुझे बरा भी सन्देह नहीं कि यह प्रमुखता प्राप्त कर लगी। भरा बनाव है और आप मी आसानीये समझ करें कि जिस सम्बन्ध मा बहरनाये कर करें स्वीत बनाव है और आप मी आसानीये समझ करें कि जिस सम्बन्ध मा बहरनाये कर सन्दर्भ केन्द्रते हुर मानती है उसके सामने कोई करन नहीं हो सकता। स्वके विचरीत नहीं वित्यमी केन्द्रकी तरफ जाती है नहीं बस्य तो होता ही है। इसकिय यह जरूरी है कि वे दौतों सम्मवाएँ बापसमें मिर्छ । बगर ऐसा हुआ वो इससे एक नई सन्विका जन्म होगा। करण धर्मवाएँ बाएक्स मक्ष । बस्य एक्स हुबा वा स्वय एक गई धानका बन्य हुगाग्। सीर यह प्रक्ति निरुत्य ही भयावह नहीं होगी स्थान नक्ष करनेवाकी नही होगी ओहने साबी होगी। नि वन्हें हु ये होगों प्रस्थित एक दूपरेकी निरोमी है। परन्तु महत्तिकी योजनामें वामर सीगों करारी है। बद तो यह हम हुब्य और बात्मावाक वृद्धि-सम्पन्न पर्न्याका काम है कि हम देखें कि ये होगों घष्टियों क्या है। और फिर दनका हमें उपयोग कर सेना पारिए — नोई मुंदकर तही बिरु पुरे सीर पहुँचाई छात्र। वेशनीय नहीं सिक्त एक क्याको सामने रककर। हतना होते ही हम दोनों सम्मताबौंका मिकन हानेमें कोई कलाई नहीं रहेगी और यह मिछन कस्थानकारी होगा।

में कह बुका हूँ कि जाकिकाकों कोगोर्न निविच्छ काले धामाम्बकी तेवा को है। मोर में मानता हूँ कि इसी प्रकार एमियाको कोगोर्न विकित सिर्देश मास्त्रीयल भी सामान्वकी तेवा है। क्या विदिश्य मास्त्रीय सामान्वक किए मंगक नुदाम गृही कह है। सक् मेरिसिस्त विश्व कोगके बीनकार मानार ही चर्च है वह क्यिक किए तदार मही से स्वत्री के स्वत्री के स्वत्री कर है। का में नौर बचाये मास्त्रिकाकों कोगिल से महान हो कि इस हो स्वत्र है। व सा बर्ध बढ़त रिपारी हुई है। स्वास्त्र कई से मदी बहुत कुछ सीधना है। व स्वर्धित एक्सिस्त्री हैं। है नोर बुदिमान भी है, स्वतित्र सामान्यक किए म कीमें एक निष्कृ है। स्वत्री है। एस बातमें में भी क्षेत्रकेस्त बहुत्य हूँ—कि उनकी रक्षा की बात । सरसू में सु कहरू वाहि कि किसी मो प्रकार ना किसी भी क्याने उनकी रक्षा की बात। सरसू में सु वकर सम्भै बंदी शक्यर

करावना बना विमा गया है। इमें बताया गया है कि मारिएस और मेटाकके प्रवाहरणको

216 मानता हूँ कि ने स्वाय बौर तमानताके व्यवहारके बिमकारी हैं उन्हें एकपात नहीं साहिए। वैसे ही उन्हें स्वाय मिष्टा कठिनाइसी दूर हो वार्तेगी। इसकिए सदिए एविवाई बौर रेणदार कौमंति किसीको वर नहीं हो सकता तमापि कमसे-कम कुछ उपनिवर्धोंने एधियादसोंको तकमुप

देवकर समस्त संसारकी नोरी कीमें हर नई हैं। मैं नहीं बानता कि ये देश ऐसे हरावने हैं या नहीं परन्तु म यह तो मानता ही हूँ कि वो कुछ नेटालमें हुआ। वह बगर वहाँ न हवा था नहुं। १५८दू न पह ता भागता हुन है कि बाहुक निर्माण हुआ बहु बंधा रहू हुन हुने हिल्ली हिला तो मान नेटाक्की एक्क हुटते ही होती। वह वक्क मंत्रकी हुने या चुने हिली वर्षी हम बनी नहीं कर यह हैं। परक्तु मगर ने वेद नरबाद हो नमें है तो हनको गोरींन जानहुक्तर परवाद किया है — बीर बातकर उन बोनेंच नोटींने जो बहती-क्विसी प्रमान नन जाना पाहुत थे। हफ्के हमना पहि वे बात हीरनों कम क्षेत्र करें करने बनार पहि वेदा हीरने हमने क्षेत्र करें कीर परवाद महार्थ राह देखते तो ऐसा कुछ होनेकी बकरत नहीं बी। उन्होंने आरतके पिरांसिट्या मकडूर कार्ने कोई आगा-पीका नहीं किया और बनायय गुकामोको तरह उनसे काम सिया। इसीकी कीमत बादको पीडियोंको चुकानो पढ रही है। इसकिए बनर नेटास और मॉरिससको कुछ सहना पड़ा है तो उसका कारण एसिमाई नहीं है बस्कि मजबूरीकी वह प्रवा है जिसमें एसिमाई ग्रामिक हो सबे थे। सदि नोरी कौमोंन से भी गिर्यमिटिया मजबूर कार्य वासे तो भी उसका परिनाम मही होता । स्वतन्त्र भारतीयोंकी भागायीचे उपनिवेषांको कमी कोई हानि पहेंचनेकी आर्थका नहीं है। परन्तु में यह भी स्तीकार करता है कि विदिध मास्त्रीयकि बारेसें की वानेवाली कुछ विकासनें वृद्धिको जैननवाकी है। त्यारि में यह निवेदन करनेका साहद करता है कि स्ता विकासनाक औह को कामार नहीं है। एक विकासन यह है कि वे पर क्षेत्रमेंनें यह है। हो उनमें से कुछ जरूर पूर्व हैं। हुएदे, कहा जाता है कि उनका पहुन-शुन कहा साहता है। परस्तु बहार आप हन विकासनोको यहसाईने जास नो मेरा समाज है कि आप हमी नतीनेपर पहेंचेय कि इन्हें नगर-पासिकाओं के नियमोंके मातहृत बड़ी शासानीय और बहुत सच्छी तरह पुष्ट्य है है है तरिरासिक्तार किया कि महित्य किया किया के परिवर्ग की प्रेष्ट विकास परिवर्ग की प्रेरण पाने इत किया जा तकता है। करना पहले पूर्व के प्रत्नकामिक विकास परिवर्ग की परिवर्ग की परिवर्ग की प्राप्त की प्रतिकास बहादे भया दिया आये। पुराहक कारणांकी ह्या वैजिय तो पूर्व की एक मनुष्य भी उतने ही अच्छ बन जायमें जितने कि परिवर्ग कारक काय है। हती प्रकार बिन परिस्थितियों हा अध्य कत जायन । वजत कि पारमात आफ आव है। रहा अकार विवर्त पाराध्यावस्था सिदिय आदिवारको दिया पर हुए हैं कहा के वक्त सीतिय आदिवार एक दुक्ता भी तही एक दुक्ता भी तही एक उन्हें कि विवर्त के किया कह हुई। रहिव माहिकार्य रेप्स की वर्ता हुए वसीतिय पर व रहा नहीं वक्त पूप नहीं वक्त और किसी में कहार स्वतंत्र स्वाभियानी मीर मुख्यकारी मोहिक नहीं हिता एकता। यह सिद्दा हुए कर सिद्देश हो वे सर्व नाम अनुमव करते हुई है है से प्रदेश भी करते अपने अनुमव करते हुई है है रोपसे वा एक किसा अनुमव करते हुई है है रोपसे वा एक किसावियोंका मोहि हो रहाना साहिए। और फिर, वर्ष

निवेदक पार निवासो जिस किनौ द्वनित और जिम्मनारीक व्यवहारकी कोधा करेंबे उस व पूरा करेंत्र। परन्तु में भाषक करूँगा कि बाप उनके शाम जरा भीरतक कात सीविए, जैवे कि मार भारत किसी सामीस स्परहार करत समय करे हैं। उनके साम आप एक सम्ब पतन बनव्यक समान व्यवहार कीविए, और किर मास्त्रीय परन वैसा कार्र प्रवन ही गरी रह जानवा। बढ़ी यह मत ताप भीनिए कि म भारतीयाक भवाधित प्रवाद किए बढ़

रहा है। इसके विपरीत म तो हमेचा कहता बाया हैं — और बिटिय मारवीय इसे स्वीकार करते हैं — कि उपनिवेशम प्रवेश सम्बन्धी नियन्त्रण मध ही रहें परस्तु वे रंगके आधारपर क्रमी न हों। और जिस किसीको भी उपनिवेसक अन्तर आतेकी आप इजानत हैं उसे के सब मिमकार होत पाहिए, जो इस देशके बन्दर राष्ट्रनेवाल आवनीका होते हैं। उस राज नीतिक सिरेकार हा या गहीं यह एक कुश सवाक है। म बान यहाँ राजनीतिक प्रत्नकी वर्षी करतके किए नहीं आमा हूँ। परस्तु वह स्वतन्तवापूर्वक रह एकेना मा नहीं स्वतान्तवा-पूर्वक पूम सकेमा या नहीं अववा जमीन रख सक्या या नहीं ईमानदारीक साव स्वतन्त्रता-पूर्वक व्यापार कर सकेता या नहीं -- इन विषयोंमें को रावें नहीं क्षेत्री व्याह्मपूर्व मंत्रकों भीर भारतीयाका एक साथ वा बसना एक ईस्वरीय योजना ही संप्रतिए। म एक बात बीर कह रू - बीर में इस सब मानता है कि बंधवोंने मास्तवर कोई परोपकारकी भावनास यपिकार नहीं किया। उसमें उनका स्वार्य वा और उसमें बस्तर बईमानीस भी काम किया प्या। परन्तु प्रकृतिके नियमोंको हम समझ नहीं पाता। वह अक्सर प्रनुष्पके किये-परको जबर देती है और बराईके सन्दरने भकाई पैदा कर बती है। बंधेजों भीर मास्तीयाँका नो साय हुआ उसके बारेमें भी मेरी यहाँ राय है। में मानता हैं कि इन दोनों कौमाको --जेवन और भारतीय -- केवस उनक अपन भलक किए नहीं बन्ति संसारक इतिहासपर कोई संसर छाड़नके किए जोड़ा बचा है। अाने इस विस्तासके कारम में यह भी मानता है कि मरी महाई भी इसीमें है कि म साम्राज्यका एक क्षम्पार प्रजाबन वर्ग न कि किसी पराधीन कीमका सरक्त वर्षोंकि म विश्वास करता है कि अगर कहीं कोई वासियाँ पराधीन ्वा कार्यक्र प्रवस्त विशेषक विकास कार्यक्र कार्यक्र करण हुए क्यार कर्या कार्यक्र विशेषक विशेषक विशेषक विशेषक व ही भी को उन्हें करर दशकर, स्वरूप संस्थार्थ प्रवास करके पूर्वका स्वरूप कार्यक्र विशेषक वचमुत्र यही ध्यय है तो स्था यह उपित नहीं कि कराड़ों मानव प्रावियोंको स्वधातनका पिक्क दिया जाये ? जारा महिष्यपर नजर इत्स्कर बेखिए कि विभिन्न जातियाँ एक प्रसरेक भन्तर मुल-पिस रही है और एक ऐसी सम्बदाको जन्म दे रही है भैगी तसारत अवनक 

[अंग्रजीस]

इंडियन बोपिनियन ६-६-१९ ८

13-9-85 6

### १३९ कोहानिसवर्गकी चिट्ठी

[मई १६, १९०८]

### पद्य बना तरे नहीं 🕻 ?

पर नारकी चिद्दी बहुत म्यान बेने योग्य है। मैंने विक्रसे वस्त्राह बाबर दी वो कि वहाँ सरकार बन बावक आनेबाके मार्थायोकी पंजीवन कृती कानुनते मुताबिक ही करण बाहुड़ी है। वह वमान्यर देवे हुए मैंने वीना वा कि वरकार करनी बात नवली बावक के लेगे की जीर नद्वित्वालय अधिकारी मी ९ महिक बाब वाजिक होनेबाके भारतीयोको स्वेष्णका पंजीवनको मुनिया वै देवे। जान पहला है मेरा अनुमान औक नहीं बा। भी भाषी वस्त्रा बनरक स्मद्यके बीच जो पत्र-सबहार हुना है उपके मन्यमें जनरक स्मद्यक बूबे के पत्र-सबहार हुना है उपके मन्यमें जनरक स्मद्यक बुवे हैं कि ९ महिक स्व स्वोवक सार्वायोकीर दो बूबी कानुक कानु होगा हो।

सङ्कार, कि पूर्व कानून कापू करतेका इसका है, भी हाती हुनीका प्रिनीस्मिक मेची ची। चवर मिक्से ही तार मेवा प्या। उसका निम्मक्षितित उसर मिक्स

#### भगरक समद्धका चनौस

सरकार कारको तारवे कबर देती है कि यो तौन महीनेके मीवर द्वारवासकों बाहरवे साने वन्हें स्वेचक्या पंत्रीपन कराने दिवा मया है। बचौत् समझीतेको सर्वका पालन हुआ है। जो कोम तीन महीनेकी इस कमिके बाद बासेंगे उन्हें कानूनके मृताविक सनिवार्य पंत्रीयन करामा पढ़ेगा।

#### बी गोपीका पत्र

्रसपर की बाबीने जनरण स्मद्दाको निम्नानुसार पत्र<sup>व</sup> सिचा

भी वैमनेका दारों मिकनेपर मेने वापको तार किया है। मुझे विद्वात है कि मेरे नेकडे सिक्टे परके मानारपर माण समझ सकेंगे कि भी नाहरसे नाता है मीर निसे नातेका तक है उसे बाहे जब स्वव्यमा पंजीयन प्राप्त हो सकता है।

ती चैमनेने जो लोकमा पंजीयन नहीं कराने दिया उपको सेकर सोपॉर्ने वबसाइट पैश हो गई है। मुखे आगा है कि आप तुरूच योध्य आजा निकार्तने और बाइरस आनवार्कोका स्टेकमा व्योगित बारस्स करेंते।

१ देखित "बोहामिसकौदी किही" हा १६१-३६ ।

२. बह कर दक्षिणाँ देखेयस्य शास्त्रे जाता या ।

६ सन्तुर्ण सब्बेद किन देखिए "परा औ भारतको" पत्र २६३। ४ एक मोनोप्र "केनिकोन" है।

५ देखिन त्रकाः व्यक्तिक स्वित्वते त्र १९-४१ ।

#### धनर्थ समदसका घवान

वनरस स्मर्यने इसका निम्नकि**व**त उत्तर<sup>ा</sup> मिनवाया

नापका पत्र मिखा । अंतरस स्मद्स कहते हैं कि बाप समझौतेका वो सर्व स्माप्ते हैं वह शैक नहीं है। इसके बाद जानेवाके भारतीयोंको अनिवार्य पंजीयन कराना वाहिए। इसकिए कनरस्र स्मदसको बासा है कि बाप बपने प्रभावका उपयोग करके सन वानेवास भारतीयोंको पंजीयत करानेकी वात समझायेंथे।

# भी गोधीका सवाब

इंसके जवाबमें भी यांबीजीने निम्नानुसार किया

जनरस स्मटसका प्रत्यत्तर

चित्र नीचे किसे बनुसार है '

मापका पत्र मिळा। पुर्तिकार करनेपर मी जनरच स्मर्स अपने निर्ममको

वदक्रनमें असमर्थ है।

इस उत्तरको हम भयंकर मानते हैं और इसके कारण हमें अपने साथ घोता किये वानेका एक होता है। बसी जो दस-बीस मारतीय देससे बाये हैं उनका स्वेच्छ्या पंजीयन न किया जामें दो कोई बाद मही है। उसके कारम प्रवसनेकी प्रकरत नहीं है। किन्तु यम यह है कि इसकी थड़ कहीं और यहरी न हो। सभी जूनी कानूनका रह होना नाकी उम्रे रहिमा बाता बाहिए। महि बहु कातून रह न किया समा तो परिनाम खराब होया। हम विस हाकतमें वे जसीमें बने रहेने। भी यात्रीन जनरक स्मर्शको स्पष्ट क्रिया वा उसके वरकमें संक्षिप्त और टका-सा खवाब मिला कि माँग स्वीकार नहीं की जायगी। कानून रव होया या नहीं आदि सब बार्ट छोड़ दी वह हैं।

### कार्ट्यहरसे महाकास

सारे समझतिमें भी काटेंग्यस्ट मध्यस्य 🧗 स्वक्रिए नुकसानका कोई सन्देशा नहीं है। थी कार्टराइट विस्वसनीय व्यक्ति है इसकिए ऐसा मरोसा किया वा सकता है कि वे परी कोशिय करेंसे। यदि जनरम्न स्मर्स तब भी न माने तो स्या होना हस प्रस्तका जयाब ट्रान्धवासके मार्खायोंको साहतके साव देना पहेंगा। मी कार्टराइटस भी गापीने महाकत की है और उन दोनोंन जनरछ स्मद्ध्य मिल्ना वय किया है। बहुव-हुछ इतक महीजेपर निर्मर है।

### पद चमझीता फैसा !

किन्तु गरि गड़ी ठड़रे कि शरकारने दशा की है तो किर परन किया जा सकता है कि यह समझौता कैसा? फिर भी वो सत्याबह तबर्पको जानते हैं वे प्रस्त नहीं करते।

रे. भीर ३ वे ११ अमरण संख्ये निधी हरियने लिये वे । र कार पाने कि देवित "का: ( पट- क्षेत्र केन्द्र)" प्र ११४-१५ ।

प्र. बडी युक त्या गरी है कि क्या बाराब्य भी अस्त्रत किल्लेसके वे क्योंकि का जून ह १६ ८ बी देवेदा करत सराहते विक तर भी सांद्रार अने तम नहीं है। देवार "बोदानासांद्री दिया" B 1441

111

मदि समझौतेर्ने एक पक्ष बसा करता है तो फिर संबर्ष करना पहता है। इस तरह मारतीय समायको फिर सदना पहेना। फर्क केवल इतना ही है कि हमें तीन महीनेका समय मिल न्या है जौर अन हम अधिक अनित्ते अधिक जच्छे तरीकेंसे कर सकेंने। मेरी यही मान्यता है। भिस संस्थापहरे समझौठा हमा वही सरमाग्रह समझौठेको पार मी उठार सकेगा।

### त्तरपापदकी कसीटी

मदि यह संबर्ध फिर सक हवा तो उसमें सस्यायहकी कसीटी होती। वह बीर भी अधिक पमकेगा और मंदि मारतीय समाज दृढ़ रहा तो ऐसा रंग जमेगा कि हुनिया देखेंगी।

जरूरत कामराकी नहीं सरोंकी है। जान इबेसीपर रखकर सहना है। अपना साम न देखकर सार्वजनिक काम ही देखना चाहिए। हम नया वे नया साथे वे और नवा के बामें में ऐसा निवार कर सब-जुड़ सत्मक भरनोंमें बॉफ्त करक स्मानमें रखी हुई तकवारें किर निकासनी पहें तो में बेबहक होकर कहुँगा कि निकासी जायें। हमें एसा सोचना है समझौतेके बोच नहीं बुंबने हैं। सोय जब किये हुए करारसे मुकर आते हैं तब बापसमें सनका सका हो जाता है, ऐसा ही यहाँ भी समझना चाहिए। भोसेके विकास कोई जमानत नहीं दी जा सकती। कीम भावा देते हैं इसकिए विस्वास ही न किया वामे वह भी नहीं कहा वासकता।

इसके रिया जब जेकके दरवाजे कोले यमे उस समय जो-कुछ हुआ। उससे कुछ समिक

होनोकी सम्भावना भी नहीं भी।

यह सारा विचार में इंडियन ओपिनियन के पाठकोंके तमक इसकिए प्रस्तुत करता हैं कि सब शावबात हो जावें। भैशी-पैसी मुस्किकें भावी है यह मी बात के बौर स्वच्छ्या पंजीयन करानेका क्या मुख्य है, यह भी समझें। मैं सोचता है कि फिर संवर्ष धुरू नही करता पहेता। अभरक स्मद्ध अपनी मुक्त सुमार केंने बौर कानून रव हो आयेगा। फिन्तू यक्षि कानन रह न किया येगा तो इसे तैयार खना है। स्थान खे कि इसकी पत्रकों भेतावती अमें जनरक स्मदससे ही मिकी है।

अमरका बंध मैंने धनिवारको किया था। अबके बवबार तक जो-कक बटेमा मैं उसे

भी इसी संवादपत्रमें वे सकतेकी बासा करता हैं।

[मदे२ १९८ कपूर्व]

### र समी नाव

द करी बाद इतनी ही है कि देवते कुछ भारतीय अभी-अभी वाने हैं। उन्होंने यह कागन स्वीकार कर क्रिया है और उसके मताबिक पंजीपन करा क्रिया है। ऐसी उताबती नहीं करनी चाहिए थी। यह बड़ो निराधाकी बात है कि इतना जबरदस्त संबर्ध करनेक बाद भी ऐसे भारतीय पड़े हैं जो करना कर्तव्य महीं समझ गाते।

#### चेतावमी

किन्तु मुझे आधा है कि अब कोई भी भाष्टीय पंजीयन कार्यांक्यमें जाकर काननके मृताबिक पंजीबन शहीं कराबेसा।

#### नगरशक्तिका विधेषक

मन'रपासिकाका कथना विशेषक गवट में प्रकाशित हवा है। उस विशेषकके मुखाबिक नवरपासिकाको मीचे किसे जनसार सत्ता प्राप्त होती है

रै एथियाइसीके किए वस्ती बनाना और उसके किए वो जबह बावस्यक समझी जाये उनका वहीं उद्यादका करना। यदि ऐसे दबादके हों हो सकामकी खिनका मुशाबना देना है।
र नगरपाधिका वो परवाना देती है उसे वैसा परवाना देने अववा न देनका अधिकार
मिके। यदि वह परवानिको अस्तीहरूक कर दे तो प्रार्थी मस्तिहरूके सामनं वर्षाक कर सके।
मकान वर्षाव हो अववा प्रार्थीने पहुके [तीन सामके मीतर तीन वार] अपराम क्या के से

था उपका परवाना बन्य किया का तक। नै पेरीवार्जीको परवाना विश्वा कार्य या नहीं यह केवळ नगरपाणिकाकी मर्योपर निर्नेर हो मेरे यदि ननग्पाधिका कस्त्रीकार कर दे दो उनके विरुद्ध संपील न हो सके। हरका यह वर्ष हुसा कि फेरीवार्जीको नगरपाधिकायर निर्मेर रहना पढ़ेगा।

४ परक पटरीपर पक्रमेकी अनाही करनेकी भारा बनानेकी कुट भी हो।

इसका यह वर्ष हुजा कि सिंद कररका विशेषक मजुर हो गया तो ट्रान्धवाकते पारतीयोंके पांच उत्तक वायेते। संव इस विध्यमें प्रार्थना करेगा। बाधा है, अमके सन्ताह प्रार्थनायवदा बनुवाद दिया जा सकेमा।

### **र्वे**सप *मियौ*रर स<del>स्य</del> प्रहार

विटिन मारतीय पंत्रके प्रमुख भी हैंचर नियों एविवारके बोगहरको हो बने बस्तीमें एक मोनमें ना खी ने उस समय पोक्ष कियी एक प्रतान ते जगर मार्गिक स्वत् वार्य किया। वन उन्होंने पीड़ी देखा तो हुसरी नाती उनके मुँहर पत्री नाक्ष्मी हुसी किया। वन उन्होंने पीड़ी देखा तो हुसरी नाती उनके मुँहर पत्री नाक्ष्मी हुसी क्ष्मी थी हिस्स मिया जनक स्वाक्त रिए एहें। वन भी मुंश ह्याहीम पटेक तथा भी काझस्मिया उस प्रतानको पत्रक तथी मुशा ह्याहीमपर मी नार किया नया। हुस बीच भी हैसा मियाँ उठक हुम्बा करनेवालको पत्रक क्ष्मी। तथाक भी कामा ला पहुँची। उनके पत्रक क्षमी कामा ला पहुँची। उनके विद्या ना सा प्रतान का पहुँची। उनके व्यक्ति विद्या नाम्यों काम ला पहुँची। उत्तर पत्रक स्वाक्ति काम ला पहुँची। उत्तर क्षमी कामा ला पहुँची। उत्तर पत्रक नाम्यों काम ला पहुँची। उत्तर पत्रक नाम्यों काम ला पहुँची। उठके पत्रक नाम्यों काम काम पत्र पत्रक नाम्यों काम काम पत्र पत्र नाम प्रतान काम प्या प्रतान काम प्रतान काम

भी इंदर्ग नियांको बहुठ कच्छ था। चून बह रहा वा किन्तु किर मो वे तीचे दुक्तिय वातंत्रर गये और वहीं वे बॉक्टर शिवाकिटके पाल यहे। वोक्टर निवाकिटले पहरी वात्री। वात्रर में एक्ट पोट मार्चा हुए के केक देश पी पहरी कोट हुए मुझ क्योंनी। पीठार भी एक्ट पोट मार्च है और सामनेके शीठ क्रिक बने हैं। वेकिन बीच क्ये ही बायवे ऐसा मम नहीं है। मी एक्ट पोट मार्च किसी वात्र में ऐसा मम नहीं है। मी एक्ट पोट मार्च किसी वात्र में एक्ट पोट मार्च किसी वात्र में एक्ट पी मार्च नहीं है। मार्च मार्च केक्ट के सामनेक क्यार मार्च केक्ट के सामनेक मार्च केक्ट के सामनेक क्यार मार्च क्

हुमधेके कारणका प्रमानिये प्रावस्थ जान पहला है। भी ईवप मियान प्रमानिये बहुत माथ किया। कहा जाता है कि इसकिए पठानोंने उन्हें माएनेका निरुप्त किया। यह भी

१ विरेक्टमा महरिश १३-५-१९०८के इक्तिकन जोगिनिवस में देखिले । १. स्ट्राप्टिट देला कार्रिट स्था कार्राः

कहा जाता है कि भी ईसप मिमाने भी गोभीपर किये यमें हमक्षके बारेमें गवाही ही इस-किए पठानाने उसका बरका क्षेत्रका भी निश्चय किया और क्षिया भी।

यति ऐसा ही हो तो वह दुवकी बात है। उकसानवाछ वो खास-बास पठान हैं व स्वय सामने नहीं बाते और दूसरोंको भेज देते हैं। इसे में कायरदाकी निवानो मानता हूँ। यदि कोई बादमी स्थानकी दुष्टिसे सक्ती महाही दे तो उसे मारता नामहीं इन्हानसी।

नाव जार जारा जाराजा पुरस्य वरणा नगात के वा उठ सारता तासवा कहानामा में जाबा करता हूँ कि सभी पठाण स्वी विभारके नहीं हैं। वसमें ये जो सोन क्यूर हैं वहूँ काहिए कि वे उपादनी तत्कोंको साल्य करें। में निर्दोग तनुष्यक उत्तर हाम उठानेमें बहुतुर्ध नहीं बेबता।

पठान ब्यन्नेवाध कहे जाते हैं। वे घर्षस्य मनवृत होते हैं। बहनेवाध मनवृत बावसीक काम मिन्छरन और कमनोर ब्यक्तिको मारता नहीं है बचाना है। इस बावकी बावसा किन नहीं है। वसवर्षवाकेश बोन्से हाल कस्मेंने तो कुछ बहातूर्य है किन्तु किसी व्यक्तिको सीकेंग्र सारता बहातूर्य नहीं है सी तो कोई भी कोचा।

यदि पतान यही पोचते हों कि ने इस उप्यू परीव मारतीमंको नस्त कर सकेंगे हो यह उनको मुख है। बाब नहीं तो कब मारतीय समावका साहस कह बायेगा मीर वह बायता बवाब होगा। बाब नहीं तो कब मारतीय समावका साहस कह बायेगा मीर वह बायता सवाब करेगा। बचाव मी रीटि हीमारीस हमनेसी राहुन किया निर्मा हम तरा यह देखते हैं कि जिसके दिवस हम बोर करते हैं उसकी बोरसे मीर तरिक भी जोर न कमाया बाये तो हमारा जोर क्यां हम सक्ता हमा सामी पहले मारती हमें ति हमाने मुक्त मारती हमें हम कि बायता कर हमाने पहले हमाने हमाने मीर हमाने पति हमाने पति हमाने पति हमाने हमाने हमाने हमाने हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने पति हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने पति हमाने पति हमाने पति हमाने हमाने हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने पति हमाने पति हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने हमाने पति हमाने पति हमाने हमाने हमाने पति हमाने हम

हसक पहुंचे कि ऐसी बक्ति प्रत्य हो मणुष्यमें करना बचाव करनेकी साकत होना बावस्मक है। बाटी सपना किसी हुसरे उपायसे बचाव करना तीब मेना मुक्तिक नहीं है। मुक्त बात तो निर्मालया है। सारसे प्रय न सानता और तरी कोई हमें बाटीस मारे, तो उसे फिल्मे बोच बाटी वटायों को ताबर हमने होनी पाहिए। हमने बच्चों बचाव करनी विकि बक्टत है। मारतम मी हमारी ऐसी ही स्थिति है हम कानर हो बैठे हैं। कानरायों मारे मार बाकर बैठानेकी हिम्मद नहीं है और बाटी पठनेट मी बरते हैं। ये वारों बारों ठीक नहीं है। परतक कर मकारकी कामरता नहीं वादी तबतक हम सहस्रों मार्र बन सकते। हस्तिम् मेरी सावह सकाह है कि सक्यों हिम्मद पंता की बाते और किर बो हम्म होते हैं यहाँ सिक्कुक रिवर होंकर स्वान किसा बारे। भारक बरते बचान कर्तमा करनेमें बरता नहीं माहिए। किस्तु दीवर स्वान क्यान महों तो बाटी पता पर

यह वी सरपायहका एक वेच है। सरपायही मृत्यु तक वरने सरवको नहीं कोहता। यदि हम सरपायही होना चाहते हैं तो हमें जरूरत पहनेपर सरकार वचना वपने समावके विरोवमें संबर्ध करनेका साहुस रबना पाहिए। और साहुस तो निर्मयतामें ही है। हर बातमें पिनेन होना पाहिए। हमें सरीर, बन सबसा कोतिकी हानिसे समभीत नहीं होना पाहिए। सब बचा बाये किन्त सरव न बाये। ऐसा होना ही निर्मय होना है।

के बहुन के पहला मार-पीटकों ठीक नहीं समझते। में इस बातको मच्छी तरह बातता हूँ। किन्तु के सामने नहीं बाते क्योंकि के मारके बरसे को बैठे हूँ। यदि ऐसे पठान मरा यह केवा पर्ने सो में उन्हें समझ देता हूँ कि वे भी करी बहादुरी दिकारों और यह बाहिए कर वें कि वे इस बातको पहला जोई करते।

[पुषस्तीसे]

इंडियन मीपिनियन २३-५-१९ ८

१४० पत्र एक्षियाई पंत्रीयकको

[बोद्यागिसवर्ग] मही २१, १९ ८

एडियाई पंजीयक प्रिटोरिया महोदय

बाबत मृहम्मद बाधिम — ई/७५१२

ये कापनात मेरे पाछ भी नृहम्मद नाक्षिमते भेने हैं। देखता हूं कि बापने १९ ७ कं कामून २ और १५ की दिनापर मामकेदर दिवाद करनेचे दनकार कर दिया है। बहित नमा में मामकेद नियोद परिवर्गित एकरेको छातुक कर उकता है। यो नृहम्मद साधिय कमान १९ ५ थे हो तम्मदेकेदी क्रियेच मेरेकेदी बादा परिवेशी कोधिय करने ना से हैं। १८८५ के कामून ३ में तंशोचन होनेके पहुषे तिन बहुत ही बोई मास्त्रीमंति कपने निवारका १५ पीह पहुष्क पूजान वा ने उनमें से एक हैं। द्वारकावमें उन्हें बहुत कोद बातते हैं और वे बनेक मोशियद व्यविद्योगी साधी वे उकते हैं। इस परिवर्गित में मामके इस सरमान विद्याद परिवर्गित प्राविद्याद करनेकी मार्थी हकते हैं। इस परिवर्गित प्रतिवर्गित प्राविद्याद करनेकी मार्थी हकते हैं।

बारका भारतकारी सेवक

टाइप की हुई दएउटी अंग्रेजी प्रति (एस एक ५५६१) से।

[जोहानिसमर्थ] मदिश १९८

प्रिय भी स्मद्ध

पूसे मानूस हुना है कि भार धिनगरको केर टाउन जा रहे हैं। वहांतक नाय्योस धनावका धन्यस्य है में धमश्रा हूँ मार स्थितिक गर्मारातका अनुमत नहीं करते हैं। भारके इस निर्मवरें कि इस मासकी र तार्रेखके बाद मासानिक वनुमतिरकाले साव उस निवस्यों नके करतेवाले मारायोगीका पंतीसन सम्बोधिक सम्बर्धत नहीं होना मारायोगीको विस्मा कर दिया है। में मानवा हूँ बार मून चुके हैं कि संबोध सम्बर्धत रहते हों। सामान हो चुका है। मिलट मिल्यों बीर मी बहुतये कोसीरर वाक्रमको सम्माना है। मूमे मतिरित रोपनारे पत्र मिल्यों है बिनामें किया पहला है कि नने समझीते के सम्बर्ध कोसीको दूरी तब्द नुसराह किया है और कानृत किसी तब्द भी रव नहीं होगा। क्या धन कोसीके बिस्, निवहींने सरकारको सहायता पहुँचाई है में स्थाप यह सारायनसी शत करने किए नहीं कह सरकार कार गुरुव सोयान कर से कि बांधिनियम रह कर दिया बांधोल स्था में सारत्यक स्वेचका वंधीयन कर सकोरी?

र केको कहा ना वि धोरीहरियों रूप को वे कारों को वो आनेतारर कुछ निवार कहते रहता, उसका कहतो श्रीकार कोई कर को। " होना कारीने की मो मोगल रोजकार विशेषकों किया हो हो हो जो का पुत्रका हो। कोचा सानेतारण कारीकारणों करती हो किया करते हैं। "हे हिएस प्रकार अर ४८२०। १. देविया "मोहितकारीकों दिवारी" हा १९३१ कोर "दिवार मिटी" हा १९४१।

ड क्यर काराओं को क्रीक्टर नहीं किया। देविन यह एम ४८१७।

प्रे केन्द्रे क्लो कराने (स्त्र का ४४१७) क्या गा." भी मैक्को स्वस्त्रों से इत्तर काले हैं। का कारफी क्लो पर बारस दुस्तके महतर ज्वास परत स्वत्र की है।" कही का यो ब्या वा हि करा, इससे का बाबा बाते हैं कि गरि योगीरोंडो करने किए करा। है तो को दुस्त पुलिका रोक्का करा कराने परिच।

मने इस पत्रको बायाना व्यक्तियत बनाकर इसमें बायाना सम्बद्धादितासे काम क्षेत्रका साहा क्षिमा है। नवा में बापसे प्रावंता कहाँ कि बाप भी उसी सप्यवादितासे काम कें? व्यक्त में स्वामाता भी कारपाइटले जिल्होंने एक मम्मालका काम किया है बौर जो लोकोंकों इकरसे उसर मेबले रहे हैं बात करता रहा हूँ किन्तु स्वितिकी सम्भीरताका काला है कि में यह बायाना व्यक्तिस्त करीक सीची बापसे कहें।

आपका वाहि

भी जे सी स्मर्स उपमित्रेस-समित प्रिटोरिया

इस्तकितित दफ्तरी संग्रेनी प्रतिकी फोटो-मक्क (एस एन ४८१५) से I

### १४२ पत्र मगनसास गांधीको

[बोह्यानिसवर्ष] सर्वे २१ १९ ८

वि मगनकास

तुम्बारा पत्र मिला। मेरे विषयमं विकास करनेकी वकरत नहीं है। मेरा बयान है कि
मुझे सपनी विक देनी हो होगी। (वकरक) सम्द्रस जनत तक बगा दे करने ऐसा में नहीं
मानता। वा कोग अवीर होकर मेरी बात केनेके किए स्याहुन हो पहें हैं उन्हें दससे सवसर
मिल बाता है। पित ऐसा हो हो जाये दो सन्तोप मानता चाहिए। में निश्च बातको करनावकारी
मानता हूँ यदि उसके किए बात देनों पड़े तो उससे बच्चा मीत कोन-सी हो सकती है?
मिल मोहा हमें वित्त स्वीत केरित की तो किए मर्टमों उससीकी सभा बात है? यह
सेसा रोहकर है। यदि मेरा सरीर पट्ट वारे दो इसमें मानतीमीं विभाग करनेकी बात दिखा हमें स्वार्थ मानतीमीं मेरा सरी करने का स्वीत इस्ता सेसा प्रकार है। यदि मेरा सरीर पट्ट वारे दो इसमे मानतीमीं विभाग करनेकी बात हिए सेसा प्रकार केरा मेरा सरीर किस सेसा सेसा मान कर पड़े वस स्वति इस्ता है। कालीसे मी देशा न हो बाने इसकी सावधानी पत्री चाहिए। मोरा पा सक्तेकी मेरी विस्ति सनी हो नहीं है किन्तु मेरा विकास है कि बात मेरे निवार दिस पप्पर कर एते हैं बाद उसस्य बाइक प्रकार में सरीर कोई तो मेरा पुनर्जम्म ऐसा होगा कि उसक

मोहनदासके वासोर्वाट

#### [युक्सातीमे]

महत्त्रमा सांबीता पत्रो सम्पादक काङ्गामाई मनोरमाक पटेल सेवक कार्यालय वेडमबाबाद १९२१।

# १४३ ट्राम्सवाल नगरपालिका एकीकरण अधिनियम

ट्राप्तवाच सरकारने ट्राप्तवाचकी नगरपाधिकाजोंको नियंत्रित करनेवाचे एक विवेयकका मस्विता प्रकाशित किया है। जनरक स्मट्सने अभी हाल ही में बुकाई गई एक समामें किये अभे इस बावेको पुरा कर दिया है कि नगरपाकिकाबोंको एसियाई न्यापारियोंके मामके निपटानेके किए मिनक पत्ता दी जायेगी। इसका उस्क्रेस हम अपने पिछके बंकॉर्ने कर चुके हैं। इस विवेशकमें कुछ सम्ब स्थापारियंकि सम्बन्धमें हैं। एक सम्ब नपरपाकिकाओंको गन्दनी हार्दोकी वनुपमुख्तता तवा अन्य ऐसे ही बाबारॉपर व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार कर देनेका सपि-कार देता है। नगरपाकिकार्योक्ष प्रेसकेके विरुद्ध आवासी मजिस्ट्रेटसे अपीक्ष की वा सकती है। इस विवेपकका वृक्षण सुब्ध नगरनियमोंको अन्य अधिकारोति साव-साथ फेरीवास्रोको परवाने देने-ग-देनेका अधिकार प्रदान करता है। परवाने देना या न देना सर्ववा नगरपालिकाओंकी मर्वीपर निर्मर होना और उनके निर्नयके विकास किसी प्रकारकी अपीस न करने की भागेंगी। प्रवम बच्डके विषयमें बहुत आपत्ति नहीं हो सकती। एशियाइयोके विरुद्ध को विद्येप फैस हुना है उन्हें बसका परिकास भुक्तना ही पढ़ेगा। असवता वे वसके विरोधमें समिस्ट्रेटसे वरील कर सकते हैं। परन्तु इसरा खब्द जो एडियाई फेरीवार्कोकी एक वड़ी संस्थासे सम्बन्धित है। सर्वेषा अन्यायपूर्व है। समझमें नहीं बाता कि इस खण्डके अन्तर्गत बारी होनवाले परवार्तिक सम्बन्धमें मजिस्ट्रेटके सामने बपील क्यों नहीं हो सकती। कॉर्व एकनिमने उपनिवेस सचिवका पर प्रह्न करते समय कहा ना कि वे एसियाइमेंकि नर्तमान अधिकारोंका अपहरन न होते देने। किन्तु यदि विवेयकका मधनिया पास कर दिया पमा और उत्पर सम्राटकी महर सन गई तो एछियादयाँका स्थापार चौपट ही हो आयेगा। वाद रखना चाहिए कि एथियाई छेरीवाओं और ५ एथियाई दुकानदारींकी जीविका बारोमें पढ़ गई है। एक अन्य सण्डके द्वारा नगरपारिकाओंको एसियाइयोंके किए बाड़े या वस्तियाँ वनवानेका जीवकार दिया गया है। समय-समयपर इनकी जयह भी बहुकि निवासियोंकि द्वारा की गई वामीरका मुमानमा बदा करके बदकी जा धकरी है। एक संन्य पारा नगरपाकिकार्मीको पैरक-पटरिसॉपर चमनके सम्बन्धमें भी नियन्त्रम करनेका अधिकार देती है। इस प्रकार गई विभेगक नगरपालिकाओंको तिहरे व्यविकार देना बाहता है। परिवास-स्वरूप एदिसाई सोपॉको वस्तिर्गोर्ने बाकर बछना होया वे पैरक्ट-पटरियॉनर कहीं नहीं चक्र सकेंने भीर बपना स्थापार निविम्त क्यमे नहीं कर पार्येंगे। हम भरीमा करते हैं कि पिछले मौतह महीनोंने काफी थनुभव प्राप्त कर पुक्रोंके बाद थव सम्माद्की सरकार ट्रान्सवालकी नगरपामिकालेकि हावों में ऐसे सन्याकृत्व विकार नहीं संपिती।

[अमेजीसे ]

इंडियन बौपिनियन, २३-५-१९ ८

# १४४ ईसप मियाँ

थी चित्र निर्यापर वो क्र हमका हुना है उन्नते समस्य साधिकाका मारवीय नमाव कर्प जायेगा । इन हमकेका कारक दूंकने केंद्रें वो कुछ भी नहीं है। मारपीट करनेवामा स्मतित्व त्वरं तो विषक्तक करत जान पहता है। इन मारपीटले मारवीय समावको जालन जगता है। उन्नते पत्कर होता है कि हम रावनीटि मधी-मीटि नहीं समझते। मारपीटक वरिये कर निकासना दो वोगकीयनका समक है।

हम भी र्राप मिनाक प्रति वहानुमूर्ति प्रकट करते हैं। उन्होंने जातिकी बहुठ वहीं तेवा की है अब मारकी शहन करके उन्होंने नगरी उस देवामें वृद्धि की है। इस पटनाये मारवर्ष मही होता हम अभी शीव पहे हैं। आठिकी कायिर — शरपों कायिर — मार बाना शैक्तेकी सारवरकता है। उचके किए मरता भी आना चाहिए। समावने हचाएँ भी होंची। यह यब हुए बिना उसमें देव जरफन न होगा। उसके बिना समावका उत्चान न होगा। रिकाकी मीठ मनवूठ होती है। स्थकों बायिर मरनेवाम व्यक्ति मरते हुए भी देवा कराने नहीं मोहजा हमारा वृद्ध विकास है कि उसकी आराम मृत्युक बाद भी देवा कराने हैं। विभारतें अस्तुतर करते हुए हुम भी द्वार रिपरिकों उनकी नीरवामर कमार बादे हैं।

प्यानों से स्वर्तित्व करता हुए हमें भी देशर मिथाका उनका नारतागर नगाई बत है। पदानों में समीतक नासनकी चक्क रही है। हम जनको नताते हैं कि सर तो उन्होंने नित कर से हैं। यह नासनकी समिक न चक्के तो सच्छा।

[मृजयदीसे] इंडियन मोधिनियन २३-५-१९ ८

# १४५ सर्वोदय [२]

#### सत्पद्मी वर्ड

सीहिक पास्त्रके नियम पनत है ऐना क्यूरेका कोई कारण नहीं है [वधरों कि उनाइ सामारान्त विद्यारण मान किये नार्ये]। प्यापान-पिद्याक यदि छोते कि मनुष्यके परीस्त्र केरक मोदानी-मांग है भरिस-पास्त्र नहीं है और किर नियम बनारों वो उसके नियम पत्ती मसे ही ही किन्यु के भरिस-पास्त्र मानुष्यार मानू नहीं होये। उसी प्रकार कोहिक पास्त्रके नियम प्रदी होतेरर भी माननारीक प्रतिशर मानू नहीं हो सकते। भेदे स्वास्त्र स्वास्त्रक नियम प्रदी होतेरर भी माननारीक प्रतिशर कार्य निवास प्राप्ती नेये करते आर्थ हिमारत पत्ति होया करे कि मनुष्यके मान्यका नियम नियम प्रति हिंद (बद) मदि उन्हों सान्यक्तर प्राप्त माने तर्ग किया महिला प्रति हिंद एसा भी रहे कि (बद) मदि उन्हों क्षानिक सीस्त्रक नियम मानों नियम क्षानापके नियम नहीं पढ़ सान्यक हो। इसी उपयोगके महीं हो एकते। त्यापि बावने सौकिक ध्यवहार बजानेशां उपरंती ध्यायाम-विधारके जैदा हो करते हैं। उनके हिसावते मृत्यू बेबक वरीर — यन — मान है और वे ऐसा मानकर नियम बनाते हैं। उसमें जीव है सो वे बातते हैं फिर भी उसकी मिनती नहीं करते। ऐसा सारत ऐसे मृत्यपर मका कैसे कायू हो सकता है विसमें बीव बारमा मा कह प्रभात है?

वर्षभारत कोई पारत नहीं है। जब इक्तामें होती हैं तब बहु बेकार सावित होता है यह इस स्पष्ट रूपने से बा एकरें हैं। वैशे अन्वर्गरेंदर मास्कित एक साव रेख एकरें हैं। वैशे अन्वर्गरेंदर मास्कित एक साव रेखा। कोन मान्य पत्री कराई। विश्व करना पाइते हैं कि मास्कित ने साव प्रधान के साव प्रधान प्रधान के साव प्रधान प्रधान के साव प्रधान प्रधान के साव प्रधान प्रधान के साव प्रधान के साव प्रधान प्रधान के साव प्रधान प्रधान के साव प्रधान प्रधान के साव प्रधान के साव प्रधान प्रधान के साव प्रधान के साव क

यदि ऐसा मात्र के कि माम्यों और समुधों में कोई अच्छ तही है हमें प्रमुक्षित तार् सप्ते स्वापेके मिद्र कहना ही पाहिए तो भी हम नियम के दौरपर ऐसा नहीं कह उनके कि मामिक कीर मजदूरमें क्या दियों रहेना मा क्या दियों नहीं रहेना। स्विधिक मानुक्षर उस मानेदियों नियम रहा रहा है। वैसे काम अच्छा होना चाहिए और मजदूरी पूरी पिम्मी चाहिए — इसमें दो बेमोका स्वापं है। किन्तु सामके मानदी बोच करापर सम्मद है एक मुनाकेमें यहा हो और हुएस पार्टमें 180मी कम मजदूरी देनेसे कि मौत्र सीमार बोर कमतीर हो जाये मामिकक स्वापं नहीं स्वस्त मौर सी इससे मान्या के बंधि न चक्र पा रहा हो और फिर भी मौकर अधिक मजदूरी मीने दो इससे निकस्त स्वापं नहीं समता। यदि मामिकके पास मनक पाहिणे दुसस करनानके स्विप् से न हो तो मीकरका पूरा मा हुक मी बेदन मीनता स्थाठ करने बनाचित माना वारोग।

रण त्रकार इस देलते हैं कि केन-केनके नियमांके आवारणर यह साहत सामू नहीं किया या संज्ञा। देवरीय नियम हो ऐसा है कि बार्षिक हानि-कामके नियमोंके हारा मनुष्यका यानहार मंत्रास्थित नहीं होना चाहिए। उस स्पद्धारका आधार दो ध्यापके नियमोंदर है। सर्वोच्च मनुष्यको ह्याका स्पर स्वतक्त नीति। स्वयंत्र मनीतित्र अपना काम निरामका नियार एक्टम की देवा चाहिए। असक कैनिने चक्नोपर आवित्य क्या हाना मी कोई सदा नहीं कह सज्ञा। किन्तु रुनात तो हम मान स्वता ही जान सकते हैं कि अमुक काई स्वास्त्र हैं अक्या ही स्वामानुर्य। किंद, हम यह भी कह सकते हैं कि मीनिक मान्येपर असनका परिचान अक्या सकते।

१ वर्गं ६ वर्गेश्वलयी ।

२. मूक्ते "सर्वतमान सर्व" है।

भौति-सायक नियमोंमें पारस्परिक मावनाका समावेध हो बाता है और उस मावना रर माबिक-गौकरके सम्बन्ध निर्मर रहा करते हैं। कस्पना कीविए कि माकिन सपने नीकरोस सवासम्मव सविक काम सेना वाहता है अपने नौकरोंको एक भडीका ववकास मेरी देता उनके कम बेतन देता है और उन्हें बरकों बेसे भरोंमें रखता है। सक्षपमें नौकर काती रेह और बौरको साथ रख सके हतना ही बेतन (माक्कि) उस देता है। कोई कहेगा कि ऐसा करनेमें माधिक अन्याय नहीं करता। नौकरने अमुक बेठनपर वपना पूरा समय याकिकको दिया है और वह उसे केवा है। किवना कठिन काम किया वाये इस बातका निर्धेय मासिक दूधरोंका काम देखकर करता है। यदि नौकरको बत्यन मधिक अच्छा नेतन मिलवा हो वो उसे इसरी नौकरी कर केनकी स्वतन्त्रता है। सेन-देशके नियम बनानेशिक इसे वर्षमास्य कहते हैं। वे यह भी कहते हैं कि इस तरह कमसे-कम पैसेमें ज्यादासे-ज्यादा काम निकासनेमें मासिकका साम है इसस्थिए अन्तरीयरमा पूरी कीमका साम है सौर इससिए <sup>मीकरों</sup>का भी है।

परन्तु विचार करनेपर ज्ञात होया कि यह बात ठीक नहीं है। यदि नौकर मन्त्र मा मधीन होता और उसे चलानके किए देवल अमृत प्रकारकी सन्तिका ही उपयोग किया जाता वर वो इस प्रकारका हियान आयु होता। बेकिन नहीं नौकरको चकानवाली सक्ति उसकी बारमा है भीर बारमाका बच्च अर्थ-शास्त्रियोंके सभी नियमोंको उत्तट दिया करता है और सकत साबित करता है। मनध्य-क्यी सन्त्रमें पैसा-क्यी कोमका बाकनसे अधिकसं-अधिक काम विमा बाना सम्मव नहीं। बढिया काम तो जसके द्वारा तमी होगा वब उसकी भावनाको वानुष किया जाये। माकिक-तौकरके बीचका गठ-बत्यन पैसेका नहीं प्रीतिका होना चाहिए।

गुजरातीसे 1

इंडियन मोपिनियन, २३-५-१९ ८

१४६ पत्र एस० चैसनेको

[बोहानिसबर्ग]

मर्दरा १९८

थी एम वैमने एक्सिमाई पंजीयक मिटोरिया 1 महोदय

मंझे नाबाडिगाँक प्रवेशके गुम्बरामें जापका इसी २२ तारीलका पत्र मं है २६९८/७ पूर्व गांवारक्या व अवनक प्राप्त पार्च पार्च पार्च पार्च पार्च पार्च पार्च पार्च पार्च क्या । यदि आप इत्या करके उस ओओक नाम बंधा वें जो नावास्थिको कामे हैं थी मेरा संब साववानीमें जांच करेगा और सरकारको अधिकत-अधिक सहायता देता। किला से निमयुर्वेक निर्मेशन करना चाहता है कि बहारक बिटिय भाग्तीय मनाव और एरियाई अधिनियम्बा निर्मेश हरासा आपने दिया है सन्दन्त है सरकार और ब्रिटिस भारतीय

१ वर "पुन: वंदीयन नश्चिम्लम : स्तरित सम्बन " कोर्चस्ते इंडियम सोर्वियमको मकाहित स्था मा । स्तदा मध्यिम क्यानिक वंदीजीका नगरा हमा वर ।

141 उपूर्व चंदी शक्ष्यद समाबके बीच समझौतेका वह माग वो बिन्छि भारतीय समावपर छायू होता वा कार्य-न्तित कर दिया गया है। इस बावको स्थानमें रखते हुए यह कामून रह माना था रहा है भीर यदि इसे जानू किया आयेगा तो बिटिय मारतीन समाध इस कार्यको समझीता तोवना

समसेया। इसका अर्व यह नहीं है कि जिल नाजासिय एकियाइयोंको देखमें जातेका काई भी विवार नहीं है, उनके प्रवेशको मेरा समाव प्रोत्साहित करना भाहता है। मेरे सबका बादरपूर्वक केवल इतना ही निवेदन है कि १९ ७ का अधिनियम २ बिटिस मारतीय समान-पर सानु नहीं हो सकता। बापके पनमें जिस प्रकारके प्रमलोंका उस्तेव है उस प्रकारके प्रमहर्तार तो कोई सर्वेसामान्य नया अभिनियम कायु होना चाहिए।

> िरसप इसमाइक मिया किटिया भारतीय संब

[मपेपासे] वंडियन सौपितियन, ३०-५-१९ ८

# १४७ पत्र उपनिवेश सचिवको

(बोह्यनिसर्व । मही २६, १९ ८

परममाननीय चपनिवेश सन्तिक प्रिटोशिया महोच्य

त्री मात्रीने मुझे अभी बताया है कि सरकारका इरावा स्वेत्रक्रमा पंजीयनको एविमार्ट कानुनके सन्तर्गतः जानेका है। जब भी नांगीने सापसे मुकाकात करनेके बाद समझीतके वारेमें नतामा वा तब उन्होंने विक्कुल दूसरी ही बात कही थी। उन्होंने एक बड़ी सभामें साध-साफ कहा वा कि यदि नारतीय कीम स्वेक्क्या पंजीयन करायेंगी तो वह कातून रह है। वायेगा। तब सी बांपीन को अवर ही है उससे मारतीय समायको हुन और बार्स्स हुना है। भारके साथ भी गामीका को एक-स्ववहार हुना है उससे भी भी गांचीकी कर प्रमाणित होती है।

इस बारेमें सरकारसे मुझे यह कह देना चाहिए कि बपने क्रमर जोबिम उठकर मारतीय समावने पिकके तीन महीनोंमें सरकारकी बड़ी मदद की है। इसकिए मेरे संबंधी कमयेन्द्रम इतना माननेका हरू ना कि धरकार अपनी बात पूरी तरह निभावेगी। क्रिय थी पांचीके कहनके मृताबिक तो सापका इरावा एप्टिमाई समिनियमको बनामे रखनेका जान पहला है।

अवएवं मेरे संबंधा कराय्य है कि तीन महीने पहुंचे जी स्विति वी उसे फिर हुई किया जाये। भारतीय कौमको इसीकिए यह समाह दी गई है कि <u>बह</u> स्वेण्यमा पंतीपति िक्स दिये परे प्रार्वनायवाँको बायस से ले क मिनेको ट ोब दिने बने हैं वे मी बापत ने लिये बार्च । स्वेण्ड्या पंजीयन केवस सीवायं वा क्तर्में तो

और वह समाजको सक्वाई जाहिर करनके किए किया यया या। जो सजाह दी गई है उनके सिनाय कुछ और करता सम्मद नहीं है, न्योंकि समाय उस कानूनको न माननक क्षिए प्रथम-बद्ध है।

अन्तर्में मुझे यह कहना चाहिए कि जो बचन भी गामी और उनके साम इस्ताक्षर करनेवासीकी मारफ्त सरकारने दिया या उस शाहना बढ़े दुखकी बात है और उससे एकियाई समाजकी धकाएँ बहेंगी। में ऐसा मानता हूँ कि में स्वय इस देखका निवासी हूँ इसकिए इस बातस मुझे बढ़ा दु क होता है कि जो सत्तामारी है और जो इस देसके उत्तर मरे नामपर राज्य चकाते हैं उन्हें अपने वचनोंकी परवाह नहीं है।

> सापका साजाकारी सबक **६**सप **इ**स्माइल मिर्मा बस्यस बिटिस भारतीय सम

[मंबनीस] इंडियन औपिनियन ३०-५-१९ ८

१४८ पत्र एम० सममेको

पो मों बॉक्स ८७३६ बोड्यनस्वय मई २६, १९ ८

भी एम चैसने रपनिवेश कार्याक्य Belfra

त्रिय महोदय

भौगवारिक क्यां निवेदन करना बाहवा हूँ कि मैं स्वेच्छ्या पंजीयनके क्रिए दिये समे मपने प्रार्थनापत्र तथा तत्त्वस्थाची वस्य कायबात वो मेने सापको दिये थे बापस बाहुता हैं।

उसके कारण निम्नकिकित हैं वर्गी-सभी मुझे पता वता है कि सरकारका निश्चित कमते यह इरावा है कि स्वेच्छमा वनान्यना मूच नाम नाम हो का उपारणा नामना करते पह स्थान है कि स्वन्धन प्रतिवनको एप्रियाहि कानुनके अवर्षेत कानुनन्धन्मत कर दिना बाने और यह कानुन एस एप्रियाहिमानर हर प्रकारस बानु किया बाने। इस में सरकार तथा द्वान्सवाकको एप्रियाहि वावियाक बीच किये गये धमहौतका साऊसाफ उल्लंबन समस्रता है।

बतरक स्मटसने उद्य मुलाकातके अवसरपर, विसमें आप उपस्थित के मुक्षमं कहा या कि वन एक रम्प्या वय मुलानाक करवार प्राच्या नार काराव्य ग्राच्या कहा था । इक यदि एप्रियाई वादियाँ उत्तर धम्प्रदेशका पाक्य करेंगी हो वे उस कानुकड़ी रह कर रेहें। वैसा कि बार बातते हैं यह बात उन्हाने यह है उसस्पेको किसे मेरे उस प्रवेट उसस्पे कडी थी जिसमें मेंने इत सम्बन्धमें निश्चित आस्वासन दिया जानेकी माँव की बी। मेरा कही या जिसम मन ६० चन्द्रत्यम (१९६६) नार्याप्य १२० चन्द्राम पान का का मा सद्व बाबा है कि एथियाइपॉने समझैतित सम्बन्धित अपने दायितका पूर्व स्पस्त ही नहीं बिक्ट वत्ती है। के प्राथमात्त्रा क्या है। बहुएवं वस कानूनको रह करनेका सपना करास

१ देशिक "स्त्र व्यवस्थ साञ्ची" इत्र ४९-५१ ।

१५६ छन्। वेदी बक्त बक्त समाविक प्रमानिक वह मारा जो बिटिज मारतीन समाविक वानु होता वा कार्य-मिनत कर दिया गया है। इस बावको स्थानमें रखते हुए यह कानून रह माना का रहा है और यह होते छानू किया बावेगा तो बिटिज मारतीन समाव सर कार्यको समझता रोहना

ानय कर दिया गवा है। इस बादको स्थानन रखत हुए यह कानून रख साना की रही, वीर पह का पूजिय साना की रही, वीर पह सान की व्यक्तिया तो किया आदिवा आदिवा एक प्राचित प्रस्तिता होइना समझेता होइना समझेता होइना समझेता होइना समझेता होइना समझेता होई मी स्थितार नहीं है जनके प्रदेशको मेरा समझेता प्रस्तित करना बाहता है। मेरे पंकला बादपूर्वक केनक इतना ही निवेदन है कि १९ का अविनित्तन र विदिध साराधित समझेता पर सानू नहीं हो सकता आदिवा पत्ती सिंद प्रकार के प्रस्तित साराधित समझेता है। स्वत्य प्रकार के प्रस्तित साराधित समझेता है। स्वत्य प्रकार के प्रस्तित साराधित समझेता है। स्वत्य प्रकार के प्रस्तित है कि स्वत्य प्रकार के प्रस्तित है। साराधित है। साराधित सा

[ईसप इस्माइछ मियाँ] सम्बद्ध विदिल मारतीय पंत्र

[संप्रेजीसे] इंडियन सौपिनियन ३०-५-१९ ८

# १४७ पत्र उपनिवेश सचिवको

[कोशानिसकर्गे] मद्देश्हरू १९८८

परममाननीय उपनिवेख समिव प्रिटोरिया

महोस्य भी पानीने मुखे ननी बताना है कि सरकारका इसका स्वेष्णमा पंत्रीयनको एपियाई कानूनके नव्यवन लानेका है। जब भी गांत्रीने सारसे मुख्यकात करनेके बाद समझीतक बारेने बतामा था तब उन्होंने विषकुत दूसरी ही बात कही थी। उन्होंने एक बड़ी समामें साफ-साक कहा वा कि सदि मास्त्रीय कीम स्वेष्णमा पंत्रीयन करायगी सो बह कानून एव हो बायेगा। जब भी पानीने जो बदर हो है उससे मास्त्रीय समझको दुख और कान्यान इसा है। बारोके साथ भी सामीका जो एक-स्वकार हवा है उससे मार्थ

प्रमाणित होती है।

प्र नारेंचे सरकारते मुखे यह कह देना चाहिए कि जनने उत्तर वोश्विय उठाकर

मारतीय समाजने रिचके तीत महीनोंसें सरकारकी बड़ी मदद की है। एसक्रिय मेरे सक्की कमने-कम इतना माननेका हक वा कि सरकार अपनी बात पूरी तयह गिमायेंगी। ट्रिन्यु भी गाभीके कहनेकें मुनाबिक तो आनका इरावा श्रीमगाई अधिनियमको बनाये रहनेका जात पहना हैं।

संगरम मेरे पंपका कर्ताम है कि तीन महीने पहल जो स्थिति भी उसे फिर पुरू दिया पाये। मास्त्रीम क्षेपको दुर्तीकिए यह पंपाह दी वह है हि कह स्वेच्यमा पंत्रीसन्ते दिया पियो पा पार्टनारमाँको सारश से से बीर भी पैगलेको जो स्टालेस दिये पार्ट में भी सारम से निप्र मार्ट। स्टेम्पका पंत्रीसन करानेको सात्रों हो क्रीनका क्षेपक प्रीमण पा

## १४९ पत्र एस० **घै**मनेको<sup>™</sup>

(बाहानिसबर्गे ) मर्प २६ १९ ८

थीएम चैमने सप्तिकेश कार्याक्य **प्रिटोरिया** 

प्रिय महोदय

यो गायोल मुझे सूचित किया है कि सरकार स्वेच्छमा पत्रीधनको एप्रियाई अविनियमक बतार्वत त्रीम जनाना और उस अधिनियमको स्वेच्च्या पत्रीधन करानंशालापर पूरी तरह लासू करना चाहती है। इसमें केवल अपवाद यह होवा कि उसका अवतक पाकन न करनके कारण व बन्दक पान न जॉवे।

भी गामीने मुझे और मेरे समको समझौतेका ऐसा अर्थ नहीं समझाया या। उन्हाने मत १ जनवरी पूब्बारको रातको कीर मत १ करवरीको बनस्क स्मर्कक पायस कोटकर भारतीयोंकी एक विद्याल समार्ग जार देकर यह भारवासन दिया था कि सदि एरिसाई समार्ग स्वच्छ्या पंजीवन करानसे सम्बन्धित समझीतको अपनी विस्मराधि पूरी करेंगा तो एशियाई जनिनियम रह कर दिया जामेता। म स्वयं किसी भी अग्य मानारपर समझौदा स्वीकार न करता और एपियाई अपिनियमक सामने मुकनके वाबारपर तो करापि नहीं। में समग्रीदेश पहले इन अधिनियमका न माननकी गम्भीर धपनस बैसा ही बँचा था जैना सब बेंचा हूँ। मुझ यहाँ इसम कारन बतानेकी भावस्थकता नहीं है। केनक एक कारन वताना वाहता हूँ कि यदि कमी में उस अधिनिश्रमको जो तुर्वीके मुखसमानीका सकारव नपमान करता है। मान मेठा तो में हमीदिया इस्पामिया अनुमनक अध्यक्षक पहचर बने रहनक सर्ववा अयोग्य होता।

इप्रक्रिए में भारते यह प्रार्वता करनपर मजबूर हूँ कि आप क्ष्या करक मेर हारा बानोंकी बच्छित किया हो में उन कागनांकी पूर्वांदे सीहा र्या।

तबतक में उनको भाग पास स्थाना चाहना है।

भागका विकास इमाम २० फा० बावजीर MEGA

विवयीत ] शक्तिम्ब भौवितियम ३००५०१९ ८ इमीदिका इस्लामिया अनुमन

 श्र क्या और मिनदी बहते क्ये के क्या वर्षेश्व वजीता बर्साव संस्था का e. ECar fectal sirie i

घोषित करना सरकारका कर्तव्य था। और फिर, अनरक स्मटस द्वारा स्वीद्धत किया नमा पत्र साफ तौरसे प्रकट करता है कि बढ़ कानून उन कोगोपर कवापि कामू नहीं किया जानेबाका का जिस्होते स्वेच्छमा पंत्रीयन कराया हो। यत्रका जो मसविदा कैदियोंके हाक्सें रक्षा मगा था उसमें से घटा के जो कोन इस प्रकार पंजीयन करा क्षेमे उन संबंधर कामूनमें बॉलत दण्ड कार्यून फिया जायेगा। 'में क्या कर रहा हूँ इसे जानते हुए मैंने विचारपूर्वक में वर्षित देश्व शब्द निकास दिये है। यह इसुक्रिए किया था कि बगर प्रियार को थोंका एक बहुत बढ़ा भाग समझौतेको न भी माने तो भी जा उसे भाग सेने वे बहुरहास उसते सर्वमा मुक्त रह सकें। अतएक इस अधिनियमके अन्तर्गत स्वच्छाने करवाये मय पत्रीयनको कातृगी जामा पहुनातेका प्रस्ताव करतेमें जतरङ स्मद्ध स केवछ उछ वचनको जो उन्होंने मुझे दिया वा भंग करते हैं बस्कि वे उपर्युक्त पत्रकी स्वीकृतिस भी इनकार करते हैं। को समिनासी एपिनाई एसिमासे क्षत्री औट रहे हैं सरकारका उनके स्नेक्स्मा पनी यतको स्वोकार न करनेका निर्मय भी मरी रायमें उसके सन्दोंका मही ता उसके बास्यका उल्बंधन है। इस दुर्माम्पपूर्ण निर्वयसे प्रकट होता है कि जनरक महोदय पत सवर्षके तत्त्वको -- भौर यह समर्थ पून: छेड़ा जानेवाला है -- समसनेमें विक्तृत असदक रहे हैं। उस संपर्का नदेश्य व्यक्तिगत अविकारोंको प्राप्त करना नहीं बन्धि एपियाइयोके जातीय स्वत्वों और

स्वामियानको अवाशा और सुरक्षित करना या।

ऐसी परिस्वितिमें भरे बिए, मेरे बारा वयनाये हुए मानेके बतिरिक्त और कोई मान नहीं रह गया है। एक राजमक्त नागरिकते क्लमें इस एक्शिकाई अभिनियमके आगे सिर म सुकानके परिमामस्बरूप को भी बच्छ मुझे मिलेगा मैं उसके किए पूनः वैपार है। वह समझौता भेरे सकता मेरे सहयोगियों हारा व्यक्तिगत कठिनाइयोंसे वस निकल्पनके सिए नहीं बर्क्टि यह दिवानके किए स्थीकार किया गया था कि हमारा संबर्ध दुरावहपूर्व नहीं है। में अपने वाशी एवियादसँवि यहाँ निवेदन करनेवाला हूँ कि वे भरे हारा विकासर किये गये मार्चका ही अनुसरण करें।

मझे इसमें सन्देह नहीं है कि माप परिस्थितिकी बम्मीच्याको समझेंबे और मेरी प्रार्थनाको सकतार तक या उससे पूर्व स्वीकार कर केंने। यदि आप चाहते हों तो इससे मेरे पवके सम्बत्यमें भागको जनरक स्मदससे तार हारा परामर्स करनेका समय भी प्राप्त हो जाता है। आपका व दस्तावेज — जिनमें वह प्रार्वनापद भी बा — रिमायती तौरपर दिये वये वे न कि किसी कानुनक सन्तर्गत । मुखे विस्तास है, आप यह समझ सेने कि नापका उन कानजोंकी अपने पास रखे खनेका कोई काननी इक नहीं है।

मापका विश्वस्त मो० क• गांधी

विवेतीस | इंडियन बोलिनियन ३०-५-१९ ८

रे विधेर "दरः स्वन्धित स्वन्ति हो १९४१ ।

२. वर्षात्र १९००क व्यक्तिवय १ से ।

है भी पेटरेने का रास्त्र कर पूरण नहीं हिया। वह योगियों सहन हंगासनकारणी दान देंते पूरण साम्र कि प्रनेशी पॉन करते हुए कर्ने बार केया। सरण कर तहरू करान है। हेरिल "बोद्रासिकारीकी FED" TO RECEST 1

### १४९ पत्र एम० चमनेको

[जोहातिसक्षे] मई २६, १९ ८

थी एम चैमने उपनिक्ष कार्यास्य प्रिटोरिया

प्रिय महोदय

यी गांधीन मझे नुश्वित किया है कि सरकार स्वच्छमा पंकीयनको एपियाई अधिनियमक अन्तर्यत वैच कताना और उस अधिनियमको स्वेच्छमा प्रवीचन करानवानींगर पूरी तरह सामू करना चहुती है। इसमें केवल अपवाद यह होना कि उसका अवतक पामन न करनक कारण व रुपके पाम न होने।

यी गांधीने नृक्षे और येरे संबक्षे समझीतेका ऐसा वर्ष नहीं समझाया था। उन्हाने गत १ करवरी पृक्षारको सतका सौर गत १ करवरीका वनास समझक गस्तक सिटकर गास्त के सिटकर गास्त के सिटकर गास्त के सिटकर गास्त के सिटकर गास्ति के सिटकर गासि के सिटकर गा

रशिक्त में बारवे यह प्रारंता करतपर समकृत हूं कि बाप इसा करके मर द्वारा मरा गया नवा स्वेच्यमा त्रवीयतका प्रारंतायक बीर सन्य कायबात वो धायक पात हां छोटा है। मने वायक माम भी गांगीका यह यह है भीर में उसमें कियों बाताय पूर्वत करूनत हूं। बात सरकारने क्यों गुंबामा के वायबें किये यह समझोदेका पाकन पत्नायं बीर भाषायं रोताड़ी बुरेन्द किया तो में उन कायबोंकी गुणीन कोटा युंगा।

तबत्र में उनकी अपने पास रखना चाहता है।

भाषका विरस्त इमाम व • का • बाबजीर अन्यध

[भवेजीस] इंडियन मोर्चित्रयन १०-५-१९ ८ हर्नाहिया इस्मामिया अनुसन

र स्त्र रास्त्र और रिमारी भेरते किंद्र को क्का स्त्रीय प्रजित स्वाधित संवेदन स्वाधा था। ५. रिजर व्याध्य द्वांचर ।

### १५० पत्र एम० धमनेकी

[ **भोता**निस्वर्ग ] मार्ट २६. १९ ८

भी एम वैसने सपनिवेश कार्याक्य ਪਿਣੀਉਸ਼ਸ

प्रिय महोदय मधे भी बांधीसे मालम हवा है कि सरकार उस समझीतेको को एसियाई समबागीके

धान किया नगा है, पूरा नहीं करना चाहती। मैंने भी गांबी मौर भी नामकुके साम निस पनपर हस्ताकर किमें हैं उसके तच्य मुझे पूरी तखह जात है। यह भनी मंति समझाकर बतामा गया वा कि जो स्वेचनया पंजीयन करा केंगे उनपर समितियम कमी आगु नहीं किया जायेगा। हमते समझौतेको स्थीकार किया इसका एकमात्र कारण एसियाई विधितयमको रव करवाना वा और मुझे एवं मेरे साची कैवियोंको इसका विश्वास वा नर्गोंकि में निस समाथका सबस्य हैं उसकी संबाहिपर मझे अरोसा वा और इसकिए यह विस्तास भी था कि भीय स्वेच्यमा पंजीयनको प्रसम्बतासे स्वीकार कर केंग्रे।

वद मझे बापसे यह प्रार्वना करनी है कि बाप इपा करके मेरा स्वेष्क्रमा पंजीपन प्रार्वना-पत्र और अन्य कामबात जो आपके पास है कीटा हैं। और यदि कसी सरकार उस समझीतेको पुरा करना बाहेनी जो उसने जनरक स्मदसकी सारफ्ट एकियाई समुतायोसे किया है. तो में इन कागजोंको प्रसम्बतापूर्वक कौता बैया। मैंने वह पत्र पढ़ा है को भी यौगीने मापको मेजा है और में उसमें स्पन्त की गई भावनाओंसे पूर्वतः सहमत हैं।

> बापका विश्वस्त सिशंग विवस

बध्यस

टान्यवाच बीती संब

विवेपीते ।

प्रक्रिक सोपिनियम ३०-4-१९ ८

र प्रकार देशा हो कर पत्र करी दिन भी सम्बद्धी बोध्ते की कैननेको मेना पना था। पर्समान है का प्रमुख महिन्दा भी ध्यंतीतीने शी कराना था ।

# १५१ रोबेशियाके भारतीय

राप्रियाक भी प्रकृष हस्याहरूका जो तथे हुमने यह प्रजाह प्राया था उत्पर पाठकाओं विचार करना बाहिए। रोपियामें प्रत्यार ट्राव्यवाक प्रमान कानून स्वाया बाह्यी है। यदि प्रधा हो दा यह बहुन प्रवेकर नता हारी। बहुक मारतायोंका स्वारे क्याने प्रत्यों। यदि कार्य कार्य प्रत्ये का बहुकि मारतीय पूर्विय का सहायदा स्वेदत हैं वह उदिव हो है। बौर हुने विस्ताम है कि मदि व स्वायाहर्य कार्य करने दा बदने में बार्य सेशस्य स्वायाता जिस्स प्रत्यी है। हमें बार्य है कि उत्पक्त हम हुद कर न नाना प्रस्था।

हिन्तु तथा कानून बन या न बन उनको बिन वावासीका धारमा करना पहला है व रिचार करने सोध्य हैं। कोई व्यक्ति प्रशिक्ष हो हिन्तु नौक्षणे न करना हो तो उस प्रविष्ठ नहीं होने दिया बाधा। वार्ष नौकर्ष स्वादेश बाने दा यह बहान कर दिया बाता है कि बहु श्रेक नहीं है। इन प्रकार बारावीचीकी बर्तमान कानुका से काम स्विच्या बाहिए वह यो नहीं दिया बाता। इनके विषठ कानुको बनुवार बहाई की बा सकरी है। बस बहाईको

कर्नके किए उन्हें रोडियमार्ने किसी अच्छे वर्कक्य सहामता करी नाहिए।

स्वाचारिक वरवामीके विकाम में भी बाबाएँ बाल पहुंदी हैं। यह शा यांव रखना हो होचा कि भारताय एवं वरण विकास में बारितपार्थ संपाद संवचार्थ में पढ़ उन्हों हो समर्थे। परवार्थ का हानी नहीं दिये नायेंथे। हो बादिय पारदीय यह वर्षामध्यों ना सम्बंधे और स्वाचार यो कर सकते। यह बाठ दिवारी बरनी होनी सह वन मायतीयोंचर निवंद है जो एवं समय कर पहें हैं। इसके किए बनाये हैं कि पारदीय बचनी साल बनाये रखें। वर्षों समर्थीके नायें साल करना वाहिए बीट ऐसा मानकर कि वे स्वतन्त हो नहीं नामधीकी बाठ बाय बाद बड़ हु हु एसेंब स्वीकार य करना बाहिए। धी हिम्दुलाने सालका एक पन प्रकारिय हु का है। हम वस्य कुछ बनुवार दे यहें हैं। वह एवं प्रवर्ध वस्त्र सोग्य है। निव नकार मही हमारे समुद्र बाबारें बाती हैं वैश्री हो बात पहला है

१ जिसिय नागीन क्षेत्री विसंख्य नाने वाले वहुत कारावाने को दिवितान गार्वात क्षेत्र कारावा है के से यो । इसने दिविता दिविताल वार्वाती को वो से । इसने दिविता दिविताल वार्वाती को को निविताल क्षेत्र के साथित है । वार्वाती के दिविताल क्षेत्र के साथित है । वार्वाती के दिविताल क्षेत्र के साथित है । वार्वाती देवा वा है कि करते का की दिविता अवशेष्टर सरकार करता का वर्षात्र के है । वार्वाती हो (१) को को (संविताल के वोद्याती अवशेष्टर सरकार करता का वर्षात्र के वार्वा है । (१) को को (संविताल के देवा के सकता निवात वार्व ) के का वर्षात्र के वार्व के वार्व के वार्व के स्थान करता वार्व का वर्षात्र के वार्व के विताल का वर्षात्र के वार्व के विताल का वर्षात्र का वर्ष का वर वर्ष का वर

सम्पूर्ण गांची शक्तमन

केतबाक भारतीमीक्र सम्मुख भी जाती हैं। कैतबानें भारतीय क्याबादर पंजावते आकर वरे हैं। उन्होंने अपने कब्बाक निवारणार्थ जानी हासमें ही यह बखतार निकाका है। उनके क्या साहतक पूर्व दिखारि देते हैं।

इस प्रकार पूज्योके विभिन्न भागोंने भारतीयोगे पागृति विसाई वेदी है। उनमें एक्जा एक्चा साइस और संस्थ बायेगा दो उन्हें स्वमावत जीत मिक्नेगी। उतावकी करनेसे आम

नहीं पक्ती।

246

[गुजरातीये] इंडियन मोपिनियन, १०-५-१९ ८

### १५२ जोहानिसवगकी भिटती

सस्पाध्रह्के संबर्षका भीगवैद्य

में पिछले कुरते किया चुका हूँ कि करानिय जनरक स्मद्ध बना देशे। जब दमा ये प्रमानित हो गई है। नद पत्की तरह मानून हो गया है कि उनका दरावा पूनी कार्य रव करानेना रहे हैं। नमी यह समानार रायकारने नाहिर नहीं किया है किन्तु मारामिय समानमें अबर केख चुकी है और सब कोनोंकी जीय का गया है। जान पहारी है कि सम्बंध प्राप्त बहुत बच्छी राष्ट्र हुआ है और सब स्वेच्च्या तथा बीतमार्थ पंत्रीतनकें जनराकी सारी जनकारी हुँगें मिल्यम हो जासारीये हो जायेगी। यी देशर नियानि सरकारकों मोश किये बन्छार पत्र रिया है

वैसमेके नाम सीमीका एक की नामीमें निम्तकियत पत्र थी चैननेकी सिका है है

इसाम भारतुष्ठ माहित्वा राष

यो इमाम मन्तुल काविर बोवजीरते थी चैमतेको तिस्तक्षिण पत्र येजा है।
भी गांचीने सबर दी है कि सरकारका विचार संबद्धमा पंजीवतको प्राचनी

१ भूक वर्षको पत्रक मञ्जासक क्लि देखिन "पत्र कानिसङ्ग छपिपछा" पत्र १५६०म३ । १. मूक वर्षको पत्रक मञ्जासक क्लि देखिर "पत्रस एक पेन्नोडो" पत्र १५५७५४ ।

३ क्षेत्रर "का वस नैसनेशो" का क्ष्म । ४ क्षेत्रर "का वस नैसनशो" का क्ष्म ४।

इसके अकाना भी नायनू तमा भी विकाने भी गांधीके समझीते सम्मानी केवका समर्थन किया है और रहताबन नायक मांगे हैं। और मो कंपमण १ मारतीयोंने अपने प्रार्थनायन बादि काणनात सबके मन्त्रीको नायस भेन बेनेकी नावस भी चैननेको किया है।

#### इसका वर्ष

इस प्रकार स्वच्छ्या दिये वप प्रार्थनापत्रोंको वापस स्वका को निश्चय हुया है वह बहुत तीक बान पहना है। वी स्मदुष्पर उसका बड़ा बसर होनकी सम्मादना है। यदि सरकार उन बहुताहैबॉको वापस करनेस हमकार करे दो गेरा बयास है, कानुके मुद्राविक उसार किया वा सकता है। बहुताबे वापस करना वनरक स्मदुक्ती भागि पढ़ेया किया दिये दिना बारा नहीं है। बहि बारम करते हैं दो नाक करती है। किया समादास सम्बद्धा यह मासून हो जायना कि स्वच्छ्या नवीसनक बमा समें होता है। बहि पश्चीमन कनिवार्ष होता तो प्रार्वनाएक बारम नोगोंकी बात हो नहीं उठाई था स्क्री थी।

मुखे करता है कि कुछ ही दिनोंने संवर्ध समाप्त हो आनया इस बीच कोई मारतीय फिर बनुमित्रिय कार्याकरका नाम भी न छ।

वा ट्राप्यगक्तमें प्रतिष्ट होता चाहते हीं उन्हें क्लिहान हसका विचार छात्र देता पाहिए। यदि वक्तत हुई तो दक्षिण जातिकारे दूसरे सावोगें वसे भारतीयोको ट्रान्सवाकके भारतीयोकी मदद करनेके किए समाएँ करनी पर्वेची।

सर नीर्ज करार तथा सन्य सन्त्रनीति प्रद्वायता केनकी चर्चा हो। यह है। यस वी समापारमोर्जे सनके दुश्त यह बातचीत प्रकारित होनेकी सन्त्रावना है। प्रकारित होनके पहल कराके नीटिसंके जमावकी राह देशी जानगी। संपर्ध किरत किन क्या है, स्विक्ट यह मार्यायाकी समा क्या का मार्याहर से तथा यह मान्यक सन्त्र के और दूसर बसूत सन्तिक कार्यों चाहिए। हम स्थीवर्स नेपूकी और सेपूरकी बात तर्कक्सनों ठठात है, किन्तु कानुत्रकों बाने एककर हो। किन्नहान तो बानुत्रकों क्या हुने हस्त्रावर भी मही नते हैं।

#### थव इमारी मौंग प्रया हो !

यदि असरके मार्टिकीका दिना बदियका जवान देकर सरकार सम्बद्ध्या पंजीयनपर पानी घेर दे भीर जास्त्रीय किरत कानुनके दिवस सम्बद्धक करें तो इसक बार जो समझीता होना उनमें दूस पहोक्की घड़ीय नेते हुए गहीं रहेंगे। पहुंक हम स्वेक्ट्या पनीस्त्रकी कात की बन्दनक ये। हम सम्बद्धे यह जाहिए करनक किए दूपने स्वक्ट्या पनीस्त्रकी बात की थी। सब हमार्च हमार्च अधिकांत करने सादित हो पूर्वी है। स्वक्टिय जन किर समझीता होगा वह हम बिक्ट मांव एक सकते हैं। मेरे विधारस हमारे किए नीच किन्ने बनुसार मंते एकता ठीक होया

(१) जिनक पात कप कारक कैन पंतीपन पन है उन्हें स्वेष्क्रमा पंतीपनको मुक्ति। सिछ ।
 (२) जो भूम शौरपर, किन्तु जनुमतिपनक सकार साथ है और कुछ सर्वापत सही रहत हैं, उनको पर्वापन पन हिये पार्च ।

(१) जो अंशक्यमें यह सावित कर सकें कि वे सरनार्थी है, उन्हें जानकी सूर मिसनी काहिए। . (८) पर्याप्तक भरके वापाएगर हो कोर्गाकी व्यक्तिगत स्वतानता छाननेका कानून प बनाया नाम।

(५) विधित भारतीय नवायन्तुकाको भी आनेकी कुर वा जाय ।

u

में नहीं खाचता कि सबयें इस इस सक जा पहुँचिना जब उपरको माँगे कर सकतका सबस्य भागना। बैसा हो मांन हो जब ता संबर्ग किर सुक हो गया है और उसका परिचान मारतीय कीमक क्यिए खासक सिवा और कुछ नहीं है।

#### बिटिश भारतीय चंदपी चमितिकी पैठक

समितिकी बैंग्ड कुम्बारको हुई। यो मंत्रीका कार्याक्य वसालय नटा हुआ वा। भी हुंदर मिसकि माक्यर पट्टो बेचा औं किर मी के उपस्थित हुए और उन्हान सम्ब भारत हो। भी योगीने साथै परिभित्ति सनकारि और अराध्य मुताबिक में करन उसम पर्य उन्हें कोलोंने पदाय किया। सदन किरस स्वरूपकृ स्वकृत स्वीकार हिमा। गारती विद्या

नीचेका पत्र ट्रान्सवाक्सें सुनी जुसह अंबा गया है

स्थ्यमा प्रतीयन और नये कानूनकी बावत छरकार बना देती यह बाठ सब स्टब्ट हा नई है। सपना क्षित्रत बचन तुष्ठ हुए भी जनत्व स्टूट कुछे ह कि स्थ्यमा पंजीयनका नये कानूनत छि के हरना है। चन्यन्य होगा कि उसमें पनीयनका समस्य हो जायना। स्थ्यम्या कराये यमे पनीयनका एसा उपनाय करना साक रणा देता है। जनत्व स्टूटमें नो क्षित्रत वचन दिया है उसका उस्त्या वर्ष करके वे हुमें अधिक करना पाइट है।

एसी स्थान कारण इसे पनरातकी जरूरा नहीं है। इस सम्भ है इसस्पिर इसाका नदीजा इसारे लिए बाजवायक ही होना यह शानतका कारण है।

बगाका नदीना हुमारे लिए सामवायक ही होना यह भागतका कारन है। अब सरवायद्वकी खड़ाई सब्नी पड़ेनी। उनका पहला कबम यह है कि प्रत्यक

भारतीय संस्थाया पंजीयनका बायत करका यह सिखी। यह प्रावशायत तथा पूर्वे रक्तावय पापत भवि बयवा उन्हें तथके पात भव देतक किए कहे। जा यह किया जाने उसकी तकस एसक साथ संस्था है।

यहीं सभी दुइ हैं और बहुतक किए वैदार हैं।

भागी ठएड वरका हिम्मद बेसाइए। फ्रिन्सून सनुभागित कार्याक्यत कार्र पर-स्परहार नहीं करना है और न पंत्रीयनगर्य बारियो मौत्र ही करनी है। या दिना परवान हों उन्हें परवानका पैक्षा घरकर बेसकुक स्थानार करना चाहिए।

नने कानूनको कव जिनके कार मामछा श्वरणा भी माश्री पहुंचकी तरह उनकी भारत नि.सक्क पेरती करेंग।

हम सब फिरत दिना पनीयनके हैं, यही समझना चाहिए।

र शरमान सम्बद्धी है।

र प्राप्त साहि।

्र शं त्रका है वही धापमा पंदेशनक कर्वनामधे नेह ५४० हो । ४ कराव्यक्तिक विद्युत्क वर्यस्थे का वांध्येक्षेत्रपूर्ण वर भित्रक्त १५ हुने वर्षा नी । धेविर

QPE % TH 160 1

#### ईसप मियौँ

भी हैंवर मियांकी ततीयत ठोड होती जा रही है। सब ने कुसींगर बैठ एक्टो हैं। ताकरर समीतक पद्दी की बाती है और नहीं पोड़ा वर्ष है। हाम बारियर नहीं कोटें करी भी नहीं भी समीतक दुख वर्ष नाकी है। बहुवत छोर समीतक उनकी तथीयत पूछने लोटे हैं। वे उनके सब्की उत्तर सामकीत कर पाते हैं। भी फिक्स्पि तथा भी बौक कितनी ही बार उनते मिठने यसे हैं। विभिन्न स्वातींत छहानुमुठिक पन बाते रहते हैं।

[पुनयवीसे]

इंडियन मोपिनियन ३०-५-१९ ८

# १५३ सर्वोदय [३]

### सरवदी वर्षे

सामान्यतः ऐवा होता है कि माकिक होरियार और उत्पादी हो तो प्राय क्वाके स्वाप्त क्या काम करता है। तो एवा भी होता है कि यह माकिक साल्यों और करामोर होता है कि यह माकिक साल्यों और करामोर होता है इस नौकरण काम दिवान चाहिए उत्पान नहीं होता। परन्तु चुड़ी नियम तो यह है कि होयियायिमें स्वान धेनीक हो माकिक में बौर स्थान धर्माक हो नौकर में तो पात्तावृत्त माकिकका नौकर माक्याहीन माकिकके नौकरकी स्थेता। स्थिक और बोह्या काम करेया।

कोई क्ट्रेस कि यह नियम ठीक नहीं है क्योंकि लोह और बयानजाका बक्स प्राय-स्वता हो मिना करता है और मौकर नामिक्के सिरार कह पैठना है। परनु एसा तर्क स्वित नहीं है। यो मौकर लोहूके बरकेमें धापरसाह दिखाना है उस्पर सब्दों की जाये यो उसके मनने कैर और प्रतिश्चिम पैस होगी। उसार हृदयके मासिक्के प्रति यो नौकर वैदेशन होगा वह बन्यायी मासिक्को हानि पहुँचायमा।

स्प्रीच्य हुए समय और प्रायक मनुष्यके प्रति परोपकारों दृष्टि रचन से नदीना करका है। मिकका है। यही हुम भारतमार, उस एक प्रकारको प्रतिन मानकर, दिनार कर रहे हैं। गर्दे एक सक्या करते हैं एक प्रतिक होगा समझार करता चाहिए यह एक सक्या बात है। उनका रिचार हम नहीं कर यहें हैं। हम ता यहां केरक एका हो नह रहे हु कि अर्थ मानक सामार्थ नियमोग्नी निजार हम विकार कर चुक हैं स्वहमी — मारामार्थ — पास्त तोड़ सम्बद्ध हो निया हो। नहीं जावना एक नियम प्रकारको सीटा होतक सारम स्थन्यानक स्था नियमों के गाय नहीं दिक्की परिक उन नियमोग्ना होतकर हो कि स्वस्त्री है। यहि मानिक तरानुमाना हिसान समाता है और बरका पानके स्थावने ही स्थानका दिखात है। सम्बद्ध उस नियम होना पृथा। दिखानना संद्याक्त हो हर नियम करते हैं। भीर सराम स्थन्ता दिला संस्त हो पित जाता है। वहा नदा है कि स्थनका पानक विद्यानका हो पिदाना चाहिए और सरकार राजने साथ जाता है। 141 छपूने गंधी शक्यन

पस्टन भौर उसके सरवारकी मिलाक सीजिए। जगर कोई सरवार वर्ष-साम्बक्ते नियम आब करके अपनी पस्टनक सिपाहिसोंसे काम खेना बाहेना तो बहु उनस मनपाहा काम म के पायेगा। बनेक मिछाकॉर्में एसा देधनमें बाता 🕻 कि जो सरकार वपनी पस्टनके खिपाहियोंके सम्पर्कमें भाता रहता है उनके साथ बयास्ताका करताब करता है उनका सका होतसे प्रसन्न हाता है, जनके दुवामें मात्र क्या है जनकी रत्ना करता है, संबोधमें जनके प्रति सहामुजूषि रवता है - ऐसा सरवार अपने सिपाहियोंसे बाहे जैसा मुस्किक काम थे सकता है। येतिशासिक मिराकांसे पता चलता है कि वहाँ सिपाही बपने सरदारका नहीं पार्क्षे वहाँ सवाई गायर हो जीवी गई है। इस प्रकार सिगाहियाँ और उनके सरदारके नीचं पहागुमूरिकी घरित ही उच्ची घरित है। उसी प्रकार शकुभंकि गरीहर्ने नी सरहारकें प्रति शकुनोका रम पूरा प्रेम-मान रकता है। फिर भी मिल इत्यादि कारकार्तामें मास्कि और मौकरोंके बीच इतना मनाइ सम्बन्ध देखनमें नहीं बाता। इसका एक कारण तो गई है कि इस प्रकारक कारवानोंमें नौकरोंके बेयनका आधार क्षेत्र-बेनके नियमींपर रहा करता है। इससिए गासिक नौकरके बीच स्तेष्ठके स्थवहारके स्थानपर हेपका स्थवहार पक्षता है। बौर सङ्गान्मतिके स्वानपर उनके बीचका सम्बन्ध विरोधका --- प्रतिस्पर्धाका-सा वेक्नेमें बाता है। तब सब इमें दो प्रकारित विचार करना है। एक तो वह कि सेल-रेनका हिसाब किने विना नौकरका बेतन किस दर्जे तक निविचत किया जा सकता है। इसरा यह कि जिस तस्त पुराने बंगने कुटुम्बॉर्मे गौकर हुवा करते हैं और सामिक तथा गौकरोंके बीच जैसा धन्यन्व रकता है, मनमा पस्टलमें सरकार बौर रिपाक्षियोंमें बैठा सम्बन्ध रहता है उसी तरह कारबानोंमें मौकरोंकी अमुक संस्था - बाहे पैसा पाड़ा समय का पढ़े - कम ज्यादा किये विता कैसे कायम रखी जा सकती है।

पहले मन्तका विकार करें। यह अजीव-सी बात है कि कारवानोंने नजबूरोके देवनकी धीमा निवारित कर धकनेकी विधानें अनंबास्त्री कोग कोई प्रयत्न ही नहीं करते। इसरी करफ हम देखते हैं कि इम्मडफे प्रधानमध्यकि पदका नीकामके दारा विकास नहीं किया बाता वह बाहे जैसा मी मतुम्य क्यों न हो उसे एक-वैदा केवन ही मिक्सा है। उसी प्रकार कमसे-कम केवन क्योबकियो पावरी नहीं बनामा बाता। विकित्सकों भीर बकीकों धाव भी सावारवदना ऐसा व्यवहार नहीं किया बादा। वर्षात हम रक्षत है कि उपर्युक्त कुथ्टान्तों में इस अमुद्र सीमाके अनुसार ही समझरी बेते हैं। तब कोई पूछेगा कि क्या अन्त भीर पराव मनकुरकी मनकूरी समान हो? बास्तवमें ऐसा ही होना उपित है। इसका परिवास यह निकसेना कि जिस प्रकार विकित्तकों और वकीबोंकी फीस एक-सी होनेके कारण हुन वच्छे बढीय संगवा विकित्तकने पात ही जारेंगे बैसे ही गजहराँकी दर पक्त-सी होतने फसस्बरूप हम अच्छे राज सा बढ़कि पास ही आर्मेरे। मच्छे मजहूरका इनाम यही है कि उस पंसन्द किया बायमा। इसकिए कुरखी और सही नियम यही हुना कि सब वर्गीमें उस-उस वर्गक कामके अनुसार बेतन नियत करना पाहिए। यहाँ अपने भर्मेका जान म रजनवाका व्यक्ति कम पारिश्रीयक सेकर मास्त्रिको बोधम वाल सक्ता है बहाँ अध्यमें मतीया वदा ही निकमा करता है।

भव दूसरा प्रस्त कीपिए। यह यह है कि ब्यापारकी रिवति बाहे वैसी हो फिर बी कारधानेमें बिठने मक्टूरोंको खुकमें रका गया हो उठनाको कायम रखना ही बाहिए। वर मुज्जूरोंको अपनी नौकरीके स्थायी होनेका निश्चम नहीं होता तब अधिक मजजूरी गाँपना उनके किए बानस्यक हो ही जाता है परन्तु सदि किसी प्रकार उन्हें यह भरोसा हो जासे कि उनकी नौकरी बाबीबन दरकरार रहेगी दो वे बहुद ही कम मनदूरीपर काम करेंथे। इसमिए यह स्पट है कि जो माधिक अपने मजदूरोंको हमेखाके किए एवटा है उसे बन्तमें काम ही हुआ करता है। और वो नौकर मुस्तकिक इंगरे नौकरी करते हैं उनको भी फायबा होता है। ऐसे कारबानोंमें कम्बे मुनाफे नहीं हो सकते मारी बोखिम नहीं उटाई वा सकती और बड़ी होड़ मही समाई या सक्यी। सैनिक अपने सरदारके किए मरने-यपनेको तैयार हो जाता है और इसी कारन सिपाहीका पेका सावारन मजबूरके पेक्षेत्री अपेका मधिक सम्मान योग्य माना यया है। बरजरात सैनिकका धन्या करण करना नहीं है वरिक दूसरेकी रक्षा करते हुए स्वयं करत हो जाता है। जो शिपाही बतता है वह अपनी बान राज्यके हायमें सौंप देता है। वकीक विकित्सक मौर पाइयोके बारेमें भी मही बात है। इसी कारन तो इस उनके प्रति सम्मानका मान रखते हैं। अपनी धानका सतरा मोख सेकर भी वकीकको स्थाय कराना अधित है। बनेड संकटाको सहन करके भी विकित्सकको अपने रोनीकी सार-सँमाक करनी चाहिए और पाररीको बाहे को भी हो अपने धमानको सनुपरेश देते और सही मार्ग दिखाते यहना चाहिए ।

[ युवरावीसे ]

इंडियन बोविमियम ३०-५-१९ ८

# १५४ पत्र 'इडियन ओपितियन'को'

[बोद्धामिसवर्ग]

सम्यादक इडियन मोपिनियन

महोद्य

यद्यपि में इस समाचारपत्रके बुकरावी विभागमें बहुत क्लिता हूँ और इस समा जानते हैं फिर भी नेरे बस्तबर्तीने क्वाक्ति ही कभी कोई क्व प्रकाशित होता है। देवता

ह फिर्र अपने नामसे किसनेका मौका था पता है।

मत श्रीनशरको भी कार्टराष्ट्रमे जब मेरी मुख्यकात हुई, सन्तुनि मुझे भी समदसका पत्र दिखाया । उसमें कहा थया है कि जो नमा विजेयक बागेवामा है वह स्वेष्क्रमा प्रवीयनको बाबामदा माम्पता देतेके किए ही है। उस विभेगकके मुताबिक स्वेच्छमा पंजीयन करानेदाल भारतीमोंको पंत्रीमनको वाराबोंका चल्लवन करनकी छवाबे मुक्त किया वायेगा। अन्य वार्तीमें वो जनपर जी नमा कानून हो जापू होया। इसका अर्थ स्पष्ट विस्वाधवात हुआ। यह वो मरे नहीं गुजर गये वैसी बात हुई। फिर भी मदि इस सक्ते होंचे तो वैसा कुछ भी नहीं है।

र कर भक्त ईसक्तराहा छारा में कि जी वॉफीस का व बोर्नेस्टे क्या वा ।

र क्ष्मी करहे पाने पानेत क्षम किए देखिल "क्षेत्रमें स्थापकरण" क्रा १६-१७ ।

386

कानून रद करनेकी बात पी उसका क्या हुया है भी गांवीके मध्य कहाँ समे ? बच वे क्या जवाब देंथे ? वे भारतीयों हो क्या मुँह दिखायेंगे ? ऐसी बाठोंकी धनक मरे कानों में पहली खड़ती है। कानून रह होगा गह तो में अब भी कहता हैं। किन्तु सर्व गह है कि भारतीय समाज

अपना संपायह पूरा करे। मेरे धन्द जैस में बैस ही हैं। यह भी नहीं कि अपने भारगींकी मेंह दिखाते हुए मुझे पूर्व बाती है। जिस दिन में स्तर्व बसा दूमा प्रमंकी बात बसी दिन ्या राज्या प्रश्न क्या नार्या हो । तर वह यो स्मार्टका छ्या भी नहीं होगा। येते हुनो। दमा क्यिका स्मा नहीं होता। किर वह यो स्मार्टका छ्या भी नहीं होगा। येते कहा वा कि छिवाहुवा कामत हैं हर्यों भी कोई छक नहीं है। कब भी स्मर्थ यदि उस कामतका कोई चक्रदा बकाव वें तो उसके किए में दोगों नहीं उहस्या।

उस समय बहुद-से मास्तीयों और नोसेंने जो नेतानती की भी बहु याद माती है। वे कहते थे अनरस स्मदसपर मरोसा मत करना। मैते कुछ इर तक विश्वास किया। उसक बिना काम ही नहीं चल सकता। धनकानसे सम्बन्धित काम इसी तरह चन्ने हैं और वसेंने। जब समझौता करनेवासे दोनों पश्लोको अपनी धन्तिकी प्रणीति होती है, वब एक-इसरेक साम किया हुना मोला काम नहीं माता। में मानता हूँ कि भारतीय समामको समित — सत्य। सनके सामने जनराम समदसमा भूठ नहीं टिकेमा।

जो मुझे दोप दंते ने जनस मेरा इतना ही कहुना है कि मदि मापका दोपारोपन क्षेत्र वा तो जाप फिर सत्पापुरुमें पानिस हों। मैंने तो विस्तास रसकर ही स्वैत्त्वमा पंत्रीयन करानकी धकाइ दी भी। कानून रह होना ही चाहिए, यह दो हमारा प्रव वा और उसे सस्य करनके किय बाप भीर में छड़े और सड़ेंगे। यदि आपने इतना किया तो काफी है। आपका सम्बेह ठीक निक्रमा। यह भारके निम् मानात्रीको बात हुई। मरा विश्वास मुठा निक्रमा में हराके मिए मपनेको मपराची नहीं मानवा वेयोकि मेरे सामने बुसरा कोई उपाय नहीं मा। यदि माप वैसा मार्ने कि उपाय वा तौ भी भारतीय कौमने विश्वास रखकर कुछ खोगा नहीं है। यदि हम सब माप खें हो और भी चीजें प्राप्त करेंगे।

समातिके बारेमें जो मरे अनुकृत रहे और जिन्होंन समझीता परान्द किया था जनसे भेरा यह कहना है कि जनरक स्वरुष्ट क्या देनपर उताक हुए हैं इसस नमझीतको साप देना टीक नहीं। मनश्रोतेश प्रापता ही हुआ है। यदि हुमनें सच्या सामर्प्य होया दो हम अंगुप्रसर भी पीछ न उटने और विरीपी जैस जैस बना करेंग बैस-बैस बनारा सत्य और चनकना। जन हीरा काराके बीचम पढ़ जाता है तब उसका सम और अधिक मिक्सा है। सरवर्ष बारमें भी यरा गताना भादिए। मुना नाराज हानेवाहे और मरे हामको पानर करनवाछ दोना ही एन पत्रव वराधरून प्रीमिनिन पूर्व या न पूर्व परा तिरूपन दो जा पूर्व या वर्ती है। में कमी गुना कनुषका नहीं मार्गुया और सकेता यह बचा ठा भी मरते वस तक सुर्युवा। य थाना करना है कि पूरा — पैतर — कमी भारतीयाका एवं ही विभार देवा।

में हैं भरवाप्रही मोहनवास करमपन्द गांभी

इंडियन मोपिनियन ३०-५-१९ ८

[नुकरा शिवा]

१ देश्वर "का गर्निव संकाशे" का १९४९ ।

### १५५ पत्र ५० एफ० सी० छेनको

जोहानिसम्बर्ग सर्वे ३ १९८

प्रिय भी धन

क्या बाप इत्या मुखे बतायेंचे कि मैं यत १ और २२ फरवरीके अपने पत्रों तथा

वस्यान्त्रणी उत्तरींको प्रकाधित कर सकता हूँ अभवा गर्ही?

सापके पिछके नोटके संदर्भमें में कहना जाहना हूं कि मैंने कभी सरकारसे सपन क्रिय् संरक्षणकी माजना नहीं जी न उसकी हच्छा ही कभी जी है। जब भी मेरो ऐसी काई स्थाहित नहीं है।

भापका सच्चा

टाइप की हुई बस्तरी बंधेनो प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४८१८) सः।

### १५६ ओहानिसवर्गको चिटठी

[मदी १९८ क पूर्व]

#### फेरीवाधे चावधान।

बोह्यलिखनम् से दुल्पनामर नामक एक धमाणारम् नमेनी और स्थ मापार्ने निकल्का है। उतने धाक-सम्बंधिन नेपनेनाले नारतीम फेरीनार्कीपर हमणा किया है। उतक कुछ अब नीप दे रहा हूँ। नह सखनार निजता है

साध-सकी वननां से पार्टीय खेरीसामां सोरी दिनयों जब भी मोरवाहन देती हैं। यह गारिक किए हिनिकारक हैं। स्वत्य महाने वाल मार्ट्सायों क्या हुई भी नवाड़ि उन्होंने सोन के स्मेरेसे एक स्वामें मान में सी किए सामित के स्मेरेसे पार्टिक सामित हों भी। नवाड़ी मिन के स्मेरेसे पार्टिक सामित में मार्टिक सामित हों में सुनिक सिंदिक सामित हों में सुनिक सिंदिक सम्मान के तरह सामित हों में नवाड़िक सामित हों में समामित हों सिंदिक सामित हों सिंदिक सामित सामित हों सिंदिक हों सिंदिक सामित हों सिंदिक सिंदिक सिंदिक सामित हों सिंदिक सिंदिक

दमने बहुत बतिमनोस्ति है इसमें काई मन्देह नहीं। किर भी कुछ करोबात सभी असमें एक्ट्रे हैं सूर बन्दे रहन हैं और चाक-सम्बी प्रमी अपहले रखन है इनमें सम्बद्ध नहीं है। यह तय

र जिल्ला नवार असरक सरहाको " वर्ष राज्य रक और जही ग्रास्ट वर्ध-क्रियको ४

समूच यांची कार्य्य uı है कि मंत्रि वे जाबस्यक सुबार नहीं करेंगे को कर्चमें इस बेधमें मारवीय फेरीबाबॉका नाम-

निजान न रह जानेगा। एक दरफसे बात उठाई बाती है कि खैरीबासेंकि किए परवाना बानन बनना बाहिए वृक्षरा तरफ इमारी गलपीके समाबार प्रकासित होते हैं। इसकिए मने सनाड री है कि यदि परवाने किन जामें ता फेरोबासे सरमायह करके जीत सकते हैं। किना सरमायहकी कहाईमें एक बात बाद रखनी है कि उसमें सत्यका कभी त्याय गड़ी किया जा सकता। मन्या रहता मा गन्धनीमें पाइ-सम्बी रहता त्याय-विस्त्र है, ऐसा में समग्रता हूँ भीर जो स्थाय विक्य है उसे सत्यके भी विक्य समझना चाहिए। श्रीमकार विन १ १९ ८]

सत्याग्रहकी कहाई

यह संबर्ध क्षमी सबमुबर्ने पूरू हुआ नहीं माना या सकता किन्तु कहा जा सकता है कि उसकी नींब पढ सई है। भी गांधीके नोटिसका भी चैमनन मह जवाब दिया है कि बनरण स्मट्स जब केरस बाएस मा जार्मेंने तब मजियाँ इरवादि बायस सेनके बारेमें जबाब दिया जामेगा। इसपर भी गांचीने तार किया कि यह ऐसी बात नहीं है जो रोकी जा सके और कायबन्यत्र तुरुत बापस मिकने चाडिए। यह तार यह मुख्यारको किया स्या था। धनिवारको तार मिका कि भी गांधीने नमें काननका जो मसविवा में या था वह बुम हो बसा है, इसकिए किर भेजा जाये। यो गोबीने इसपर २२ फरवरीको पत्र स्था नये विख्का नसविदा घेंच दिया है। सोमबारको टेकिफोन मिका कि जनरक स्मद्यने मित्रमञ्जकती बैटक बुकाई है और मंगकवारको जवाद दिया जामेंगा। यह चिट्ठी में वीमवारको रातको विश्व रहा है। इस समयवर्क परिस्थिति कपरके मताबिक है।

#### कार्रशहरूके प्रयस्त

इस बीच यो कार्टसहर बड़ी कोश्विम कर रहे हैं। उन्होंने सर पर्ती फिट्स्पेट्रिक भी चैव किन तथा भी जिड़बेस मुखाकात कराई है। इन सभी सम्बर्गोने कहा कि बिन कौमाने स्वेच्छ्या पंत्रीयन करावा है या जो बादमें करावेंगे उत्पर यह अल्पानाएँ कानून आमु नहीं होता चाहिए। इस सम्बन्धमें प्रक्र भारतीय समावके झावमें है।

अवतक यानगी सलाहकी बात कम रही है और पूरी नहीं हुई, तबतक और काई क्यम वसमा जरूरी नहीं है। इसकिए मादवनिक समा नहीं को गई। यदि संवर्ष करना पढ़ा हो

सावयनिक सभा बुकानी पहेंगी।

सरकारको तो एवं तिने एवं हैं उन्हें प्रकाशित करनका कोई विचार महीं था। फिर मो वे इतितन बोणिनियन न प्रिटोरिया सूत में उद्युव हो चुके हैं।

प्रार्थनापत्र भापतः करणक नाटिम भी चैमनके नाम पहुँच रहे हैं। मुमह होनेकी आधारा

काम कुछ क्रीका बन रहा है। ब्रिटिश भारतीय भवकी भीरत प्रत्यक पहरका पत्ती पत्र 🗸 में वे वहें हैं। मोब नारिय बेबेंबे।

र इतिर गण वस वैसनेही सह २०३०-४। ६ व्य घर राज्य वर्त है।

र प्रेरिस "रा प्रस्ता सर्वाहों " के द्वार अन्य रहे छ र अन्य । र धीर "स अल् प्रस्ति । प्र १८-१९ ।

५. प्रीप्टर "बोरानिशक्षेत्र विद्ये" छ ३५८ इरे ।

मगळवार [जून २, १९०८]

यो हॉल्केन भी डोड़ थी फिक्किय भी पोकड़ थी पेरी हत्यापिकी एक बैठक भी हॉल्केनके बण्डरमें हुई। उन्होंने उसमें भी भारतीय समाबको मदद करनेका प्रस्ताव किया। प्रिटोरियासे मंगीतक कोई बबर नहीं जाई।

#### कश्चित्ताम

द्रुख समय हुना कबिस्तानके मुस्किम हिस्तेपर यहाँकी नगरपाकिकाने कपाद्गिद की है।
वह हिस्सा देवतेमें बढ़त बढ़ा है किया समय वह मुक्कमार्गका किरतान माना जाता वा
स्विक्तिय मौत्रीवर्गका नार्ष है कि सकता उपयोग पूर्वर मुद्दे मानको सिया ना सकता।
करता हुनीदिया इस्तानिया में मूनताने एक पत्र किहा कि किरिस्तानमें और मूर्वे नहीं गाहे
वा सकते। एक प्रतिनिधिमण्डक नियमें मौत्रवी सहनद मुक्तायर, हमाम कमाच्ये हमान अलुक कादिर, भी लस्कुच नती 'भी सहान्द्रीत जहां भी गाही वे गाई कोटीके बम्पलके किरतानके मानको मिना। इसके बाद किर सीमवराको साई तीन बने एक प्रतिनिध-गण्ड पार्क केटील सिका। सम्में भी लक्ष्मुच गाही हमाम कमाच्ये हमाम सम्बुक कादिर तथा थी गाही थे। उसने सारी बात कोटीकी समझाई और कमेटीन विचार करनेका बचन दिया।

मेंटका सङ्घरीम

भी पोलक्को विदिश्व मारतीय चंत्रको उरक्को संवर्धमें ५० ग्रीव मेंटमें दिये गये वे तथा भी बाइक्को १ ग्रीव। भी पोलक तथा भी साइक्को वह ग्रेश स्पर्ध किए काममें लागेका निवार न करके मारतीय धमावके किए ही उसका उपयोग करना निविध्त क्या है। भी पोलक्को छाई वो ग्रीव मिला वा भी ओनेक प्रावणकों मारके किए मेव दिया है। भी भोजक प्रमाणन विकक्कान विकायतमें नीमार पड़े हैं और गरीबीके कारब उनका काम सटक बमा है। भी बाइक्को करना ग्रीम मारतीयोके पिछनमें स्थापका निवार करके उसीमें कामा। भी बोक पना भी ब्रीव पोलक्कों भी ग्रीम मिला वा उसके विषयमें में पहले किल बुका हूँ। छन्दिनी उन्तर एक्स एविसाई पिछनक किए निकाब पत्नी है। सननको निकनोवालो मेंटका ऐसा उनसोन करना बहुत प्रसंश तमा अनुस्तके ग्रीम है।

बुबबार [जून ३ १९ ८]

साम सबर मिली है कि बहुत करके नगरण स्मर्य कानून रह कर होंगे। अमीतक सरकारकी तरकम कोई भी सबर नहीं है। फिर भी सभी गौरे नेता इसीके बारेमें पर्चा कर रहे हैं।

[प्रयक्तीये]

इंडियब सोविनियन ६-६-१९ ८

र यह मारतीय आपारी जो कुछ सम्बन्ध किर मिरिक्ष गरतीय संबन्ध भी से हे ।

्र मोनंद राज्यम् तथा क्य नेत्रमा इय वा चौर तथा मानीक निर्माणित मारामित व । कीमन विकासको सारक चौर तीचा । तथी प्रान्तकारी प्राप्तक चारीनीचा वी अधितिस्तरका (की स्था या उन्हों भीतेन्द्र व्याच्या वी । वार्ष वे अन्यायी वा चौर तथा स्थान्य हैं। वया वर के की । वेदिल पुरिन्न मानिकारें अन्यायका इतिहास स्थान १ ।

क्षेत्र "बोदानिस्तिती विद्वी" एक रेपपण्ड ।

#### १५७ पत्र ई०एफ०सी०स्नेनको

जोज्ञानिसनर्प भूत ३ १९८

प्रिय भी केन

मने जातको जाते और जनरण स्मर्सके बीच एसियाई बीचिनियको सम्बन्धमें हुए उस पत्र-व्यवहारको निस्न पून्त रखनेकी बात थी प्रकासित करनके किए उनकी सनुमति मौगते हुए पनिवारको एक पत्री सिका था। क्या अब मैं उसके उत्तरको भासा कर सकता हूँ?

यापका सम्बा

भी बर्गेस्ट एक सी केन प्रिटोरिया

टाइप की हुई पपत्रपै अंडेबी प्रतिको फोटो-नकक (एस एन ४८१९) से।

१५८ पत्र जनरल स्मटसको

[भोद्यामिकस्य] बनंदर्द

[प्रिय भी स्मदस]

आधा है बाब आपके और मेरे नीच जो मुकाकार्त हुई उपके वारेमें यह पत निवनके किए मुझे बना करेंगे। प्रवास सम्बोतिका पामन करनकी समाको इन्काको में भाग्य करता हूँ किर भी में यह कहे दिना नहीं पह एकता कि मुशाबात सम्पोपनाक नहीं जो। अधि दितम रह करनके बारेमें जाए कब भी हिवकते हैं और इस सालपर दोर दें हैं कि यदि अधिनियम रत नहीं हुना दो जो एथियाई गत माहकी र शारीकके बाद सामे हैं और जिन्हें देशमें प्रदेश करनका अधिकार है उन्हें रशी अधिनियम के मत्यांत पंत्रीयन कराना

१ केन्ने प्रशिक्षों ४ पुन्हों कहा कर मेना, निर्मे पर्मेन महासनकी स्कूपि स्था है हो। हो। बा। वह सहाय स्थाह हो हो हो। हो। वह उन्हों स्थापित कर होने स्थापित कर होने प्रशिक्ष के कारण प्रशिक्ष के प्रशिक्ष हो। स्थापित करों हो हो। वह उन्हों स्थापित कर होने के और न करात प्रश्न की हिला था। "स्थाप एन-स्परास्थ स्थापन करी प्रश्नीर सका प्रश्निक्ष हो। वह उन्हों ४८ हो।

तान तेन्य करेंद्र तेनी थी। १ भी नेव्ये करातुर्थी जीवती १ वट्ट. १९ ४ की पोरी-देनी हामकार्येड निव्ह किया था। १०३३ हामकार्यक वर्षेक्ष साथे वर्षों का बुद्ध दोष्ट्रमा गैरीनाची करूरी कर्षों होता गरीकार्य निवेश्य स्वार्थी क

क्ष विकास काला बताना करा था। व्यक्ति प्रकृत कर्मक ४८३३ ।

पहेना: जैसा कि मने सर्देव 👟 है एसियाइमीका सबस अभिनियमको रव कराना है सौर इस सम्बन्धे प्राप्तिके स्थि उन्होंने बहुत-कुछ किमा बहुत-कुछ स्वागा। मुझे भी स्वगा है कि बाप यह मानते हैं कि एपियाई अभिनियम पूर्वत्वा लग्ज है और प्रवासी प्रतिकावक वीर्य-नियमका संघोषन समस्याके समामानका कोई मंबाछनीय मान नहीं है। में वापको एक बार ामनका प्रधानन प्रपानका व्याचनका कार नामकार मान नहां हु। न वारका एक बीर फिर याद दिसाता हूँ कि मुझाकारों में आपन इस विश्वयर मुझा क्या कहा मा। साएक कहा ना यदि एपियाई सक्किन्द्रिन्तकारों सपती विभवेतारीयों दूरी कर कें। तो एपियाई विभिन्नको रह कर दूना। में पानता हूँ कि भापने यह नी कहा मा यदि एक नी ऐसा विश्वय एपियाई हुआ वो हर्जूबंक स्तेच्चमा पंजीयत प्रमानपत्र केनेसे इनकार करता है तो में उसपर एशियाई अधिनियम जबरत आबू कर्रेगा। मरी जानकारीमें अस्तृत ऐसा कोई अकियम एसियाई नहीं बचा है। किन्तु महि एन एसियाई हों तब भी मैंने तो उपर्येक्त मुभिष्यक्तिको एक श्रव दिवादरी विभिन्यक्ति भागा है जिसका सहस्य इस तम्यपर जोर देना है कि उपनिवयके तत्काकीन अधिकासिमोंके बहुत वह बहुमतको समझतिका पास्म करना पाहिए। वैसा उन्होंने किया है।

इस बक्त समझीदेके किए सनमका बहुत महत्त्व है और मुझे दूरी साक्षा है कि आप मुझे इस आसमका एक निश्चित बयान देनेकी सनुमति हो। कि समिनियन रह कर दिया बायेगा अत्यक्षा में प्रार्वनापत्रके फार्मकी वापधीके सिक्किस थी चैमनको किये पर्य वपने पत्रका सहारा अनको सनिकापूर्वक विवय होईमा। म एसा किसी मी स्वितिको टाक्नोक क्रिए पराधिक तस्तुक हूँ किन्तु सांकाशनके किया संक्षां किया गरिकारण होते के प्रथम संवाह करू प्रतिका करतुक हूँ किन्तु सांकाशनके किया संवत्क विषेधन प्रारम्भ होते के प्रथम संवाह करू प्रतिका करना जसम्बद्ध है। सर्वः यदि जाप सांकाशन नहीं दे सक्ते और यदि जाप उन कोगोंको प्रार्वनायकके फार्न नहीं कीटा सकते किन्होंने उनकी बाक्सीके सिए किसा है. हो हमें सर्वोच्य स्थामास्त्रममें इस आध्यकी वर्जी देनी पहनी कि वह अपने वादेश हारा यब-रत कामजॉकी नापसी करनाय।

बहुतिक प्रवासी प्रतिकन्पक अधिनियममें किसी संसोधनकी बात है भे यह कहनकी पुष्टता करता हूँ कि यदि कोपीके केयमें पूर्त या प्रकेष करतेका प्रका एक प्रधावनिक बचिकारीको मर्वीपर कोई दिया प्या तो ऐसा कोई संघीचन एस्वियाइपीको विकड्डक सन्दुस्ट नहीं करेता। यह प्रका अन्य सब उपनिक्षेत्रीको मीति सही मी सदास्त्रमें हो तय होना चाडिए ।

नाइए। यह बहुनेजी आवस्तकता नहीं कि वो कोम पुरानी वन सरकारको १ पीमी सुस्क दे चुके हैं जनके अधिकारीकी पता की बाती बाहिए। एस बहुन्ते सोम पहस्की ही द्वास बासम बर्दमान हैं विनके मही निहित स्वार्थ हैं। उन कोमोने भी आर्थनापन दिने हैं। मुझे विस्ताध है कि सी पैट्रिक बक्तन वन पहुंची बार यह विस्तक पेस किया या तब जनके बारेसे विचार कर सिया होया और संरी रायमें उनके शबाँकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

। देवील लक्ष्य का वैगलेको <sup>ल</sup>क्ष्य २५३-५४ ।

२. शुक्रवीर तिका चौर जमपूर्वी। देखिन "का: एम चैक्रोकी" एक २५३-५४ २५५ चौर २५४ । क्रीर "बोह्यजिलकी क्रिडे" छ १५८५१ ।

<sup>।</sup> मा वर्षी स्व मुद्द १९०८को ही जो वी।

४ राज्यात सरकारे प्रमुखं काश्मिक्ताकिक विकास प्रतिमूखे साम ।

भी केनने सकतारको मध्ये किला या कि वापको किले गये गरे १ और २२ फरनरीके पत्र मोपनीय होनेके नादे प्रकाशित नहीं किये जाने चाहिए। चुँकि वे मेरे इस दावेके सासात प्रमान हैं कि धापने अधिनियमको रह करनेका बाहा किया वा थतः महि माप उस बारस हटेंगे और यदि आप भरे दिये हुए वस्तुष्यका खण्डन करेंगे तो वैसी दशामें बाधा करता हें भाग मध्ये एकतरफा गौपनीयवासे बढ़ नहीं मानेंसे।

(बापका आदि सौ० ६० गोषीी

जिनरक्ष के भी स्मदस उपनिषेश कार्यासम प्रिटोरिया रे

> [बंदेगीसे ] र्देशियन कोशिनियन ४-३-१९ ८

इकिया बॉफिस क्युविधियल तथा पव्लिक रेक्बेस (२८९६/८) से मी।

# १५९ पत्र अल्बर्टकार्दराइटको

[बोहानिसवर्ग ] भन ६.१९८

प्रिय भी कार्टराइट

मापन मस विश्व पूर्वीराहरमको मपनानेकी बनमति दे रखी है उसके मनुसार में जनरक स्मद्रमको किसे पर्ये अपने पत्रकी एक नकस आपको भंबता है। मधाकात सरवापजनक भी रही और असल्तोपजनक भी। जसल्तोपजनक इस वृष्टिसं रही कि स्वितिपर नमें सिरेस विचार करनेकी बावस्यकता वी इस्रकिए मुझे [कानुन] रद किये वानेका निविचत बाव्यासन किये विना ही भीटना पता। फिन्द मधे बहाँतक पता चला है प्रयक्तियोग दण रास्तेमें कोई बाबा न बांधे तो अविनियम रह कर विया जायेगा। मधे यह भी मातम हवा है कि यदि इस अपने प्रतिरोजके सिद्धान्तपर सटक रहे तो इससे बचनेका कोई उपाय नहीं है। वे यह समझते हैं कि कानृतको पुस्तकमें एक हो मतस्ववक क्रिए दो कानृत नहीं रखे जा सकते। व इस स्थितिने कि स्वेण्यया पंजीयन करानेवाकोंके वर्जेकी एसियाई अविनियमक जन्तर्यत न्याक्या होती भाडिए, विक्कुल हट गये हैं । इसकिए यदि हम बुद न रहे और प्रयतिश्रीण वकते इसवाह रोड़े सरकार दो कहना नकरी नहीं है कि इस सम्मदत ६-७ हवार पृथ्वियाइयोंको सगमग कानून-विद्वीनको हास्यास्पद स्वितिमें डाल देये।

र पाळपरे केको बांधीबीको यह पत्र ४ बून १९०८ को विकास स और क्या दिव इसंस्कृतिगर या । २. देवित विकास सोर्गंड ।

में आपसे पनायोग मिनूँगा। इस बीच मुद्दे मरोसा है कि बाप सालिके देवपूरका कार्य जारी रखेंगे और स्वान तथा अधिकाके पक्षमें प्रयक्तिश बकके मनका समृचित क्यस बतकार्यकों कोसिस करते खोंगे।

वापका सच्या

इस्त्रिक्षित बएतरी भीग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४८२३/ए) सः।

# १६० मेटासमें हत्याएँ

नेटावर्से बावकब भारतीयोंकी हत्याएँ की वा रही हैं। एक ध्वेवक उसकी बोर हमारा स्थान आकर्षित करता है। वह मुक्ति करता है कि दो स्थाहर्से सात बुन हुए हैं। एक टॉनटर्स दो केटोनेनर्स एक टिम्पफोक्स्म एक नौर्वेकीमने बीर दो ब्रांनर्से। इसके दिवा बही भेवक मह भी सुर्वित करता है कि दन राज कुनोर्से केन्स एक मिन्नीको बमीएक पूर्वित मिरफ्तार कर पार्ट है बीर वह भी इस्टिस्ट कि सम्पानी स्वमं उस्तियत हो गया वा। बोरीका बनराम भी वह गया है यह भी इस ध्वेबकने सुर्वित किया है।

अगरको बात विचारके योग्य है। यो यनाज स्वतन्यताका सिक्कार पांता पाहुता है, वस समावतें अगमा त्यान करनेकी यांच्य मी होनी बाहिए। एकंक मी उपाय है। एक वासावतें अगमा त्यान करनेकी यांच्य मी होनी बाहिए। एकंक मी उपाय है। एक वासावतें अगमा त्यान करनेकी मान्यता का विचार के बाद है करने वास्त्रका हुए किया वास्त्रका बदवर हो नहीं साने रेगा चाहिए। जनक न तुनरें तनक जब में मनमाने बून करने तेना चाहिए। उनके मान्यता चाहिए। जनक न तुनरें तनक जब कर रहें। मनमाने बून करने तो चाहिए। वस से तो ने कर बादेंगे तम स्वाद कर रहें। मनमाने दिस्तरीय मीर प्राविक्त मिन्य है। एक समाने तीरार किया हुन में ऐसा करनेकी सिक्त नहीं है। हमारे समावतें ऐसी नहातुरी ना चार्च बीर हम जान-मानसे निश्चन होकर रहें। ऐसा समय करी आयेगा हो नहीं यह सी हम नहीं कह सम्बंध हिन्स स्वाद हिन्स स्वाद स्वाद सी समावतें की सावता कर हो। आवता किया सी समावतें हैं यह हो सम्बंध हिन्स सी हिन्स मी हिन्स सी होता सी समावतें के स्वाह स्वाद सिक्त सिहासमें देश करनेवां अस्तिवांके ज्याहरण मिन्यते हैं।

यरि हम उमरोज बनुवार नहीं चम उमरों तो हमें स्वतन्त हानकी हम्या रखनेवासे सनावकी तरह हमरा राजा पातना चाहिए। वह राजा है वसक मुकाबक्षमें वस बाजगातका। हमर्से बात और मामको रखा फराको ताकर बानी धाहिए। यह ठीक है कि नेटासकी सरकार रखा करेगी किन्तु जहाँकिक भीरीका कावन्य है जिब उनगर बाकमण होता है है हाबरर होंग सर्वे के मूरी खुठे। व अपने रसमक सामन स्वरं रखते हैं। वरि इसगर काहै यह कहे कि हमें होवपार रखतका हक नहीं है बचना जिले चाहिए उन हिम्मार तही पिछते तो यह इस बातका बनाव नहीं है। हम दिना हिम्मारक भी अपना रखन कर सकते हैं। यह तो खरीरको पूर्ण करने जीर कीराको बात है। स्वरंग क्यां येव पोरीने हमार हम्या किमा तब हम कीर किंग गये। जब गारे बागानियोंने निकृत के सामार्ग साधिकों सीर बोतकों सेकर तैयार हा पर्ये। जनेक धोरे विमा रिस्तीकके सामा बचाव कर सकते हैं।

१ बर् बाना बबाने औं भी बमेरिकने मही हिएवं "बेबान महाहैव" एक १९९ :

नारकीयोजा भी यह सीवारा पहेगा। यह बात एक दिनमें नहीं होती। जाग सभी हो भीर दब मदि हम दूँबा धारनकी स्वागी तीच वें तो वह किस कामकी? यह ताना ठीक होगा। किन्तु हम तरकाल उपयोगमें या सकनेवाला इकाव भी बता यह है इसकिए यह ताना देनकी वकरता नहीं तहीं। हमारा काम कारमोंकी पहरामें याना और मुक्यतया सबस् कम्क्रा उपाय बताना है। यदि हम फोड़का मून वायकर उसे तरद करनेकी दवा ग ये सकें भीर उसपर मताम कमायें तो यह भीम हकीमी कहतायां।

यो उपाय तरहाल काममें भा सकता है यह है कि मारतीय कीम उपकारकों प्रामंतास व और यह मीन करें कि दिन इलाकोंने भिषक हुआएं ही वहां पूछित अधिक पीइसी एव। सरहार इस महाप्तकों कीन्या कोने किनारक हिस्सामें एवं सकेगी इसकी सम्मानत कम है। एवं प्लामोमें हर इलाह और हिस्सेक लानोको भिषकर वौकीशार दूर्वने चाहर। यदि निर्वत हिस्सोमें हुल भीग ही पहते हैं ता मान्य है कि ने मानामीके हिस्सोमें बाहर वन पास। एक साम मिनकर यह सब कप्ता सीयकों में एड्रीवर्स है। इस पक राष्ट्र पननेके दैसरीमें हैं। इसे समस धना शाहिए कि इस मुगक मर्समें हो मारतीय एक एड्र मही हैं। हम बान्द्रण नहीं हैं पदि भानेको बहुं। मार्से तो उपसे हम वह हो गहीं जाते।

[मूजरातीय] इंडियन सोपिनियन ६-६-१९०८

# १६१ सर्वोदय [४]

#### सत्यकी मर्ब

मनर उपर्यक्त स्ववनायाह सिए यह सम्मव है ता स्वापार-वाकियमें क्यों नहीं हो गम्बा? स्वापारके साथ हमका अनीविको कराना कर भी गई है, इसका फारन क्या हामा ? नायनगर भानम होमा कि ब्यापारी हमता स्वार्थी ही होता है ऐसा मान लिया गया है। यवति स्राचारीका परमा भी छापकि मिए जरूरी हाता है तवापि इस ऐसा मान किया करते ह कि उसका दृष्ट वा अपनी विश्वास भरता ही है। कायरेन्कानून भी एव बनाये जात है विवत स्वामारी महार मानामान हो जाये। नीविन्मैति भी ऐती पनाई है कि गरीतर श्रागरीको कवन क्रम बाम बुकाय और बेपनगाला बैन बन तैन गरीनारम अधिक श्राम मीन और र। इन प्रकार स्थानारीकी जाहर कान या गई है और किर लाग सुर ही भागायेको उनका अवानानिकाक किए मान भागत है। इन माहि योहिको बरलनकी बरूरा है। बाराती वार्ष तो गाप और पन है। इस्ट्रा किया करे, गुना बाई नियम नहीं है। ग्री शारारको दम स्थापार नहीं भाग गहेंगे। बिन प्रकार गैनिक राज्यक किए बरेगा है जारी प्रका आसारीको प्रताक सुपक निकित पर गर्न करना चाहिए जोर पान भी गैसनी पार्टिस गर्ना राज्याय निराहीका काम प्रवाको रुधा करना 🕻 गार्टीका 🕫 विधास 'ना है. विकित्यक्रका भाषाका रूपमा रूपमा 🔰 और बहाउका लोगामें गुळ रहाव चीहाना है। और म्यागरीका काम नामोंकी नाकायकतान्त्रीतिक निता देगा पादिए बेंगा मान नुराना है। योग्व मरमर जानार जानी जान रना भी इन मह बाबाझा काँका है। मालद यह है कि भारती

बन्ह कोड़नेक बनाय विसाहोंकों वहीं मृत्यू स्त्रीकार करनी चाहिए। महामाधेंके धमय बूद महामाधेंका विकार हो चानका बन्नधा ठळकर मी चिकित्सकको मागना नहीं चाहिए, विका वहीं हाबिर एक्कर अपने सेमियोंको क्या-चेमाक करनी चाहिए। सरका उपरेख करनक कारम कोग मार बाखें तो भी मरनका चकट बठकर भी पावरियोंको बदायका नहीं सरका ही उपरेख करना पाहिए। बढ़ीको ऐसा ही प्रयक्त करना चाहिए विस्तर स्थान हो किर चाहे इस प्रयक्तने उसके प्राप्त हो क्यों न चके बायें।

हमते उपर्मृत्व बन्धे करनेवाओंके क्षिप् मरनेका उचित समय क्या होना इसकी चर्चा की। यद सोचें कि स्रोमोके हितमें स्थापारीके स्थिए मरनेका उचित समय क्या हो सकता है। इस सवास्पर स्थापारियोंको और इसरे सब कोगोंको भी विचार करना चारिए। जो स्थिति समय पर मरनेको वैधार नहीं होता वह जीना क्या चौध है सो जानता ही नही है। हम रेख पड़े हैं कि व्यापारीका पत्था सोगोंको बावस्पक माछ जटाना है। जिस प्रकार पारिका धन्या बेतन पाना नहीं बस्कि विवास बेना है, उसी प्रकार स्थापारीका काम मनाया नटोरनेका नहीं बस्कि जरूरी जिन्होंको पूरी धरह बुटा देना है। शिक्षक दनवासे पादरीको पैसे रौटी मिल ही जाती है वैसे ही स्थापारीको मुनाफा मिल ही जाता है। सेविन दोनोंसे पं किरीका बन्धा बदन या मुनान्नेपर बृष्टि स्थामे रखना नहीं है। बेदन समसा मुनाप्न मिस मा न मिछे इसका समाज किये बिता दोनोंको अपना बन्दा - अपना फर्ज - पूरा करना है। सदि यह निवार सही हो तो स्थापारी उत्तम सम्मानके योग्य है, क्योंकि उसका बाम सकत मास पैदा करना और जनताको पूसा सकनेवास बगस उसे बटाना है। ऐसा करनमें उसके हानने नीचे वो सैकड़ों या हवारों स्पन्ति एहा करते हैं उनका रखम करना उनकी शार पैनाल करता — यह यी उसका कान है। ऐसा करनेक किए बहुत पैर्न बहुत पैर तरह जान बेनकी जकरत मा जाये तो वह दे। ऐसा स्थापारी उसके म्पर पाहे जो पंकट क्यों न पहें विकास कन जानेकी नौकत क्यों न का जाने कराव मान नहीं वेचमा नीर न किसीको ठरोगा। इतना ही नहीं - वह भावतूत कोपीके शव वही यसवार्क शव स्पन्दार करेगा। प्राप्त बहे-बहें कारवानोमें बनवा स्पापारमें वा पुनक नौकरी करने वात है वे कमी-कमी अपने वरवारसे दूर पक्षे जाते हैं। इसकिए या तो माधिकको उनके माँ-वापका जगानना स्थान परवारध हूर चन्न स्थात हूं। इसालप् मा ता माधिककी जनके मी-बाएका स्थान केला पहता है, या माधिक उनकी सीरत स्थारसाह द्वा तो ये पुक्क दिला माता-स्थार हो बादे हैं। इसीलप् स्थायारीका या माधिककी कुस्ते प्यत्यायर एक ही प्रकार पुष्पत पुण्य पूला विश्व है में विश्व तयह अपने देवीको रखता हूँ उसी प्रकार अपने इन नौकरीक प्रति क्रायत कर रहा हूँ या नहीं?

प्रधान कर (या हु था गई।' करना कीलय किया जहांचले कवानक नीचे वो बकायों है उनमें उसका पुत्र थी मत्ती हो जाता है। कवानका कर्म यह है कि सभी बकायियोंको सपने पुत्र वीसा ही माने। वसी प्रकार स्थापार्थके नीचे कान करनेत्रके सदक नौकर्योंने उसका लुस्का पुत्र भी हो तो

<sup>्</sup> मांडलें पेंडलें (क्ला र. मान १, केल्ला १ लगा १) में पिनले मानितों एमा नाने दर्जनीह नामपूर्ण्ड दिने क्लोडो क्लीडो केली काला है। को द्वार्ष्ट हैं कि स्तुपने नीनना किली प्रीमानपार नामिलाडि रिपेशना केलाडी क्लोड है। वर्जनामें में कलायाह केली (पूर्ण) दो "प्रमान मान्य प्रमान किलीडों केलाडी कालाडी है। प्रमान कालाडी केलाडी कालाडी केलाडी केलाडी केलाडी केलाडी कालाडी केलाडी केलाडी कालाडी कालाडी कालाडी केलाडी कालाडी कालाड

उस प्रवासमें बहु अंत आते कहक साम पेस जानेगा उसी प्रकार परी क्या मौकरीके साम पेस आता ना माहिए। इसका नाम ही स्कार वर्षमां के स्वास के स्वस के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास

[युजरातीय] इंडियन मोपिनियन ६-६-१९ ८

### १६२ जोहानिसवर्गकी चिट्ठी

[बोमबार, भून ८, १९ ८]

# क्या धमझीता भिलित दे।

की बाहाश यह महाब पूजा बया है इस्तिय जिन बनाक आपारपर समझेता दूसा है में कि उनका सनुवाद है एते हैं। किर दे रहा है—कहनका कारण यह है कि करवरों में तमानिश्व सम्मित्य वर्षका सनुवाद तीर सर्थ दिया जा पूजा है। जा पत्र समस्य पत्रा सवा वा उनकी उत्तीत स्थरण राज बाह्य है। बेलमें सरकारकी तरकन भी कार्ट राइट काल और उन्होंने भी गांभीके सामने एक पत्र इस्ताबर करनके लिए पत्र किया। उनमें हुए गांभिन किने गरे और वह मधीनिश्व पत्र बनान्त स्मद्दका बचा गया। उस रहा सनुवाद नीलके सनुवाद है।

### क्या-क्या परिवर्तन हुए!

असरक मनाविक पत्र असा नता। मूल महाविक्षेत्र नीच निय मृताविक पा

- (१) भौतिषाकी बात उसमें नहीं भी।
- (२) १६ वर्षक भीतरक बालकांडा भी स्वेष्ट्या पंत्रीपत करानदी पात थी।
- (1) बन्धरा पर्यापन करान गारोका कानूनकी कन नया न विकनकी बात थी।
- (४) नवारी को नार्यप्रकृति साथ भाग भाग मान्य नार्याचा कार्यो साथीकरण नहीं या। (५) प्रशेवन-नार्याक्य किर कोलनेकी बात थी।
- १ सन्दा न, ता नद्रार दिया नया ना र वित्र "बायनिकारका निक्के" पुत्र कुरूक्ष । १ सन्दा नद्रार स्वर्धी नहीं दिया व रहा है। सूत्र बंबेटन बनुदित प्रवृक्ष कि देकर : "स्वरः व्यक्तिया विकासी "क्षर हर ।

- (६) उसमें पार्मिक भावनाके विषयमें कुछ नहीं पा।
   उसरके पत्रमें
- (१) चीतियाका नाम दाखिल किया गया।
- (२) यह निष्पित हुआ कि १६ वर्षके भीवरबाधाके लिए स्वच्छ्या पंत्रीयन भी सायू
- न हो। (१) श्लेष्यमा पंजीनन करानेपालीपर कोनून खामून हो यह निश्चन हुआ। (कानून सामून होना और जना खानून होना दन दोनों पान्यांगीमें बड़ा अन्तर है। पाठक इस बातको बाद रखें।)

(४) समझीतेकी वार्यसक बाब मानेवार्काको भी स्वेच्छमा पंत्रीयन करानका हुक रहे।

(५) पत्रीयन-कार्याक्ष्म किर योक्ष्मनेकी बातके को अर्थ होते हैं इसनिय् पंजीयन स्वीकार करनेक किए किया गर्थ। ।

(६) पामिक माबनापर कोई चोट नहीं पहुँचनी चाहिए, यह स्पप्ट करनकी बात

कोडी गई।

इसमें यह बाद राजता चाहिए कि मदि क्षेत्रप्रमा पंतीयन काजनालं कीन अधिक हा यथे तो किर कानून नहीं रह सकेया। अतः हम देख सकत हैं कि इसमें कानून रह हा यानकी बाद बा जाती है।

#### अन्तर्भ स्मद्भग्र जनार

जनरस स्मर्सने इसका निम्नमिक्ति वदान दिया।

### इक्स भर्य

इस पत्रक बारा जनरक सम्हर्ज केरियोंने पत्रको निना किया ग्राह्म स्थानर क्या है। स्तरिक्य यह नात्र न्याहरू हुई कि वी स्थान्यन प्रमोगन क्यायेय उत्तरर कानून सानू नहीं हा यक्ष्म और मेरि स्टेक्सना पैतीन करणतानोर्ने यह मध्या भीषकाय भारतीय वा जात्र वो गहुंभी सान्य हो बाता है कि कानून रह हो थाना चाहिए।

न्छद बार १ बरनरोज्ञा थी वार्षीय करात स्थ्या मुनावात की और उन्हें यह किया। किए १ तारीयकी ने विशेषिता हुनाये वर्षे जीर तह भी कानून र इस्त जातिकी बात हुं। १२ घरनेको उपको कान्यन्ती विश्वपन्न महिर्दा वर्षात्र प्रतास रहत्वका भरा। य स्ट बात तो बातवाद कान्यों हुमी ही। इत्तान्य स्त्रम बातव्ह नहीं है कि जानून रह हानकी बातवी निवारणों हुई है। इत बर व बर आर ये बहुत है कि जाएक स्थाप इस्त्रम मुक्ता बाहु। ये किनु व मुक्त बहुं। बहुत मुक्ति यह वा विस्तरहों क नहीं कहुं वा वहता किनु स्वक्ता वर्षीयकार करन हुनार बाहुबार है।

् संदेशन (दीन कि कोन्ये के भागतः विदेश भागतः क्षणा क्षित्र हिए छ। देशव सर्वाक्षणी क स्वर्थः

रू दमको आपर मस्ति अस का किया स राम न्द्रशर (१४ १४ स) यहे हित स पुरा है अन्य रहे की गता स का है।

े दिन्द न से क्षांब स्टानशं वा क्षांतर देव है करे।

प्रार्थनाथम मापस अनके नौटिस भेजे जानेके तथा भी कार्टरावट आदि निर्मोची महदके परिवामस्यस्य गतं वक्तारको नयं विश्वमक्तर वर्षो करनके बारेने वनरसं स्मद्धका पत्र भागा। उसपर तरन्त समितिकी बैठक बुकाई गई। भी ईसप मिन्नी उसमें उपस्पित हुए और बैठकने प्रस्ताव किया कि जनरम स्मद्धये पूका जाये कि इस कानुनमें क्या होया। सी बांधी यह जातनेके क्षिप बार्येये और समितिको तसम्बन्धी विनरक देवे। भी गांधीको समित किया गया कि वे जनरण स्मदसके सामने किसी शरद न वेंचे केवण बत्याचारी कानन रह करनंकी बालपर अन्ते धने।

धनिवारको जनरण स्मद्तके मुकाकात हुई। उस समम कानुनके रविशता भी मैध्यूप थी गॉर्बेर्स और भी चैमने हाजिर ने। बादणीत करते हुए प्रवासी विजियममें छेरफार करने और कानून एवं करनेकी चर्चा हुई। जनराज स्मद्रशने स्वीकार किया कि एश्विमाई कानून निकामा है। भी केनने भी कार्टराइटको जो पत्र किया उस उन्होंने मझ बतामा और बड़ा कि धन्तमें बाहे जो विषयक पास किया जाये किन्तु जिन्होंने स्नेक्क्या पंजीयन करा क्रिया है उनपर कानम कार्य नहीं होगा। विन्होंने पंत्रीयन नहीं कराया है उनकी हदरक कानून रह होना या नहीं इसके विषयमें पूरा भारतासन न देते हुए उन्होंने कहा कि अब फिर नया विवेसक बनेगा। इसका यह बर्च हवा कि चनरल स्मटम अपनी तीन वार्तोमें से इस एकका पालन करेंगे कि बित सीगोंने स्वेष्ट्या पंजीयन करा दिया है, कानून उत्पर आयू नहीं होना। इस वचनके पासनमें इसरे को बचन भा ही बाते हैं बचोकि यह नहीं हो सकता कि मारतीय समावक माचे मानपर एक कानन और आये मानपर इसरा कानन काम हो। जर्काद कानन रह होगा। होता ही चाहिए। बौर बादमें आनवार्कोका समावेच नमें कानुतमें होता चाहिए।

#### स्पद्धको रत्र

किला धान पहता है कि जनरक समझ्छ सत्यायहके तथा स्वेचकाप्रवेच दिये गये प्रार्वना पत्रोंको बायस मौगनके सबसे ही स्थाय करना चाहते हैं। इसलिए भी गोगीने बनिवारको बर्लानिम्नकिकियापत किया।

सीमधारकी धाम एक की परिस्थिति ऐसी है।

[ युवधतीसे ]

र्रोहराम मोपिनियम १३-६-१९ ८

र राज्यका क्रार्थक्रम स्थापक स्थापिक सर्वित । र य याँ शाँ दिश व रहा है। देवित "दश करक लहान्हें " इस १६८०० ।

#### १६३ पत्र एच० एस० पॉलको

जोड्डाभिधवर्ष जून ११, १९०८

प्रिय भी पौड

भी सद्दें जोबोकतें नुधे किया है कि जब बाप बोबेक राज्यममें विश्वसारी से रहे हैं।
यदि भाग कुछ सपना इक्ट्रा कर खर्जे हो सा सिक्त सम्बाहिणा क्योंकि जोबकको तिरूप्य
ही कुछ और स्पर्यकी जावस्थकता होंगी। यहाँ स्वीक्त कर्मचंद्र इक्त रहाई। रहके
समारा बाहा यह है कि यदि परना हो बाये हो वह भी रोजकको दिना जा खकता है,
स्पर्यक्ति भी पोककने ५ चीब विश्वकुत ने नहीं दिन्दे हैं। वे बाया करते हैं कि बावेक उन्हें
यह एकर सीटा देवें। इतने यह स्थना किर किसी उपयोगी कार्यके सिए प्रमुक्त किया था।
सकता है।

बाधिका ऐंबी' स्पटल माने संरक्षको विकड़स मूक गई है। दायर यह सोचरी है कि उस मय संरक्षणको करूक नहीं रही है किन्तु उससे वहाँ, वह इस बातको न मूसे कि अभी बहुत दिन नहीं हुए, यह भी बाहबक भीर में उसे हासोपर बहुत हुर तक

तठाकर से यमें वे।

वापका हुदमसे मो० क• मंत्री

भी एव एक पॉक मुक्स मजिस्ट्रेटका इंस्टर सर्वेत

मूच बहेनी वनकी प्रतिकिपि (धी कम्प्यू ४५४७) छ। छीनप्य यूजिम जोडफ पोंड पीटरमेरिस्सर्ग।

१ अञ्चेष रायवस्य समझौ ।

६ हेहिर "बोहानिसकेटी विद्वी" १४ १६७।

३ औं प्रेंक्सी दुवी।

४ इद्वित वादिसाने यविकेटसी वशन्तीने वह बरखीत दुर्वाको ।

#### १६४ नेडास्टका परवाना कानून

हमें नाका है कि भी कानीकी अपीक्की ' कब्बताये कोई मार्त्यीय ऐका न उमझेन कि नव परनाता-अस्त्रको तक्ष्मीक दूर हो गई। उनकी इस भीतका भवें इतना ही है कि वरीक्षकी सुनवाई कहीं सोपीकी हो एकती है जिनका उसमें स्वानं हो। इस अपीक्षकी देशा ही सतकार नाहिए थींचा कि योगनाब महाराषका मामका 'वा। जनक परनात को नेत मोजूद हो प्राव्या [परवाना] नविकारीको समेंपिट सता भागते है उनवक मार्त्योत स्थापारियांक किए पूरी वालिस कामम है। किए, मया कानून पास होनेका कर है, यो जकेपर नमक किनकरें बैसा है।

बिस पान प्रमान ऐसे संकटमें है उस समय कुछ छोग मेन आहमके भारतीमीके अधिकारीकी बात सेकर समझे नदर लग ऐहैं। इस ती ऐसा मामसे हैं कि मेन खाइमके बाद हमाने सारतीमीके हित निरोधों मही हैं उसिय नह स्वाध बड़ा ही नहीं होता कि न्यासी कीत है। बादक कांडेसका काम ईमानसारीसे होता रहे उसक्त करने-बीस विधिक कुछ रहता नहीं। मेन जाइनके कई भारतीम उपामसको परपर हैं ही और यहि कभी की कीत है। बादक कोडेसका काम ईमानसारीसे सेता रहे कि और बाद कि कमी-की कोडेस हो होता है। के कि ना सिक्स हो कीत कीत नहीं है। के कि ना सिक्स हो कीत कीत नहीं है। के कि ना सिक्स हो के बाद यहि सीमिदेसी कैन्जोरों हासिय न हों तो उससे सीमिदेसी कीत हो है कि सी ऐसे बादमीको नियुक्त कर दें जिसपर जनका मरीया हो और उसे हरेसा हासिय सुनेक किए कहें।

किन्तु जो संकट [हमारे सामने] बना हुना है उसे बेबते हुए यह सारी कर्ज निर्देश मानूम होती है। हम सबको सरकारने मुकाबसेमें बना होगा है। एक मारी पूर बनता बा पा है उसे रोकना है। हममें निर्देश निर्में उपने होगों में बनरत है। यह कैसे होगा? स्थापीरिसीस स्वानिकत को कानून बनी हैं बीर जो वर्गनेश हैं उनका सक्या कारायह है और स्वानायहमें एक्टाको बहुत करता है। स्वीकर हरएक मारसीयको हमारी यह सकाह है कि बनी तो वह समुख करनेके किए करार पहते।

[गुजरातीचे]

इंक्सिन मौर्वितियम ११–६–१९ ८

ै नह्नूमी विशेषकों सरावा विकारों में वे क्योद्धा सरावा का वर दिशा था, किया परावा निकारों कार्यों पुंचे क्रिकेट कारत पर दिया। भी वानीयों मोशों विकारों का निकेट का निकेट कार्यों जीन नायकार मोध को वां में 1 मोक्स वाचर कर ना कि विकारत पर विकार रहा के कोर्य की विजीपनों दूसन करते हैं क्योदित कार्य मामोनी काम नारे हैं और कार्य के कार्य विकार परावेद कि वोग नावि नहीं ! नावों निकेट क्योद कार्यों के पर एक नाय है है जो कार्य परावेद की पंचा को राने व्यक्ति है कियो है का निकारक नायकार न के कों! जो विकारों कार्यों को कार्य पूर्वानों वीवरणात ना नीर किसे निकारत कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के स्थानित कार्यों की कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्या कार्यों कार्यों की कार्यों की कार्यों की कार्यों क

e giet da e it alo i

# १६५ रोडेशियामें सूनी कामून

रोशियाके भारतीयोगर काले नातक बाठे मालूम हो खे हैं। वहाँ नमा कानून सहनेकी वैगारी हो रही है। एक वरक मारतीय स्वामारियोंको हैरान किया जायगा और दूसरी तरफ द्रम्पसान जैया पंजीयतका कानून बनाया वायेगा। यानी दरादा यह है कि प्रास्त्रीयोको पारों और वेर क्रिया वाये। रोशियामों मी बन्तमें नारतीयांको व्यास्त्रकां कहाईका जायम केना होगा। यह बड़ाई, वहाँ पोरोंके द्वार उनके सम्बन्ध केते हैं कियने और केते मारतीय कहाँ खठे हैं। इन बीर ऐसी ही इसरी नारीयर निर्मेर करती है।

प्रति के निर्धाप नहीं प्रदेश है के बार पूर्व है हुकरा बादार निर्माण करता है। इसके विका नहीं के मार्क्योमीको दिसम बाधिका विटिय मार्क्याय समितिको किसते पहुता बाहिए बार पैसे मेजवे एका नाहिए। यह ती सबने देख ही किया है कि यह समिति कियान विपन्न काम कर रही है।

रोडिएवामें ट्राल्यवाल जेवा को कातृत करनेवाल है उसकी तक्क हतने देखी है। यह कातृत ट्राल्यवाल कातृत्वे भी ज्यादा कुरा है क्योंकि वह विकास में कातृ किना वायता। और उसमें कहा ज्या है कि उनके पाय होनके क माहके करने जो माहबी करना पत्रीयक करा लगे में ही करा सकेंगे हमें समावार निका है कि प्रेडियगर भारतीय इसका विरोध करेंगे। उनके हायनें [इस वायमको] मर्जी को महिन्दी भी देवार हैं। यदि वे इस प्रयत्नों व्यवता पूरी सावक समावार सो सह कातृत क्वापि पास न होना। भीर सपती पूरी सावक समावा सनका कर्ममा है।

यह उशाहरण पिछ कला है कि ट्रान्यशासमें बहाई पूरू करके हमने ठीक ही किया है और यह कि क्षोणीको भारता प्रसल कर्यवर नारी एकता होया । हमिताक हप्पक हिस्सवें एथियाहरों और पूरीवीयीक वीच प्रमाश चल रहा है। उसमें चीच उसीकी होती जिसके पार्ट्स सबस होता। सभी दी सन्द परिवाहरोंके पार्ट्स नामम होता है।

[मुजरावीसे] इंडियन मौपिनियन १३–६~१९ ८

# १६६ सर्वोवम [५]

#### रीधवकी नर्स

एलकी वहाँके विषयमें हम पहले वो कह आये हैं उसका जमान वर्षधाली सायव इस प्रकार देंगे जाएकों सोहमाजनाते कुछ आम होता है, यह खड़ी है, किन्तु इस फारफें आमान हिसान वर्षधालों नहीं किया करते। वे विस्त सारनका निवार करते हैं उसमें तो नेनक इस नातका विचार होता है कि किस प्रकारणे नगानम हो एकते हैं। ऐसा सामन सम्बत्त नहीं है, वेपक हतात ही नहीं बक्ति नगुमनसे मामून हो एकता है कि नहीं अभागनकारों है। यो उस सारनके न्यूनार पक्ती हैं के बक्त सीमतमन्य हो बाते हैं। और भो सकते मुताबिक नहीं पकते हैं ने निर्वेष हो बाते हैं। नुरोश्ये सामि करते हैं। स्वार्थका क्यां काना व्यक्तियोंने इस सामकों नियमोंका नगुसरक करके बन-संग्रह किया है। इस बातके विरोधमें इतीक करता स्था है। अरोक नगुमनी स्वतित यह बानता है कि गैसा कैसे सिकता है और कैसे बाता है।

सार्वजनिक वर्षधालका मतलब है — ठीक समयप्र बीर ठीक बक्कूपर बारस्था पूर्व भी विकास समयप्र सर्वाची मार्गादन करना एसोड़ पुरावित एकार बीर उनका मेन-दीन करना भी विकास समयप्र उठका दीवार करता है जो को सार्व विचास के करता है जो वहर बहुईसीएँ पूचार करते करता है जो को सार्व सरकार स्थानिक रहती है — इन घडको एक्या वर्षकार्थ मार्गा बाहिए में कर बादिक में करता मूँ है कर उठका मार्ग्य मुझ्क इस्तरीयां है है। इसने विभागत जो धारम है वह सार्वजनिक नहीं कहा जा पहरता। उदारों तो एक अधिक केचक बातु इक्ट्रिक करता है भीर इसरेको स्वको तैयोगि सकर कर मार्ग्यका उपयोग करता है। इस प्रकारका उपयोग करनेकों यह हिशास कमाकर कि उनके होती मेर पर्व प्रियोगि कितना बन मिलनेवाका है धार्यकों उठका बनवान मार्ग्य करते हैं है है उठका हम गर्दी श्रीकों कि करके प्रयोग मुक्क पिछं इतना ही है विकास पर्य करते हैं के इस दुस पहुँ है। तीर किर भी कोम बाहुबा— स्वयंक्ष स्थाद करते हैं के इस तरह इसीर करते है कि वे विकारी मान्यूर क्या उन्होंनी बहु मार्ग के कि नामुक व्यक्तिक सार्व होता। कोरी बनाव इत्यादि हैं। ऐसे व्यक्तिको नीकरोंकी मरव होगी ही। पत्सु यदि एकोसमें रहुनेवालोंसे ही क्षिणि सोने-वाँदी या करावको वक्त्य न हो यो उसे नोकर मिक्सा किन हो बारोगा। इति सोने से स्वादेश स्वीदेश से क्षिण से स्वीदेश से क्षिण से स्वीदेश से क्षिण से स्वीदेश से से क्षेत्र से से किन हो बारोगा। ये क्षेत्र में स्वीदेश से किन हो बारोन से क्षेत्र से से किन विशेष से विशेष से विशेष से किन विशेष से व

[गूजरातीचे] इंडियन मौपिनियम १३-६-१९ ८

# १६७ पत्र जनरस स्मटसको

जोद्यानित्तपर्वे जगरी १९८

प्रिय भी स्ट्रास

मुझे दिस्सान है कि बाज आपन मेरी जा मेंट हुई वी उपको ओर साएका ध्यान जाइन्ट करन और कुछ स्थय देनकी पुस्ताके किए आप नृते समा करने। यनक एतियाई प्राप्त जाईकर उपका सम्बन्ध एतियाई सीमनियमंत्रे हैं इक नई। हो जाता वसक म बाएका करन करने किए सनवर हैं।

आपको रममें छप्त है कि में धनावका पूर्व क्यन ग्रांनीमीयल करता हूं या दूगरे धनामें मेरी यो क्यार प्रमुत क्या है व पूरे धनावके विचार है। में इन केस्त उम्मे इसक स्वेक्टर क्या है बहुत स्थान प्रमुत में स्वतने अनावस्थ शिवरों सम्पर्क सीरान एमियाई अधिनयमका मान निया था। गई नी मर रिचारीन विस्तेत नहीं

र बह पर-१९०८ हे हरियम ओडिनियमने दुध्या स्थापित दुसा या, योद स्वाधी रह ८५७ श्री दिक्षी राजिपेस बार्यकारी क्षित्र को माने ९० शुक्री १९ ८व पाट राज उंदस स्थापी थी। है किन्तु राष्ट्रीय-क्योंके क्षमान के जी अब बस्ते मूँहकी काज रखना काहते हैं। किन्तु मुझे बाधा है कि बारकी शहासता मिक्तोपर में स्थानकों क्षम्य करवानेकी तरह उन्हें भी अपने पक्षमें कर मूँगा। मेरी स्मष्ट राज है कि उन्होंने की गत्नती की वह सबस्त्र की। किर भी उन्हें कपने सबसें कानेकी हुए कोसिय की का पही है। बीर बीर है न मानें ठी भी क्या है वहुत बोड़े है कोगोंका प्रतिनिक्त करते हैं। उनमें स कुछ कोड़ोंनें मेरे साव कहैं बार बादबीत की है और एवियाई बावितमार व किया जाये इसके किया के जी स्वरित्त करते दानों ही उसके ही उसका कि बोग क्या का

वहाँतक प्रवासी समितियनके संबोधनका प्रका है में निल्लिखित वारोंकि सम्बन्धमें एपिबाइनोकी स्विति विकक्त स्वय्य कर देना चाहता हूँ

१ एपियाई एमान ऐसी कोई स्थिति कभी स्थीकार गृहीं करेगा विस्तर्भ नवीत उन बोलोंको यो नमीतक देशमें प्रतियत नहीं हुए हैं किन्तु निरम्हें प्रवेश करतेका विकास है, स्थेन्क्या पंजीयन करा केनाके पृथियाइयोंने मिला स्तरपर रखा वाये। बता ने संधीयित नवित्तराके नतुशार ही नगरे स्थापित नवस्थिये और स्वेन्क्या पंजीयनकी वर्षके व्ययंपर ही प्रमाण्यक विते!

२ विग प्रस्तापियोंको बालिन्स्सा बच्चारेएके बन्दगीत बचीतक बनुमतिराव नहीं निधे हैं उन्हें विरायन सिकान साहिए। धरणानी किन्हें कहा बारे एक्की परिमानापर कोई बापित नहीं की जायोगी। मेरा सुझान है है र अण्युत्त १८५२ से यूने वो यहाँ यो वर्गतक परी हों उन्हें घरणार्थी माना जाने और एक वर्ग वा कुछ ऐसी हो बचि निस्कत कर पी वारे विषक्त मेरा पूज वर्ग वा कुछ एसी हो वच्छी निस्कार भी होना नाहिए कि वे बासे दावेको किसी मामान स्थानाप स्थानाप कर कर एके।

३ जिन कोपोंके पाछ ३ पाँडी डच पंजीबन प्रमायपत्र हाँ उन्हें नी संस्थान प्रधान फिया जाना चाहिए यह सिक्ष करनेकी विस्तेवारी उन्होंपर हो कि प्रमायपत्र वास्तवमें उन्होंके हैं।

४ बिन धौरोंके पाछ छालि-रमा बच्चादेकवाचे वनुमित्रत या एकियाई विभिक्तारियों हारा विचे यथे बमुमित्रय हैं उन्हें ती धौरक्षण निक्ष्मा चाहिए।

५ [इससे कोई बहुस नहीं कि] परीक्षा कैसी हो किन्तु बिन कोर्पोर्ने बरेसिय बैस्सिक गोम्मता है जहाँ मुटोगीन प्रवासियोंकी मौति हो स्वतन्त्रता होती वाहिए।

६ कुछ ऐसे प्रार्थनायत भी क्षिये जा रहे हैं जिनका निर्वेत सी चैपनेने बजी नहीं किया है वा जिन्हें उन्होंने नार्भवृत कर दिया है। इनका अख्यिम निर्वेय न्यांवाक्यमें होता चाहिए।

जापन मुसर्च कहा वा कि एक्सियाई बांतितसमय बांत्रिकारके को अविकार रिये एये हैं उनसे स्वित्क आप नहीं देना चाहते। बाग देवरों कि उपयोक्त मासकामें केवल उन कोनोंको कोनोंके निकार निकार पा देनी कि पंत्रीयन प्रमादनन हैं जाय स्वीत्के किए एक्सियाई बांति नियमके अन्यार्थ्य स्थासना को चाँ है और मेरे विचारमें उच्च भी बंदनके मासकीले कर्युकार मी वच पंत्रीयन प्रमादनक एकतेवालोकों जो मर्बी-सम्बन्धी वार्यांके अन्वार्थ्य संस्थान प्राप्त है। केरा मुखाब सी विद्या यह है कि इस संस्थानको उनका अधिकार मान दिसा बाने वस्त्रों कि के करणो प्रमादनक्ता सिकार कर हैं।

मुझे यह बतानेको बाबस्यकता नहीं है कि एशियाई समिनियमके बन्तर्गत सरमास्पिने-को संरक्षण प्राप्त है क्योंकि सान्तिरका सम्मादेशके अनुसार उन्हें अनुमतिएक समीतक नहीं दिने गमें हैं। आपको दिवायकों क्या प्रवासी-प्रक्रिकम्पक विवित्यमके कारने हाल ही में अनुमति पत्रोंका दिया जाना बन्द किया गया है। लेकिन मध्ने विश्वास है कि वापका मंसा यह कमी नहीं रहा होगा कि वो बोब अब भी उगिनेश्वय बाहर हैं और किन्हें निर्वेशाय अगसे पुराना अधिवासी सिक्ष किया था सकता है उनके वार्वोपर विचार न किया वार्वे। सरकारियोंकी

परिभाषा तथा अवधि-निर्मारण हो बानेसे सम्मानित बाकसानीका मय दूर हो बाता है। मेरा आपसे अनुरोव 🛊 कि आप मारतीयोंकी उस महान सेवाको स्वीकार करें जो उन्होंने भीषण कठिनाइयोंके बावजूद वयनी अँगुडियोके निधान दैकर की है। बाप इपया यह मी स्वीकार करें कि समाबके उस मायने जो महाँका विविवासी है सैक्सिक तमा सम्मति विपयक योग्यताओंके मामकेमें समझोतेकी मुखी सम्बन्धी-भाराका काम नहीं उठाया। इसके पीछे गंदा यह वा कि मविष्यमें आनवाले योडेन्स सीमोंको संरक्षण मिल करे और यह प्रकट हो क्षेत्र कि एसियाइयॉर्ने सामीनताती यदि इस सम्बन्धा प्रमीम कर सन्हें ती फितनी क्षत्रया है। क्षेत्रित में यह भी कह दूँ कि जहाँदक में समझता हूँ जब उनकी दृतरी शरहसे पूरी पिताका हो सकती है तब ने बाम्म करतेवाकी कोई सर्व स्थीकार नहीं करेंने। इसका अधिमान यह है कि बजान या इसी प्रकारकी कोई और वस्तु अमीन्यताका जाधार मत हो किन्दु जातिया रंगन हो। उपनिषेधिमाँ द्वारा स्वापित यह महान विद्वान्त स्वीकार कर किया समा है कि मविष्यमें

एक्षियाई प्रवासको उन्हों कोगोंतुरु सीमित एका जाये विनक पास ऊँके बर्वेकी ग्रैकक्षिक योग्मता हो। फिला जो सीम देखमें खानेके अधिकारी हैं व इस कृटिक प्रतिवन्धको स्वीकार

तहीं करने।' बीर यदि यह छमस्या उपर्युक्त काकारपर, विधे में बहुत पुनासित काकार छमस्या हूं नहीं हक होती तो बेहतर यही है कि वह कमी हक ही न की जाने। जैया कि कापन वचन दिया है पूर्व विस्ताप है कि वार विश्वकके मध्यिको प्रकासित

करने से पक्के मधा दिखा देंसे।

मेंने बिटिस भारतीय सबको समितिको सुचित कर दिया है कि बाएमें मामतेको मामानी चन्त्राहर्में तब करतका निश्चित स्थान वचन दिया है। बच चमितिने मुझे बिविद्यार दिया है कि म इस बीच इलक्तामाँका बालिस करना स्पप्ति रही।

वारका सच्या

मी० क मांची

बनरक ने सी स्मर्स <del>फिटोरिया</del>

इंडिमा ऑफिस ज्युडिसियज और पम्मिक रैकर्स (२८९६/ ८) हस्त्यिनित दस्तरी संबेची प्रतिकी फोटो-नक्क (एव एन ४८२७/स) से भी।

१ हेड्स बाग ६, १४ २२८, २३६ । २, हे हकसमे २३ मृद्ध १५०८ को साविक दिने पने हे ।

# १६८ प्राथनापत्र ट्रान्सवाल विधानसमाको

भोहानिसमर्य भूग १५, १९ ८

सेवामें मानतीय बच्चाब महोदय तथा तदस्यगय ट्रान्सवासकी सम्मान्य विवानसमा प्रिटोरिया

ट्रान्सकरे बिटिय भारतीय सबके अध्यक्षको हैसियतचे ईसप मियाँका प्रार्वनापण समित्र मिवेदन है कि

- (१) प्रार्थीने उपनिवेशके स्वयं कानूनका संयोधन चार्यनाके वियेकके<sup>के</sup> यो वसी हार्क्य परकारी सबट में प्रकाशित किया गया है खम्क ३ १ ४ ११३ ११४ १२७ वीर १२८को आर्थककी मानगारी पहा है।
- (२) प्रार्थी नमप्तापुर्वक निवेदन करणा है कि उनर्युक्त बच्चोंके परिवासन्वक्य सिंद वे दए सम्माग्य स्वत हारा स्वीकृत कर किये गये — द्वार्णवाक्यों वसे हुए विटिश भारतीयों, पर वर्तमान स्वयं कानुक्त स्वतंत्र सर्वेतिक निर्मोध्यायोंसे सिंग्ड कम्मीर निर्मोध्यायों कव वार्येती और इस प्रकार एक सान्तिप्रिय मीर विविचारी समझे वानेबाके समावके किए मारी सिंद मीर दिलाएका बाउरा सा वार्या।
- (३) प्राची इस सम्मान्य सरतका प्यान इत उपनिवेसमें प्रतेताके विटिस नाप्सीमोंकी नीचे किसी हुई कुछ बास आपत्तिमोंकी बोर आहुन्द करतेका साइस करता है
  - (क) विवित्तम रंगशर व्यक्ति की व्याख्यामें कुखी धव्य बरक्तरर एक्ता है। और वैधा कि एस सम्माप्त धवनको निष्यंत्रेष्ठ वात है वह कब्द उप-निवेधकी मौजूरा विदेश मारतीय वावायोके ध्यन्तव्यों प्रमुख्य किया बाता है तो मारानावाँको वाधाय खुँबानराका यह बाता है अमींकि द्वारवाकांमें यही वर्षों के कुखी परि हैं यो वे नहुत ही बोहें हैं। इसके मितिस्त एधिवाइयों बीर माफिकाके किशासियोंको तथा विदेश प्रमाणन की तीर स्वाधियोंको तथा विदेश प्रमाणन की तीर स्वाधियोंको तथा विदेश प्रमाणन की तीर स्वाधियोंकों तथा किया प्रमाणन की तिर्थ प्रमाणन की तथा विदेश प्याणन की तथा विदेश प्रमाणन की तथा विदेश प्रमाण
    - (स) प्राथिकी विश्वस सम्मतिक बनुसार अनुपक्त सीने की परिभाषाका मंधा भारतीय मुनारोंको विकासतमें तैयार किये गये तथा बहुति आसाठ किय गये

<sup>ै</sup> पर २०-६-२२०८ के इंडियन ओपिनियममें "सुम्बरक सर्वे ब्राह्न : विदेश सालोगोंका निरोध " वीर्वेदने क्यांकित हुन। ना ।

क्षणे तर्न श्रानुबंध तकाननी सम्बंधि किर देखिन ग्रीपिक २ ।
 देखिर लगा कार्यिक-मिनको नक १९१-५४ औ ।

धानकी छड़त भी बतन या मामूगकादि निर्मित करनका पत्था प्रधानमे रोकनका है। निवेदन है कि सम्बद्ध मुनारोंके हरूमें यह एक शास्त्र कठिनाई सिद्ध होगी।

- (ग) रेपबार मोगासर कानुनकी शामान्य नियमक पायपे वा सामु होती ही है जनकी सीमातक कन्ये गीनके व्यापारके शास्त्रवर्ग मुक्त कानुनको सी मणावत खुने दिया गया है। इसका बीमपाय यह हुआ कि इस प्रकारके बचयाकाँ रेपबार कोमोंकी प्रवृत्ति वरेपबारत मिलक है, जबकि प्रावी ग्रंपको जिनम शस्त्रविमें जहरिक विटिश प्राचीमाँका मानुका है, बखुरियति इसके विचयत है।
- (प) प्राची यह दावा करनेका साहद करता है कि समितियमका सक्त १२७ मुस्पट करने किया पता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मंद्रा इस प्रितियमके सन्तर्गत हिटक मारतीयों द्वारा कोई भी विभिन्नार प्राप्त करनेन्द्र स्वाप्त के साहदे के सिन्द्र के सिन्ट्र के सिन्द्र के सिन्द्
- मान क्षेत्रपार्थिक विधिनयको प्रमावतः मृतकथी बनाता है।

  (क) वस्त्र १२८ का मधा सह है कि कुछ बोपित क्षेत्राम करत एक देव कि विद्यार्थिक विधान करत है।

  विद्यार्थिक विधान करते हैं प्रिति क्षेत्र के कि विधान करत पूर्वक रहा नाम वीर यदि उते इस सम्मान सकती स्वीवृति कि वर्ष से तो विधित प्रस्तियोक एक वृत्त वहे भावका उपनिवेषमें सूना तक सदस्य हो वास्त्राम । अपी इस सम्मान स्वत्र वहे भावका उपनिवेषमें सुना तक सदस्य हो वास्त्राम। अपी इस सम्मान स्वत्र को भावका उपनिवेषमें सुना तक सदस्य हो वास्त्राम। अपी इस सम्मान स्वत्र के भावका विद्यार मात्रीय वर्ष्यक स्वत्र वेष्ट्रमें हो है अविक विधित्र भारतीय स्वत्र वेष्ट्रमें सुन हो बालेपर तक्तर दूर्माता ठीक बालका विद्यार्थ करमान निर्मोग्यताओंको अपन्य सामने हारा प्रशास करते कमम रक्ष्य है। आपी संब इस निर्मोग्यताओंको अपन्य सामने हारा प्रशास करते कमम रक्ष्य है। आपी संब इस निर्मोग्यताओंको अपन्य सामने हारा प्रशास करते कमम रक्ष्य है। आपी संब इस निर्मोग्यताओंको अपन्य सामने हारा प्रशास करते कमम रक्ष्य है। आपी संब इस निर्मोग्यताओंको अपन सामने स्वत्र है। स्वर्ण करता झाम है।
- (४) प्रार्थी यह बाना करनेका धाहत करता है कि चूँकि ये नाराएँ साति बार नर्के-मेरार सामारित हैं पराक्रिय जनमें किट्य मारात्मेंय समानको कभी थी सम्योग प्राप्त नहीं हो एकता। रखके संतिरित्त पर प्रकारके मेराबा उस समानकर, विकास प्रतिनिधित करनेका सोमाप्य प्रार्थीको सिम्म है सकारण हो सम्बन्ध मारोगित करता है कर्तीक हे हाग्य समझ परि उपनिभिधियों के सिम्म प्रार्थीयों के प्रति पूचा बार तिरस्कारके प्राप्त क्रिक्त सार्थ करते सरे दिना नहीं यह पकते और एवं प्रकार कर होनों वातिस्वीक बीच समित्र समझ स्वारित होनके मार्थने इनोयनच को किटनाहमां मोहब है, उनमें नृष्टि होती है।
- (५) प्राचीको विश्वम सम्मतिन उपर्युक्त प्रतिक्रकोक फ्रकारकम स्पष्टताया ब्रिटिक्क बारमीयोको किसी यी प्रकारको विश्वम सुविधा तो प्राप्त नही हो होयी उच्छे के अपने अनेक वर्तमान अविकारी बीर सम्मानत विश्वत हो बाते हैं।
- (६) आर्थी छम्मान्य चंदनको हंछ बातका भी स्मरण कराता है कि द्वास्थवाक्यों वधी कुई बिटिया भारतीय अनतापर और अधिक विभीस्पताएँ कारनेका एक यह होना कि भारतमें एतनामें चमार्ट्क करोसी प्रवादमोके मनमें भरे क्टूता और सन्तापके माद और बी चल हो उठेंमें।

सम्बर्ध यांची बाकसव

14 (७) बतएन प्राची नमतापूर्वक प्राचेना करता है कि यह सम्मान्य सदन उपर्यक्त

तक्कीओं को अस्मीकृत कर देनेकी अपना अध्य किसी प्रकारकी राक्ष्य जिसे सहन उपित समाने देनेकी क्रमा करे। बौर इस वनकम्पाके क्रिय seule seule:

> ईसप इस्माइल मिमी अध्यक्ष विटिम भारतीय सर्वो

प्रिटोरिया विवानसमा जाकदिन्य यथा ककोनियक जाँफिस रेकवीर २९१/१६२ से ।

# १६९ प्रार्थनापत्र टान्सवास विधाससभाको'

जोहानिसंबर्ग वन १५, १९ ८

के बार्च यातनीय बच्चाव जीर संबंध्यत्व ट्रान्सवास विद्यानसमा प्रिक्षेरिया

दाल्यबाद्यक बिटिस भारतीय संबक्ते बस्यककी हैसियतसे ईश्वप इस्माहल मिन्नीका प्रार्थनायत्र

## प्रवित्तम निवेदन है कि

- इस उपनिवेशके सरकारी नवट में हाक हो में प्रकाशित तयरपाकिका प्रधासनसे सस्बन्धित काननका एकीकरण और संयोजन करनेकी बध्दिने प्रस्तुत विजयकके खम्ब ६८ ९६ ९४ और १७२को बापक प्राचीने ग्रहरी चिन्तासे पहा है।
- २ आपके प्रावीकी नम्न राममें मंदि यह सम्मान्य सदन विवेसकके उन कच्चोंको मान्यता प्रधान करता है तो ने दल्यनाच निनासी बिटिस भारतीय समायको नाएँ कठिनाई और हातिमें शक देंगे जनेक चान्तिमिय और विविधारी पागरिकोंकी वरवाद कर शसेंने और किनने और बारतीय परिवारोंको क्रिय-मिश्र कर देगे।
- 3 जायका प्राची बढतापूर्वक यह कहतेका साहस करता है कि चौकि विधेयकके से कुछ। प्रकाति और वर्षके भैदोंपर कामारित है इसकिए में बिटिश मास्तीय समायको कभी सन्ताय तर्जी है सकते । इसके सिवा बड भवमान उस समाजपर, विसंका प्रतिनिधित्व करनेका जापके प्राचीको सम्मान प्राप्त हुआ है। ऐसा कांक्रन कराता है जिसका वह समाज पाव नहीं है। कारण वन मंद्रींसे टाल्सवासके मोरे उपनिवेशियोंके मनमें बनिवार्व क्यारे ब्रिटिस मारतीयोंके

१. स्त इतिसन् जोपिनिकामें " बन्तान कारपनिका प्रधेयरन विकेश : विकिस प्रधानिका विरोध " भौतेको अधील गय रा

प्रति मृत्या और उपहासके मान पैदा होने और इस सरह इन दोनों समायेकि नीपमें सहमानके निर्माणके रास्त्रमें दुर्माग्यवस वो कठिनाइयों मौजूद हैं वे बढ़ेंगी।

भ सापके प्राचीकी नाम राजमें विभोजक पूर्वोक्त निवर्मापर इस आमारणर बच्चीर सापति की वा सकती है कि वे उनकी स्वतन्ततागर, विनयर कि वे बायू किये वायेने बच्चत बचारी हैं। कारण इन निवर्मीके द्वारा नयरपाधिकार्योको निवनिविद्यत कार्य करनकी सत्ता देनेका प्रस्तर किया वा रहा है

- (ह) एवियासमें पुनन्तरपकी और इंग् तर्य विधिय मार्यामोंको स्थम न्यानक वस प्रिकालको पुनन्त्रपारनाकी विश्वका यह संघ कनावार निरोध करता नामा है।
- (ब) को प्रभावित होंगे उनकी मुक्तिमका विकार किये विना और उन्हें उतनी हैं। कीमती तथा मुक्तिमवनक दूसरी बगद देनेका बारवासन दिये विना एधियारमंकि मौजूरा बाबार बन्त करनेकी (बैद्धा कि सम्मान्य स्वरूप बासानीये देव सकता है मूस्तामिककी यह बनिक्किता बिटिय मारतीयोंकी स्वायी और महोपित जीवन-विद्या सामा जीक हारा समारी और पक्के निवास-मुह बड़े करमेंने मी निक्तिकों कमानीर बामा उपस्थित करेंगी।
- (व) धनुक प्रकारके परिवाने— विनमें केरीनाओं और लोनवेनाओंके परिवाने मी सामिस है— देने से समानाने तीरपर हनकार करनेके। विन्हें परिवान देने इनकार किया नायेना उन्हें नवरपाक्तिकार्मित निवंदिक सिसाक नायेक करनेका मो लिकार नहीं होगा। इस उन्हें नायपारियों केरेटे व्यवसारियों केरीनाओं जोरविवानों के स्वार्थ निवान पात्रक प्रहार करने हैं बौर उनने किया सामा विवाद केर विवाद केरियानों के स्वर्थ है। वोर्थ सामा विवाद केरियानों केरियानों केरियानों कियानिक स्वर्थ है।

(क) येसे बन्तों और स्वस्तार्योका विशेष करनेकी जिनसे किटिय भारतीय सर्वमा बहिष्मूल होंगे। उन्हें न दी इनके किए परवाने किये जायेंगे और न नोक्तरी हो सी बायेंसी। इस स्टब्स् उनके प्रामाणिक वीविका कमानके सावन सीमित कर हिये वालेंसे।

- (क) एम्प देख-मूपा और पत्र काचरणवाले विधित्र वार्धीमीकी भी नगर गाविकाली द्राल-पादियों मात्र करतेका नियंप करणवाले विनियमांकी रचना करणकी और रह राष्ट्र एक स्वरूप राम्प जातिका बरमान करने और उस इस देखने साहि बारी करानिक स्टार उजारनेकी।
- (५) आपके प्रार्थिकी नाम रामर्गे पूर्णका प्रकारक बन्दम स्पष्टण बिटिस प्रार्थीयोको कर्या कोई मिक्कार प्रधान नहीं करते उक्टे वे उन्हें बनके मनेक विद्यान विभिक्तारों भीर प्राप्त सस्मानस विकार करते हैं।
- (६) आपका प्राची इस सम्माग्य स्टरको इत बातको याद दिखानका साहस करता है कि द्वारक्षात्को प्राचीय बाबसीयर और अधिक निर्दोचयाओंका कारा जाता सम्मादकी प्राच्याची प्रजाके पार्ची कोनोंके मनमें निकमान स्रोम और कट्टवाके मानको बहुत ज्यादा रहा कर देता।

१८८ छन्। चै गाँची शास्त्रन

(७) स्वीक्य आपका प्रार्थी समितन प्रार्थना करता है कि महं सम्मान्य सकत विवेयककी सम्बन्धि नाराजोंको जल्लीकार करतेकी मा कोई हुन्दीर राहुत जो उसे उचित प्रतीत ही बेनेकी क्या करे। और उसके इस कार्यके क्रिया आदि।

> ईसप इस्माइस मियाँ [बच्चस विटिश्च मारतीय संव]

[अयेजीसे] श्रीकंपन मौतितियन २००६०-१९ ८

# १७० जोहानिसबर्गकी चिटठी

्रविवार [जून १४-१९-८]

सगरण स्मद्ध

समझोतेका बन्त रोब-रोज नवबीक भारा हुना बान पड़ता है। किर भी परिस्थिति ऐसी मजेबार हो भई है कि मैं आज भी हुछ क्लिय रहा हूँ छमनेतक वह सबका-सब रहें हो बामें या सबका-सब सही उत्तरे यह समझ है।

यी गांबीके बनरक स्मद्रमको गर्वे किवनके नाव सी केनवेंग्रे निकार्ड़कों कोविय की नहें, किन्यु भी तेनके मिल नहीं यके। स्वत्य गहीय एक नहें आमीगार्व व्यत्य होनेके कारणे किव्यास किन्यों मिलने नहीं यान पहुंगे। स्व उपस् प्रतीया करनके नाव नीर जनरक स्मद्रमुख कोई कारणे नीरिस्टर भी नावेंग्रे कारणे सिंदर भी नावेंग्रे के कुछ कम किन्यु वार्च अच्छे निरिस्टर भी नावेंग्रे भी नावेंग्रे एकनार वार्यक १२ को मेंग्रे की। भी नावेंग्रे एक मार्च में सिंद वीयों ही जान नहीं के एक प्रतास नावेंग्रे में नावेंग्रे में नावेंग्रे में नावेंग्रे में नावेंग्रे में स्वाप्त में भी नावेंग्रे में स्वयास में में स्वयास नावेंग्रे में स्वयास में में स्वयास नावेंग्रे में के प्रतास नावेंग्रे में मार्च में में में में में में में में मार्च में मार्च में मार्च ही मार्चिय कि का प्रतास नावेंग्रे में मार्च में मार्च में मार्च में मार्च में मार्च मार्च

चनास स्पर्वाने मुमाकातमें कहा कि नया कानून तो रह होगा और प्रवासी प्रक्रि बच्चक कानूनमें करकार किया चायेगा किन्तु किमहाण उन्हें स्वयं कानून बनावेचालीने पिकता है। इतीसर प्रदाने एक संपाह तक करनेकी समाह दो और कहा कि बिटिस मारतीय संघ समस्य भागीपाकी साथ नहीं बील सकता उन्हें कुछ भागीपों हारा कानूब बनाये रखनके किए प्रायंनात्व पिछा है।

- १ दिश "सः सरक्ष क्रालुडी" सम्बद्धः ।
- २. वर काम्य वर्गी है। , पेचिर "पर्यक्रमारः प्रान्तमा वर्गीया स्थानमधी" १४ वृ १०४ और देश किसे वना संधीयक इक्टकर्वीक कि ऐसिर १३ ३०० और १ ६००।

वर्षी दिरा ११ यने [बिदिख भारतीय वंगकी ] सीर्मावकी बैठक हुई। स्वयं मह प्रस्ताय हुआ हि पुक्त हुरुते एक प्रतीया की जाने। चैडकर्य अन्यस सी बूंगर मियों और अन्य पहलन्ध भारतीय वंगस्थित थे। इतके अतिरिका यह प्रस्तान हुआ कि सदि जारख समृत्तकी भारते बन्तिम अनाव ग मिले तो चिवपारको सारै भारतीय बाहरके मनराँगे भी सकावे जावें और समा करके मह स्थापर आहिए कर दिना जाने।

## रमद्सपरि पर

मैठकके बाद जनरस रमद्वको भी योपीमे निम्नामिधिय पत्र किया।<sup>५</sup> क्सरके पत्रमें अनुरक्ष समृद्धिये को कहा गया है उत्तरीये कियुना विस धक्रमा, यह समापनी हिम्मवपर निर्मर है।

बुपनार [पूर १६, १९०४]

विश्वायसमें कानुभवर चर्चा

आपके अववारमें वारको वक्त है कि विकायवर्गे इव वयासगर पत्नी हो रही है। इकड़े विका ऐवा बार भी है कि चुनी कानून यह करनेकी माय तम हो नहें है और भारवर्गे प्रिशिवा नाह गई है जिनहां काम प्रवासी भारतीयों स्थितिकारों के रक्षा करना है। इस वियममें पर रिपर्व ग्राक्षोमाने [एक प्रकाका] अपूरा जनाव दिया और कहा कि पश्चिमार्द फानूनमें गुपार होता। इसिन्ध कानूम रह महीं किया आयेता। में रबर्व इस जयायको महस्तपूर्व मही मानदा।

कारके वारका बार्ध्य थी मह है कि बत्यायहकी महादेकी वह यहाँ पार्थ वर्ष है और उवका रंग दिनोदिन निलय्ता जा रहा है। इसके विवास यह अर्थ भी स्पष्ट होता है कि भी दिन विकासतार्थे जारा भी चैन नहीं होते और अपना काम करते पत्ने जात हैं।

## 'पिटोसिंग न्यम'

विदोरिता स्पूच ने क्षिया है

हमें चबर मिश्री है कि पनरस रमदचने भी गांधी को यो यवन दिया है प्रसदे मुताबिक कानून रह हो जावेगा और रवेक्प्रका पंजीयन प्रवासी कानूनके अन्तर्भक्ष वेध बना दिया जावेया। इस्ट साथ बहासरामें अगीध करनेशी खर्व भी सामित्र कर सी पानगै। इस प्रकारक व गुपार बढ़ी संस्कारको सुपनापर किवे जायेंने।

क्षर्बंक्ड समापार पर्नार्वे छना है। इसपर टिप्पनी देते हुए पचके सम्पादक

भियतं 🕻

पनरेरके भाषणमें एधिमाहबोके बारैमें बोड़ा कड़कर प्युताईकी वह है। हम पूर्वी नगर ने कर पुर है उसके मुताबिक सरकार पूरी तथा हार वर्ष है। स्वेच्छमा पर्वाचन वेप दिमा जायेगा केवल इतना ही नहीं बीक एथियार कामून रह होगा भीर प्रवामी अविशियममें परिवर्तन होता। प्रवृतिवेश-गुपित हुए तरह कानन रह

रे काम अनुसार करों जारी दिशा का दहा है। जून बंदेनी कांच बनुसारक किन है हिन अन्तर अन्तरक erest" to selves t

करना चाहते हैं इपियर हम भी योगीको सकाह क्ये हैं कि वे फिरसे सरमायहकी लड़ाई मुक्त करें। यह स्पष्ट है कि उदार दक्यों भारतीय संमायके अच्छे मित्र हैं।

अनुहर्ष मुक्त ने करे। यह स्पन्त हैं कि उदार दक्षमं भारतीय समाजके अच्छे मित्र हैं सद कॉर्फ फेराव

र्धसदमें मापन करते हुए सर वॉर्व फेरार इस करह बोसे

44

प्रमिवासी रम शंकारणे कहा है कि बहु हमारे श्वाप शमझीता कर है। ऐसा करन के किए उसहार हैं। यह एपियाई कारके कोरों सरकारको कर हुआ था तब उसने प्रमिवासी स्काम पार भी थीं। । भारतीय समायके सार्थ में कुछ हुआ है, से हम नानते हैं। सरकारने भारतीय समायके बारेमें को कुछ किया हैसा मुख्यके सिमाहिनकि प्रति करों नहीं करती? क्या यह पुष्पश्चे प्रति भारतीयि भी बार कराज करेगी?

इस उच्छ सभी स्थानोंपर सत्याविहर्गोका उदाहरण दिमा जाता है। इसी उच्छ मंत्रकारकी राजकी नटिव अक्रेमसंसीसाइटी में बात निकली बीर मारतीय सत्याव्हला स्वाहरण दिया गया।

# काबिस्वान १

फिनहान मह सगना बस्प हुआ नाग पहता है। टाउन क्वार्कण औरस टॅबिफोन पर बदर मिस्री है कि कहिस्तानमें मुख्यमानोके सिवा मन्य मुद्दे नहीं दफ्तायं वायंगं। नवर परिचकी औरसे बनीतक निविद्य जवाब नहीं मिस्रा है।

#### द्याद्वचीका भागवा

धाइती तथा जीवा वक्का मानका पुक्ताको था। किन्तु भी गोर्नेनको बहामार्ज्य सम्बद्धकानोके स्वास्त वह २४ जुनक मूलगो कर दिया गया है। यो नॉकंन रेश मानके कारे के हा कि उनके पार पुननाम करकीय पर्य पुननाम कर भी भी र देश पर्यक्त उनकर कोई न्यार है भीर देश पर्यक्त उनकर कोई न्यार है भीर देश पर्यक्त उनकर कोई न्यार है भीर देश पर्यक्त नहीं है। धाइतीके वक्का भी नात विश्वकेत कहा कि निस्ता हुए वर उनके पुनन्तिक की एपछने नहीं कि का मान हुए सम्मानता यह है कि यह सिन्दर्नेनाम पठानों से ही कीई वाधिन होता। कुछ भी हो गुननाम पत्र किन्ना बहुद स्वराद नाद है भीर यह कमनीर धामानकी निसानी है। यदि यदि दिप्पी पुननाम पत्र किन्ननेनाम दियो दी देश रहि स्वराद स्वराद

# फोक्सरस्टर्म एक वयावती

सेवद मुहुम्मद तामक एक भारतीय पिछले हुम्ते वर्षमधे बाग्स माये। उतके पास स्वन्तव्या प्रवीसनक प्रार्थनाथनकी गुर्वेष की। उत्तरर वंकुतकी छात्र न होनके कारक उन्हें

१ देखिया - वेद्राजिसकोती विद्री " एवं १८०९ । २. वेदिव " बोद्राजिसकोती विद्री " द्रा २६५-५७ ।

 हस्त "वहाम्लासम्य वद्गा" हा रहमन्छ।
 हमनीत पश्चित नेवेनी माम्यमें वहीं कारीहर बोट लुपमेडी क्लेमा हेने नंद रही स्विक्त हिंत विदेश दश्य प्रमेश विदेशी क्या प्रमा प्या था। प्रमान विद्यों एक प्रमानी वाली भी थी। कम ग्रामध्या प्रमा दी थी कि वह या ग्रामुखींन विकार निवंद केंग्र हो सुदी हस्य प्रदान व्यक्ती प्रमी श्वेतकारत्यमं नतार विचा पता। कार्योरक कमराजते १ पीडकी जमानत यह की किन्यू सामेरक पात के जानवर जमानतपर क्रोज़न्य उत्तकार कर विचा पदा। कृष्ट्रियों हिनक कारक उन्हें पीज कित तक जकमें पहान वहां और बारमें कृष्टकारा मिता। किन्यू दीन कित पत्तक आहे कार्यों हुई, सक्के बिए कीन दिम्मसार है। यह पत्न बची मार्ट्यायोगर कार्यू होता हुं। एएका पीड़ा और बच्च पत्ना दो यह है कि जार्ट्यायोगी प्रतिक्रमाणी करता चाहिए और जर्मक कार्यों महत्वतक किता कार्याया हुवा उच्चे किया मार्ट्याया हाम है। यदि पूचा हो थी। यह कारवा कर्यों जरायों है कि कुर्युक्तीमं क्रकृष्टिक वेंट कर विचा कड्कों गई। व्यविद्या दो करती।

[पुजरावीय]

इंडियम सोपिषियन २००६-१९ ८

१७१ तार उपनिवेश समिवके मिश्री सचिवको

[बोद्दानिसक्षं जुन १९, १९ ८]

(उपनिषेद्ध समित्रके निनी समित्र प्रिटोरिसा )

Ęİ

[मांची]

मानी गोंके (स्ताष रॉपें किये मूल जंपनी मधनिदेशी फीटो-नकक (एस एन ४८२८) स ।

# १७२ नेडासमें हत्याओंका कारण क्या है?

पार्टीनोंधी हाराक विषयों हमारे देवकों बादय एक अवकन मृत्यि किया है कि दर ह्यावोका कारण है पार्टीनोंधी केया हमा अधिकाय । उब केपकार बहुता है कि विषया हमा स्थापित हमाने किया है। यदि यह बाद ठीक हो थी बहुए दुरुवाय के वह देव देव हमाने की है कि इसाय यह किया हो तुन करनारे की है अपना तो तुनक कारण वर्ष है उनके हायमें पहुँच पके। उन्हें स्थापार पहनका मान भी केत हा मकता है। किन्दू किया भी में एक अपनारकों पहिंच हो हिन्दू किया कारण चाहिए। अपन समझार प्यांत्य उनका समझार प्यांत्य हम्में सहस्यक वन सकता है। यदि यह साह हीक हो कि मार्टीय उदकार व्यंत्य प्रांत्य हमाने स्थापित हमार्थ ह

र पर अभिनेतन्त्रका निर्मे शिक्ष निर्मेश्वर जम मिन्यविक्त तरह स्वयं ५-४ स्व इमाहो मया क्या या "क्या बार इस बाद को ब्राह्त क्या क्यांक्र किर मुकारत इसरे इस १-४ स्वे किर शत्रों मा स्वेमें?"

L Blin "Street erent" gu tatent i

हम अपने अवपूर्णोंकी तुकता कई बार नोर्टीके अवपूर्णोंके साव करते हैं और धव हमें यह मानूम होता है कि नोरोमें बैसे ही अवपूर्ण है तो हम अपने अवपूर्णोंकी परवाह मही करते। इस बातस हमारी हीतता असीसत होती है। इसका तो यह नर्क हुआ कि हम मोरोंकी अपनेसे बककर मानते हैं बीर यह सोबसे हैं कि उनमें सब्दूर्ण सीमापर प्लेंच बये हैं। सारत्वमां गोरे हमते बहकर हैं ऐसा विशेष कराने बयानें नहीं बाता और हममें उनकी बरेसा अधिक पान नहीं का सकते सो मी नहीं है।

चुकि मोरे व्यक्तियारी हैं, इसकिए इस भी हों इससे अभिक बुरा विचार इसरा गई। हो सकता। उनमें इक्क भीर तरहका व्यक्तियार है तथा उनके वर्ग-सिक्क तथा कथा सुवारक

जनमेरी यह कुर्पण भी हटानेका प्रयत्न कर रहे हैं।

तीरे बो-तुष्क करते हैं सो करें। परन्तु यह हमारे थिए सम्मव नहीं है। हम बहुठ पिटी हुई शुक्तमें हैं। हमें उससे करार बक्ता है। इसिन्स हमें बहुठ अभिक साहसकी बहुरत है। यह तो स्मक नियम प्रतीत होता है कि बिद्य समावनें व्यक्तियार वह बाता है वह समाव दिनोदिन सीच होता जाता है। इसिन्स उदम मास्त्रीनेंकी यह बात बच्ची राष्ट्र सातमें सबती चाहिए।

नोरोंकी करावरी करते प्रमा हम यह देवते हैं कि उनमें बहुमर्थ-अपकारीकी स्थापना होती है। उनके पावरी तवकाँकी मदकनेते रोकनेका प्रमान करते हैं। उनके मदकरें मुक्तिक स्थापना (सास्तेवन मार्मी) एका बात मरक कर रही है यह बात हम जानते हैं। क्याँ करिय दिवा उपनित्यमें तवा ट्रायवाकमें रेगरेंक भी मायर अंदेव मुक्केंको यह धव जान है रहे हैं। इस मदकार्मी पैत्रेकी ककरता भाग हैं। होता। केवक गिरुशना, एक्किमरी और स्थापना मतुष्य उनमें किने जाते हैं। याद राजना माहिए कि रोम बीत और अन्य राज्योंका बाब मदक्तता क्षित्रवारों कारण है। इसा।

[नुजरातीये] इंडियन औपनियन २०-६-१९ ८

## १७३ केपके भारतीयोंके सम्बन्धमें कानूम

केपको संसदका सविवेधन हो एहा है। केपने प्रवास सम्बन्ध कानून और न्यापार सम्बन्ध कानून अध्यास्त्री हैं। एस सम्बन्ध के स्वेद प्रात्तावींका स्थाप प्राप्त कपात निवास भावत है अप उपनिवेधीके भावतीवींका वह उत्तरा जातान नहीं है स्थापि करके पार्यावींको सता-सिकार प्रत्ये के सम्बन्ध प्रयास किया जाते तो इन बोर्ग मेन्त्रीने पित्रतेन करवाया जा सकता है। अस्त स्वयं प्रत्ये के स्वयं पूर्ण हैं। अस्त स्वयं प्रत्ये के स्वयं पूर्ण हैं। अस्त स्वयं के स्वयं पूर्ण हैं। इस करवा मुक्ति हैं। उत्तर करवाया का स्वयं प्रत्ये हैं। अस्त स्वयं प्रत्ये हैं। वह स्वयं प्रत्ये हैं। अस्त स्वयं प्रत्ये स्वयं स्वयं प्रत्ये हैं। अस्त स्वयं स्वयं प्रत्ये का स्वयं स्व

र मूच्ये कॉ दब सन्द श्रेष्ट का कॉ बहा।

चित्रियों पहना चाहते हीं तो हमें राजकीम सप्ताकार शहते होंने। वीवित्र पहनके कियु गरना सावस्पत है। सविकार प्राप्त करनेके किए कर्यक्य पूरा करना होता है।

[पूजचवीचे ]

इंडियल मोपिनियम, २०-९-१९ ८

# १७४ बोहानिसवर्गमें एक कोति-स्तम्म

हमने सपने सायके अकडे साथ जोहानिस्तर्यमें निर्मात एक कीति-स्वस्मक विक परि सिप्टक कमनें दिने हैं। यह स्वस्म बीजर मुद्रक बन्तर्में सार्वजनिक वन्तरे बनाया स्था वा। सारे ब्रांसन कास्क्रियमें भारतीमोकी कीरिकी स्मृतिकी विन्हाक यह एक ही निस्नाती है।

स्वानका पहला विश्व नकरीक्य किया क्या है और उसमें स्वानके उत्तर किया हुमा क्षेत्र दिलाई देता है। दूपरा विश्व स्वान्य तथा उसके बासपासकी बगहके दूपको स्पष्ट करता है। उससे यह भी बाहिर हो बाता है कि स्वानको स्थापना कुछ जेंगी बगहफर की गई

है। उससे दूर जो सर्वाद विकास पत्रवी है वह सर वॉर्न जेसरके बतानी है।

स्तन्यका निर्माप करि हुए पत्यर्पिको तीर्मेटचे बोड़कर किया यमा है। उसके बायपास सोहेडी करेंचे बाढ़ बना में वह है निबसे उत्पर क्ये हुए संबग्रमस्य बेहिन्स सेनको कोई तथन न करे। वह स्त्रम्य बोहानिस्यर्पिको नीम्बरदेस्टी (ह्याकी स्थिति माहिके सास्त्रिक सम्बन्धित वार्षिक स्वरूपके स्थापके विभाग) के पास बताया गया है। इस सहर बहु बोहानिस-करेंचे एवंचे की टीकेपर बना हवा है। यह सक सोपीके संपत्रित प्रस्ताका परिचार है।

वगक अन्य कच शाकार वना हुवा हूं। यह यह जागांक नारिका प्रसारकों गरियाम हूं।
रूपमंत्री पूर्वी बावूयर एक पर्छेद पंपसरमस्त्री बड़ी परिशापर निम्मितिक के ब है
देवा से १ र को बनमिर्में बीक्रय साधिकाशी सूक-सुनियर वीरायित गरिताले निर्दिध
समकारों स्थ्य पदाविकारियों समिकारियों ठवा मारवीय विधाहियोंकी पवित्र स्तृतियों।
उपर्युक्त केस हिस्सी उर्दू तथा संदेती साधार्में लुझ हुवा है। इत स्त्रासकी बच्च तीन
बाबुकीर एक-एक संवस्त्रसरका हुव्हा स्थासा नथा है और उत्तरर क्रमधा नीचके सक्त
लुदै हुए हैं मुक्तमान दीनाई-साथी हिस्सु-सिक्स।

[पनयतीते ]

इंडिपन बोपिवियन २०-१-१९ ८

# १७५ सर्वोदय [६]

# हीसतकी नर्षे

इस प्रकार अनुक बातिमें पैयेका नूमना स्थीरमें रस्तके नूमने वैसा है। रस्त नेमधे दौढ़ रहा है नह या तो स्वास्त्य समया स्थायामका विद्वा है या बाज पैया होनेका अवकां उदरका मुक्क है। स्थीरपर रहनेवाली एक प्रकारण लागी स्थास्त्यका क्यान हु स्व प्रकारणी कासी स्था रोमका विद्वा हो स्वच्यी है। बौर विद्या प्रकार रस्तका बमान एक स्थानपर हो बानसे स्थीरको हानि पहुँचती हैं, उसी प्रकार एक ही बचह मनका जमा हो बाना आदिको हानिका कारण हो बाया करता है।

करपुना की बिए कि दो मरकाह नावके दूट जानके कारण एक बौरान तटपर आ पढ़े है। बड़ों क्लों क्षपन परिवासी बास इत्यादि उपवाना पहला है। सगर ने दोनों स्वस्य रख्ते हुए शाब-साथ काम करें हो अच्छा घर बनागेंगे बोत पीतेंने और प्रविध्यके क्रिए कुछ बचा बेसे। इस इसे सक्ती बौधत कह सकत हैं। और यदि वे दोनों जन्छी तरह काम करें तो उसमें दोनोंका हिस्सा बराबरका होता। वर्मात् उतपर जो सास्त्र काम् हुमा वह यह है कि कपने परिचयका एक बाँट केनेका हक उन्हें प्राप्त हुमा । अब मान बीबिए कि कुछ समय परवात उनमें से एकको अधन्तीय हुआ। इसकिए उन्होंने अमीनका हिस्सा-बॉट कर किया और हरएक अपने-अपने हिसाबसे अपना-अपना काम करत कना। अब यह फर्ज कीजिए कि ऐन मौकेपर उनम से एक अस्वस्य हो नमा। ऐसी स्वितिमें वह दूसरेको अपनी सहायताके किए बुकामेगा। उस अवसरपर वह बुसरा अपनित कह सकता है कि मैं आपका इतना काम कर देनके मिए वैयार तो हैं केकिन धर्व सह है कि जब जकरत पड़े तब मेरे किए बाप जी इतना ही करें। सापको मुखे यह किवित रूपमें देना होगा कि कितने बंटे में सापका काम करूँ उतने पढे मेरी अमीनपर, जरूरत पहनेपर, बाप काम करेंथे। अब मान सीविए कि इस रोगोका धैन नहुत दिन चमा और उसे हर अनग्ररपर उस स्वस्व अविशक्त नाम स्वरके सनुसार बचन किसकर देना पड़ा। सब उस समय अब कि रोबप्रस्त स्पन्ति बच्छा होया उनमें में प्रत्येकको स्पिति क्या होगी? दोनों व्यक्ति मधेव हुए माने जायेंगे। क्यांकि बीमार आदमी रोमयस्मापर पड़ा रहा उस बीच उसके कामका साम प्राप्त गृहीं हुआ। स्थरम स्थासित बहुत ज्यादा काम करनवाला है एसा भी मान सिया जाये दो भी उसने जितना समय इस रोमीकी जमीनपर सनाया उत्तमा उसकी अपनी जमीनपरसं नका गया इतना तो ठीक ही है। इससिय् दोनोंकी का पूँकी होनी चाहिए उसमें कमी हुई।

रतना ही नहीं बहिन बोर्नोडा पारस्यों क छन्त्राव भी बदल पया। अस्तरक स्वक्ति स्वस्त्र स्वक्तिया आसी ही गया और यह अपना धम देखर ही अपना बतान पा छन्ता है। बद करें क्षेत्रिए कि उम स्वस्य स्वक्तित उछ अस्त्रतक छात्रीडे मिले हुए सरहावेजींका कामने कार्यक दिवार किया। यदि यह ऐहा करें तो वह पूरी वीरास स्वराम कर छन्ता है— आस्वी वन मक्या है। उसकी मरवीमें जामे यो बीमारीने पूरकारा पानवाले स्वक्तिय कोई दूधरा सिबिट वचनों भी से सकता है। इसमें हुछ पैरकानूनी हुआ ऐसा कोई नहीं कह सकता। सब स्वयर कोई परदेशी कही पहुँचे तो वह देवेगा कि एक व्यक्ति पनवान हो गया है और इसरी बीमार पढ़ा है। वह यह भी देवेगा कि एक ऐस-आपन करता हुआ साक्यमें पड़ा रहता है मोर दूसरा मजहूरी करते हुए भी तक्षीण उस रहा है। गरूक हससे समझ सकेंगे कि इसरेशे मजदूरी करानके हुकका नतीया यह होता है कि बास्तविक बनमें कमी होती है।

सब दूवरी नियान कीनिए चीन स्पष्टियोंने एक राज्ये स्वापित किया बौर तीमों सम्बन्धम पहले को अरलको पुकन्-पुक्क प्रस्क तैयार की विरक्षा उत्योग एक कर सकते हैं। तब करना कीनिए कि उनमें से एक्ट्रे पहण्डे पाय बनानके किए सप्ती वैदी कीक्ट्र एक्ट्रा मांच दूवरों लोगानिक उत्तराविक सप्ते अरत किया और करने मांच केमा किरवा है। यदि स्वाप्त किया। यदि यह स्वपित तियमित करने साथे नामा और के बावा करें तो रवक्य प्रस्ता है। वेक्ट्रिय मान कीनिए कि यह स्वपित मानके केन्द्र मेंचे केपी करना है और बावमें कर ती कीनिया। या बाता है उस सप्तय साथ स्वयं प्रदेश हमाने कीनिया है। यह एक्ट्र साथ क्ष्मित हमाने कीनिया हमाने कीनिया है। इस तरह साथ किया है। इस तरह साथ किया हमाने कीनिया हमाने हमाने साथ स्वयं हमाने स्वयं हमाने स्वयं स्वयं स्वयं हमाने स्वयं स्वय

क्रमरका पृथ्यत्व निरा सन्माय बताता है। क्षेत्रिन आवके स्मागरियोंका कार्यवार इसी प्रकार चन्न रहा है। इसके संतिरित्य हम यह भी देख सकेंने कि इस प्रकार चौरीकी घटना चिरत होतके पाचार्य परि तीनोंकी निक्तित्व इस इस्ट्री की जाये तो उस स्वित्यके प्रामाधिक होने और रहनवर वह वितरी होती उसकी समेका अने केंगी। उन ती किसानोंकों कम हुआ। उनकी वक्ष्यकों चौनों ने निक्तानों के सम्म हुआ। उनकी वक्ष्यकों चौनों ने निक्ताने कारण ने समने परियमका पूरा सक नहीं पा सके। और उस चौर समाधक हुआ पूरा बौर समाधक स

इस्तिय इस पीमाजना-या [गुक्स] हिसाब क्याकर कह सकते हैं कि बसुक बातिको पत्त्वात सानते या न माननेका सामार यह है कि उन बातिको बनकी बाँक करके यह मानुस् विया बारी कि वह पीमत उसे किस प्रकार मिली है। बातिक साम स्वत्य करका होना वह उत्तरी बनतान है एसा नहीं कहा जा सकता। असुक स्वतिक हावसें बसुक बनका होना या तो कान होमियारी और नुसहाधीका चिह्न हो सकता है या विनासकारक मौजनामा सर्वाचार और बोसवासीका सूचक हो सकता है। और इस प्रकार हिताब करनकी रीति करना नीति हो नहीं प्रकट करती विषक्त कराया होने स्वता वा सकतामान यह निहा करनी है। एक बन एता होना है स्विके उत्तरा होत सम्य बौर स्वपूता कन पैसा होता है हुनरा ऐता विशव किसी बादमीके हायमें बातने स्वन्ता वनका साम हो जाता है।

स्मित्य गीविन्मनीविका क्रयांच किये दिना चन एकदित करणक निषय बहुनकी बानस मनुष्पका विके बहुकार प्रकट होया है। स्वतनेन्यस्ते सामीने क्रयेदने सीर महिष्ट-सहैप बार्मोने वेकनकी जो प्रवृति है उसके बराबर इनसानको लोगन समानवाली और कोई चाँज

१ भनी नाविका राज्यांकव कराउनो पूर्व करमें प्रश्नेत प्रकार करने काम करोका क्या ।

६ करान (रिप्रीक्ड) किएस कोच सन्द्र दिस कास्ट्री है।

हे केटीके भी गर, रीज माहि ।

४ मत मौर केटीक चौमर को स्वासने भूग किने ने ।

नहीं है। सस्तेसे-सस्ते वार्मोर्ने केमा सो बात दो समझर्ने वाहै। क्षेत्रिन मात्र बटा कैसे ? बाय अमतेके परवात कवियोंके बस बानेपर उनसे बने हुए कीयसे सस्ते हो सकते हैं। मबाकसे वहें हुए अकानोंकी देंटें सस्ती हो सकती हैं। परन्तु इससे यह कहनेका किसीका साहस नहीं होना कि आप और भवाक कोबोके कामके किए थे। महाँनेसे-महाँगा बेचना तो समझनें था गया परस्त महुँबाई थाई कैसे ? रोटीका महुय बाब बापको बच्छा मिला सेकिन नह दास तथा जापने सरते हुए आदमीकी जल्तिस कौडी केकर प्राप्त किया ? वा यह रोटी जापन किसी ऐसे महाजनको ही जो कस बापका सब हुक्प कर केमा । या किसी काकुको सींपी को बापका बैक सुटने का रहा है। यह सम्मन है कि सामद बाप दन प्रक्तोंमें से एकका मी उत्तर न दे सकें क्योंकि बाप बानते ही नहीं हैं। परन्तु इतना तो बाप बतना ही सकते है कि आपने रोडी उचित मुस्सपर और नीतिके मार्यसे बेची भी मा नहीं। उचित स्मामकी ही फिल रखनेकी बकरत है। बापके कामसे किसीको दुःच न पहुँके स्वता ही जान छेना बीर उसीके बनसार व्यवहार करना बानका कर्यव्य है।

[गवरातीसे]

र्वक्रिक्त सोधिनियम २०-६-१९ ८

# १७६ तारः बोहानिसर्वा कार्यास्यको

<u>प्रिटोरिया</u> बन २२. १९ ८

मेबार्से मांधी **जोड**ानिस**व**र्ग

मुखाकात वरान्वोपननक। प्रवास-सम्बन्धी संसीवन कठीर। उससे सैवानिक कबीटी त्या पूराने उच प्रमाचपत्र अस्तीकृत। पाँच क्वे बामको बैठक वसार्वे। अस्तात ईसर मिमीके हककतामॉपर हत्तासर करना से। मेरा स्टेसन के बार्ये।

मधि

भेवे वये तारको मळ अंबेची प्रतिको फोटी-नक्छ (एस एन ४८२९) से।

# १७७ पत्र असबारॉको

भोहातिसमर्ग भन २२ १९८

युध्यमई जातियों और सरकारके बीच होनेवाले समझीतेके उपनिषेत्र-प्रिय बारा मग किये वानेके बारोके सम्बन्धमें समाधार-प्रश्नीमें विषय कराव्य प्रकाशित हुए हूँ। सरकार कीर एपिसाई वाधियोके बीच इस सिकारिकों होनेवाली वास्त्रिक मानुक होनके कारण करतक मानकेको जनसमाराजके समझ रखाना समझ गारी हुआ।

बोरके साथ कहना पहला है कि यह बायपीय बाज एकाएक बीर बसलोपनाक बंबते साल हो गई। में बस्तोपनाक स्वक्ता प्रमोग तमें के क्षक प्रिवारों सेमींगर ही गई। बिक्त स्वभ्रत साम्राज्यपर कायू समझल स्वक्ता प्रमान स्मर्थ तस स्वायक प्रधान प्रधान क्षितियमको निक्के कारक एपियाई कोमींकी पिष्टुक नगरासिको हिए साली गई। है बीर बहुत ज्यासा मुसीबर्ते—स्तमें वो बोडे कार निर्धेष प्रधिमाहर्सोका मुक्तत बिटिस प्रियारों बोर्योका कार्यवास नी समिमित है— उकारी गई। है एव करनके किए राजी से। इससे प्रस्ट होता है कि बनस समुद्दा इस समिनियमको एव करनेका वचन दे बुके से और उसी समनोद सन सी बोडे तम है।

परन्तु वे समझेतेका बाह्य कमने पालन करनको राजी में तो साव ही उसकी बास्तिक भारताको तोहता भी चाहते में नमीकि ऐसा तो नहीं कहा चा सकता कि समझीतेके बन्त र्यत और उसके बाद एपियाइपोकी सिन्ति उससे भी बबतर हो जानको भी जीनी एपियाई समितियाके बन्तर्यत है। केकिन बनरास स्मर्ट्यना मसबिरा — विसे मेंने बाद बस्तम्य बोरके साव पढ़ा है और पहाँदक देश सम्बन्ध है बस्तीकार कर दिया है — ऐसा हो था।

चस समझीते के मसबिवेका मसा यह वा कि निम्निकित सैवियों संतेवाले क्रोम परिक्रिक प्रकारी सार्वे करवें

- ऐस एपियाई विनर्ने प्रवादी प्रविवन्त्रक समिनियमके द्वारा निर्वारित सैक्सिक सौम्यतार्थ हों।
- (घ) ऐसे एपियाई, काई वे जगतिवेपके भीतर अवना बाहर रहते हीं, जिनके पास १८८५ के कार्युन ने के अन्तर्गत ऐसे इन पंजीयन प्रमामण्य हों जिनके किए वे ने पीड़ कहा कर पके हैं।
- (प) अस्य एवियाई थो कहाईक दूर्व ट्रान्सवाकके तिवादी थे और थो किसी अवाक्ष्यके समने कपने पिछक निवासको सिक्त कर सकें।

्या २०-५-१९०८ वे हिंदबन ऑप्टिनियमों "मो पंत्रीक सराम " वीर्रको क्या या । स्र इतरे छन्दान कमानवादी मो क्यांक हुन्य था । वेदिन, व्यादाका या वक्षण नहीं है । दिन्ने का नकी एक कमा दिया चौरिकाची के हो थी । दिन्ने कन्छ नते "दिविक व्यापी और यून्तक इत्यादन तेन कर हो कमोड़ हुएँ को तय क्रांतेका "चौरान" या वह दिया था। (ग) वे एक्सिमाई मिनके बावे भी चैमने द्वारा बस्त्रीहरू हर दिये गये हैं। (इन एक्सिमास्मीक प्रसार्थ छिता हो कहा गया है कि उन्हें ज्याने उन वार्मोकी भीच स्मायाणिकरण हारा करानके हक प्राप्त होने चाहिए और ऐस वार्मोका साथियी स्वराम किसी प्रवास्थीय महिकारी हारा न कराया चारों।

इस वास्तिर विधार करने और उन्हें स्थायाधिकरणके सुपूर्व करने न कि उन्होंना रहीं मान केने की मौकाने दुकराकर बनराक सन्दुसमें प्रष्टक कर दिया है कि उन्होंनि तिष्क्रिय प्रतिविक्ता सावध्य स्थव समग्र है। यह बानोक्ति किसी मौतिवाद स्थाबिक कारण नहीं बौकित समी एशियादारोंके में तो कहना बाहुँचा कि शासायकों भी स्थावके किए प्रकाश का बात वा हस से बादिएकत उपनिनेशकों एशियादों जानाशों से स्थाविक स्थाविक स्थाव हमा एशियादारोंकी समायस मृतिकों बदित न होन देनेती मपलते उन्होंने पूरे सम्बोधिक सर्थ कर दिया है। समायस मृतिकों बदित न होन देनेती मपलते उन्होंने पूरे सम्बोधिक सर्थ कर दिया है। में द स्थाविक स

एश्विमाई क्षेमीकी स्थिति धीषी है। इस मामकेर्य उन्हें बही परिस्थिति पून स्वीकार कर केनी चाहिए, यो गत कनकरी मामनें उपस्थित हो बीर उन्हें यह परामधे दिया मना है कि वे स्वयने स्वेष्ण्यमा पंत्रीयन-स्वान्त्रणी मार्वनायन वापस के थे। जनस्क सम्हत्त्रने उन्हें बाएस देनेंदे हरकार कर दिया है। कपर उनमें स्वयाचिद्योंका मुखाविका करनेका साहय होता तो वे मार्यनायत्रोंकी दिना किसी किमानिक समय कर बेटे।

भरवर्ने उनके कुछ नेतामोंका उनके देखवासियोंके ही बारा मूरी वरण भारा-नीटा जाना यह दिख करता है कि वे सरकारको सेवाके स्थिए उतने ही उरसुक है कितने अपने देखवासियांकी नेवाके स्थिए।

वनरक सन्द्रवका यह सविनियम सरकारका अविनियम होगा और सरकारका सवि नियम गोरे कोनीका — अविकासका विदिध कोगोंका — अविनियम होगा। यह मेने अपने वेदमाशियोको सम्बोदीका स्वका समझाया तह उनमें से कम विभागतीक स्थानियोंने कहा वेरोदीका विकास मा करी। सब अविनियमका रह किया बाता स्वेषका प्रीवासक पूर्व होना बाहिए, न कि बारको। मेंने उनसे कहा कि ऐसा करना हमारे किए सौरवपूर्व न होगा।

१ देवेद "बोधनिकर्णनी विद्वी" द्वा १५८५१ । २. देवेद क्वा ६ द्वा १११-१२ ।

पनरक सम्हथने समझीमें अनुषित उत्तर-कर किया है और में यह कहनका शाहम करता हूँ कि वे यह नहीं जामते कि वे क्या कर रहे हैं। क्या उत्तरवेशमें रहनवाल करन पत्तक उनका यह मुक्त मंत्रा कि श्रीक्यमें एथियाइपीके शावजनपर प्रभाषमानी नियत्त्रक एया वासे पूरा किया जा रहा है इस स्थितिको गंवारा करेंबे?

> सापका सादि मो० क० गोंघी

(अंग्रेगीत ]

इडिया बॉफ्डिं स्पृडिमियल ऐंड पम्लिक रेक्ट्स २८९६/ ८

१७८ द० आ॰ द्वि० भा० समितिको लिसे पत्रका क्ष्मा

्यून २२, १९८ स्पर्न अधिनियमको एक कर केंगे किन्दु उन गर्दोपर जिन्हें में स्वीकार नहीं कर नकना। उन्होंन का एवं एसी हैं में हैं

इप प्रवासका मान्य म किये बार्वेसे।

पुरुष प्रदेशक परिवारी जिनक शत ग्रास्त्रि-एसाजध्यान्यक सल्यम दिव यम प्रमाण पत्र नहीं है प्रदिष्ट नहीं हो महत्त्र ।

्रो पुण्डिक प्रार्थनात्त्र गर कर दिने गरे हैं उत्पर श्यायामधर्म शिकार स किया प्राथमा।

विनमें मिधा-नम्बर्गी यामता है उनका मान्य न किया बायवा (स्वद्सका गयाल है कि वे बतनान निर्मानवनक चलवत संयाम्य कंग्रर दियं गय है। बरा ग्रयान है कि बात गती नहीं है।

उन्न मार्गेंडो मानना गम्भव नहीं है वरोकि बेरे शमानव इनमें नमझोडेकी भावना नहीं जाती

. [अङ्गीत]

शहरा बाहित स्पृहिद्यत्र ऐंड प्राप्तिक रेक्ट्रेन १०२२/ ८

रे या राज्य दिन प्राण समिता करीनारी कित या स्वेह हूं बसूबर, १९ ८ हे राज्य शत्र क्षा 'स्वरूप रोज (सर्व) करवाँक ब्रार्थ्यको 'स्वा क्षा है ।

# १७९ मेंट 'स्टार'को'

[प्रिटोरिया अन्त २२, १९०८ व

हमें यह बोवना करते हुए बोद होता है कि यत जनवरीमें सरकार और दुल्सवास-वासी एप्रियाहरोंके बीच को समझौता हुआ वा इसको भग होनेसे बचानेके सब प्रयस्त करायन सिद्ध हुए हो ।

वपनिषेक्ष-साषिवको अनुरोवपर भी गांची आज प्रश्न उनसे निके और उन्होंने भी वांचीको सरकार द्वारा प्रवासी-महिकन्यक अविनियममें प्रस्तावित संबोधनका मतिवश पड़नेको अनुमति वे थी। जनरक सम्बस्तने सुबता थी कि सरकार पृक्षियाई पंजीयन अविनियमको रद

करना चलती 🖁 ।

भी पांचीने संवित्तियसको पहतेके बाद उपितिकेक्क्यविवसी भेंड की और निम्न पूर्वे पदार्थे (अ) उन एरिस्साइर्जेको दिवसि विक्रिंते अरानी वेंगुंक्सरीको क्रार्थ केते वाद पंजीयसका स्वेच्छ्यमा प्रापंत्राप्य दिवस का और जिल्हें कित्रीने अरानी वेंगुंक्सरीको क्रार्थ केते वाद पंजीयसका स्वेच्छ्यमा प्रापंत्राप्य दिवस का स्वेच्छ्य कित्री केत्री स्वाप्त उपका अनुपारित्य केत्री क्रार्थ कर दिया पता है जनको एरिस्साई वंजीयकक निर्मयपर कित्री न्यायाधिकारीके यहाँ अर्थीन करतेका अधिकार होगा चाहिए (अ) उन्होंने यह नानी की विक्रित आध्याधिकारीको स्वाप्ति प्राप्ति केत्री सम्रे स्वाप्तिको सामके पता स्वाप्ति क्रार्थ का सामक्ष्य होगा साहिए (अ) प्राप्ति क्रार्थ सम्रे स्वाप्तिक पता कित्री स्वाप्ति क्रार्थ स्वाप्तिक सम्रे स्वाप्ति क्रार्थ साहिए (अ) प्राप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वापत

विकानसम्बन्धी धूरके बारेने जनरात समुखका तर्क यह वा कि उनको नृक कानुनके अन्तर्भत कोई यूढ माल नहीं है। उन्होंने उन भानतींने किनने स्वैच्छ्या पंजीयनते इनकार कर दिया थया वा प्रियाई पंजीयको तिर्नको विवड वर्षकाली स्ववस्थ करना अस्विद्ध कर दिया। उन्होंने उन परिवाधमंत्रीको जो इत तमय देशते बाहर है को बारतिक घरनार्थी है या जिनक पात पकारणके अधिवाध-तम्बन्धी प्रधायपत्र है लीटनेको गुविधाई देनेते भी इनकार कर दिया।

यह मेंड संक्रिया मेंड वी और हुनें चानून हुना है कि उपनिवेध-श्रविवने की यांत्रीको यह मुचित किया है कि यदि ये भारतीय सवानके नेताके क्यमें प्रवासी-मतिकस्पक्र वियोजकों

१ पर इंडियन मोलियनको महादिए दिया का भा और १६६६ मौर्वेद थाः "शालुसका संदर्भ जनक भारत हमा विदेशायी"।

प्रस्तावित समोजनको स्वोकार करनेके किए तैयार हों तो एक्सियाँ लेखावन समितियस वापस के किया जायेया। वर्गनिवस-सचिव कर्नुसान पंत्रीयन समितियसमें पंत्रीयनको कानुसी वनलेके किए एक विपोधक प्रस्तुत करेंसे।

भी गांची तब चके आये; और उन्होंने एक मेंडमें इस वक्षके प्रतिनिधिको वक्त वस्तम्य प्रकासित करनेका आविकार दे दिया। उन्होंने कहा कि वे तुरुष्ट सर्वोच्च न्यायालयके सम्मुख एक ऐसी आजाके किए प्रार्थनाथन वेंगे विसमें भी चैत्रमें (पंजीयक) से कहा वालेगा कि वे एसियाहरों डारा स्वैष्क्रमा विसे यो बेंगुक्सिके निश्चामों और मुखरे कायजों को लोता वें।

[बंधेबीते]

इंडियन मोपिनियम, २७-६-१९०८

# १८० मेंट 'ट्राम्सवास लीडर'को

[बोहानिसको कुम २२ १९ ८]

कत राजिको को पांचीते हात्सवात बौडर के एक प्रतिनिधिने मुताकात को। थी पांचीने यह पृष्ठा बानेपर कि अब किछ मार्चका सन्तरक करनेका इरावा है कहा:

सनतीतको बातपीतके बीरान सारतीय समावके नेतार्जी तथा निस्त्यवेद् भारतीय समावको भी भी-कुछ होता रहा है उसने बरावर अवता कराया जाता रहा है। शतकिय अवता स्मर्टका फैक्सा महीन उनके सामने कि कुछ कर सारत के सामने हैं। इस सारा है सामा है स्वापित सिक्कुक अवता हो से बात मही है। यब यह बात पहिन्यक बात हुई कि सीमीनसके रह कि या जाता के महि सारत सिक्कुक अवता हुई कि सीमीनसके रह कि या जाता के कि सारत सिक्कुक अवता हुई कि सीमीनसके रह कि या जाता के कि सारत सिक्कुक अवता हुई कि सीमीनसके रह कि या जाता के कि सारत सिक्कुक अवता हुई कि सीमीनसके रह कि या जाता के कि सीमीनसके सिक्कुक अवता के सीमीनसके सिक्कुक अवता कराया सिक्कुक अवता कराया सिक्कुक अवता सीमीनसके 
र इंडियम मोशिनायों जया गए एक स्वाप्त किया किया गए मार्ग योधी मार्ग क्यांचे हुए यो मार्ग मार्ग योधी मार्ग क्यांचे हुए यो मार्ग क्यांचे स्वाप्त योक्ष मार्ग क्यांचे स्वाप्त क्यांचे

. इंडियन वीरिविधाने की बंदने कर कर ही थे नी है की प्रावीन कराइने स्वॉन्थ कारकारों केन्स्स रनेकल मनेजलको सैंकोची सहस्वत ही है वीर हंता समझ्य किये की बी मी एक वर्षक समीच नामते (12 हम-क) कारत समेन किया है। राजनावादी क्षाणी हुस्तार ह हमारीहा रह को होगी विक्रिय हो है। उन्हें उनकी भूजिया और वे सारे परतावेज औटा वें जो उनके हारा उनके समझ स्वेज्छा पुर्वेक प्रस्ततः किये गये है। ये दस्तावेज बापस नहीं किये गये हैं। सर्वोच्च स्थायासमके पास फीरत ही बावेदनपत्र भेषा चायेगा और अगर वे दस्तावेच औटा दिये गये तो मारतीय समाच वत्सम् उसी स्थितिमे पहुँच बायेगा जो समझौतेके पूर्व भी । इसरे खब्दॉर्मे एसियाई अविनियमके मन्तर्वत पंजीयन न करानके बपरावर्से प्रत्येक भारतीयपर संबदमा बळाया जा सकेया। परन्त यदि यह करन असफ्क रहा दो भी जहाँतक मुझे मासून है एसियाइयोका यह मंचा नही है कि वे स्वेश्वया प्रजीयनको मनमाने इनस बाननी क्य ये देने हैं।

प्रिटोरियाचे मेरी बापसीके भीम बाब समितिको एक बैठक हुई थी। उसमें सबस्वॉने बहुत उत्साह प्रदक्षित किया। उनकी समझमें का गया कि बनाव्यामक प्रतिरोक्का मान्योकन नारित सन्तरफ फिरडे पेहराता होगा और वे मुझे हक्के किए तैयार पीच पढ़ रहे हैं। हम कोन धनके दुवारा होगा और वे मुझे हक्के किए तैयार पीच पढ़ रहे हैं। दपनिवेसमें बसनेवासे विदित्त भारतीयोंकी आम समा करने था रहे हैं। प्रतिविधियोंकी उपनिवेशके प्रत्येक मामसे तार हारा निमन्तित किया गया है। समामें बनेक प्रस्तान गांव भिक्रते **बार्तिके** ।

में यह कहे बिना नहीं यह एकटा कि कानुनको रह करलेकी बाद मान केलेके बाद मेरे उन धुष्टावीको माननेथे इनकार करके जिल्हें में बहुत ही नरम बीर त्यायखंगत मानदा हैं बनरक स्मटराने बना अनुचित कार्य किया है।

[ बंगे गोरे ] विकास अविकासनाः २५-६-१९ ८

१८१ पत्र एम० चैमनेको

जोहानिसवर्गे [जून २१ १९ ८ के पूर्व]

मीएम चैमने क्यांतिकेश-सामान्त्र त्रिदोसिमा

प्रिय महोदय मझे बिटिए भारतीय संबर्ग सुचित फिया है कि मैंगे को स्वेच्छ्या पंजीवनपत्र किया है सरकार १९ ७ कं एसियाई बांबिनियम सं २ के बल्तमेंतु उसका वैधीकरण करना चाहती है। चूँजि मेंने थब सरकारणे साथ फिमें मंत्रे समझौतको स्थीकार किया या तब मेरा इराहा एक्सियाई कानुनके जलागेत इसके वैधीकरणको स्वीकार करलेका कहापि ल प्रा

र देशिन "मानन राजेंबीक रुपमें " इह दूरर १४ । १. राज है कि वह रम भागे वीलियों पूर्व विकास नाम पर मोडि कामें वह राजधा निका है । वह रमम है कि वांचीनीने वह पर और वर्तीम्म समाजनकों वी बन्हारकों मीडों दिने परे पूर्ववारम —दोरोंका क्रमिका विकार हो । भी नरस्य इस समय तह निर्मित्र महस्तीन संबंध क्रमिक्स्पी रहे हे ।

हम्रक्रिए में बायके पास जो मरा प्रार्थनापत्र और बन्ध कामब है, उनकी बायधीका बाबेदन करना बाहुता हूँ। मैन जो कागजाठ मीपे हैं वे मन्त्री बिटिस चारतीय संप पो. बौ. बर्मस ६५२२, बोहागिसवयको मर्ज वा सकते हैं।

भापका वादि इवाहीम इस्माइल अस्वात

(अप्रेमीचे ]

इंडिमन मौरिनियन ११-७-१९ ८

# १८२ प्रार्थनापत्र ट्रान्सवास सर्वोच्च न्यायासयको

्थोद्दानितवर्ते, भूग २६ १९ ८

वेरीमिर्किनके इहाहीम इस्माइक वस्तावकी सर्वी

प्रिटारियाके में टब्बेर्ड कैमनेको दिये गये कामजो और इस्ताक्ष्मको बापसीको मौमके किए में वेरीनियमका इवाहीम इस्माइक बस्ताट सर्वोच्य स्थानास्थ्यके माननीय स्थामाबीकोके

समझ नम्रवापुर्वेक निवेदन करता है कि

- (१) में नेरीनिविधमें भोक और फुटकर न्यापार करनंबाका भारतीय हैं।
- (२) म ट्रान्सवाकर्में पिछके १९ वर्षते यह यहा है।
- (२) विगय जनवरी और फरवरीमें बोहानिसबर्नेक ब्रिटिस मारतीय संबक्त को सभाएँ हुई उनमें से कुक्रमें में हाजिए वा।
- अनम संकुक्तम म हात्वर चा। (४) उनमें बद्याया सया चा कि एसियाई कातृनके विकास चक्र रही कहाईके वारेमें
- भारतीय समाव और सरकारके बीच समझौता हो गया है।
- (५) विद्या भारतीय पंत्रके मन्त्री भी में क पांत्रीने इस समझीतवी सर्वोको इस तथा समझामा मा
  - (क) ट्रान्सवासक निवासी मारतीय समावक नेवामी और सरकार, दोनींकी सहमविस विश्वित प्रानेक बनुसार, दीन माहक अन्यर खेळामा पंजीयन करा सेंगे
    - नाश्चर प्रापक अनुसार, वीन माहक अन्यर संबद्धमा प्रवीपन करा संये।
      (व) वो ट्रान्सवाकके माहर ही किन्तु मही यह बुक्तेके कारव वापस भागके हक्तार
  - हीं अर्थे भी संबद्धमा प्रवीतन्त्रा विश्वार होगा।

र काम क्यांनित भी वांतीओं और हंत्य क्षितींक हाम्मामीक साथ ही देनार किया जा गा। विकार "मोहिमित्रकी विद्वी" हा १८८१ सम्बद्ध मेरिक्य कांत्री सम्बद्ध केट प्रस्ता महिला व्योधीने ही कामा था। यो भी दि. यह न्यानकां वांतीनीक हाममानक दश्क रेख किया नवा। योजियों बाने राज्यभ्यों स्थात क्षेत्र किया है, द्वित संधीनीक "हाममाना" हा १ १०। वह हिलान बोरिनियायों "स्थित रिपोर्ड" क सम्में हता था।

% रेक्टर जारन जिरुद्ध गारतीन संबद्धी समागे " इह ४५-७ और ५५-६ ।

1 Y

- (ग) पश्चिमाइनकि समग्रीतंके बनुसार अपना कर्यक्य पूरा करहे ही सरकार पृष्टिमाई समितिसमको एव कर देवी और स्वेच्छमा पंजीयन करानेवाकोंपर एछियाई पंजीयन अधिनियम किसी भी तरह कान न होगा।
- (६) बहरिक में बानता है अधिकांश मारतीयोंने स्वेशक्तमा पंजीयनकी अर्थी है ही है। (७) जपर्यक्त बारवाधनोक बामारपर मैंने भी चैमनेको साथ मेने बा खे फार्मके बनुसार, मार्च १९ ८ में अर्थी थी थी। इस अर्थीमें मेंने अपनी सती थी थी और अपनी ब्रॉपसियोंकी कार कारी थी।
- (८) मैंने तथा इसरे सेक्झों भारतीयोने इस तरह मजीकी सार्ध कर्ते पूरी की बीद समझीता होनेपर रुक भारतीयोंमें जो बस्त्योप पैदा हजा वा उचके कारण पेदा करनेमें निहित कोशियकी परनाह नहीं हो।
- (९) समझीतेका मारतीयोसि सम्बन्धित हिस्ता कार्यान्यत करनेयें मैने सरकारकी मरसक धंशायेता की।
- (१) अब बिटिस भारतीय संबक्ते मध्यसने मुझे सूचित किया है कि उक्त काननको रहा करनेवाका विशेयक पेश करनेका सरकारका कोई इरावा गाउँ है और न वह सप्तिवेदके बाहरके एक्सियादर्शको स्वेच्छमा पंजीयन करानेकी सुनिवा ही देना चाहती है।
- (११) इन कारवोधे अब स्थेण्ड्या पंत्रीयनका प्रमानपत्र केनेका मेरा इराहा नहीं है और मैंने भी बैमनेसे वह माँव की है कि वे नेसी जपर्नुक्त वर्गी तथा सान्ति-स्था अध्यावेशके बनुसार प्राप्त मेरा सनमहिपन नौर १८८५ के कानुनके बनसार प्राप्त पंजीयन प्रमानपत्र को बजी

इरते समय मेंने उन्हें दिये थे मुझे पापस कर हैं। (१२) भी चैमनेने मेरी जनर्मन्त नजी और इसरे बलावेश नापस नहीं किये हैं।

(१३) येने पंजीयनके स्पिए जो अर्जी की जी वह एखियाई अधिनियम संबोधन काननके अन्तर्पत नहीं की भी बहिक स्वेच्छाते की भी।

(१४) व्यविमा केनेका सरकार हारा निमत किया पमा सन्तिम दिन ३ नवस्वर, १९ ७ बा। यह बाद १ नवावरका सरकारी पत्रट वेबनसे मासम हो बायेगी।

- (१५) उपर्यस्त अमेकि मनुसार मुझे जो पंजीयन प्रमाणपण मिळना चाहिए वा बह मधे मिका नहीं है और उत्पर वर्षित परिस्थितियें बंध पंजीपन प्रमाधनम क्रेनेकी वेटी उच्छा जी नदी है।
- (१६) इतकिए में प्रार्थना करता है कि न्यामालय भी चैमनेको मेरी क्षत्री बायब करनेका हक्त के मा उसे जो जिल्हा जान पढ़े इसकी राइट विस्नामें।

[ धनयवीर ]

इंक्लिन ओफिबियम ४-७-१९ ८

र धरी अर्थो दिस बाता है।

# १८३ ईसप मियाँका हरूफनामा

भोक्समिसमर्व जून २६ १९ ८

में बोह्यतिसवर्षका ईसप इस्माइक मिर्मा स्थापारी सपवपूर्वक और ईमानदायिक साथ वीमित करता हूँ

१ में बोह्यानियनकेची सुनेयान इस्मादक मियाँ व कम्पनीकी पेड़ीका स्पवस्मापक साहोबार और ब्रिटिय मारतीय संबक्त कम्पन हूँ।

२ मैंने केपीनिर्णिनके इडाहीम इस्माइक अस्तातको २३ जून १९ ८की अर्जी पड़

नो है।

२ जनत अनीमें ब्रिटिस मास्तीय संबन्धी जिन बहुतेसे समार्थोका उस्तेज हुना है, जनको अम्मस्रता मेने की शौसीर उनमें से कुक्में कई हुजार मास्तीय उपस्थित से।

- ४ जरके जनैतिक सभी भौहानियनके भी भी क जोगीने देवको यह मुक्ता मैं है कि बायद परकार १९ ७ के एतियादि अभिनियम को प्रकृति करनी एवंकिए सभी तोरे बिटिय जारतीर्मेंका पत्रीयन करामके किए स्वेच्छ्या में गई करानी अभिनी और रिटोरियाके मेंटकोर्ड वैमनेको सीने नमें दूसरे सरावित सायद के केनेकी सभाई देनेका निर्मय किसा है।
- भ मैंने मी बपनी परक्वास्त और वस्तावेज कौटानेके किए अर्जी की है केकिन वे अमीतक कौटाने नहीं पने हैं।
- उक्त अवीं में ब्रिकेबित समझीकी सर्वोध माखायाँत सम्बन्धित हिस्सेका पाकन करावें में में बीर मेरे वैधकाबियाँने काफी मालिक्स कोबिंग उठाकर सरकारको मश्च को थी।
- ऐसा करनेके कारण पिछली महिनी १७ सारीकको कुछ कोनोंने मेरै इसर इसका किया और मुझे काकी मारा-मीटा। यह मार-मीट इतनी ज्यादा वी कि करीब १५ दिनतक मुझे विस्तरपार पड़े रहना पड़ा और मेरी नाक इस्टे-ट्रेन्ट्र वच गई।

[ईसप इस्माइस मियाँ]

[बंदेगीस ]

इंडियन मोपिनियम, ११-७-१९ ८

१ अन्यक्तः स्त्रम्य नक्ष्याः वर्षानीने ही सन्दर्धः वा । २. देखिन विक्रम्य धीर्वेदः । ८००१

#### १८४ हसफनामा

जक्षानिसमर्थ वन रहे १९ ८

में बोहानिसक्षंका मो क नांगी न्यायवादी हिमा विटिस मास्टीय संबका अवैस्तिक मली इसके हारा घपवपूर्वक और ईमानदारीते निम्नतिबित बोपवा करता हूँ

१ मेंने फेनिसन (केटीनिविंग) के इवाहीन इस्लाइक अस्वातको २६ चन १९ ८ की याचिका तथा ब्रिटिस मारतीय संबक्ते बायस इंसप इस्माइक मिर्यांका २३ जम १९ ८ का अध्यक्तामा पदा है।

२ इडाडीम इस्माइक बरमातन बपनी माजिकामे बमग्रीतेक सम्बन्धमें को बन्तक्य

विया है वह सही है।

र मुझे कई बन्ध मारतीयोके साथ १९ ७ के पश्चियाई कानून संसोधन अधिनियम संबंधा २ पर समझ न अरनेके कारण जेककी सजा मिली थी। मेरा विकास का और सब भी है कि उस्त अधिनियम स्वतन्त्र व्यक्तिको हैिंचवत्त्वं मेरी स्वतन्त्रता तथा येरी बस्तवसमाने निपरीत है।

४ १९ ८ के बनवरी भासमें विश्व समय में जेककी सवा काट रहा था मेरा विश्वास है कि सरकारने भारतीय समाजके साथ समझौता करनेके किए बावचीत चलाई ।

u क्षेत्रे सामन इस्ताक्षर करनेके किए एक पत्र<sup>3</sup> रखा गया वा क्रिसकी एक नकक

यहां तत्वीकी वास्त्री है।

६ चीक मैंने उस पत्रको संयोपकरक नहीं समझा और चूँकि इसमें स्नेण्ड्या प्रवीयन हरानेवां होपोंगर एविनाई वीविनियमके कार्यून होतेका सवाक सिनवीत ही कोड़ दिया सदा था इस्तिए सैने उसमें कुछ परिवर्तन किये। पत्रके उस परिवर्तित कपकी सी ma अबस सामग्रे तस्त्री की भारी है। इसके बाद चीनी ग्रंबने अध्यक क्रिजंब क्रिजंब स्थान एक ब्रिटिन नारतीय नम्नी नासको भीर मैंने पुर्वोक्त प्रश्नपर इस्ताक्षर किये। प्रश्न बोलों धन्त्रम मरे साम ही क्ली थे।

वहस्यविवार, १ जनवरीको चपनिवेश-स्विवसे मिलनेके किए सम्रो पहरेसे प्रिटो-

रिका के भाग पया।

८ जपनिवेश-समिवक साम हुई मेरी जस मुखाकातमें एसियाई कानून संसोधन अवि नियमको रद करनेके सम्बन्धमें बातचीत हुई और उसी समय पनके तौरपर यह क्यन विमा बया कि सबि एक्सियाई स्वेच्छ्या पंजीवनक किए प्रार्वनापण वे वें ती अधिनियम रह कर

१ स्थित " प्रानेगतर : शन्ताक सर्वेका मानाक्ष्यक्री" का ३ ३-४ ।

a. Mar Reet Wife I

 वीर ४ फर्मराम्य शास करे की काणि कौर काने वांशीयी शास किने को परिकालियों किए देखिल "का: क्योंनिक समिनको " एक १९४८ ।

दिया जायेता। उसी समय पूर्वोक्त पत्रकाएक सौपदारिक उत्तर मुझे दिया नया जिसकी एक नकस्त सामर्गेनस्थी की जाती है।

एक नकल सामर्थे नत्थी की जाती है।

९ उक्त मुझाकातके बाद मुझे बीर घेरे सावी विक्योंको रिद्वा कर दिया गया।

११ असके बाद उपनिवद्य-समिद बीट मरे बीच पत्र-स्पवहार हुआ और उसमें बीच

भियमको रह करनेको बाद पर्का हुई।

१२ किन्तु मुन्ने जगतिमध-विषयके तिजी-प्रविषयक हालालारीन मुक्त दम आध्यका एक पर्वा देखकर आस्पर्य हुआ निवार्त किया वा कि स्वेच्छ्या वंतीवन करानवालगर माँ उक्त

अभिनियम् सान् किया जायनाः।

१३ उन्नके बाद भने इस बातका निर्माण्य पता समा किया है कि वरकारका इराहा उन्नत अधिनियमको उन कोमोरार कामू करनका नहीं है जिल्हान स्वेष्ण्या पंत्रीयन करा किया है। कियु यह अधिनियमको रह करनके सम्बल्धमें कोई बारवायन दनेन इन-कार करता है।

१८ एवं समापारस एसियारसीमें वहाँ श्रम्भकों मुच मई है और उन्हान मांप की है कि पत्रीवनके विए निहीरियाके मीटफोड पैपनेका उन्हाने खेळाडूबक जी प्रार्वनापत्र और कामबाठ दिने में वे बाएस कर दिस जातें।

१५ जब पबसीनकी विधि पूरी हुई ता भारतीय यमाबा एक वक्-दिया इस कारण अपनुष्ट हो तथा वा कि मेरी उस कारण हुई सार्वजनिक समाजीमें प्राप्त अपिकारक व्यक्तपंत्र अपिकारिक तथा हुई सार्वजनिक समाजीमें प्राप्त अपिकारक व्यक्तपंत्र अपिकारक कार्य कार्य प्राप्त प्राप्त कार्य कार्य एकारक कार्य स्वाप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त कार्य प्राप्त कार्य प्राप्त कार्य प्राप्त कार्य प्राप्त कार्य स्वाप्त कार्य प्राप्त कार्य स्वय कार्य स्वयं स्वयं कार्य प्राप्त कार्य स्वयं 
१६ में जानता है कि धपतीतेगर समूत करने तथा नरकारको साम्यता पहुंचानक जनत्वये बहुन-न पारतीयोका बडी अमुविधाएँ और अवसेका धतरे होसन वह ।

१ अ एविनाइपाठी बहुत बड़ी तस्वान संबद्ध्या पंत्रीयनको स्वीकार किया है।

मा• इ० गांपी]

[ अप्रजीत ]

इडियन मोर्चिनयन ११-३-१९ ८

र अन्व रा की १९ ८ छ मा; धिल (का तर प्रवास) ।

# १८५ बोहानिसबर्गकी बिद्ठी

मंग्रमचार पून २३, १९ ८

#### चमकीता १

धोषना बादगीका करणा ईरवरका काम है मह बाद सभी मनुष्यिक यनमें वेकिन रहनी चाहिए। हमने धोषा चा कि कानून सोमकारको बरंग हो चायेना और उसी दिन हमां यह कि कमरो-सम दिक्काक कानण बना रहेगा।

हुआं यह 1% कपत-कम फिक्हुंग्ल कानून वना रहेगा। वनिवारको स्मी स्महबने सी गोपील कहा - गोमबारको मिकना। एक-मे मामूकी वाते रह यह है तनपर विचार करना है - इस सब तैवार है। [हाम्यवाक] कीकर नामक समाचारणकरे सोमबारको सम्महब्बीय केवामें सुवित किया कि कानून रव करनेकी बात पत्की

हो नदे है।

छोतवारको भी यांची भी स्मृत्युधे निक्के। कानून रद करनीको को विवेधक बनकर कर पर बात बा बहू विकास बना बोर [कहा गया कि] यदि भारतीय छमावको एकल हो जो वह नियंसक नाथ किया बायेगा और कानून रस होगा। छात्रुक छा गयदिका ना त्येच्या यद्योगन करा केनेवाले लोगों और कानून रक्कर एस प्रकार पंजीवन करानेवाल लोगों और वाचे परकरर एस प्रकार पंजीवन करानेवाल लोगों की वृद्धिये गया विवेधक बहुत जनका था। भूगी कानूनली कोई भी बागरियनक यर्थ उसमें रियार गया विवेधक स्वेधकों किन्तु स्था हुआ था। इस प्रकारका विवेधक स्विकार करोये गीयक बाविकार कार्ये केन

(१) विविद्य कोय नहीं का सकते।

(२) तीन पोडी इच पंनीयनगांधे कोन नहीं सा सकते।

(१) पूछरे घरनाथीं नहीं ना सफ्दे।

(४) इंच सनव यी भैनने जिनके प्रार्थनापत्रोंकी जोभ कर रहे हैं, उनके प्रार्थनायत सिंद संजूद न हों दो जनके [प्रयोधनिक] निर्मयके विकास कोई बाद-करियाद नहीं की जा सकती।

सर्वात यदि ध्वते कोर्योके अभिकार कोड़ वें तो प्रवासी कानूनमें परिवर्तन किया आर्थेगा और सूनी कानून करन होया।

पूरी कानून वाम ही अपना न हो किन्तु मका वो सक्यून हकतार है उनका हक छोड़ा ही अंधे ना सकता है? इसकिए भी गाणीन उस स्वीकार नहीं किया और समझीतेकी

ह र स्थानन संपंतिने, प्रायुक्ती विश्व को, बाते ११ बुतने रामों भी हरें बाते है है स्टेक्टर वर्गी दिने भी। यूत १४ की हार्निक्त स्थाने वाला के हुए बच्चा हुए। निक्की निक्यंत्रिक नार्वीर की रित था (६) प्राथमाना मीनार्वात रित हुम्माने की निकार कार्यिक मात्री होने की, ब्यावानी दीर की, भी नहें हार्वित दिनी भी स्टब्स्टी निजनात कारण हुत वर्षी पर एडे; कीट (छ) स्पतिनेहते व्यवेश ही प्रायंत्री की नहें हार्वित होने वर्षा होनेताओं बीवारार हुनियानीरी कीनारण है बारी व्यवेश प्रायंत्रीचित्र वार्यकारिक व्यवकारींकी हैव क्यों दिने। सारी कार्रवाई कर हो गई। जनरक समस्य करने हैं मुंकि बाप यह विवेचन परान्य नहीं करने इसकिए यह कानून रह नहीं किया था सकता। और हमें विश्व तरह ठीन कमेगा इन संकारत पंजीयनको वैच करने।" भी गांधीने किरने अपना संकारता पंजीयनका प्रार्थनायन बापन मोगा। भी समस्यने कहा उसके किए बहासनों कहिए। प्रिटीरियाके मास्त्रीमंके पुरुष्त हो यह बाद बदाई गई और बोहानियवर्गमें समितिको बैठक नुसानेन किए सारं किया गया।

सीमभारको सामको पाँच अने समे समा हुई। समानें बढ़ा उत्साह दिकाया गया। समीनें भारते था नारी -बाला साहस दिलाया और स्थापे पूर्व करनेका निश्चण किया। प्राचेनापण कोके बारेसे मुक्यमा चलाता तम हुआ। बुधवारके दिन सार्वजनिक समा करना निश्चित हुआ और मेक्सबारको सार्वजनिक समाके बारेसे तार दिये नये।

#### गोरे नित्र

सर्वेची होस्केन कार्टेसहर स्टॅट बाहिने मध्य करनेका बचन दिया। बीटर में भी नांधीके साब भी नहीं एक मेंटी भी बनी। बीट कार्रे समाचारनोंकी भी गांधीने एक पत्र किया। मह पत्र मानके जबवारोंने प्रकासित हवा है। वह नीचे सिन्हें बनुसार है

रापटाने सफ्ता द्वार विकास सेवा है। और कीम बार ऐसा ही बोर ब्यादी रही हो बानून जरूर दूरेगा बीर उत्पत्के बार बिविडार बकर मिलेंसे हम दन बीमों बादिक हुकार हैं। हमारा हुई सम्बा है। सम्बा पार स्वराता है, यह बगतका स्थाय है।

### भरतातका इछक्रमामा

प्रार्थनसम्ब बायस्य केनके बारेमें सर्वोच्च न्याबाक्यमें मामस्य श्री बस्तारको मीरसे सामर किया चानेका। यदि श्री कस्तारु बीर श्री सीरावकी दौनेकि सामके सक्क हुए तो संपर्व समित्र हो जावेगा।

#### नहीं सो फिर क्या?

यदि में दोनों मुख्यमें बन्हम्म नहीं निरुष्टि तो भी क्या हुआ है उठते भी हार नहीं माननी पाहिए। उच्चा छवींच्य स्नामास्य तो बरमा हुत्य है। उदका छच्चा स्थामाचीय सुदा है। उदकर मरोछा रबकर उदबीर करें, तो ठकतीर भी लाव नहीं छोड़ेनी। इतिहम् यदि दम दोनों मामर्थिक उत्तर जिल्ला तो उदछे किता तो तिह सो दरलेकी वस्तर नहीं है। वस्तर हमार्थे हिम्मत दनी है, उस्तर छव ठीक ही होगा। सरपाहरूके संवयका बाबार छरपाहरूके अरर होता है न कि दुधरे स्वित्यक्ति करर।

# परीद्यात्मक मुक्तामा

बनध्य समृद्व करते हैं कि विविद्योंकि बाँबकाएकी रखा प्रवासी बीधानियममें नी नहीं होती। यदि यह बात टीक हो तो हमें कुछ भी कहनेको नहीं वस रहता और हम जीत नहीं

- र इंक्टि "चरः मेद्रान्यको कर्तकाको" छ १९६।
- मंतीबीके सम्बद्धे किए धीएर "पानक छानेबीनक सम्प्री" इक १११ ४) स्वाम की मसाम करिया इर काले किए घीएर चारिक ५ ;
  - १ ऐक्टि "सेंटः राम्प्रक कीवर को " छा १ र-०२ ।
  - ४ रह रत पर्ध नहीं दिया का देश कुक्के किरदेश्चिर "रत अक्सारोंको " कु दर्गण-१९ ।

38

सकते। भी पांचीने यह बात धर्वोच्च न्यायाकमपर छोड़नेको कहा किन्यु श्री स्मर्स सहमत नहीं हुए। वन परीक्षणारमक मुक्तमा वनस्य करना होता। श्री सोरावजी सापुरजीने जो वन्तर्दकी मनेक मन्नेनी परिवालीमें उत्तीर्ण हुए हैं और को चार्स्टराउनमें हैं अपना मुक्समा बायर करवाना स्वीकार किया है और वे फोलसररूमें बववारको स्वयं शक्तिक होंगे। सी भैनतेको इस विश्वमें तार भी भेवा पथा है कि बांत वे सभी विश्वतार करना जाहें हो। बुदीसे करें। यह शेख छपनेतक कदावित स्यामावीसकी सदास्त्रमें इसके विवयमें फैसका भी हो चडेगा।

वयवार जिन २४ १९ ८ ो

थी सोरावजी कृतवारको द्रान्सवासमें शांबिक हुए। अनुमानके विपरीत उन्हें सीमापर ्राज्यात्र प्राप्त प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का अपने हैं। प्राप्त का अपने का प्राप्त का प्राप्त रोजा नहीं स्वा। इसिंद्य के बोहानिस्तर पहुँच नये हैं। प्राप्त कानर नगर रच रही हैं कीर कार्याक यह है कि कोई समय रुक माही स्वित खेली। इसके आहिर होता है कि सरकारके सेमेमें कुछ मतमें हैं। उसके कानूनी समाहकारोंकी माम्यता है कि प्रवासी कानूनकी कमें भी सीरावजीपर हान नहीं बनामा का सकता। जिर भी सम्बन है कि भी सीरावजी थल्दी ही पकड़ किने जामें।

## टाम्तवास्पे स्वन्म बनावेवासे ।

जनरस स्मटसने समदर्ने इल्सनाम नगरपाणिका [एकीकरण] विवेशक गापस सन्दर्श सपता हो है। जोपितियन के पाठकोंको स्मरण होगा कि उस निवेयकका भारतीय समाजते सकत विरोध किया था। अभी-वभी टाल्सवाल सीवर में बबर प्रकाशित हुई है कि सरकारका विधार स्वर्क-कान्स सम्बन्धी विधेयकको भी रत करनेका है। उस विध्यकके वर्षे एक दूसरा छोटा विभेगक पेछ किया जानेगा। किन्तु ट्रान्सनाल सरकारने इस विभेगक सम्बन्धी कबरको सच नहीं बढ़ाया है।

[युजरातीम]

वंक्रियम अरेपिशियम २७-६-१९ ८

## १८६ भाषण सामजनिक सभामें

[जोहानिसम्प जून २४ १९८]

हुनने बरिक दारोंका बाना जाहिए करता है कि इस समाक जहेंस्पर स्व एकमत है। यद्यीप मेंने य तार आपको पड़कर नुनामें हैं ठकांप मुझे इस समा विदिस भारतीय संबंध कार्य-समिति बौर द्रार्यकाकको बन्ता देना जाहिए कि इस समाको हकार्ये एक सन्वता है और इन तारीय निक्य ही समूर्य स्वय मन्त्र होती होता। समूच सप्य यह है कि इस समायों में कुछ एसे मारतीय हैं जिन्हें समझेले होरेसें मेतामाको और तायकर स्यं मरी कार्यकारित स्रोम है। जैसा कि कम्यताने जगने आपकर्म कहा है इस समाये ऐस बनेक भारतीय स्वयंत्रत हों में सावते हैं कि समूर्य मारतीय समाय स्वार्यक्ष वहरमोंके किए वेष दिया स्वा है। सम्यतने इस बानियोगका खचन किया है। में मी इसका सम्बन करता है। परन्तु मरे जो देमनासी सासकर मरे विदय मह समियोग समाते हैं में उनका हास नहीं स्वार्य मरे जो देमनासी सासकर मरे विदय मह समियोग समाते हैं में उनका हास

रे का प्रकार मानोजन रूम्मान करकर करा १ अननी १९ ८के "काम्बोरक राष्ट्रा तीने माने "से असक विभिन्न विचार करक किन निर्मा मारतीन असक काम्यानमें ग्रामानी १ वस्तर १५ तिवसर दुना स्रो असी कार प्रकारक किनीक मानेक ने सामने कर किनो के काम्यानी किनो

ए। करने कर एम्प्राप्टक प्रतिर्धन प्रतिका है। इसके पत्र कि से स्थानीक कि एतिए, परिविद्य । ए. स्थाने पता था "अपन्न और करीको प्रतिर्धन होन करपाय विश्वत को करो है। कोई विश्वति, एस करें स्थाना, और का क्षण करा हो लगाओं अपन्य को के कि एए। में दर्ज विश्व में अपने अपन्त एने स्थान करा है, किन पर उस नतीकर वहीं कर करता कि सहस एक्स नाएन एस स्थानक अपने प्रदानों तो अपन्तिकों हिए कर हिए है।"

183

भनरक स्मद्द्य कहते हैं कि विभिनियमको रह करनेके बारेमें उन्होंने कभी कोई बादा भहीं किया । परन्तु संसारके सामने ऐसे कानवात जायेंगे जिनसे कमसं-कम इतना तो जनस्य प्रकट होगा कि नवितियमके रत करतेके बारेमें कुछ वार्तानाय कुछ परामर्थ हुना था। इस बातके नगह भी हैं परलु, बस्पक्ष महोदमने ठीक ही कहा है कि इसके निकंपका काम क्कीकॉका है।' आरतीय समाब केदक इतना बानता है कि स्थितियमका रह होना करण वा सौर स्वेच्छ्या पंजीयनके द्वारा इसे प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। परन्तु वाज मारतीय संगाध ा नाराज्य कार्य यय मध्या करणा है। जाणा वहुम्य मा । परणु वाज माराज्य समास् स्विता है कि स्वेण्डमा पंत्रीयनसे वहुंस्तकी पूर्व नहीं हुई। समाब नह भी देवता है कि फिस्से मह सहती समा बुध्याना वात्रसम्ब हो गया है और क्वाधित यह मी बावस्यक हो गया है कि मदि हुंस्वरकी यही हुम्का है दो किरसे जन्हीं मा उनसे मी बविक तीव करनेडे वेंचस भवरा वाये।

रणिक्य मिर इतामें तनवनी बान पहती है तो में स्वीकार करता हूँ कि बयरापी में हूँ। इक्का जनस्वासिक मुझरर है क्योंकि मेरे बनत्व स्मद्रको राजनीतिकारा उनकी संगानदारों और बरेक्परर बहुठ-बड़ा भरोजा किया वा। मेर्द आब मेरे देशवासी सीवर्ष कि नने उन्हें देश दिया तो उनके पास ऐसा विकास करफान बाला कारण है मुसरि सर्म ात्र पत उन्हूं वच (व्या राज्य राज्य पत प्रशासकार कराज्य कारण का प्रशास करी नेरी राज्य हरका कोई बौशियर नहीं है। वे दो यो परिवास किस्से हैं उन्होंसे पूर्व परवा सकते हैं। सात्रका संवार ऐसा ही बता है कि उच्चे सोमॉको परवा उनके स्थम नेसीकृत इस्सोधे नहीं सक्ति उनके कामोके परिवाससे की बाती है। सौर वे मेरी परवा मेरे इत्तराव तहा बाल्ड उनक काशान पात्माथ का बाता है। सार व सत्त पत्त मेरे कार्योंक परिचामके अपूर्ण पात्माय चनुस्तरार सकाराव समझेशा बाद देनके परिचामके करते हैं। एवने में चीतो समुदायको भी सामित्र करता हूँ स्वोकि यसिर वनराक स्मर्टको को यह प्रचा मना वा उत्तरार हरताबार करनेबाले से और स्वत्यन के परना वल्होंने स्वयं मेरों नेकनीबदीपर पूरा मरीवा करते हुए ऐसा किया था। उन्हें पूरा विश्वास का कि में यो कर रहा हूँ बहु बहु है तिसक किए ने समस्मराज्ञ है। उन्होंन् केवक सक्योंने ही नहीं विश्व समहार्स वाविनियम रह किया बाना और निश्वस ही उसका स्वांति संस्थान प्रान्त करना नहीं मेल्ड वर्ष मानुष्को दमा उपने पासन परिवारीको प्रमाण करनाता — महर्ते कि भारतीय समुदाय मौर भीनी समुपाय स्थापना पंजीयनके बारा यह सिद्ध कर है कि इनपर बिना किसी मानुषी प्रतिसमक्षेत्र विस्थास क्षिया वा सकता है। तिस्समेंह उनका विस्वान वा कि सबि वे सह तिख कर सकें कि एधियाइयोंका भागी बहुमत ट्रान्धवाससें शिक्यात ने कि नात ने मूह एक कर एक कि स्वाध्यक्षित कार कुना प्रशासनात्र कार कुना है। प्रशासनात्र कुना के स्वाध्य पूर्व केषिकार के साव कार्य है उनके पास को कार्यवाद है के बहुई पूर्व पुलिक करने प्राप्त किये पर्व है और जाती नहीं है तो यह कॉपनियम रह हो बायेगा और उनकी स्थिति एपियार्थ कॉपनियमक जन्मरित नेती पूर्व है उनके क्यूंबि स्थित कन्मी हो पायेगी। उनका यह भी विश्वास का कि उन्होंने १६ महीनों तक संवितियमकी नामसाक्ष्यों कार्योह सिद्ध स्पर्य नहीं किया बहिक "सिक्य दिया वा कि वे भी मानव-मानी समझ वार्षे स्वयं उनके

र जनाइस करन का "हम केव को ने नहमारी लड़कता गय करने कारावार और प्रतिकरीने नायरी शांकि करनेत किर और हम केवले कीवर कार्यन वहीं नाने हैं कि यह को करून या करने अंबेंडिय कोने तमने दुनने कि ने किया अरक रख्ते का क्यून नारी और नेया है। इस कार्यने हमारों और नहोंनी कार्योक्तिये कार्यन सहस्त की यहने। इस नाम केन नाने क्रमानकी द्वारा कार्य है भीर कर तर क्या की क्षेत्रकों हम्में की है।"

भरने मामपांडी स्वस्त्यामें उनकी मानान हो उनकी सम्बन्धित जो विचान करे उसमें उनकी मुनाई हो। वे केश्व मदराजन्यत नहीं चाहते। नशकि मारतीयों और एरिस्साइसीके किए मदराजन्यका मून्य उस कामजरू इटना भी न होया विकास हत्यापर किया बाबना। न नास्त्रीक मदनान्यत पाहते हैं — न पाहत हैं कि कोई विचान नास किय आगत पहल जनन भी समाह महाहत की नामत पहल महाहत हैं कि कोई विचान नास किय आगत पहल जनन भी समाह महाहत की नामत पहल महाहत हैं कि कोई विचान नास किय आगत पहल

और उन्होंने पाना क्या ? उन्होंने देशा कि एक स्वर्ष-कानून धामने है एक नगरपालिका हिरमक हमारे किए नेवार है। में दोनों विभेगक उनक मिकारोंको मीर जी कोट-छोट करनेवान हैं निन्हें इस दानों स्तृतेक सिफार है। क्या उनके पास मह विद्यास करनके निन्दु पूरा कारण नहीं है कि मापीने उन्हें मुस्याह किया ? क्या उनके पास यह विद्यास करनके निन्दु पूरा कारण नहीं है कि अब प्रांचीके कहनत उन्हें कर गहन करनकी कोई सावस्थकता नहीं है?

र्ज धाने तामन एक पांजा एक मैनिकड़ों देखता हूँ। व मरे लेकड़ साथी प्ते हैं। व कहते हूँ "में जाप्ता विस्तान कैन करूँ? आपने जाने देखताहियोंको मृत्याह किया है। आपने अस्ताद् श्रीमियांके नियान दिने हैं। मने नहीं दिये। में आपने समये पाएम करता हूँ और वहीं मेरा पंजीवन है।"

जनके ही एक हुमरे पर्य-वन्यू या एक पठान बाधूने मेरे कार आक्रमण किया है। मेरे कार आक्रमण करनक लिए जनकी जितना धन्यकार दिया पार्च मोहा है क्यांकि उनका कियान पा कि में ज्यानको वर्ष हे रहा हूँ। उनको यरे किया किहे दिवानाय न भी। व मरे मुनिकन थे। जहीन जा किया उनको करनका बाहूँ पूर्व मरिकार था। और हम मानको मे उन परिचानाने मनक रहा हूँ जो मनुच एडियाई ममुदायपर योग दिय नय हैं।

वन यह स्पर स्वापन कालन वालन कुछता गया हो।

में पूरे बार और निरचाद गांप नदगा है कि करण स्वर्तने गृमिनाइसाइ परिवादक वालिक कालिक के स्व अधिनित्यकों रह करने आ रहे हैं नार्ते कि गृमिनाई वालिक कालिक के रह करने आ रहे हैं नार्ते कि गृमिनाई वालिक कालिक ने रह कि माने कालिक करने महान कालिक कालिक कर ग्रामिन के प्राप्त कालिक काल

प्रतिकन्यों के देर दिया गया है कि निर्म्हें कोई भी स्वामिमानी पुष्प स्वीकार नहीं कर सकता।

अनाकामक प्रतिरोध जोग्योकन उन समस्य एथियाइबॉर्क विवाह इस देसमें बने रहनेका इक है अपिकारोकी मारिक किए काया गया है निक बोहे-से चुने हुए कोरोक किए। जीर मीर मेरी पृथ्यि रेस एक बादमी मीनूद है वो केबीसिलमें रहता है जा इस देसरे स्टिट्स में स्थापिक केवा है जा इस देसरे मेरी पृथ्यि है को नहीं स्थापार करता है और जिसके पास पुरोगीमों हारा दिये कमें परिचयपत्र हैं और तब भी बहु इस देसरे प्रतिक किए से को नहीं स्थापार करता है और जिसके पास पुरोगीमों हारा दिये कमें परिचयपत्र हैं और तब भी बहु इस देसरें प्रतिक नहीं कर सकता तो कमसे-कन में मही नहीं रहेंगा वससे कि कोम मेरे जानेक रहते हो मेरे इस सिरकों वसने वसने को है जार मारी है जार मेरे का सिरकों के सिरकों के सिरकों सिरकों सिरकों सिरकों सिरकों मेरे सिरकों सिरकों सिरकों सिरकों सिरकों सिरकों सिरकों मेरे सिरकों 
[बंबेबीसे ]

इंडियन मोपिनियन ४-७-१९ ८

## १८७- पुत्र अनाकामक प्रतिरोध

बहुत खेबकी बात है कि मद्यपि धनरण स्मद्रस एथियाई विविधियमको रह करनेने किए राजी हो गर्वे हैं किन्तु ऐसी बार्वोपर, जो महज उच्छीमकी है या जीपनिवेशिक बस्टिये जिनका कोई महत्त्व नहीं है उन्होंने कठोर स्त मस्तियार कर किया है। बनरक स्मदसका यह स्क बात-कुछ यह साने और बुअपूर्णीत परहेच करने-बैसा है। उस्त ब्रिशनियमको रह करनेके अपने प्रस्तावको टास्सवालके एथियावर्गोको होनेवाले सारे बार्योसे रिस्त करके उन्होंने असकी सारी सीमा तथ्द कर दी है। बीर इसकिए इसमें कोई मार्क्स नहीं कि विटिश्व भारतीयाँने इस प्रस्तावको जो परिमानत उन्हें एक समुदानके स्मर्मे उनकी अवाहित पहसेकी शास्त्रकी मपेशा कड़ी अधिक वरी डाक्यमें डाक देता है, तरन्त भस्तीकार कर दिना। यह सच है कि जगरण स्मद्रमने जन कोमांकी स्वितिको अधिक सुविधाजनक बनाकर, जिन्हें कि उन्होंने उन्त विवित्यमको रव करनके कियु वैसार किसे गये विवेदकर्ने दामिक किया है एक आकर्षक प्रभोजन दिया या। हमारे भोगोंकी प्रचंसामें यह तो कहना ही वाहिए कि वे इस प्रकोशनमें नहीं पर्से । बनाकामक प्रतिरोधियोंके नाते के सपने सामके किए उन वसरे कोयोंके विश्वकारोंको नहीं वेथ सकते ने विन्हें ट्रान्सवासमें रहते या प्रवेश करतेका उतना ही अधिकार है जितना सम्हें। सार्वजनिक समान्त्री कार्रवाहिंस सह बाठ असम्बन्ध करमें प्रकट हो वह है कि मारातीम नवाहिको अन्तरक बनागके किए सराकी रायह इस्त-निहत्तम है और हम बार उन्हें पहिल्ला ज्यादा शहानमति तथा ग्रहायता मिलेवी और यदि जनरक स्मटसके मनमे वे जिस साम्राज्यके नायरिक है उसके प्रति कुछ भी साहर मान है तो के सभी भी सुमय रहते मारतीयोकी मावनाकी देस पहुँचानेसे हान चीन संवे।

[बंदेबीस]

इंडिमन कोपिनियन २७-६-१९ ८

# १८८. फिर सत्याप्रहको समाई

पह जाई करर बठाये पर्य पुत्रकों मित्रन छन्। है और इसमें दिवस प्राप्त करना विशेष क्यारे बारस्पक है। इसके परिसामर विश्वपत विश्वन माहिकाके भारतीयोंकी स्थिति बहुठ हुछ मित्रेर है। एक बोर नेटाक्समें बटाएँ बची हो 'द्वी हैं।' दूसरी और रोजियामें

र गासन सन्तरात्र माध्यमिषि विवासन्तराचे है वो रंबीड परा वा । रेविन कुछ इ ।

९. देशित "स्थानका प्रत्नामा कानून" वह २७८ ।

पंजीयनका कानून पाछ हो चुका है। 'बहांकी संस्था एक सरस्य कह पुका है कि द्वान्यकार कानून पाछ हो। एससे प्रकट होता है कि द्वान्यकार में पार्टीवर्गिकों एस पुत्री कि कहा रहता पहुँचार दिकान कान्यता होता। उनकी बचने किए मीर की ही समस्य रिकार कान्यता में एक प्रकेशिक स्वान्यकार कान्यता है कि वे तिया हो हो चुके हैं। इस एक किए स्वान्यकार देश हैं जो र स्वान्यकार कान्यकार है कि वे तिया हो हो चुके हैं। इस एक किए स्वान्यकार देश हैं को र स्वान्यकार काम र सबसेल मान्य बोकन्य स्वान्यकार हो स्वान्यकार कान्यकार है। उनकी बार स्वान्यकार कान्यकार कान्यका

[मनयवीये]

इंडियब मोपिनियन २७-६-१९ ८

## १८९ सर्वोदय [७] *बीधतकी नर्चे*

पिक, बनर इस मानते हैं कि कोगींचे काम केन्द्री भीत्व हैं। बीक्य है, दो इस यह प्री पाक प्रकर्त हैं कि मतुम्य कितार पहुंद और नीविधन होगा उठती हैं। उठके बना में हा होगी। इस प्रकार विचार करोगर इस देवी कि बास्त्रीक्ष कम सोना चाँती नहीं बतिक चूर रचान ही है। बनाओं बोब प्रमोक पानें गड़ी करती है, उसे दो मतुम्बक्ष हुरसमें बोबना है। और अबर यह सही है दो बर्क-सालका स्ति विकास यह उद्यूप कि महीतक हो सके अमेर्की तमा मनमें और सामने मीरोग स्वामा देसा अवस्थ सी बा सकता है जब संभीत नीकडुम्बाक होरींसे नुकार्योंको सभा कर बस्ती बेंग्यका दिखाना करनेके बचके बसने नीतिबान मासुम्हमींकी और इसित करते (अंदा कि सीसके एक सम्मे प्रकार पुत्रमते कहा मा) इस उठे यह मेरी सीख्य है।

#### सडी भ्याय

हैसारे कुछ बठान्यों पूर्व पहुनी न्यापारी हो पना है। उसका नाम सीक्रोमन ना। ससने बहुत बन कमाया वा बौर वह बहुत प्रसिद्ध हुम्या था। उसको कहावरों आज यौ

र देखिम "रीमेबिलाके मराठीन" इड २५०-८ ।

पूरेशमें प्रचिक्त हैं। वेतिसके कोम उसे इतना चाहते ने कि उन्होंने नहीं उसकी मृति कड़ी की मी। मधिप उसकी कहानतें इस अमानेमें करकार कर की नाती हैं तबापि उनके बन् सार व्यवहार करनेवाक कीम नहुत कम हैं। वह कहता है, जो सेम सुठ कम कर बन कमाते हैं ने सिनामानी हैं मौर वह उनके मुख्का चिद्धा है। एक इसरे जमह उसने कहा कि क्षावतीनों मोने कर बन कमाते हैं ने सिनामानी हैं मौर वह उसने कहा विद्वार कि है। एक प्रदेश जमह उसने कहा है। है कि हरामबोर्सना मन कुछ मी साम नहीं पहुँचाता। स्वस्म मोने से बनाता है। इस मोनों कहानतों से सोकामन ने नतामान है कि सम्मान से बहु से किया नाता है कि समापन से प्राप्त की स्थापन निकास कार्य है कि सम्मान से स्थापन से स्थापन स्थापन की स्थापन निकास कार्य है कि सम्मान से से से स्थापन से साम की से स्थापन ने स्थापन से से से से स्थापन ने सिनाम ने सिनाम निकास कार्य है कि सन्दार्भन सिनाम ने स्थापन निकास कार्य है है निमसे बादमी प्रमित्त है निमसे हो नाम स्थापन निकास कार्य है कि सन्दार्भन सिनाम ने स्थापन निकास कार्य है कि सन्दार्भन सिनाम ने स्थापन निकास ने स्थापन निकास कार्य है कि सन्दार्भन सिनाम ने स्थापन निकास निनाम ने स्थापन निकास निकास ने स्थापन निकास निनाम स्थापन निकास निका

यह बुडिमान सन्या किर कहता है कि जो कोम करनी पोक्स बहानकी साधिर गरीकोंको घराते हैं के करनों मीज मौनते किरने। बाने यह कहता है कि प्रदोशको मठ घराओं नगीति के गरीब हैं। क्यापारमें पीहितोगर करणायार मठ करी करोंकि वो गरीकोंको प्रधानमें उन्हें हैं क्यार स्तापारमें पीहितोगर करणायार मठ हरी करोंकि वो गरीकोंको चरानेंसे उन्हें हैं क्यार स्तापारमें मिल कर में साथ दो स्थापारमें मेरे तुपकों ही ठोकर मारी बाती है। वो स्पष्टित मुखेबरने केंद्र गया है। उपये हम बगना साथ उठनीको उस्तर हो बाता करते हैं। बाबू तो पनवासकों सुरते हैं, मनर स्थापारमें नरीकोंको सूता बाता है।

वासे वांबोनन कहता है कि बसीर बीर गरीब होनों सनान है। ईस्तर उनका धरतनहार है ईस्तर उन्हें बान देता है। वसीरका मधीनके दिना बीर गरीबका बसीरके दिना कान नहीं कता — एकको दूधरेकी वावस्तकता घरा पहती ही खुदी है। इसिन् कोई किसीको जैंदा सा नीचा नहीं कह सकता। अंकिन बनसे दौनों करनी समानताको मुख्या सार्थ है और इस सरको सी दिस्सुत कर देते हैं कि ईस्तर उनको समझ देनेनामा है, तब परिसान विचरित साता है।

[बुजरातीसे] इंडियन सोरिनियम २७-६-१९ ८

# १९० मुस्तका कामेस वालाका भावन

नभागे मृत्युके कुछ हो माह पूर्व मृत्युक्त कामेल पामाने स्पेनवीद्रियामें एक बोधीला पापन दिवा था। यह मापन नहुत जानने नोमा है और उससे हम सभी कुछ-न-कुछ सीख सकते हैं। स्थापन हम उसका मृत्युव यहाँ वे रहे हैं।

पत्र मापन जीनीतिमा विनेटरमें १९ ७ की एर सक्तूबरको विमा गना ना। करते हैं

कि इस भागमको मुननक लिए ६ के ज्याना कीय उपस्थित थे।

इंडियन सोविनियन २४-६-१९ ८

(नवस्तिके )

र सुराम्य कमेड प्रवाह वेदिस वीक्त-परिवर्ध किए रेक्टिए "मिल्ला मध्यस लेता" यह १५९-५ चौर १६७-५९।

∿ यक्त को नहीं दिशाबाधाई।

## १९१ एक पत्रकाश्रक्ष

िन्स २९ १९ ८ के पूर्वने

पूरी तरह मुक्तनेनें सभी कुछ दिन समेंथे। वहाँ तुम्में क्सरत बादिकी गुविका और पूनी हवा पूर सिकती है। इसिक्य मुझे उसके बारेमें क्लिक्सेकी बकरत नहीं यह बाती। भीतती और कमारी पायकेक्से कह मिक्से पहना। उनके साथ मिक्के-मुक्तेके पुत्रारे

मनमें जो विचार भागें उन्हों किया भेवना।

सम्बारके बारेमें सरकारने बामा उठाई है। इसे में हिल्कुकोंका सरमान समझता हूँ। सब नवह सबकी बाठ करना बोर क्यों क्याना। यह मुद्दा ऐसा है जिस्सर क्यानी तरह सहा या सकता है। उसमें जनके सोटीकी मदद भी मिकेमी। तुम सामै इकीकत मोतीकालसे विकास बात केया।

सहकि बारेमें कोई फिन्दा न करना। सम्त्रव है, सारा सामध्य दिना किसी सबक्के

निबट बायेगा।

मोत्रमदासके वासीर्वाद

यानीचीके स्वासारोमें नुवराती प्रतिकी छोड<del>ी नकम</del> (एस एन ६ ८४) से।

## १९२ इब्राहीम इस्माइस भस्वातका बवाबी हरूफनामा<sup>\*</sup>

विद्यानिस्वर्षे

बन २९ १९ ८]

में वेरीनिर्धिय-निवासी इवाहीन इस्माइक अस्वात नम्बीस्तापूर्वक और सवाहिक साथ

- गीचे किया बमान देता हूँ म सेने प्रिटोरियाके सी मोटफोर्ड चेक्नके २५ चून बौर २६ चून १९ ८ के हुकछ-मार्ग और प्रिटोरियाके भी जे थी। स्मट्स जपतिकेस-पणिषका २६ चून १९ ८ का हुस्कनाया पता है।
- २ मैं भी मीटकोर्ड वैमनेको लिखी गई बपनी विट्ठोको विसर्वे कि बनसे बस विट्ठोमें विकासित सरावित बौटानेके किए कहा बमा वा नकक सावमें नत्वी कर रहा है।
- १ एक किसी पन पता है कि का का ही इसकार धंपी वा मनकार मंगीको पीतिसके स्टेक्ट मेरा न्या वा (
- २. हुमरी का चरनेक त्र हरू ही में चील नाक्षित्र नहीं की भूर पूर १९, १९०८ हो ही देखें सन्दों कार्य हो ।
  - । मोदीकाक कम शीवाब, कर्नन महतीवृद्धि वह बेहा ।
- ४ वर्ष वर्षका चौक तीत हैरी एक वोकेंको साम्ये देव दिन्य यदा था। अनुसामा सम्बद्ध मतनिका सोधीयोने देवल दिना था।
  - ५ देवर "सः स्त्र चेलले को " छा ३ ६०३।

### \* | -----

444 W 444

# th every prosected

. .

~

. . .

\_

\*\*\*\*

~ .

~ ~

. . .

-

44 page agai

. .

. -

١.,

- (३) परवानेकी रकम वी जाये किन्तु यदि परवाना न मिक्षे तो बिना परवानके रोजगार किया जाये।
- दन कामोंने एं किपीको करते हुए यदि बोककी सवा निकं तो वसे मोनना चाहिए। हम कोच यब ऐसा करेंने तब दुस्त मुक्ति प्राय होची। बात्वक सब बमने-भागे किए कहते में। यब तो निग्हें स्थेकमा पंत्रीयन प्रमायपत्र प्राय्त हो चुके हैं वे उसर बचाने हुए विशिष्ट व्यक्तियोंके किए कोंगे।

यदि हम न वहें तो हुनारा छरतावह छण्या नहीं माना वाग्येग। यह कीई ऐसी तक्या-गहीं को केम्स एक बार काममें बाये और किर फाममें न वार्ये। यदि हमने उच्छे पानिकें मजी-मांति उमस क्या है, तो वह हम वह कमें ठवी काम वेषी। यह जीकारकी उच्चारते बिक्त प्रतिपाकी है, केस्य हमने दुन्त छहन उर्दाकी छामम्प होनी चाहिए। हमें बेस्स नहीं करता चाहिए। हमें मक्दका दक्षिमा (33) सामेंमें कोई हमें न समसना पाहिए।

# किन्तु इम बाहर कैसे या सकते हैं!

यह सवाक बहुतरे क्षांगीने किया है। यदि कौन समन मनावान जमा हैं और द्वार-वाक दे जान के बाद फिर कनी शाबिक होना हो तो उसके किए सिकाराज नया होना ? इस सवाकरों ही सराक बावहकी कनी गिहित हैं। भेरा उत्तर यह है हि द्वारमाजकार किया हो। द्वारमाजकारी कारती होंगे का उन्हें बाद्य जानके किए उसकी साव-स्वकरा हो। द्वारमाजकारी नारतीय पंत्रीयन प्रतापत्रकोंक किया भी बेसक शाबिक हों। शाबिक होनेमें बोबिस मही खड़ता है कि सरकार क्ला भेन देवी। वह सके ही जस मन्ने किया क्यानता नहीं देती है। जमानतपर नहीं कुटना है। पूर्वारा नहीं देता है। क्लाव सही करना है उसके किए वजीकती कहता पूर्वी है। भीर क्लाव करनेकी करनेकी करने ही उसका स्वार्थ उसमें भी साथी पहलेकी तरहा ही निर्माक क्लाव करने । स्वर्थ यहाँ है कि स्वर्थन स्वर्थाय हों हो उसका सामका सकना हो बोर उससे स्वर्थ हो सिंग हो।

#### त्तर्वेच्य स्पापास्य

उपराके विचारीके बसुधार चकरवाकोंका धर्मीच्य स्थासाक्यके मुक्तपेशे कोई शास्त्रक नहीं है। यदि एवं मुक्तपेके क्रम्मस्वरूप प्रार्थनात्योंके कार्य वास्त्र मिस्र वार्षे यो ठीक है तब बन्त्र बन्दी होता। किन्तु वार्षि सं कार्य वास्त्र मिस्रकों है तो उसका वर्ष मी यही होता है कि संबी-हमर्से धर्मिक चाहिए। यदि कार्य वास्त्र मिस्रकों है तो उसका वर्ष मी यही होता है कि संबी-यत्र प्रसावनक सर्चेत्र हो बाते हैं। पंचीयत्त प्रमायपानिके अकार्यका वर्ष मी यही होता है। यह यास्त्रा ठीक नहीं है कि कार्य वास्त्र मिस्र वास्त्र मी पर्वीयम प्रमायपानिक कार्यका चार्ष्टमा। दिना कार्मीक पंचीयन प्रमायपन विचार मास्त्रक नहीं होते स्थापिक सर्चेत्र है । प्रार्थनायपिक कार्यका वर्षा वास्त्र मीस्त्रोका हेंतु दरना ही है कि पंचीयन प्रमायपन तुष्ट्या वर्षेत्र है । आर्थने हम प्रमायपानिकों कार्य है तो दरने के वर्षेत्र नहीं होते स्थापिक एस्कारके पास उनकों नक्ष्तें है बोर प्रार्थनायपोने बार्स के क्षित्र मीनून है।

हूं बार अन्यापना यह है कि हम प्रमाणपण जब्बा हैं दो भी सरकार हमपर मुख्यना म चकायेगी। हम जेक बाता चाहरे हैं। सरकार हमें जब जेवना नहीं चाहती। हसक्रिय प्रार्थनापन बायस मांगता जेक जानेका सबसे बच्चम उत्पात है। सरकार स्वयं जनाकामक प्रतियोधी बनना पाइती है, यह थी स्पद्धने कहा है। में उठे सरवाबह नहीं कहूँना प्यांकि उसका हठ या अनुषित कहा जामगा। सरकार स्वका उपाय योज रही है कि वह हमको हमारे प्रावनायम बाग्य न दे और हमें जेब भी न मेजे। प्रमंत उसको नीयन स्वयंत है। ७ स्वक्त में स्वीतन करानवासका या उसके मनमें स्वा यहा है। वे साहती हैं और किर संवर्ध कर सहने हैं, स्वसिए उन्हें न प्रवृता ही सम्बा है। वे साहती हैं और कर साहती है।

ये सब बातें बहुत आसानीने समझमें आ सन्ती हैं। यसक स्मस्तिको इस्पर विचार कर छना पाहिए और किर अपने मनने प्रका करना पाहिए क्या ऐसा संपर्य तीन महीने पढन सम्मत्त पा

क्या जल समय सरकार हमत मय मानती भी? यदि हम महेंमें ता जीतेंमे --- क्या इसमें कोई राक्ष है?

## भृदे पञीपन प्रमाणपप्र

### जनरक स्मद्रसभा हक्षप्रमामा

दरान स्थाप नथा थी चैपनेते ह्राधिका बयान दिया है कि थी स्पर्याने कानूनका रह कानका बाग कभी नहीं किया। प्रमुतन यह बयान नुकामको पाणि दिन दिया। यह पाथ दिन निर्मुल नहीं दिया पया स्थीप प्रवट हो याता है कि यह गुद्धा है। "यन साम पिरा चंदक बागातार चर्चार कामले व्यवस्थित हुए है। य नुकामी काम्याये चाले उक्से प्रकाशित हान । स्य दरस्यान अनक मृत शित रह है।

# धाराषानीका मामछा

ती मागवर्थाक कार अभी रोप नहीं दाना गया। मी बरनीन जनका रायक पिए भार है नरत है। उन्हें गुनिय रणानार उनी यत हानक दिए बहा गया दिन्तु उन्होंने उसने एक्स हनदार का दिया है। मी मोगवर्या जन जानक तिए नैपार है जिल्हु ने राजबसन नहीं

र स्वरक्षे (वह कुम्मानीको पाव दरो है।

### १९४ पत्र एष० एस० पॉसको

जोहानिसर्ग जुलादे १ १९ ४

प्रियमी पौज

में राजवाज इतना म्यास्य प्या कि भागक पत्रका उत्तर नहीं वे एका। में नहीं वामध्यों कि इस स्वयन यो सर्वान्योंको कर देनकी भावस्थक्या है नवींक मेंने ओकेकका मार्वम्य में देने जानक काफी स्पत्रा इक्ट्रा कर किया है जोर भी रिशको वह रक्त उन्हें देनेका अधिकार र दिया है। वर्षात् देने स्वर्त के बायस प्रीक्ष्य की स्वयन्त देवा है जोर है। मेरियन पत्र कहा इक्ट्रेट किने हैं, उनको नेने या वर्ज दो चर्ने भीनककी मानस्थक्ता न होनी। यदि साम प्राह्म क्या की इक्ट्रेट किने हैं, उनको नेने या वर्ज दो चर्ने भीनककी मानस्थक्ता न होनी। यदि साम प्राह्म क्या की इक्ट्रेट किने हैं अने कि स्वर्त की उनको उनकी विकल्प सीर्ग क्या हो स्वर्त है साम की साम प्राप्त की साम प्त की साम प्राप्त की साम प्राप

मुझे प्रस्ताता है कि मदी संदक्षिताँ मुझे विषक्षक भूको नहीं है। मुझे इस बावकी भी प्रस्ताता है कि बहु संदक्षित बहुत अच्छी प्रमति कर रही है। मुझे उससे सीर सामने भी वचन दिता है कि बहु सन्तो प्रतिमाका उपयोग खीतिकाले और खीतिकाले कार्य समस्य माराजीव समाजके सामके किए करेती। स्वस्तित् मेरी सम्मतिन यह एक कच्छी पूर्वी है।

मुख आहा है कि आप संबंध स्वास्थ्य क्षणा होया। स्वानीय सवर्ष क्षणा हो सकता है या कुछ दिनोंने समान्य हो सकता है। यदि भोग मवजूब रहें हो स्वका एक ही परिचान सम्बंध है।

> थापका ह्रुववसे मी• फ॰ गांघी

टाइप की तुर्दे मूल बयेशी प्रति (सौ उच्चपू ४५४८) है। सीजम्य इ. जे वॉक वीटरमैरिससर्थः

र. आहेड रामकम्बा प्रीकृत माहिकाचा माने-मध्य द्वितर "दार दार दारू प्रीक्यों) दुइ २००। २. दय प्रार्टीम, जिस्सा कथा क्षेत्रोमादीया यह व दुक हमकान क्षीतिमा राष्ट्रीक हारू रहे हे । १ वी क्षेत्रिक, हर्वत्रक करातीन क्षणावन एक देखा।

र देंथे दर रक पॅक्से पुरी । देंग्रिर "रहा दर रक देंक्रो" पुर २०० थी ।

# १९५ कोहानिसवगकी चिट्ठी

[जुड़ाई २ १९ ८ के पूर्व [

### सत्याग्रहका स्रोर

सरवापहना संबर्ष फिर प्रारम्म हो गमा है। मास्तीय हुनारों तस्तकी नार्ते कर रहे है। सभी साइसी जान पहले हैं।

#### पड संबर्ग फिल्डिए है।

नह सवास ठीक तरह समझ केना बावस्थक है। इस बार हमारा संबर्ध कानून रद करानके किए नहीं है क्योंकि कानून रह करनेके किए वो स्मद्रम साहब सैयार ने और बह प होगा भी। बिन्हें कानून स्वीकार नहीं करना है उनके छेने वह रव हवा वैधा ही है।

फिर, यह संपर्ध सँगुनियोंकी छाप देनके बारेमें सी नहीं है। सँगुनियोंकी छापका प्रस्त महत्वपूर्ण गड़ी है। रीवधियामें बेंगसियोकी छाप नहीं भौगी पाती विकित उपसे प्रमिन्दगी कम नहीं दोनशासी है। यहाँ प्रतिष्ठाको रखा करने और बसामी बरम करनेकी बात है, बहाँ मॅन्डियॉकी छापके प्रस्तका क्या महत्वी

यह संबर्ग दो जनका है बिनके पास अबोजे बक्तक दीन पाँडी पंजीपनपत्र हैं। उनका है जो बाहर बैठे हैं किन्तु जो यह सिद्ध कर सकते हैं कि वे स्वयं ट्रान्सवाकके पुराने निवासी हैं भीर यह सिक्षित भारतीयोचे किए भी है। इतनी बात हरएक भारतीयको ठीक-ठीक समझ छेनी है।

वब समग्रीता हुआ तब इसके बारेमें निर्वय होना सम्यव नहीं था। तब तो यही मानित करना वा कि मारतीय समाव बारा है। तबतक सिर उठानेकी स्विति नहीं थी। वस समय तीन पाँडी पासनाकों बूसरे सरनापियों तमा शिक्षितोंकी स्थिति वानाडीस मी

स्तिम् उनके बारेमें कुछ निर्वम होना सम्मव नहीं वा।

किन्तु अब अब कानून रह करते समय जनरा स्मार्थ उन कोगोंकी स्पितिके सम्बन्धमें निर्मय अहितकर रूपमें करना चाहते हैं और उनको सक्य करनेका प्रयत्न करते हैं तब मास्तीय प्रमान उसका बुकासा कर सकता है।

इत्ते किरीको समझीतेमें दोप निकालना नहीं चाहिए। समझीता हुमा --- भारतीय स्थायने बपनी धन्ति दिबाई - तमी तो इम इस दर्वे तक वानेमें समर्प हुए हैं।

उपाय एक ही है और वह इमारे हावमें है। हमें सरकारी कानुनकी परवाद किये विता गीचके अनुसार बरहाना चाहिए

(१) जब जकरत पढ़े स्वेच्छापूर्वक क्षिपा गया पंजीयन प्रमानपत्र जका दिया जाये। (२) पुक्ति बेंग्डियोंकी छात हस्ताधर अथवा नाम माँगे हो वे न दिये जायें।

रे यह विश्वी सर्वेष्ण नामका द्वारा भी बनावके स्वयमानक, विश्वे करोने कान रोक्या रहीकार वेनारको रामग्रीको और की बी, निर्मेन हेमेरे दूर स्थित वर्ष थी। शुक्रमंत्री सुनरतं २ सुनर्गको दूरे थी। ६ रेक्सि " (ब्रेक्सियात क्रातीत" वृष्ट २५०५८ ।

322

(३) परवानेकी रकम थी जाये किन्तु यदि परवाना न मिले तो बिना परवानेके रोबगार किया कामें।

इन कार्नोर्ने से किसीको करते हुए यदि जेककी सजा मिन्ने तो उसे मीयना काहिए। हम साग जब ऐसा करेंस ठढ पुरन्त मुक्ति प्राप्त होगी। बाबतक सब बगर-बगरे सिग् सक्ते थे। बब तो जिल्हें स्वेच्छ्या पंजीयन प्रमानपत्र प्राप्त हो भुक्त हैं वे उत्पर बताये हुए विकिन्द स्पृष्टिनवृद्धि क्रिए सर्वेते ।

यदि हम न कई तो हमारा सरवायह सक्या नहीं माना वायेगा। यह कोई ऐसी तथवार नहीं जो देवक एक बार कामने जाये और फिर कामने न जाये। यदि इसरे ससरे नामीको मसी-भांति समझ किया है, तो वह हम चन करेंगे तभी काम देगी। यह फौकारकी दक्षवारते अभित प्रक्तिभागी है केवल हममें हुन्य सहन करने सामन्य होनी चाहिए। हमें पेकसे नहीं बरना चाहिए। हमें मकईका परिवार (पुत) बानेमें कोई हमें न समस्या चाहिए।

किस्तु इस पाइर फैंसे का संयते हैं! यह सवाक बहुतसे क्षेत्रान किया है। यदि सोग अपने प्रमाध्यत क्या है और टास्स वाक्ते जानेके बाद फिर कमी बाविक होना ही यो उसके स्थि अविकासन बमा होगा? इस सवालमें ही सत्यके साम्रहकी कमी निश्चित है। मेरा उत्तर यह है कि टान्सवाकवासी इस उपालन है। उपाल कारहरू ने पार्टिय हैं। बार्ट्या है। हो हमस्वाधनाची मार्ट्याम पर्यापन प्रमाणन वार्टिय हम् उसकी मार्च इसकता हो। होस्यवाधनाची मार्ट्याम पर्यापन प्रमाणपनोके विना भी नेसक वालिस हों। बार्बिस होनेमें जोबिस गड़ी रहता है कि सरकार जंस जेन देवी। वह भने ही जल सेने किला असानत नहीं देनी है। अमानतपर मही सटना है। अमीना नहीं देना है। बचाव नहीं करना है उसके किए नकीसकी जरूरत पहली है। यदि बचान करनकी जरूरत हुई वी चछनें भी गांची पहलेकी उत्प ही तिःभूतक बचान करेंने। वर्त गही है कि व्यक्ति सरपावहीं हो उत्पन्ना मामधा सच्चा हो बीर उत्पत्त समाजका हित विक्र हो।

#### सर्वेदिन स्यापासय

क्रारके विवासिक मनुसार पक्रनेवाकीका सर्वोच्य न्यायालयक मुक्रदमेसे कोई ताल्लक नहीं है। यदि इस मुक्तमेके फलस्करूप प्रार्वनापकोंके कार्न बापस मिल वार्षे ही ठीक है सब करा जरूरी होना। किन्तु सदि वे फार्स नापस न मिर्डे तो उससे मी कोई सन्तर नहीं पहता। हममें धन्ति नाहिए। यदि फार्म नापस मिलते हैं तो उसका अर्च भी यही होता है कि पत्री यम प्रमानपत्र मर्वेच हो जाते हैं। पंजीवन प्रमानपर्रोको जमानका वर्च भी यही होता है। यह मानना ठीक नहीं है कि फार्म बापस जिस जानपर भी गंबीयन प्रमाणपत्रीसे काम बसाबा वह गांगा शर्म गोह हार अपना राज्य पता बागाय ता प्रवादान वार्याच्या करा व्यवस्था । वा छनेया। विना क्षमांकि पंत्रीयन प्रमालका विता कारणुवाची मत्तृक्ष जैते हैं। प्रापंत्राच्योके क्षमं बापम मोबनेका हेतु इठना है। है कि पंत्रीयन प्रमालका तुरस्य ज्ञांच को यार्येथे। हम प्रमायपत्राको जमा वें ठो इछत व सबेच नहीं होते नयोक्ति संस्कारके पास उनकी मकर्ने है और प्रावशायकों साथै केव्हिन्त सीजद है।

इमारी जोधका यह है कि हम प्रमाणन पता दें तो भी सरकार इसपर बुकदमा म चर्मायनी। इस जेम जाना चाहते हैं। सरकार हमें जेस भेजना नहीं चाहती। इसकिए प्रार्थनाग्य बापस सौयना बेस जानेका सबसे अच्छा क्याम 🛊 ।

धरहार स्वयं जनाक्षमह प्रतियोगी बनना पाहती है, यह थी स्वर्धन कहा है। में उसे धरमापह गर्दी क्ट्रेंगा क्योंकि उचका हठ तो अनुभित कहा जायगा। सरकार स्वका उसाय योज रही है कि वह हमकी हमार जायेनायत बायद न वे और हमें जेस भी न भव। स्पर्म उसकी तीवद धराय है। वे स्वेच्य स्वयंग्वन करायेगाओंका मय उतके मनमें धर्म गया है। वे साहती है और किर बेच्ये कर सकत है स्वतिष्ट उन्हें न छेड़ना ही अध्या है। वह स्पी निवास्यर अयुक्त करना बाहती है।

में सब बावें बहुद आवातीय धनसमें या सकती हैं। यरोक व्यक्तिको इस्पर विचार कर सेना चाहिए और किर सान नगर्ने प्रका करना चाहिए वा ऐसा संघर्ग सीन महीने

पहल सम्बन मारे

स्या उस धमय धरकार हमत अब मानती थी? यदि इस अवेने दो बीतेंगे -- क्या इसमें कोई प्रकृति?

सठे पंजीयन प्रमाणपूर

धमानके नैये अनुधित काम करते रहते हैं। वयमक नामका एक नाई है। बहु नामठी अपनुध्वित्वय वेन्द्रक कारण पड़ा। पता है। बहु जाता है कि उसने एक पानेकी कामवीन मन्द्रित्वय वेन्द्रक कारण पड़ा। पता है। बहु जाता है कि उसने एक पानेकी कामवीन निवास के स्वीक्षित के निवास कामवीन पता कामवीन कामवीन कारण पता कि उसने कामवीन पताई करने हैं। उन्हें पता पताई कारण पताई का

जनरह स्मद्दस्य हुछछमामा

जनाय स्थाप तथा थी पैयाने ह्यांच्या बयान दिया है कि भी स्तर्शाने कानुनकी एर कानका बाग कभी नहीं दिया। इत्यान बहु बतान मुख्यमधी पानेक दिन दिया। बहु पट्ट पर निराहन नहीं दिया गया स्थान जबर हा तथा है कि शहू मुद्रा है। एनत साम दिया भाग बाबना। नहीं कान्यान जनकार हो तथे ए मुक्तणी लाखाने नवार जनमें प्रसाधन होया। एम बरम्यान नका याने हिन्द

#### चाराश्चीका मामसा

रामोगन्दर्गर क्रार भन्ना हान नहीं सामा नता। वी रामोन उतनी हातक क्लि भाउ राज है। यह पूर्णि रामवार प्रार्थ वर हातक निर्मा नहा बचा विम्यु प्रतान प्रमूप गराम दनहार का दिया है। भी मीगावसी वन बातक निर्मा है। दिस्सू व राम्ब्रास नहीं

र स्वतंत्री रंग्ड कुमार्टेडो पांच चाते है।

षोड़ेने और जूनी कानूमको स्वीकार नहीं करेंने। उनके मामक्षेत्र भारतीय समावका बहुत साम होतेकी सम्मावना है। भी सोस्प्रवर्ग करकार हास विस्प्तार किसे बानेकी प्रतीहासें हैं।

#### फ़ेर<del>ीनाडे</del>

माणीय थें पैराके मस्तर पूकते हैं कि बिना परवानिक ने बया करें। इनके पाछ अपूर्णात-पत्र है, किन्तु स्वेष्णपूर्णक किया गया पंजीवन प्रमाण्यत नहीं है, क्योंकि के सरकार के क्षत्र यून होने में बाद नारी ! के तिनाम पंजीवन प्रमाण्यत करा नहीं आहे । ऐसे सी आपीत सी स्थापक महामर तथा हालहिम मरोक्तिनों किया परवानी के व्यापार कुद्ध किया है। व्यान सी पांचीको पत्र किया है कि समझी एकाइंड ने बिना परवानोंके व्यापार कर पहे हैं। में बोक बानेंके किए तैयार है और निर्म से पहने गये थी भी माणी निवृत्त जनकी मोरस वैपर्णी करेंने। हमें बाबा है कि इसी प्रकार हिम्सक साथ क्ष्य सेरीमांके भी संवर्ण करेंसे। क्षित्रीका व्यापारके निर्मा है रे स्वर्णा मकार नहीं है।

## रेस*ण मिन्*षिका पत्र

इसम् । भवाकः पत्र भी रीवर नियाने सरकारकः भाग और नगरपास्थिका ने गान पत्र किसे हैं कि एसे आरठीय भूकों नहीं मरना चाहते उन्हें व्याचार करतेंत्री यक्षण्य है स्वस्ति, और चूँकि नगरपास्थिका वरवाने नहीं देशी स्वस्तिय सो वे किया वरवानोके स्थापार करये। सदि सरकार परवाने वे तो वे कम भी वरवाने कोके किया वैचार हैं।

इस प्रकार इस समय चारी उरावते लेक्कापूर्वक चित्रे वसे पंत्रीमन प्रमानपत्र बकानेका संबर्ध बस गया है। एक उराव मान्योक्क पत्र द्वा है। इसर उराव है। यह उराव मान्योक्क पत्र पत्र के स्थाप इस पत्र है। वह रोबा है। वह रेबा है है। वह साम है है। वह सम्बर्ध इससे से किया उराव निक्र नात्र है। में नहीं मानता कि वे सामावहका देव प्रीका कर सहसे। साम प्रीक्ष पत्र पत्र निक्र उराव है। यह सहसे साम प्राप्त कर साम प्त कर साम प्राप्त कर साम प्राप्

#### केंग्डर सम्मेडन

केप टाउनके सम्मेकनको इमीरिया इस्कामिता बंद्यनने तार दिया था। एउन्हे अवावमें धन्यवासका पार आसा है और उपमें कहा नया है कि मारतीय संबंधि एक करनेका प्रस्ताव पाप किया क्या है।

[बुबरावीसे]

इंडियन बोलिनियन ४-७-१९ ८

जोहानिसवर्ग जुलाई २, १९०८

महोदय

एवोज्य त्यावाक्यते ऐसाला दिया है कि एडियाइयोंको स्थेष्ट्या पंत्रीयत प्रार्थनावर्षेको वापस लेनेका कोई विधिकार मही है। स्थेष्टाये पंत्रीकृत एडियाइयोंका स्थायाक्यमें बातका उद्देश्य यह ना कि वे उसी दिश्तीय पेर्ड्स पहला है विधिमें उनके अन्यंबीकृत मादै हैं। उनका कहात है कि इस क्यांबीकृत केर्ड्स को के साथ स्थान स्थाया यो विशेष केर्डस मादिकार है, किन्तु वनस्य सन्द्राका कहता है कि उस कमादिकार केर्डस साहिए या कमुपस्थित हो हैने साहिए साहिए या कमुपस्थित हो हैने साहिए साहिए या कमुपस्थित होनेसर व्ययो अधिवादक देसने बासस मादिकार साहिए।

जनरस स्मद्धको कानुनके बरयना सुकन रकनीकी मुदेपर यो संदिग्य विजय प्राप्त हुये है उससे एडियाइयोका सपने पंजीयनको बापस केनेका बहेस्य विषय न होया वससे कि उनमें

पर्वाप्त साहस और वारमत्यागका भाव हो।

वर्षिण स्वाराज्यको दिने गर्ने प्रार्थनायका बाधार कानूनी और नैतिक रक्ता पढ़ा मा। कानूनी सामार सह मा कि बोनोंने के सर्वक पक्ष वर्षोण्य स्थानकस्थे कोई राहत प्रारा किने बिना समझिको रह कर एकता है। नैतिक बाधारणर सह विकास पा कि एथियाहै इसको रह मान कर पक्ता बाहते हैं क्वोंकि कारण कानूवाने होते तो दिया है

धनपरिता भी तरहुँ तीका नया है। बनारक स्मरुश स्वीकार न करने भीम्य सर्ते कमाने दिना बनिनियमको रह करना नहीं चाहुते बीर ने एक्सीतेले क्यानंत उन कोनीका स्वेषका वीधन स्वीकार नहीं करते नो बन देवमें प्रदेश कर रहे हैं बीर निनको हरका समिकार है। बनारक सस्हण इस नावते स्वकार करते हैं कि उन्होंने कानुतको रह करनेका बचन दिना या बीर समझिकां यह कर्म धनाते हैं कि बो कोन समझित की तारोकके नाह तीन प्रदीन नीत समझित काने हैं दे बांचिमनम्ब बन्तर्यंत पंत्रीयन करायें। बोना निम्माविकत एक्सीक नेयेंका निर्मेत स्वतं करें

इन विपतियों हैं हम हरकारते समानपूर्वक एक बार फिर कहूँगे कि १६ वर्षके सिक समुके तमास एमियाई नौपोंको एक निर्माश कार्याके मीतर — बते तीव मार्यानमें — पंत्रीपन कार्याको अपूर्वती वा बार्य और उन सवस्य के बहुत प्रकार पंत्रीकृत हैं वार्य अधिकार कार्य नह किया वा कार्य के स्वाप्त कार्य कार्

बनरफ स्मर्स कहते हैं कि भी कीम स्पनिवेदके बाहर में उनको समझीरके करार्वत बावेका समिकारी होनेके स्मिर् दौन महीनकें मीठर कीट बाना था। में पूछता हूँ कि क्या

१ वहानतक पैरावेक किर देखिए "बोशान्सिकोटी विद्वी" यह ३४०-४३ । २. एकिर "एत क्योनेश्चाविकाली" एक १९४१ ।

र्षधार भरमें पृष्ठियाइयोंको इस समझौतेके अस्थितकों सूचनादैनाया उनके किए उस अवविके भीवर वामस जानाक भी सम्बद्धाः

कानुनको रव करनक बादेके बारेमें में आपसे निवेदन करता है कि आप क्रपा करके याका प्रभन्मतहार' प्रकाशित कर हैं और कातृतको रह करनेका बारा किया गए। या या नहीं यह निर्मय कोर्योनर छोड़ हैं। में इस बातको और प्यान बाक्तित करना 'बाहता है कि मेंने यपने २२ करनरीके पत्रमें एखियाई कातृतको रह करने और उसकी बगह हुसरा कातृत बृतानेका उस्तेख किया था। इसके उत्तरमें उस्त कातृतको रह करने बारेका बण्यन करनेके स्पिर एक सम्बर मी नहीं कहा गमा है। सन्देह जलाम होनेपर जो पत्र-स्पवहार हुवा उसमें मने इस नादेका उल्लेख किया है। उसका कोई बच्चन नहीं किया नया है। मेरे बास स्वास टाछ दिने परे हैं। इसके साथ म इंदर्ता और कहता है कि संमारिको स्वीकार करने के तारव मेरे उसर को साममण किया गया वा उसके तुरस्त बाद भी चैमने मुझसे भी बोकके वर मिखे में भीर सन्तिने भीर मैने एकियाई भाषामीमें प्रकासित करनके किए सह विश्वपित वयार की थी कि यहि एक्सियाई समझौतेका पाकन करने तो कानून रव कर दिया बायेगा। प्रभार का पा कि बाद एवचाइ समझका पाकन करन का कानून रव कर प्रथा जाया। भी भैनतेने कहा था कि वे इस सिझायिको बनरक स्मर्सके गास के नावेंने और तब यह प्रकाशित की नावेंगी। वे इसरे मा डीवरे दिन कोटे में और उन्होंने मुझे सुकार थी भी कि एखिलाई पंजीयन करा रहे हैं और मुझसे पुका वा कि इस बावको देवते हुए स्मा निकासिको प्रकाशित करना बावस्यक हैं। मुझे स्थानमें भी अमूरक स्मर्स हारा व्यवनान स्वेंग वानेका बयाब नहीं या इसकिए मेरी कहा ना कि इसकी प्रकाधित करनेकी जरूरत नहीं है। मैं बयाब नहीं या इराबण भन कहा का 19 ६एका प्रकाशिक एटराका जरूरत नहीं है। में उनको कुनीती देता हूँ कि यदि मूक मणिवा अब भी मौजूर हो दो वे उरको पत करिय मैं यह भी कहता हूँ कि सी चैननने एक कार नहीं विक्र कसर भूमध कहा वा कि बनस्क स्मार्च अपना करने पूरा करेंगे और कानुसको रव कर देने और यही कोई एक महीना पहुछे भी समय निविचन करके उनसे विवेस्टर महनमें मिक्स वा बही जहाँने भेरे प्रस्तुत किसे हुए सविविषेत्र शावणीत की भी सौर उसको मोटे वीरपर सबूर किसा था। उन्होंने घपच पुर्वक हुए बातने इनकार किसा है कि बनरक समुद्रतने उनकी उपस्थितिमें कानुनको रद करनेका कुपन दिया था। इसी प्रकार में यो कुछ कह रहा हूँ उससे भी वे इनकार कर सकते हैं। क्रिक्त बनरक सन्दर्शके किए, सनके किए भीर भेरे किए, सस्य सर्वोपरि है।

मरे देशबासियोंक सामने रास्ता साफ है। उनको कष्ट उठानेके लिए फिर वैयार हो

जाना चाहिए। उनके कप्यति स्रोध देश को कि कीन समाधित है। स विनारके मुक्त मुहाँकी दुहुए हूँ। यहाँप कानुनको एक कप्यति नावेश दनकार किया क्या है फिर जी जनतर सम्द्रण कानुनको एक कप्यति किया देश व्यय्ति कि हम जीन-वारी एविचारों ने पिति जारी विनित्त मार्थीमिके को प्रवारी प्रतिकृत्यक मार्थिनियनके सन्वर्धन देशमें प्रवारी मार्थिनों है मिक्सांकि मार्थिनों को प्रवारी महत्त्व मार्थी।

मापका आदि

मो क∙ गांधी

[संबेजीसं] इंडियन बोचिनियन ११-७--१९ ८

र भग्ध-यांचे परम्मार ।

### १९७ आत्म-वित्रवान

ट्रान्यवाकचा सवर्ष प्रसंक भारतीयको समस केता बाहिए। इससे पूर्व इस अनेक उताहरणी द्वारा सस्यादका अर्थ वरका पुरे हैं। उन अर्थको वर पूरे तीरणर कार्यामित करनेका अवस्य ता पहुँचा है। सस्यादक सीर कार्य प्रसंक प्रमान नहीं दिक करके। सरायादकी स्वारं कर साथ नहीं दिक करके। सरायादकी साथ साथ कर कर देनके किए राजी है। किर प्रारा वर्ष कर देनके किए राजी है। किर प्रारा वर्ष कर उत्तर के किए राजी है। किर प्रारा वर्ष कर उत्तर के किए राजी है। किर प्रारा वर्ष कर उत्तर के किए राजी है। किर प्रारा वर्ष कर उत्तर के किए राजी है। किर प्रसा कर प्रसा कर कर वर्ष कर कर वर्ष कर व्या कर व्या कर वर्ष कर वर्ष कर व्या कर व्या कर व्या कर व्या कर व्या कर व्या कर व

इसन पहलेबाले सबर्पेने स्वार्थ पूछा हुआ बा। हान्यबालमें संबर्ध करतेबाला प्रत्यक मारतीय बपने एमा कीनके इकीकी रखा किया करता बा। बब प्रत्येक मारतीय बपने भाईके श्रीपकाराकी रखा करेगा। इसीमें सुक्ती नहीं है।

यशि नारवीय समान ऐसा परीपकारका काम कर वायेगा सो समर हो वायमा। स्थम मुख्युक्क रहेगा और सुसरीका मुख बहुकायमा। और समस्य नारवर्ष्य समानको सराहना करेगा। सत्य हम नाया करते हैं कि मारवीय समान सन्य रहेगा।

[मुनरातीते]

इंक्सिन मोपिनियम ४--७-१९ ८

### १९८ रोडेक्सियाके भारतीय'

ट्राग्यनाममें निष्ठ बंगका कानून प्रचक्ति है उसी बंगका कानून रोडियागों चाबू किया गया है। देवना है कि इस कानूनपर विकायकों हस्तासर होते हैं या गई। सम्मान्य गया है। देवना है कि इस्तासर न होंगे। उस विभयमों सीवन बाठिका हिस्सिक प्रमितिन व्यवसर सीवन बाठिका हिस्सिक प्रमितिन वटकर सीवन किया है। बारे एके वारेने रायटके तार भी ना चुके हैं। रोडियागों मायती मीने एक प्रार्थनायक विद्या है, सो बुद्धिमानों की है। बहुकि हिल्लू क्षणर-चवर प्रेके हुए हैं इसस्य विभाव कार्या व्यवस्था है। स्वार्थ के बादिक करनेने बादवान रेहे हैं। बनता है कि भी भीमणी नामकने वच्चा बादा परिस्ता किया है।

रीडेबियाके संवर्षमें एक ऐसी बात है, बिसे अवस्य ही बान मेना बाहिए। विकायतर्ने स्थायत्ते बार्टर कम्पनिये पूछा तो उन्नक एकपोने उत्तर दिया कि बारतीयाँका अपमान करनेका उनका इराता नहीं है परन्तु भारतीय समावपर प्रित्यस्था कावस्यकारा तो है ही। क्यापि संविध्यस्थि कावस्य कावस्य संविध्यस्था कावस्य कावस्य संविध्यस्था कावस्य कावस्य। मानो बेंचुकियोके निस्ता केवोका कावस्य ही। कावन्त बारता व्याप्त सरकार कात्रक परवार् व्याप्त कावस्य ही। कावन्त बारता व्याप्त कावस्य कावस्

वारुकीकी हमारा पूछाब है कि वे कामूनमें और नैमुक्तियों कि मिखानों में वो करणर है उसे अधिक कर में। इसे पीनेविधाले आराधीनोंको यह परमार्थ देनेमें उन्नेच नहीं होता है कि सबि अंगुलियांके निवास देने देस हमानुकत्वी राज करामा या करणा है तो वे हैं। इस कामूनका अपरे लागी राउठा है। नैमुक्तियोंके निवास देना उस सारकांके निवासका एक सावत हो एकता है। निवस्य ही हमारे कहनेका यह वारप्त नहीं है कि वे कौम नैमुक्तियोंके निवास देकी सारका अभी दिखाने लगे। उसे हैं इंग्लिकी उन्नर प्राप्त होनेता हम स्वास अंग्रियांके करती चाहिए। परन्तु हम बाखा करते हैं कि यदि उत्तर हमारे प्रवर्भ न हुवा तो हम स्वास करते और कामूनके अभीन हीनेते इनकार करेंने। ही उनहीं एक बावेदन पर इंग्लिक मी

[यवचतीये]

इंडियन बोरिनियन ४-७-१९ ८

१ देखिर "रीवेकियाके सारामि" यह २५०५८ ।

मिनिस रहिण गामिका क्यानि कामा गाँकार-का मानुस १८८६ में प्रक्ष मिला वा चौर तिकार १९६६ वह रोमिकारका कामा भार उन्हाल वा । वह १९६१ में वह क्यानिक चौरवारिक क्यो मिनिस तामानी निका किया का । अनिक रोहा का क्यानिकार कार्यक्ष की हाल क्यानिक है ।

# १९९ सर्वोच्य [८]

बर्पसार्थी लोग वनकी परिक्षी रोजवानका नियम दिख्युंक हो मूल बाते हैं। उनका सारण केवस पर पानेका सारण है परणु पन तो मंग्रेक प्रकारस प्राप्त किया बाता है। एक बनाना या बन्द नेपानें लोग बनाना व्यक्तिको दिए बेक्ट उसका पन बुद केवर पनास्प बन बाते थे। प्रावक्त निर्मन केमिक किए यो पूराण दैयार को बाती है, उसनें व्यक्ता स्रोप कावाद कर दिया करते हैं — बेसे दूपनें मुद्दागा बादेनें बालू काड़ीमें विकास महत्वामें बर्गा हायांका यह भी बहर देकर बनताम बननेंके समाग है। क्या हुए हम पनान बननेंकी कमा या पालका नाम दे सम्बंद हैं ?

केकिन ऐसा नहीं मानना भोहिए कि वर्ष-वाली विश्वकुत ऐसा ही कहते हैं कि कूटके हारा वननाव वाला कोहिए। उन्हें कहना भाहिए कि उनका धाला कानून और मानके पास्त्र के पास्त्र के व्यवक्त कार्न के मानून और मानके पास्त्र के पास्त्र के पास्त्र के पास्त्र के प्राप्त के निक्त कार्न के कार्न के वाल्त के वालत के वाल्त 
तो बन इसे यह देवता है कि मनपूरीको मनपूरी शेनेका शियम क्या है? हम जरर कह थाये हैं कि मनपूरकी नायिन मनपूरी यह है कि नह बान हमारे किए जितता यम करे उत्तरी ही मान वह आकरणका गृतनगर, हम दे हैं। अपर वह विषक्त परिभागको करते तुर्] कम मनपूरी दी यह तो कम और ज्यादा दी गई दो ज्यादा विषक परिभागको करते तुर्] कम मनपूरी दी यह तो कम और ज्यादा दी गई दो ज्यादा [मान कीविप] एक व्यक्तिको सबहुतकी वकरत है। वो बादगी सबहुत करनेको तैयार होंगे हैं। यब को सबहुत कम मबहुतीवर काम करनेको तैयार है उन्हें काम दिया काम दो उन्हें सबहुतको कम मिलेमा। यदि सबहुद मौगनेकाले ज्यासा हों और सबहुद एक हो हो हो। उन्हें सुन्धाना पैसा सिकोमा सेन उन्हें सबहुत कितना साहिए उन्हों सपेका सबिक सबहुती मिलेमी। इन दोनों सबहुतीको सबहुतीको ओवत सबहुती वासिक सबहुती सामी बायगी।

मुझे कोई ब्यक्ति कुछ रुक्त उकार है बीर बहु रुक्त मुझे बयुक सरकार कारिय देनी हो तो य उछ व्यक्तिको ध्याब दूँगा। उछी प्रकार बदर साब कोई मुझे बयान ध्या है तो मुझ उचित है कि में उछे उछना ध्याब और उछते कुछ अधिक ध्याबके क्याम दूँ। बाब बयार कोई ब्यक्ति में किए एक दंशा कार करता है तो उछके किए मुझे एक दंशा बीर पौर मिनट अथवा उछते भी कुछ बृधिक काम करनका चचन देना चाहिए। इछी प्रकार प्रत्यक मजुरके विषयमें समझना चालिए।

सबहुत्के विषयमें समझा चाहिए।

का सार मेरे पास दो सबहुत्त सार्थे और उनमें से वो कम सबहुत्ते केता है, उसे में

कामपर समाता हूँ तो परिजान पह होवा कि जिसे मेरे कामपर स्थापा वह साथा पूचा खेला
और वो कामके जिया रह पया है वह मों ही यह चारेगा। विस्त सबहुत्कों में रखता हूँ उसे

में पूरी सबहुत्त चुका तो भी दूसरा सबहुत्त तो नेकार रहेगा ही। लेकिन जिसे मेरे रख

किया है उसे मुखी नहीं मराना पड़ेगा और (उन) मने वमने चनका उचित्र उपयोग किया

है, एसा माना बायेगा। सब्दी मुकार्य तब अरस्म होती है, वब कम मबहुत्ते चुकार्य जाती

है। मंदि में उचित्र सबहुत्ति देशा पूर्व तो मेरे पास आकर्ष दोसन बमा न होगी म गुक्कर्ये

मही उद्यादेशा सी सी परीची बहार्यका समस्म होती है। विस्त वाम न होगी म गुक्कर्य

बैटे-बैटे बागे बहुता चायेगा और और एक इस्ता प्रचार का स्थाप पुरा के बमाय

बैटे-बैटे बागे बहुता चायेगा और जीवर रितेष्ठ वुमहाल होगी।

हाना वह नवा पुत्र इस विचार-सरपिके अनुसार वर्ष-सारथी पक्का ठहरते हैं। वे कहते हैं कि पैसे-वैसे स्तर्वा बहेती वैके-वेश प्रवा समृद्ध होगी। वास्त्रवमें यह बात पथ्य है। स्तर्या — होड़ — का बेतु प्रवर्षकों वर पटाना है ऐसी वसामें सनवान अविक धन बमा करता है, और परीव  बाउँ मसदूर बाहुता है कि में कमूँ और माहुकको वगता है कि में बीवमें कमा मूँ। इस तरह स्वनहार विमहता है सोगाने बटपट पैदा होती है मुख्यरी जड़ पकड़ती है हुई तासोमें बृद्धि होती है साहुकार बहैमान सगते हैं और साहुक मौतिपर नहीं बसते। एक सत्यायं बनेक सन्याय पैदा होते हैं और सन्तमें साहुकार कारीयर तथा माहुक सब दुःबी होते हैं। पिछ प्रचामें ऐसी प्रचा प्रवक्ति है नह प्रचा सन्तमें हैरान होती है। प्रचाका बन होते हमा की माना है।

स्थीनिक्य ज्ञागियोंने कहा है कि नहीं गैसा ही परमस्तर है नहीं सक्ते परमस्तरको कोहें पूनता ही नहीं। पन और हेस्तरमें बनती नहीं। परीनके बन्में ही अमृ निवाय करते हैं। अग्रेज कोम यो पानति हो। बोन के हैं केन्द्रित सम्मान करते हैं। अग्रेज कोम स्वाया प्रमान है। जोर वर्ष-द्वारको गैसा कार्य-द्वारको गैसा कार्य-द्वारको गैसा कार्य-द्वारको गैसा कर्य-द्वारको गैसा कर्य-द्वारको गैसा कर्य-द्वारको गैसा कर्य-द्वारको ग्रेज करते अग्राचे, पूज्य-द्वारको ग्रेज कर्याचे क्ष्य-व्याप्त केन्द्रित क्षया नहीं है। बाले क्षय क्षया है। अग्राचे क्षय क्षया क्षय प्रमान क्षय क्षया क्षय प्रमान है। अग्राचे क्षय क्षया क्षय क्षया है। बाले व्याप्त क्षय क्षया क्षय क्षया है। बाले व्याप्त क्षय क्षया क्षय क्षया है। बाले व्याप्त क्षया क्षय क्षया क्षय क्षया है। बाले व्याप्त क्षय क्षया है। बाले व्याप्त क्षया क्षय क्षया है। बाले व्याप्त क्षया क्षय क्षया क्षय क्षया क्षय क्षया है।

[मुजरावीसे]

वंत्रियम कोविभिन्न ४-७-१९ ८

### २०० पत्र 'स्टार'को'

[ बोहानिसबर्ग ]

[सम्मादक स्टार महोत्रम ]

भी बंकनने प्रियाधर्मिक द्वारा संपठित सर्वक प्रवेशके सम्बन्धी अपने एक प्रवर्मे वो सारोप बनामा है उसे में उनके प्रति पूर्व जावरचान एकते हुए कह भी अनुष्यित कर्युगा। उनके दम प्रवर्म मुझे जनताकी स्थिति जनिक पूर्वतास बनानका जवसर प्रिता है।

छंगठिन भवेष प्रवेसका बारोज ऐता है विषका एपिनाइयोजे तथा वायन किया है। बीर केमस लयन करता ही जाके प्रविकारण ना। एक कोसबके बोलन्ये नकत नहीं बाता बीर न सर्वेष प्रवेसकी इस्की-दुस्की करनावींको पूर्व बांत्रकी किया करनके सिए प्रयुक्त किया जा एकता है। बारोजेंके योज किसो है

(१) एसिमाई ऐसे अनुनित्यक्षीके आवारपर, जो वैस कमस उनके न के प्रविद्या कोठे हैं।

(२) वे कल-कपटये थिये यमे सनुमतिपत्रोंके बाधारपर प्रकिट होते हैं।
 (१) वे जाकी सनुमतिपत्रोंके सावारपर प्रकिट होते हैं।

र का इंडियम जोरिनियनमें जी कंदनको अनुस्त धीनेको अवस्थित किया गया था।

निवेसक इस बातको जीन करनेके किए ही पैस किया गया था कि उस समय एसियाई

वर्षेकि पास को कामकात ये उनमें उपयुक्त दोष मौजूद से जवता महीं। नी हजार प्रार्वनापर्वोक्ते बारेमें गवर्गरेके माथकमें यह बात स्वीकार की गई है कि उपि वेसके लगनन सभी एसियाइसींने अपनी मर्वसि पंजीयन करा किया है। इसकिए में मान क्या हैं कि उपनिवेद्यमें पत जनवरीमें कुछ मिखाकर १ एधिमाई वे। जन सबने जपने कापकार सांक्षिक कर रियो है और उन्होंकी विनायर ७६ पश्चिमाई इन्हणसाको येन निवासी सिंद किये जा पूर्व हैं। इंडीक्ट यह है कि देप वर्षियों बंगीतक बस्पीक्ट नहीं की गई है प्रस्तुत उनमें से व्यविकासको प्रामाणिकता कराणित सिंद की जा सकेंगी। इन सर्वियोंक राजॉमर अमीतक केनल इसीसिए विचार किया जा रहा है कि एक सहनत ना बड़ी हुई है यो सह है कि इन एधियाइसेंकि पास क्योंके दिये पंजीयन प्रमानपत्र हैं और इन प्रमानपत्रोंको चनरक स्मद्धाने उपनिवेदामें निवासका पर्याप्त विमकारणम माननेसे इनकार कर दिया है।

में यह भी कहु हैं कि एक्षियाई भंजीयन हारत किये पने जानकिए के एक्षिप है। ये अपर अनुमतिष्य आदि किये का चुके हैं जीर वे वन चान हैं। इनमें से स्वेच्यमा पंजीयनके जन्मार्ग तर्थ। इनमें से स्वेच्यमा पंजीयनके जन्मार्ग तर्थ। इनमें से भे को बन पंजीयन प्रमानपत्रवारी भान केते हैं जीर सबि ८५ में से ७ में अपना अधिकार प्रमानित कर दिया है तो स्वा भी बंकन मुझे यह कहनेकी इजाजत देंगे कि संगठित अवैध प्रवेख हुआ ही नहीं है।

न ना पुत्र नह नहाना स्वाचन पर प्राप्त जान निवास हुना है। है। है क्राचा ४५ जनूमिलिशकि सम्बन्ध (से क्राया स्वीक्ष्र है कि से परिवास उपनिषक्षेत्र बाहर हैं) से यह क्रानेश घाइन कच्चा हैं कि इन जनूमिलियों से क्षेत्र ही कम सदौप मिर्धेनी।

कर प्रधार । विकास स्थापने इस वहतम्मका बण्यन करतेकी पेट्य कर्मी गही की है कि पृथ्वियाई क्षेत्रोंका कुछ बच्चेत्र प्रदेश हुआ है। १९ ६ में गही कहा बचा बा बौर में वर्ध दुर्पानेका हाइस करता हूँ कि बो प्रधान प्रस्तुत किसे गये से के एक-करदेश थोठ प्रवेचके वारोपकी छिद्र करतेके किए न तह पर्याद्य से प्रोप्त में मान प्रस्तुत किसे गये के सामित-दात कथानीय इस्के-कुक्के मानकोंकी विद्युक्त एक । तम् प्रवास्थान वार्या न वार्या न वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या विपटानके किए पर्याप्त वा । कार्यिमी कानून बनानेका कारण और बाघार पहुँ मान्यता थी कि परिवार सोप स्वेत्कास अपने बाबाँकी आँच न करने देंगे क्यांकि उन दावोंमें पाक-साजी बहुत ज्यादा है। इसीकिए स्वेष्ण्यमा पंजीयनका प्रस्ताव किया यसा और इसीकिए मैंने यह बात कही कि स्वेष्ण्या पत्रीयनके फलस्तकप एप्रियाई सोगींगर संगठित अवेध प्रवसका अनुविद्य आरोप समान्त हो चका है।

> [भापका भारि मो० क• गांधी

[ बरेबीस ]

इंडियन ओविनियन ४-७-१९ ८

र गर्मात रेप पुनदो नेउद्या परिदेशन किर नागान द्वाना बाह्यस्य वाले सारको स्था सा " का वर्धन्तेवांच ६ ०२ चीववारोते वाली काला सही रहिलां भागाति चल्य धेष्णा वंदीवा वस ब्सि है और कहर विशासकी मध्यमी रंजीवन जनान्तर वार्ध दिन वा सुन्न है.

# २०१ पत्र 'इडियन ओपिनियन'को

वीद्यामिस्टबर्न जसाई ४ १९०८

सम्पादक इंडियन योपिनियन

इंडियन बोपिनियः महोदय

भी घोरावबीडे विकास का एक मुसंस्कृत और मंग्रेकी विका-आज पारसी सम्बन हैं और जिल्होंने प्रवासी-प्रतिबन्धक समिनियमके वन्तर्गत चपनिषेचमें प्रवेश किया है शायर किये हुए परीक्षात्मक मुख्यमेसे एसिमाई संबर्पकी दूसरी मंत्रिक प्रारम्भ होती है। यी सोरावजीके पास बास्तं टाउन नगर-निवसके बम्बच तथा वन्य मुरोरीयों हारा दिये यथे घानदार प्रमाव पत्र हैं। बद उनके विकास प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके सन्तर्गत नहीं बस्कि एथियाई कानन संबोदन समितियमक बन्तगृत इस कारण मुक्तमा चमाया जानेवाला है कि वे ऐसे एसियाई हैं जिलका उस कानुनके करानेत पनीयन नहीं हुआ है। में एपियाई मधिनियमके करायेत बजाये वानेवाडे मुक्यमेके वारेमें कुछ नहीं कहता - स्पोकि वह मामका बची स्पापाक्यमें विचारा-योग है परन्तु मुक्कमा एडियाई समिनियमके बन्दर्गत वायर किया बानेवाका है, इस तस्यसे मेरी बह बात प्रमाणित होती है जिसे मैंन जनरण स्मट्सके सामने रखनेका शाहर किया है. कि शिक्षित एरियाई प्रवासी प्रतिबन्धक अविनियमके करनेत उपनिवेदामें प्रवेद करनेते किए स्वतन्त्र है। यह बात सब जानते हैं कि यदि वे एथियाई मधिनियमको स्वीकार नहीं करते तो उन्हें निकास दिये जानेका हुनम जारी किया वा संकता है। इसी कारम प्रवासी-प्रति-बन्यक अवितियमके विद्या दिये यसे प्रार्थनायवमें। यह कहा गया वा कि सरकारने एक हायसे को-फूछ दिया वह इसरे हानसे वापस से किया। यदि भी सोराववी एसियाई अधिनियमके वन्तर्गत किये गर्थ अपनानको सहन कर सकेंथे तो ने प्रतिकृत्वित प्रवासी न होंथे। प्रशियाह विवित्यमको रह करनेके अरके बनरण स्मन्छ एथियाई कोनोंसे यो वे देनके क्रिए कहते हैं वह है सर मचरजी भावनवर्ष जैसे क्रोमंक्रि विषकारोंका विकास

बब यह बाट स्मन्ट क्यारे प्रकट हो जायेंगी कि प्रधिमाह बोब कोई ऐसी बीज महीं गांप पहें हैं दिसे वे कानून हाप पानेके विधकारी नहीं है। प्रिटोपियामें करिए बाको बनुमरि-पन-निमाताको सिएलारोको देखते हुए बास उपनिवेधके सामने जो हुईबी स्थिति है वह यह है कि वो कोग विधकारपान निवासी हूँ बीर निवृति सरकारको सहायता की है ने बानू विवाहन सिरोपिन एवं बा सक्तर हैं जब कि वे प्राय्तीय वो बहेमान हैं बीर जो देसमें बाक-सामीत या किसी बीर स्टीकेंस बुत बाते हैं उसमें बिना किसी क्षेत्रकार के ने एए सकते हैं क्योंकि के धिनाक्तके किए, परवानके किए या किसी अन्य कामके सम्बन्धमें सरकारी अक्सरोके पास कभी न जामेंगे।

> सापका साहि मो०का सोधी

[अंग्रेगीसे ]

इंडियन मोरिनियन ११-७-१९ ८

२०२ पथ उपनिवेश सचिवको'

[पोक्षानिसक्यें] पुरुषि ६, १९ ८

उपनिवेध-समिक प्रिटोरिया

महोदव

आठ छीत जीवक विटिस साध्यीनोंकी एक सार्वजनिक सानों कह हुसीदिया सनिवस्तें यह विचार करनके थिए हुई में कि स्वेच्च्या प्रतीसन सम्जयी प्रार्थनाएकोंकी नापसीकी सरकारकार सर्वोच्च्य स्थासक्यके प्रैसकें माध्यीकी विचारितर क्या प्रसास पहला है। यहां कह का से सम्जयपूर्ण विकास करता है कि ये प्रार्थ नापस कि साम एकता है। यहां कह का से समाम कि सम्बन्ध प्रविच्या प्रतीसन प्रतासनांकी जाननेके किए एक जीर सार्वजनिक समा की आये विस्ते अवस्था प्रतीसन प्रतासनों कीर क्या को सोचे वार्वजनिक समा की आये विस्ते अवस्था में हम ऐसे सार्वजनिक समा की आये विस्ते अवस्था में हम ऐसे सार्वजनिक समा की आये विस्ते अवस्था में हम ऐसे सार्वजनिक समा की सार्वजनिक समाम करने की सार्वजनिक समा करने हो सार्वजनिक समा करने हम सार्वजनिक समा करने हम सार्वजनिक सार्वजनि

मेरा संव बापको उस माध्यका स्थापन हिस्साता है जो बाएने समझीतके तुरण बास रिकार्डमी दिया जा बीर जिसकी बजर पत ६ फरवरिक स्टार में क्यो थी। उस माध्यमों बापन पता कराने एता माध्यमों बापन पता कराने पता माध्यमों स्थापन एता है एता है विश्वने न करान हो करतक कान्यों एता है प्रिक्त माध्यमा। और छिर व्यवक्त कराने प्रतक्त कराने प्रतक्त स्थापन कराने हैं कर के स्वतं कराने कराने एता माध्यमा। इससे प्रकत्न कराने होता है कि इस कानुंगको एत कराने एकामा सार्व पूर्व प्रवीधन की भी स्थापन कराने हैं कराने पता कराने एकामा सार्व पूर्व प्रवीधन की भी स्थापन की की स्थापन की की स्थापन की स्थापन की स्थापन की कि उपनिश्चिक कामा प्रतिके प्रसारीकों स्थापन स्थापन की स्थापन की स्थापन की स्थापन की स्थापन 
र नद्र इंडियन सोरिमियनमें "मियम केवलमें " वॉलेस्टे क्या ना जॉर का संक्षित केवला मान नद्र किरो रिफो नको २२ शुक्तों १९ ८६ राज तान आस्मिक कर्मोबस्डो सेवा ना ।

३. वर स्थान तीरान्धी बाहुपति मी पाल दिश वा और श्रीका मध्यित्तरक नामे म हुक्तेश दह निवार वैभिन्न तिथा था। उन्हीं दिश्चिम अधिक क्षत्री हुम्ब्याक्ष्म स्मेशक निवारण दश्य भी किया था। ३. प्रवर्षी द. १९०८ वा ।

प्रानंतापत्र दे दिया है। किन्तु अब मेरे संघको मानूम हुवा है कि संरकार इसे रव करनके बरके भारतीयोको मिन्न बार्वे माननेके किए कहती है

(क) यह कि जिन बिटिस भारतीयोंके पास क्य प्रजीयन प्रभावपत्र हैं जिनके किए

(भ) नव कि विश्व कि काह उपनिषेत्रमें हों या बाहर हों निर्मिद प्रवासी हो जायें। तहोंने हे या २५ गाँव दिसे हैं व बाह उपनिषेत्रमें हों या बाहर हों निर्मिद प्रवासी हो जायें। (ब) यह कि युद्धसं पहलेके मारतीय सरणार्थी को सभी द्वालसकर्म गर्ही कोटे हैं

निपिद्ध प्रवासी हो जामें।

(ग) यह कि जो स्वच्छमा प्रार्मनापत्र इस समय एपियाई पंजीयकके विचारामीत हैं, चनका सन्तिम निर्वय पंत्रीयक करे और उनके सम्बन्धमें सर्वोक्त न्यायास्त्रयमें सपीक्ता समिकार म इते।

(प) यह कि वे बिटिस भारतीय भी जो प्रवासी प्रतिवत्त्वक अभिनियमके अन्तर्गत कड़ी.

परीक्षा पास कर सक्ते हैं निपिद्ध प्रवासी माने वासे।

भरा संघ बाहरपूर्वक यह निवेदन कप्ता है कि ट्रान्सवासके ब्रिटिय मार्ग्यीय समायसे कल कोमोलो जिनकी औरसे समाज कुछ प्रभावका ये क्यमें बोक भी नहीं सकता है, विविकारीस विकत करनेकी स्वीकृति देनेके किए कहना बत्यन्त समृत्रित है। सरकार कोई कामून बना दे और उस समाजसे न पूछे को उससे प्रमानित होता है तो यह एक बात होनी और उस समाजको एसे कानुनपर, जिससे ससके एक भागकी स्वतन्त्रवापर प्रतिवाम बगवा हो संबरी देलके सिए कहना दूसरी बाद होगी।

(क) और (क) के सम्बन्धमें मेरा संब यह करनेका साहस करता है कि उनके दावे विविद्युत विचार किये निना कभी नामजर नहीं किये मये जैसा अब प्रस्तान है। विका स्वासे पहलेके धरणावियोंके माममोंपर बीड़ा-बहुत विभार किया गया है और जनको बापसीके अनुमिक्षपत्र वियं मने हैं। ब्रिटेनका अभिकार होनेके भाव विम्मेदार अविकारियोंने बार-बार भोपनाएँ की है जितमें यह विक्कुल साफ कर दिया गया है कि मुखस पहलेके एशियाई निवासियोंक अधिवास-सम्बंभी अभिकारींकी रक्षा की वायेगी। ऐसे कोगोंकी कर निधिद्व प्रवासी मानवेकी इच्छाके कारण एक नई और ब्रिटिश मारतीयोंके छिए प्रशासनक स्थिति उत्पार करनेका प्रमत्न किया जाता है। मेरा संग इस बातके किए विकन्नुक उँपार है कि पंजीयन प्रमाणपर्जोंका कानुनी स्वामित्व सिक करनेका चार उन बीवॉनर काका वासे विसके पास के हैं और यह कि युद्धसे पहलेके बन निवासियोंके जिनके पास पंजीयन प्रसावपत्र नहीं हैं अभिकार एक निविचत अवधिके -- जैसे दो वर्षके -- मिनास तक सीमित कर दिसे जाम और यह निवास न्यामास्थमके सम्मृत सन्तीपप्रव क्यारे सिद्ध किया जामे किन्तु सर्वोच्य न्यायास्यम अपीकका अधिकार हर हास्तमें रहे विससे दिशिक्ष छोटे न्यायासमेकि निर्वसीसे एककरता रहे। मेरा एक इसके जवाबा सम्माबित हाठी कार्रवाहर्योको रोकनके किए एक जिंदत नविं स्वीकार करनके फिए तैयार है जिसमें ये सब बाको दावे पेस कर दिये जायें। मेरा सब जानता है कि कमसे-कम एक मारतीय उपनिवेशसे बाहर है बिसने १८८५ में अपना वर्षिवाध-वर्षिकार संघोषना सं पहुले १८८५ के कानूत १ के बनुसार वरोजनेके किए २५ पीडकी रूकम दी वी और जिसके पास पूरोपीय प्रमाणयन है एवं जिसे बमीसक वायस मानकी मनुमति नहीं भी नई है। एसं कई मामले हैं संचपि में २५ पॉड नहीं ३ पॉड देनके हैं। मरा एवं जानका स्थान १८८५ के कानून व की निम्न बाराकी जोर आर्क्सपत करता

एक्षियाइग्रॅंकि पंत्रीयक भी चैनतेने कहा में जिम्मूकतको नहीं जानता किन्तु इसी नामके एक व्यक्तिन २८ मधीत १९ ८ को कोनतरस्त्रमें मजिस्हुटके वार्यानमकी मारफ्त अनुमितनके लिए प्राचेगाएक विचा वा। उसने मिविनियमके सन्तर्मत पंत्रीयन प्रमावपक्के लिए नहीं बल्कि पंत्रीयतके लिए प्राप्तेगाएक विचा पा। मेंने मार्पीके सम्तर्भर विचार किया और पाया कि बहु पंत्रीयतके हिम्मू मार्पितएक हिम्मू परिचार के प्राप्त के स्वाप्त के मित्रियमको प्रमावपक्के महिन्दिक तक्ष्त्रमा के मार्पित कर दिमा। मेंने मित्रुवसको पिरस्तार करनके निर्देशो सुकता पुलिसको है वर्ष, हालांकि में निर्देश स्वर्ण मेंने मित्रुवसको प्रमावपक्कि में भिर्देश स्वर्ण मेंने मित्रुवसको प्रमावपित कर दिमा।

जिरमुके उत्तरमें [ उन्होंने कहा कि ] स्वेष्कमा पंत्रीयनके लिए जिममुक्तने की प्रार्थनायक रिया चांकह सरकारके साथ हुए समझोतेके मनुकर्ण का।

उन्होंने बताया मुझे बात नहीं कि सम्पिन्त फोल्सपस्त्र की जा पया। उपसीता उन स्वांत्रियोंको प्यानमें एककर किया क्या वा को उपनिवेदमें एह एहे वे या जिन्हें तीन माहके असर क्षेत्रकेश जविद्यार वा। उन्दा पंजीयन-पार्यनापके ताव सन्वयंत्रियोंके मनेक प्रयानका की

भी पांचीने बदाहरे उन प्रनावपर्वीकी पढ़नेकी कहा। सरकारी वक्कीलने सापति की। भी पांचीने दक्कीक दी कि ये कापतात पूरे रेक्टका एक वंश है।

क्षा पापान रक्षक का कि व कावकात हुए एक पूर्व का क्षान हो। स्पापाकोक वा महत्त्व यह तकाई में करना काहते हैं कि विभिन्नकों नकत स्थिनियमके मन्तर्गत स्पर्या गया है। साथ जारे म्वासी सम्पानेसके कन्तर्गत साम बाहते हैं।

श्री माची जीही वेसकः

स्थायाचीयः में बडी-मांति समझ गया।

प्रत्यारी वकीकने वकीक वी कि वस्तावेगीको सामान्य वंगते तिहा करना वाहिए। धी पांचीने जवान दिया यदि वन्याद नस्तावेगीको पेश नहीं करता तो में उन्हें तिहा नहीं कर सकता। वस्तावेग मेरे मुवल्किकको सन्धति हैं और नेने वसक्षण मोदिश वारी की वो कि वह उन्हें पेश करे। सरकारी वकीकने जन्मी अपनीत वस्कार पंची और प्रसंतनक न्यायानीशने जब वस्तावेगीने वेगा। जन्मोंने कहा कि बस्तावेगीय साउत माहिकन जैत्येनुकरी बोर्चक वहा है, और प्रथमक में उन्होंने काम कि स्थानिकीय साउत माहिकन जैत्येनुकरी

बी पानीने पराहते किर जिए पून की। बयाबरें पराहने कहा कि में पून्य प्रशासी समितारी भी हैं। मुखे भी नानीका एक तार पिका का सिवरों मुझे सुचित किया स्था जा कि स्विप्यूल रेकनाड़ीपर सदार होनेबाका है। नीर यह भी कि प्रशासी स्विप्यस्थ करानीत क्रियासा के करानीत क्रियासा के करानीत क्रियासा करानीत क्रियासा है।

[बांबोर्जा ] क्या [फोस्सरस्टर्स] मापके मिकारिसीने मिनुस्तको संभाविक मोस्पताको बांच की थी?

[बमने] नहीं।

् वर्ती की नैसकेने सरकारी क्योंक्ये परामर्थ किया, किर सुरस्थितिक करवेक्ये करिने की बाह्य की । सन्दर्भ स्थानिकों नामकि की । क्या आप स्वीकार करेंगे कि उनकी धीवनिक मोध्यताएँ पर्याप्त हैं। स इस सम्बन्धमें कुछ नहीं बानता।

बया श्राप स्वीकार करेंग्रे कि उनके वास पर्याप्य सामन हैं?

में इस सम्बन्धमें भी बुध नहीं भागता। इस मॉमयोगका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या मापन किसी मान प्रतिमाहको जाने दिना है?

का वालगानपान इतिवासे विमाहि।

विशा पुछलाछ किमें ?

नहीं दिना पूछताछ किमें महीं; उन्हें [ ब्रामपुरतको ] दिना पूछताछ मही जाने दिया।

उनके शाम क्या किया गया है

में करनेमें सतमने हैं। संदश्य प्रत्नका जलार देनले कराई दनकार कच्छा है। भे करता है कि समय वानेपर जापको साकृत हो जायेगा।

े कोई क्यों जाने दिया नया है

में इकका जवाब नहीं हूंगा। यह कानूनके निकड वहीं आया और फसरनकन मान वह वहीं अभिनक्तक कममें कपिन्छ है।

 च्या नाजपुक्तक काण काराव्य वृश् स्वादादात्रने किर हस्तक्षेप किया और कहा भी गोपी प्रवाही समितियक्का प्रिक कर

प्यान्यस्थातः त्याः तृत्यकाः त्यारः वर्षः वर्षः प्रापः ग्रामः स्थानस्थानः । सक् कर् यहे हे वर्षाक अनिमुक्तपर एप्रिमाई अभिनियमकं अन्तर्मतः अनिमीमः है।

भी पानी जाप मूल कहें घटकरकों स्थितियें शक रहे हैं। सारने यदा पन नहीं मुता है। मुक्त प्रकारी अर्थकरीकी हिंदबर्ग क्या आप किया ऐस एपिपाईको काल वेंग जिएके पार प्रवासी-प्रतिकासक अधिनियसके जन्मयन मेपेकित सार्थ प्रैजनिक सोम्पनाएँ हों? क्यांपि करीं।

क्यो नहीं?

बह निर्मिद्ध प्रवासी है।

इतके बाद सरकारी वसको मुनवाई समाप्त हो गई।

### एक कानूनी मुद्दा

बारा ८ को उपन्यारा १ क मन्तर्गत ही जियक कनुसार समिप्कापर स्थिपता कथाया नवा या भी योगिने करने मुक्तिककारी रिजारिको मौग इत जायारण को कि उपन्याराम नहा यहा है: कोई एरियारिको ने सबद [आदि]में प्रकायित होनेवाली तारीक्षक बाद उपनिदेशों याना जाये। इस मेरिटका प्रकास विज्ञ सूरी किया गया, और स्वास्त्रक पास को यदंद या उन्नों बहु मेरिटक मही या।

र व्यवस्थानी गोरी में द्वारा प्रकार किया थे (तोने (शिक्स इंक्षिपण माहित्यम १८००-१९ ८) के महत्त्वर की फेलन शोकर किया था कि दिकारक संस्ती करनेक किया कहींने मास्तुत्वेक प्रोप्त अपने स्वस्त कारी भीत को हो।

 १८->-१६ वर इंडियन बोम्बिनवनमं मर्बायत प्रवासी विभेष बहुत्तर, बीर किन्न करनेन्त्र वेबको शिक्षा किस कि क्लिन ल "विच्य प्रवासी "को प्राप्त करन्त्री बनुवान सी हो।

३ दुवाकी रिपारिक बनुकर पंतिकार का तर्व की एका कि क्वोक्स्ती क्वीव क्वाब्र हो व्यं के यह किए क्योंक क्वां वर्धी के प्रकार क्योंक क्यां वर्धी के प्रकार क्योंक क्यां वर्धी के व्यां क्यां क्यां क्यां के व्यां के प्रकार क्यां क्यां के प्रकार क्यां के प्रक

है निषये सम्य रूपसे प्रकट होता है कि १ पींड पुरूत इसकिए कवाया गया वा वाकि पुरुद्धवात देसमें बसनेका निषकारी हो सके

को पवराज्यमं कोई व्यापार करनेके किए या अन्यवा वतते हैं उनको करने नाम सरकार कारा निर्माणित एक कार्यके अनुसार एक पंत्रिकाने पंत्रीकृत कराने होंचे। यह पंत्रिका इसी पहेंचसे विभिन्न निर्कार्ने स्वापनीयंकि वास अक्ष्य रखी रहेची। यह पंत्रीयन कार्यके दिवसे बाठ दिनके मीतर किया बार्यना, और उसके पश्चार २५ पाँउ (बारमें में ३ पाँड) की रकन की बायेगी।

(य) के सम्बन्धमें कन मारतीयोंको वंशित करना स्पष्टत नगुश्चित होगा शिव्होंने स्बेच्छ्या प्रवीयमुक्ते किए प्रार्वमायत्र हे दिये हैं और यह अधिकार भी माँगा है कि वो भीग वापस बानेले विकास है उनके शर्वोंकी नशक्ती वॉप वन ही उर प्रापिसीके सार्वोंकी नशक्ती जांच भी की बासे। मेरे संबक्ती एक समान विकार रखनेनाके भारतीयोंके साम सारहारमें ऐसा बन्तर करनेका कोई कारण नहीं विकार देता।

 (व) के सम्बन्धमें मेरा संघ इस प्रस्तावकी बताबारवता बनुभव किये दिना गृही रह सकता कि दान्सवाधवासी भाष्ट्रीय उन्क सिका प्राप्त भारतीयों बीर पेसेवर कोमींको जिनसे सकता । ज प्राचनां करणे हिए ब्रिटिस मास्त्रीम स्वा इच्चुक स्टूटे हूँ सिकार-संचित्र करणे सहस्वत प्रस्त करणे हिए ब्रिटिस मास्त्रीम स्वा इच्चुक स्टूटे हूँ सिकार-संचित्र करणे सम्बन्धमें सरनी सङ्गीर हैं। मेरा संच सम्मानपूर्वक कहता है कि प्रवासी-प्रतिवन्धक ब्राविधनकी ब्यास्थाके बनुसार पुरीनीय विका प्राप्त मारतीयोंको देखमें प्रदेशका अविकार खता है जीर भी शोरावर्वीपर को इस स्थानवाको परीमाने किए ही देखमें प्रविध्ट हुए हैं। जब पंजीयन प्रमानपत्र दिकालेमें बसमर्व होनेपर शुक्रमा चढाया बातेबाका है। इस तस्त्रसे मेरे संबका अभागान परिवार के पान परिवार के पान करने होता है कि सरकार प्रशासिकक्षक क्षितिसम्पर्ध कराय पुरूष होता है और मंद्र करने होता है कि सरकार प्रशासिकक्षक क्षितिसम्पर्ध कराय है। मेरे केवला बनाव है कि बहुतक पुरौपीस स्वापितिकिक्ष क्षित्र प्रशासिक क्षित्र स्वाप्त कराय है। से स्वाप्त केवला बनाव है कि बहुतक पुरौपीस स्वाप्त केवला कराय है। स्वाप्त केवला कराय है। स्वाप्त स्वाप्त कराय है। स्वाप्त स्वाप् वह गर्व परीकाणी क्वारिक कार्म चपनिवेशमें न वा सकेशी। बीर बेरा संब पैसी किसी उचित कड़ाईपर रहाँदक बापति नहीं करता बहुरिक ठीक बंगकी सिक्षा किरणी बारतीयोंमें रुतनी ही मूटेरीकोंमें देखी बाती है और मान्य की बाती है। नेटाकमें जहाँ-यह परीक्षा क्यापि ट्राम्प्याकके बरावर कड़ी शही है, पिक्रको प्रवासी रिपोर्टके बनसार नहीं परीसाने बन्तर्यत केवल बोड़े के भारतीय" प्रक्रिक्ट हुए हैं। मास्ट्रेक्टियामें जहाँ ऐसी ही सिमा-

१ रॉम्सा व्यक्तिकं क्षेत्र क्ष्मुसर कम्बी र्क्स ८१ थै । २. वेक्स वरिक्रिक ४ "नेक्स स्वधी-विकास विकास है

पारित देती विश्वका विभिन्नार वे बमी हावके संबदमें बपने वावप्यये प्राप्त कर चुके हैं। और धनितम किन्तु उठनी ही महत्त्वपूर्व बाठ बिटिय भारतीयोंकी उस कवमसे बचाना है विश्वके किए वे सरकारका निर्मय विपरीत होनेंकी अवस्वामें उत्पर बठाये मनुसार वचनवद्ध हैं।

> भापका मारि ईसप इस्माइक मियाँ

अध्यक्ष विक्रिस भारतीय संब

[बंदेगीसे ]

इंडियन ओपिनियम ११-७-१९ ८

इडिया मॉफिस स्पीडियाच ऐंड पिक्क रेक्डीस २८९६/ ८ भी देखिए।

# २०३ सोराबची सापुरचीका मुक्बमा --- १

[ बोह्।तिसवर्ष

मुकाई ८, १९ ८] सम्बे धोरानमीक मुक्यमेनी दुकार हुई। उत्पर कम् १९ ७ के व्यविभित्रम २ के

सम्बन्द किता सनुमतियको उपनिवेदमें उपस्थित रहनेका समियोग क्यामा गमा वा। स्मामानीय: अभियोगके वारेमें भागका करना क्या है?

समित्रकाः [स्पन्धः सावासमें] में निर्दोव 🖥 ।

पुर्पिएकेंद्र वरणीयने बताया कि मेरे अधिमुक्तको हम महाको ४ तारीकको थिएकार विमा वा। मेरे उपके विविध्यनके बन्तर्यत पंत्रीयन-ममावपण सप्ता उपनिवेद्धमें प्रवेद्ध या निवास करणका स्विकारणव दिवालेको कहा। उसने जनाव दिया: "मेरे पास अविकारणव सा पंत्रीयन प्रमाणक नहीं है। तब मेरे उपकर स्वितिपाको पारा ८ को उपवारा व के सम्बद्ध अधियोग स्वामा। अविद्युत्तने २४ बुक्को हाएके व व्यवकर प्रमाणक प्रमाणक प्रमाणक महाने के स्वाम प्रमाणक स्वाम क्यामा। अविद्युत्तने २४ बुक्को हाएके व व्यवकर प्रमाणक प्रमाणक स्वाम स्वाम प्रमाणक स्वाम प्रमाणक स्वाम प्रमाणक स्वाम प्रमाणक स्वाम प्रमाणक स्वाम स्वा

[भुपर्किटेंट बरलॉल ] (भी पांचीको बिरहके उत्तरमें) अभिपुक्त संग्रेनी भाषा बालता है, बौर इतनी बानता है कि बेने उत्तरे भी कुछ कहा उन्ने का स्वयं सकत।

[तांबीजो ] योर हतनी वर्यान्त बालता है कि वह प्रवासी प्रतिवन्त्रक सविभिन्नमंत्री भावस्त्रका पूरी कर एके?

[बरनॉन ] इससे मेरा कोई बसता नहीं। में कोई राम नहीं दे सकता।

र पुरस्काल कीवारी मुख्यमध्ये कार्यकारी किन्न कार्य कार्य का मुख्य १९ ८ को ठाउँक है । विवयन सोरियक्तकार कार्य कार्य थे यह है। २. १९०० का सम्बद्धित १।

एशियाहर्योंके पंजीयक भी चैमनेने कहा, में श्रीसमन्तको नहीं बानता किन्त हसी नामके एक व्यक्तिने २८ वर्गेक १९ ८ को फोलसरस्वमें मजिस्केटके कार्याक्यकी मारकत जनमतिपृथके क्षिय प्रार्वनायम विया का। जसमें समितियसके अन्तर्यत पंजीयन प्रभावपक्के क्रिय सर्वी क्रिक पंचीयनके लिए प्रार्थनापत्र दिया ना। मैंने प्रार्थीके दार्थोपर विचार किया और पामा कि वह पंजीयनका बक्यार नहीं है और मेने पोक्तरस्तके मजिस्डेडको त्यनसार समित कर विया। मेंने अभियनतको विरक्तार करनेके निर्वेकोंकी सुवना पुलिसको दे वी हाकांकि में निर्वेक्ष स्वर्म सेने जारी नहीं किये थे।

बिखने उत्तरमें [ उन्होंने बहा कि ] स्वेच्छ्या पंजीयनके लिए अभियुक्तने की प्रार्वमापन विया चा बह सरकारके साथ हुए बनशीतेके अनुक्य था।

उन्होंने बताया मधे बात नहीं कि बांभयक्त कोक्तरस्वमें केंद्रे था पया। समझौदा उन व्यक्तियाँको प्यालमें रखकर किया गया वा को उपनिवेशमें रह रहे थे या किन्हें हीन मारके शक्य लौडलेका अधिकार था। एका पंजीपन-मार्चनापत्रके साथ सक्वरिकताके अनेक प्रमाणक थे।

भी बांधीने प्रवाहसे जन प्रमामधर्मीको पहनेको कहा । सरकारी बक्रीअने भाषांस की ।<sup>१</sup> की शाबीले बबील की कि में कायबात परे रेकर्डका एक बंध है।

स्वायाचीय : जाप यह सव्याद्र पेश्च करना चाहते हैं कि अभिगन्तको गळत अधिनियमके शन्तर्गत साया थया है। आप प्रस्ते प्रवासी सन्यावेद्यके सन्तर्यत काना चारते है।

भी गाणी भी हो बेसक। स्वकातीयः में भक्ती-मासि समझ प्रका

नरकारी बक्रीसने इस्त्रेस वी कि वस्तावेजींको सामान्य इंग्स्ते सिद्ध करना चाहिए। भी गांबीने बबाब दिया यदि मदाह रस्तादेशोंको पैछ गहीं करता तो ने उन्हें सित नहीं कर सकता । इस्तावेज मेरे मवरिकतको सम्पति हैं और धने प्रवाहपर नौहित जारी को नो कि का कहें के बरे। सरकारी बढ़ीमने भएनी भारति बरकरार रखी और प्रतंतवस न्यायाधीसने उन बस्तावेजींको देखा। उन्होंने कहा कि बस्तावेजींपर शाउन आफ्रिकन केंस्टेब्क्सी शीर्वक पड़ा है और प्रत्यकता में उन्होंको सम्पत्ति हैं।

भी बांपीने नवाइसे फिर जिएड एक की। बवाबमें नवाहने कहा कि ने मूब्य प्रवासी मधिकारी भी हैं। मुझे भी पांचीका एक तार मिला का जितमें मझे लक्ति किया गया का कि मभियन्त रेक्त्याइरिए तबार होनेवाका है। सौर यह भी कि प्रवादी अधिनियनके सन्तर्गत सपेशित तारी वीत्मताएँ उत्तमें हैं और उसके बात पर्याप्त सावन हैं।

[बाबीजी ] क्या [फोक्सरस्टमें ] आपके सचिकारियोंने विभयुक्तकी वैश्वविक योग्यताकी जोच को भी ? [चमनेः]नहीः

 वहीं भी चैनमेंने सरकारी कड़ीको परामर्ज किया, किर नवर्रिवर्तेत कामेन्द्र कारिय की बाद की । क्यार मंदीयंत्रे मार्चात को ।

न्या आप स्वीकार करेंगे कि उनकी खेळांचक गोम्पताएँ पर्याप्त है ? में इस सम्बन्धमें कुछ नहीं जामता।

क्या काप स्वीकार करेंने कि उनके पास पर्याप्त सावन हैं?

में इस सम्बन्धमें भी कुछ नहीं जानता। इस अभियोगका जससे कोई सम्बन्ध वहीं है। क्या कारने किसी सन्ध एसियाईको जाने दिया है?

हाँ चाने विया है।

विना पूछवाछ किये है

नहीं विना पुक्ताक किये नहीं; बर्ग्यू [अभियुक्तको] निना पुक्ताक नहीं जाने दिना ।' उनके साम क्या किया मया?

करण वात निर्माणना है। में इस प्रकार उत्तर देनेसे कराई इनकार करता हूँ। में बहुता हैं कि समय मानेपर मायको सासून हो जायेगा।

उन्हें स्पें जाने दिया स्पा?

में इसका सनाव नहीं पूंचा। वह कानूनके विकट यही आया और फक्तकच्य आज वह कर्म अभिनक्तक क्यमें उपस्थित है।

न्यायाचीम्रले फिर इस्तकोप किया और कहा भी पांची प्रवासी समितिसमका विक कर

रहे हें अवस्थि मित्रपुरत्यपर एदियाई समित्रियमके जन्मपंत समियोग है। भी पाभी भाग मने वही जरुमनकी स्थितिमें बाध रहे हैं। भागने मेरा यक्ष नहीं

भी पापी भाग मुझं बड़ी बड़करकी स्थितिमें बाध रहे हैं। भागने मेरा पक्ष नहीं मुत्रा है। मक्स प्रवादी विकारीकी हैरियन्तये क्या बाग किसी ऐसे एक्सियाईको जाने वेंबे विस्के पास प्रवासी-प्रतिवस्थक समिनियमके अन्तर्वतेत अपेक्षित सार्थ सैक्सपिक पोम्पदाएँ हों?

क्रसमि नहीं।

क्यों नहीं है

यह निविद्ध प्रवासी है।

इतके बाद करकारी क्सकी तुनवाई तकान्त हो भई।

#### यक कामूमी मुद्दा

यारा ८ की उप-वारा ३ कं लंतर्बत ही विश्वके बनुसार अभियुक्तपर अभियोग कथाया यया पा, भी भाषीने क्यां मूर्वाच्करको रिहार्बको सौय इस आवारपर का कि उप-वारायें कहा नया है कोई एसियाई वो पढ़ा [आदि]में प्रकाशित होनेवाली तारीककं बाद उपनिवेधयें याया बाये। इस नोसियका प्रकारत सिद्ध नहीं किया पथा और अदाकराके पास को सबक या उससे वह नोसियक प्रकारत किंद्र नहीं किया पथा और

र स्व सुक्राने हो पाँची ने हरा प्रकारिमें क्रियों को ऐसी है दिन्हें वृद्धिया की पिनियम १८-७-१९०८) के अनुस्तर भी चेक्केंब लीक्स किया वा कि विकास सम्ब्री करते के किए क्योंने विश्वकृत हो है। करते असन समझे अने को थी।

१८-५-१९ टक इंडियम मोर्सियंवामी प्रवासित गुमाली रिशंटक ममुख्य, और विवास कालेकर नैपोले शरीकर किया कि अमेले हा "निरोक्त प्रवासी "को प्रवास करनेची समुवाति की थी ।

र पुजरती रिपिटेड अपुतर योगियंत्रे यह एवं भी रहा कि स्थितनको अपनि छगा। हो रहे है वह विद्या स्टेडेड किन स्थितिक प्रमाण प्रमाण क्या है।

बहुसके शब भी यांचीने बहुत कि में बानता हूँ कि यह एक बानूनी मूख है किन्तु सफाई पक्षके किए ऐसा कवम उठाना कामदायक है।

म्पासामीकः और पर्न्हे फिर साइए, और कितनी शक्कीश्व सम्मव हो दीविए। भी गार्ची यही मुद्दा है।

न्यायाबीधने बहा कि में पुछ बुसरे मामसे देखूँया और मयना निर्वय कल सुबह दूँया। [अंदेवीसे]

#8TE 6-0-19 €

## २०४ जोहानिसबगकी चिटठी

मंत्रक्यार [बुसाई ७ १९ ८]

### संबर्ष

हम एवाँच्य स्पायात्वयमें हार वये। स्पायायीय शॉमोमनने कहा कि समझीतिके शाव यो समझावो में वहीं वर्षी [त्रावीके स्वयोगी] का सम्यत्व नहीं है। व्यवान पहां में केवड़े [स्मृतको] किवी बये यर श्या में समझके बयावारी कानून रह करोका बया नहीं होता होना हो। होच्या पंचीयनके प्रश्नेतायत वापत नहीं किये या सकते नमीति के प्रवीके समान हो। जानून यह है कि यदि शिक्तीको पत्र किया वापते जी उद्यक्त सामिक परिवाल होता है। इसी प्रकार के प्रार्थनायत मी सरकारके हैं। किन्तु स्थायाबीयने यह मी कहा कि प्रार्थनीयांची

१ - ११-००-१९०८ के इंकिएन जोदिनिज्ञाने निज्यत्मिक छमाका मध्यक हुन। या किसर ९ हुकईकी सनीच की नी

" वो शंकाची पहारचीय प्रकार प्रकार क्षेत्र कि मान महत्त्वने के हुना । नगर्नाको नी वर्षके कोदी शेष प्रमा चौर मस्त्रिको विदेश कार दिए कर किए। द्वार कर दी में शेरायोको मन्त्रतीको तिहास कर (प्रकारको) महत्त्वती द्वारित होत्रह जो। मन्त्रहे यह मन्त्रिकोरी कार्य केश्व नारेड किरा नग

६ निर्मेदरी थी रिपोर्ट प्रदाहित हो, करक अनुसार स्थानीय स्टेडीमध्ये द्वारा ग

बपनी प्रार्थना बायस केनेका इक है। प्रार्थना विश्व प्रार्थनापत्रमें की नहें हो वह बायस नहीं हिसा बायेगा। सदि प्रार्थना बायस केसी हो तो स्थारणीयने कहा कि प्रधारणक नहीं किन साहिए। बरकार कन्मित्रस्त देवा पूराने पंत्रीयन प्रमायपत्र बीटान के स्थारणक नहीं किन स्थारणक नहीं किए हो मुक्ता के सिक्त केसा है। किन्तु उन्होंने नित्र किए हो मुक्ता प्रकारण क्यारण क्यारण केसा है। किन हो मुक्ता प्रकारण क्यारण 
ऐसे परिवातने बहुतने मार्ट्योशिकी निराश हुई है। बस्तावहीको निराश होनेका कार्र्य हारब नहीं है। बस्तावहीको सन्तिम वर्षाक-बरास्य भूग है और उपने कोर्र भी सूकी धवाही काम नहीं दे सक्ती। इसके बीचिरक मार्थनाथन बास्त धौगनेका हेतु यह बा कि हम बब्दी नेक था सकें। उस हेनुकी देवीयन प्रमायणन चकाकर पूरा करना है। इस कामनें कुछ कठिनाई मतील होगी किर भी यह बाम जातन है। समझार समस संस्थान कुछ कठिनाई मतील होगी किर भी यह बाम जातन है। समझार समस संस्थान

कानून दो रह हुआ जैवा ही बान पहला है। बनरक स्वर्थने ६ फरनरीको जोहानिध-वर्नेमें मायज दिया था। उपमें उन्होंने कहा वा भने एदिवाइयोंको तूचित दिया है कि मिद वे दह स्वेच्छमा पंजीयन प्रवासपत्र के छेने तो लागून रह हो बादना। वे जबतक स्वेच्छम पंजीयन प्रमावस्य न छेने उनतक कानून रह नहीं किया बायेगा। कानूनको रह करनका वचन इससे विधिक स्वस्थ प्रवास निर्माण कानूनको रह नहीं किया वार्यमा।

विश्व दिन संबंधिक व्यासाव्याने काना निर्वय दिया उसके दूसरे दिन [औ साट्सका] भी मोको साथ समस्य पत्र-काहार काकारोंने प्रकारित किया तथा और उसके साथ-साव भी मोबीने २ जुलांकि काबारोंने पत्र किया। इस पत्रका उत्तर [समीतक] किसीने नहीं दिसा है।

#### गोर्चेंसे प्राप्त सहायता

इस बीच जन मोर्पिनें को हमारी महद करते रहे हैं, किर [समझीटेकें] प्रमान बारम्य कर दिने हैं। बन बारस्य करते हैं कि वे तीन सीची प्रमानवस्त्रारी बरणावियोंका इक कर्म करता कि है। वे भी चैमने निर्माणि दिव्य बर्गाक्रमें हमांकर देगे के किए में तेम हमांकर हमांकर हमें कि हमांकर 
१ देकिए "स अपनिकासिकारी स्वाहतप्रहण ।

२. देकिर "पर क्लारॉडो" वह इर्फ्स्स । इ. क्रांप्टर देखेल और बढ़ील ।

Y HON' WILL ENGLISHED BUT

#### पंचीयक्पप्र श्रमाचे जाये

ये तभी बचावे जायेने क्य [ इस बीच ] सरकार इमारी चार मौगोंको स्वीकार म करेनी।

#### बेसप मिचौका एव

इस समाके जानारपर भी इंसर पियाने श्री स्मर्सको पत्र विश्वा है। इसमें बताया पया है कि यदि यरकारका इरावा भारतीय समाजको मोगें पूरी करनेका न हो जो यह मूचित कर दिया जाये नहींकि जम्मना हमने नगके रिकारको सार्वजनिक समाक्रफ प्रमामपत्रीको जमानेका निश्चय किया है। ( यह पूरा पत्र इस लेक्से हुससे चत्र होवा था सकता है सर्वा इस पत्रका उत्तर सीचा जाया और सरकारने दिना किसी सर्वके कानून रह कर दिया तो विर क्षितारतको कोई नात्र मार्वि रहेगी और प्रीमान प्रमामपत्र मार्वि चकाने पहेंगे।

#### बोक्का पत्र

ट्रान्तकाल जीवर में भी बोकका पत्र प्रकासित हुवा है। यह बातने कायक बीर बोजीला है। उन्होंने इस पत्रमें मारतीय समापके संबदित वीलियको जनकी तरह स्पन्ट सिना है। इस पत्रसे बहुत-से बोरे हमारे पत्रमें हो गये हैं। और बहुतसे विन-प्रसिधित होते वासे हैं।

### व्यूगर्गेटीक्स 'देंह'

क्यूमुक्केटीनके केंद्र पत्रने भी फिर इसारे एक्क्से किवान आरम्भ कर विमा है। इसने भी स्मदसको सलाह वी है कि वन वे समझेची आपे न नहानें।

इस प्रकार भी सम्द्र्यका किया चारों उपलब्धे किए बया है। उनके पाएका बहा पूटनेगर बा पदा है। इसकिए सम्मव है कि सब बन्त भानेमें बहुत समय न भये। किन्तु समामहीको बहुत मा कम समयका विचार नहीं करना चाहिए। इसके किए वो उतका सम्मही समय अधिक प्रिम केरेगा है।

#### तीरावबीका मामछा

भी तीरावजी निरम्तार कर किये पर्य है और दिना बनानत छोड़ दिये वर्ष हैं। धनि बारको उनके मुक्तमेको पेथी भी किन्तु वह बुनवारके छिए मुत्तरी कर दिया पना। यह स्त्री गोरावजीरर बारिम प्रवाधी कानुनके कन्छर्यत नहीं है, व्हिक बुनी कानुनके बन्छर्य है। इस्त्री जाहिए होता है कि प्रवाधी कानुनको क्ये भी छोरावजीके उत्तर कोई मानका नहीं बन्मामा जा सक्ता। भी योरावजी बुनी कानुनको स्वीकार नहीं करना-पाइसे और वे ट्रान्सवाध मही छोटें। इमसिस् वर्षि उन्हें निर्वाधको मुक्ता थै। गहैं नो वे देशे क्याप्त करेंसे और जेन बायेंगे। भी नोरावजी इनवाकी समार्थ भी बोल के बीर उनके अस जावके निर्वाध सक्ते मुर्मी हुई भी। भी छोरावजीके मानकपर भी वालीने स्थवारोको पन क्या है।

- १ देविर "सा: अभिद्यासिको" वर ३३४-१० ।
- **७. वेदिन परिवार ७** ।
- र पेक्ट सार-किस्मी ६ छ। सार ।

#### भतवार्चेको पत्र

तारीब ४ को ट्रान्सवासके जबनारोंमें श्री काबीका निम्नकिवित पत्र<sup>1</sup> प्रकासित हुमा है

# चयमंखका मुक्तइमा

वपत्रको मुक्सोके बाद ऐसे और भी यहाँ-च गुरूरममे चलाये जातको सम्माचना है। अयमक्षका दिया हुवा सनुमतिषक क्षेत्रर बाह्या नामका एक दर्शी बोहानिसक्यें बादा था। वह विएकार कर क्षिया यथा है। जान रहता है कि उसने निर्दोध मानके जनुमतिषक क्षिया या हार्थिण उसके क्ष्रर बातेकी सम्माचना है। हम गुरूरमधे मारतीयोंको यह चेतावनी लेनी चाहिए कि टेड्रे तरीकेंसे जनुमतिषक बनेका हरादा करनमें चनका अपना गुक्सान है और उससे समावका मी गुक्सान होता है।

बुबबार [जुमाई ८ १९ ८]

# चोरावधीका मुक्तमा

भी कोरावजीका मुक्समा वृभवारको भी जॉर्मनके वानते चुना समा। भी जैनमणे गवाही यो। उवसे जन्नीने स्थीकार किमा कि भी वोरावजी प्रवादी कानूनके असर्वेद मिरस्तार तहीं किमे यमे हैं और न ने उसके अन्तर्भत विरस्तार किमे ही जा वक्ष्में हैं। उन्होंने कहा भी कोरावजीको [स्वये पहले ] विरस्तार न करनेका बाव कारण है। असावज्ये बुद गर्या-गरम बहुत हुई। बरावज्य मारतीयित बचावज्य भरी हो। यो मोचीने एक कानूनी मूरेगर भी वोरावजीको कोई सेन्छी मीन जी। स्थानको पहले हि वे इस विषयमें अस्ता नियेद गुस्तारको दें। उनका निर्मय की मी हो उसके सक्ष्मी मुक्सरेका फेड़का नहीं होता। किन्तु स्य विषयमें अन्य कानूनी मूर्वेदि काम उठाना विषय ठीक बात पहला है।

#### धीक

४ मुखाई छनिवारको भी ईछप मिमांके कोरे माई श्री मुखेमान निर्माका बच्चा जो स्ममन १ महीनसे स्थाताका या गुक्त बचा। इस खेबबनक बटनापर हमें दुःख है।

[पुनचतीसे]

इंडिपव ओयिनियन ११--७--१९ ८

१ वरं रूप को को दिया का है। ब्युक्तके कि देवें "स्त्र (किस बोदिनिस्त्रकों " यह १११-३४ । २. रेकिंग "संदर्भनों सायुक्तिस सुक्तमा—१" यह ११०४ ।

## २०५ पत्र उपनिवेश-सचिवको

[जोहानिस्वर्ग] जसार ९, १९ ८

मानगीय उपनिवे<del>ष-श्</del>वित

महोदय

मेरा एक बाद मी कोमॉकी परवाना-पुरू कुनानेती एकाई देनेके किए बरायन इस्कुत है। देर सबको मामून हुवा है कि तिन एधिमास्त्रीगे परवानीके किए प्रानंतापत्र दिये हैं उनने एक्पियाई नियेक्टके क्रन्तरंत बेगूटीके निधान मोने का खे हैं। मेरी नम रामर्थे इससे भी समझीता इस बर्चके क्रन्तरंत मंत्र होता है को मेरे सन्ते कागरा है और यह वर्ष बहु है कि दियेबक उन कोचॉयर कालू नहीं होता काहिए बिन्होंने पंजीवनके किए स्वेन्क्या

प्रार्थनापत्र दिने हों।

निर्माण विके इसी ६ तारीक्षके पकके बारेमें बहुतन्ते मूरोपीय मिनोरी समाह थी है कि बदरक सरकारका व्यक्तिम निर्मय प्राप्त नहीं हो बाता तनकक स्वेच्छ्या प्रवीवन प्रभावपर्वोको बचानेके किए की आनेवाणी सार्वजनिक समा स्विधित रखनी बाहिए। मेरे सबने यह भी सुना है कि सरकार मेरे पन्ने सिर्माखन पहले तीन मूरोको छोड़नेके किए तैयार है किए प्रिसार्का करोड़ी अबान बाता है। मेरे ऐसी बात है बीर मेरे जनी समय है सो मेरा सब एसी बाता करता है कि सिरास्त्री क्योंटीको पर्योग्ड करिन बनाकर हुए बातापर विकस प्राप्त को बात सकती है।

> मापना बामाकारी धेवक इसप इस्माइस मियाँ

> > यम्पश

[अप्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन १८-७-१९ ८ विदिस वारदीय संव

३ रेक्टिर "रव: उद्योगेक-एक्टिको" हुई ११४ १० ।

र कर्मुक्तमा । ८ रहने धानक उपयोक्त-एतिन मो में वेंदने बदा ना कि वो परिवर्ण पंजीवन प्रमानत व दिया छन्ने वे परमान केलेब मन्त्रियों नहीं हैं। उन्होंने मिटिय महद्रांचित्री करनूचेन दिवस मन्दर करनेते हमार केलेब विदिय महद्रांच केली का करियांच्य केल करा दिवा ना ।

# २०६ पत्र ए० कार्टराइटको

[बोहातिसबर्ग] जुनाई ८ १९०८

त्रिय भी कार्टचहर

सापके पत्र तथा आपकी उस विश्वसाधिक किए जो आप मेरे देसवाधियोंकी मृतीवतीरों संदे हैं में आपका तथारत अभारी हूँ। ट्राम्यवाक्त्रे कोक्तायकोंकी सद्भावना कोलके बजाय में क्या बहुत-हुख कोता स्थादा पराण करूँगा। इसिक्स आयामी रविवारको प्रमापपर्योका बक्ताना मृत्यती कर दिवा कायेगा। मेरा विद्यास है कि आप संवर्षकी प्रगतिको बरावर देवते कर रहे हैं।

वैशा कि लाप जानते हैं भी धोरावनीपर यह प्रवादी प्रतिवनक निर्मिण्यमें जन्मरें पूकरात करते नहीं प्रवादा कारोगा। मुझे यकौन है कि दिशी विश्वित एपियाई के एक सिम्मर्स अपनेत हैं कि दिशी विश्वित एपियाई के एक सिमर्स अपनेत एपियाई स्वित्त हैं प्रतिवन्ध के स्वादेश एपियाई से सिम्मर्स अपनेत एपियाई सी सिम्मर्स अपनेत के सिम्मर्स अपनेत के सिम्मर्स अपनेत के सिम्मर्स के उत्तर के सिम्मर्स के उत्तर के सिम्मर्स के उत्तर के सिम्मर्स के प्रतिवन्ध के प्रतिवन्ध के प्रतिवन्ध के सिम्मर्स के प्रतिवन्ध के सिम्मर्स के सिम्मर्स के सिम्मर्स के सिम्मर्स अपनेत के सिम्मर्स के सिमर्स के सिम्मर्स के सिम्म्य के सिम्मर्स के सिम्मर्स के सिम्म्य के

में आपके पबनेके किए एक पक इसके ग्राव मन पहा हूँ विश्वपर भी हॉस्टेन भी फिलिम्स भी बोक भी पेरी भी बेविक पोस्क तथा भी कैकनवैकके हस्ताबर है। यह बाज बनएक स्मरूपको देवामें मेज दिया बावेगा। सम्मत्वन बाप देशर मिनी हाए किका गमा पके देश कुठे हैं। उन्हें शार्वजनिक स्वाकं मुक्तवें किये बानेकी सुकता देश प्राप्त दूसरा पत्रों किका जा पत्र है। उनकी भी तक पत्रक सावसें मेदी जा पत्री है।

र देखिर "डोटलची बसुरबीचा सुबद्दाः--- १ " एव १३७-४ ।

२. हेकिन "राज व्यक्तिक स्वतिकारों " क्षा देशप्र-हरू ।

t the familier

समर्थ भारी गामम

Ŋπ

मुझे जासा है कि माप यह कष्ट देनेके किए मुझे समा करेंगे। परन्तु पृक्ति बाप नहीं मौनूब है और अपने बहुत-सं काम-बन्धोंके साथ एशियाइयोसे सम्बन्धित कार्य भी कर रहे हैं इसकिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो कुछ भी बातकारी है वह सब आपको भेच हैं।

भागका जनमसे

भी ए आर्टराइट प्रिटोरिक स्था <u> ਰਿਟੀਟਿਆ</u>

दाइप की हुई दफ्तरी बंदेनी प्रतिकी फोटी-नक्क (एस एन ४८३२) से।

२०७ पत्र 'दान्सवास सीवर'को'

विद्वातिसवर्गी जमादी १९८

सम्पादक टान्सराज जीवर

महोदन 1

कापने एश्चिमाइनोंको समाह वी है कि वे बावेश्चमें आकर कुछ न करें नौर एश्चिमाई संवर्षको फिरसे प्रारम्य करनके सम्बन्धमें परिस्थितियोके समानका सस्ता देखें। नतस्य वहत कु बाके साथ आपका ब्यान एक परिपत्रकी और आकर्षित करता हूँ जो एक्सिमाई पंजीयन अधिकारीके अस्ताभारींसे अभी-अभी तारीक ७ को टाल्सवालक टाउन वकाकेंके नाम जारी किया क्या है। परिपत्र नीचे दिवा का रखा है

नुझे यह सुचना देनेका चौरव मान्त हुआ है कि १९ ७ के वियेशक संक्या २ की काननकी किताबमें क्लामें रखना निश्चित हमा है: कसरवरूप विवेपकने मन्तर्पत क्यापारिक परवालीके किए प्रार्वनायत्र देनवाले सत्री एप्रियाद्वमौंको वंबीयन प्रमानयत्र अवदा ताव दिये हए फार्ममें स्वेच्छ्या पंजीवन प्रमाववत प्रस्तुत करने पहेंचे और वस्तरकी जाँचके किए अपने वाहिने हाचके ऑपटेके साथ-साथ निसान भी देने पहचे।

१ वर बीडरने १ अनुन्धे १९ ८ के नामेन्द्रने कालमें किया परा या नो १८-७-१९०८ के इंडियन अधिपिनिक्यमें " राज्यसम्बद्ध करना : सरकारी नारे कैसे तरे किने बड़ी हैं। बीलको कहत किना नगा था। कीडरने वह नामा न्याप की है कि विश्वाद सरकार साम नामें क्षावें के विवस्तिनें कोई सन्तानिक्त करण न समर्थेरे वर्षोक्ति स्वांते संदार, निवास का व्यक्तिसम ही एटा होग्स, "भारी महत्त्वी." में क्या ब्योगी । स्त्रमार्डेटिन प्रेंडको एक रिक्कीका करेक करते हुए सीहरने बान बहा है कि "होनी स्टॉको | क्वी स्टॉक ही व्य स्वयों है कि सन्होंनेका पानव किया गाना वाहिए। किया असे प्रक्रियानीसे कर स्नीकार कर केनेस करांश किया है कि वर्गनिश्चल बरोरीय किन्हीं भी रिनरियोंने को प्रवासके किए हार न खोलने ।

को पृक्तिमाई इन काकापकतामाँको पूरा नहीं करता वह कोई भी ब्यामारिक परवाना साने अवदा नया करानेका अधिकारी नहीं है।

अंपूटेका निजान प्राविक नाम और उसके पंजीयन प्रमाणपणकी संक्याके साथ

इस दबतरमें बस्बीसे-बन्दी जेब विया जाना चाहिए।

जार देखेंगे कि यह परिएक कानूनकी कितावमें १९ ७ के विधित्तम २ को बरकरार रखते और सम्बद्ध है स्विक्रमा पंजीयनकी कानूनी कर देवने निष्यमें एरकारले निष्येषी स्वाहत कराता है। यदि ऐसा है तो क्या एपियाई धीरण रख रह एक है और क्या के एरकारले कियों मी मिलित या मीजिक क्यामें निर्वाह कर सकते हैं? यदि उत्तर परिएक एरकारले निष्येषी ठीक क्यमें स्वाहत कराता है तो यह एक वर्षकरा सीव वाजनेवाला परिएक है। किर भी पंजीयन अमावपत्रको निष्यामें स्वाहत विद्या सार्वेष्ट निष्या पाय का वह स्वीराद रहेनी और हर एपियाई सरकारकी बोमणाविक्र मकावनकी एह देखेगा में निष्य परिएकचा पा एक है उत्तर मंत्र मतावाण स्वाहत करनेका उत्तर करनेका स्वाहत करनेका स्वाहत करनेका स्वाहत सह स्वाहत है कि एपियाई की इत्तर वा वा पाय वा विद्या का स्वीह स्वाहत है कि एपियाई की एपियाई से इत्तर स्वाहत स्वाहत करनेकी स्वाहत स्वाहत की स्वाहत की स्वाहत स्वाहत की स्वाहत की स्वाहत स्वा

[कापका साहि मो० क० गांधी]

[ संबेजीसे ] इंडियन सोपिनियन, १८~७–१९ ८

### २०८ सोरावजी शापुरजीका मुकदमा --- २

[भोहानिसवर्ग भुकाई १ १९८]

इडी पुक्यार, १ तारीवको पारती सम्बन्ध मी सोरामकी समुखीगर मी बोर्सनकी 'वो" असाकतर १९ ७ के बुसरे अविनिध्यक्ती पारत ८, उरकारा १ के अनुसार स्त्रू कारीर क्याया पथा था कि सरी ९ तारीकती मुगरिजेंड कार्लानने उनसे अधिकारके अकर्पनेत्र पंत्रीवन प्रमाणक कि । सी सोरासकी इसके प्रेत्तेन प्रमाणक कि । सी सोरासकी इसके प्रते पेसे ही एक प्रारोपने कर्री किये सा कुंके हैं। राज्यकी जीरते भी कैमरों अधिमाण प्रमाणक कर्यों के सिंग प्रमाणक कर्यों कि स्तर्भ में स्त्री कि स्त्री कि सा के स्तर्भ में स्त्री कि सा के स्त्री किया जीर प्रतिकारीकी जोरते भी प्रमाणक स्त्रुत किया और प्रतिकारीकी जोरते भी स्त्री स्त्री की स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री के ।

आरोपका तर्व-तामान्य करते उत्तर वेनेते पहुते की पांचीने "पूर्व निर्दोध तिक्षि" की विभोव पेश की और कहा कि असिप्कत इत आरोपमें पहुत्वे ही बोस-मुक्त किया का बका है।

न्यामापीक अपराय अभी बारी है।

यो नांबीने उत्तर दिया कि उन्हें यह बात मानूम हैं; किन्तु उनकी साँग है कि पदापि अभियोक्तवपर र चुन्तर्वको तारीय दी गई है किर भी समियुक्तको जती स्वरावसे स्वाकतके

र अपने निर्वेशके किर रेमिय अधीरानची सरस्यनिक सुक्रमा — १ " की कालीव्याची १, १४ १४० ।

तामारे जिर पेस करतेसे पहुंचे पूरे बाठ दिनका तथय देना जिस्त था। यदि सनिपुत्तकों किए वी-वी-प्रमुक्तिकां कोई मुख्य है, तो उसे एक इस्ते तक और बरानवारों पेस होनेके किए नहीं दूसका वाहिए। मेरे इस क्वनका सर्व एक सबके किए भी पह नहीं है कि इस मामकेके बयानते उन्हें पूरे ताठ दिनोंकी जायस्थला है, किन्तु किर भी पद्म कानूनों क्यान को है हो और उसकी छोड़ना मेरे किए जिस्त तहीं है। नेरी मांच वह है कि कानूनके मुताबिक जिन्मुक्तकों विपत कानकों नया सबकर देना जिला का। किन्नु वास्तविकता पह्न है कि वह सरास्ततों हैं। विद्यंताचुकेंक के बाया गया। उसके साथ स्वाप्ततांकों व्यवहार किया नया है यो उसे पड़ क्लार भी नहीं दिया क्या कि पदि वह बाहता तो कमके दिन उपनिवेदों कहा जाता।

ना तहा । स्वर्धा क्या कि श्री के क्षेत्र कर प्रतिकृति । स्वरूप कर करणाव्यक्त क्षात्र करा।
स्वात्मानीको हुत तर्कको सम्मान कर विधा और क्या कि वे हसको वेशिक कर रखेरे।
सुपारिजेंड करणांत्रने निरस्तारोके नियममें औरच्यारिक वस्त्री थी। अन्होंने सरकारी
कडक में मकाधिक नोसिंसे पेस की निवारों उपनिवेस-सम्बद्धी ये सरकारी हिक्कियों भी कि
कानुगके अन्तर्यात्र व्यविकासी वस्त्रीय है स्क्लूबर १९ ७ को और उसके बार क्याई हुई
कानुगके अन्तर्यात्र वांच्यको वस्त्रीय है ।

#### **Aute**

[पत्राहने कहा:] एक अब समिपुन्त वरी किया पता तब में अवाकतमें वा। यने समिपुन्तकों क्रांगरेंव बहुद कुलाग वा और सवाकतके बहुद पिरक्तार किया था। यह एक है कि समिपुन्तकों वरी होने और दुवारा सवाकतमें पेश किये वाक्के वीच समिक समय नहीं किया।

भीनेकोई चेलनेने कहा में एक्सियाई पंजीयन जविकारी है। जिस्मूलाने १९ ७ के मिनियसम २ के मास्त्रीत पंजीयन जमान्यपनके लिए मर्ची नहीं ही है और उन्ने ऐसा प्रमायपन नहीं दिया प्या है। मिनियसको पारामिक बाहर पंजीयनके लिए मार्चनायन दिया प्या का किन्तु देने लिकार करफेरर केला कि मिन्मूक्स पंजीयनका मधिकारी नहीं है। जहाँनि मार्ग कहा कि मान्युक्त प्रवास के सिनियनके बान्यप्त पूर्व पंजीयन मान्यपन वानोका महिलारी नहीं है।

ननारान पारकः आवद्यार गृहा हू। भी प्रीमीने इत आपारपर इत वयानका विरोध क्या कि बाराकी म्याव्याके विषयमें गवाहका अधिनत कुछ भानी नहीं रखता; क्योंकि वह ग्यायाधिकारी नहीं है, बस्कि केवक एक मयातनाविकारी है। ग्यायाधीयने इत वार्यातको नन्य किया।

एक अवादनात्कार है। त्यामावाधन इस जारासका जन्य (क्या) जिरदुवें पराहने कहा कि उन्होंने अजियुक्तते उडकी सिमा-सम्बन्धी योग्मताके बारेबें प्रकास गरी की।

इसके बाद इस्तपालेकी बलीलें बाल हो गई।

थी गांचीने नुष्ता अधियुक्तको बरो करनेकी प्रार्थना को क्योंकि यदापि गोर्रित विव कर की नई भी किन्तु नियमित नीर्रित विव्य नहीं की नई थी। बहानतके सामने हम गोरितको तिव्य करपन्त्री सामस्यक्रता की जित्तनें विवाधित किया गया हो कि यो व्यक्ति अपूक वारोपिक कात प्रनिवासों जिलेखा वसे क्योंकन प्रमाचयन के करना पड़ेना। यो गोरितें सरामतनें पेटा की नहें हुँ उनने क्यन मंत्रीयनक प्रायनावर्षोक्ता उस्सेख हैं। इत नामोने उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। आधिर १० नवस्वर निकल जुका है और मेरे मुबल्कसने पंजीवनके स्मिर् कथी प्रार्थनायन नहीं दिया है। कानुनकी जिस बाएके अन्तर्गत यह आरोप क्यामा गया है उसीमें उस नीटिसका विचान है जिसके हारा पुक्तिको पंजीवन प्रमाणयन मोलकेडा स्मिरकार प्राप्त होता है और केवड इस मोसियके अन्तर्गत ही पंजीवन प्रमाणयन मोना जा सक्या है। यह नीटिस सिद्ध नहीं की गई है।

इसपर एक कन्नी कहुत हुई किसके फ्रम्सकम को पांचीले सन्वन्तिका-गीदिस पैस की। उन्होंने कहा कि में समिम् स्माप्त ठीसरा मुक्तमा चलनेके सन्वन्तमें इस हरतक सहायता करना चाहता हूं केकिन वर्तमान मुक्तमेके सन्वन्तमें नहीं वर्गीकि में मानता हूँ कि राज्यके किए इस मामकेने सजा कराना सम्मव नहीं है। उन्होंने चीसिस परि। उन्हों ने बार पाना चा कि घरकार कर न महान्तर १९ ७ ऐसी जीनान तिनि निर्वारित भी है विश्वके जाय १६ वर्गको करवाना के स्माप्त कर स कोई परिवार्ड परि उनिकेचमों मिनेवा और कराना पंत्रीकन मामवाय विश्वनर प्रवच्न कर केम स्माप्त कर सम्माप्त कर सम्माप्त कर स्माप्त कर सम्माप्त कर स्माप्त कर सम्माप्त कर सम्माप्त कर सम्माप्त कर स्माप्त कर स्माप्त कर सम्माप्त सम्माप्त कर सम्माप्त कर सम्माप्त कर सम्माप्त स

व्यातायीक्षः प्रमन् यह है कि मया सबस पेक्ष करना स्थतः वर्गातः सुकना मही है? सी बांगीले कहा कि मुखे यह बात बहुत कठकती है कि मेने अपने तर्कणी तस्यता विश्व कर वी है हरावे बाद को इस तरपूका तर्क निधा बाता है। मेरा तर्क बाद भी मही है कि इस्तायोकी बोरोस को नौरित में पर बाद की मार्थ है के इस मानक्ष्में मानू नहीं होती। इसमें नेता बोब नहीं है कि मेने इस मानक्ष्में बहुत बहुत की है। राज्यने सम्मानिक नोडिश पेक्ष नहीं को है और न मान्योनक्ष्मन ही उस्का उन्होंक किया पता है।

इसके बाद भी वर्षितने कदाकराको भोजनके किए स्थिति कर दिया और सुचित किता कि वे किर मदासद कम्मोरर क्षता फैसका सुकार्येथे।

चव अस्तरूत चिर पुत्र हुई हो सरकारी क्योकने कहा कि किस पढ़ में वह नोदिश है उसे अस्त्रकाने पेस करना नितालत आवस्यक बान पड़ता है। भी नांधीने एक विश्व प्राथितिक सुरेश फामरा उठाया है और अपनी वृध्विक उन्होंने ठीक हो किया है। सरकारी बक्ति स्थानाचेंग्र महोत्तरे प्रार्थना की कि उनको भी एक विश्व प्रार्थितिक पुरेश प्राथ्व उठाने सा गाँचा विश्व वार्थ। क्यूंनि स्थानाचीयते यह प्राध्य करनेकी प्रार्थना की कि पढ़ार पेस करना और उससेत सी पांची हारा नोतिनोंको पढ़ क्षेत्रा इस मुक्तमेके छहेरायी उनका प्राप्त प्रकारन है।

पत्तरने भी पांधीने कहा कि उन्होंने पत्तर थेश नहीं किया है। नोतिश कराई पेश नहीं को पार्ष है। उन्होंने पत्तकों केवल पत्ती तरह पेश्च किया है जित तरह ने कानुनकी किसी किशावकों अस्तासत्त्रों अरोता दिवानेके लिए इस इचिन्हें पेश करते कि उनकों स्थिति पीत दुर्मान्युक्त है कि दवके जिना ने अपनी बाद समानि अस्तास्त्र हैं। उन्हें अस्तासत्त्री सदद करनेके बहोनों साम देना अपूषित होगा। वास्त्रसमें क्यूनिक प्रमाहिक समाहिक है कानुन हारा निहिन्न नोतिस कानुनकों दुर्मिक असानकार्त्त मन्यार्थ नहीं आती।

सामने फिर पेश्र करमेंसे पहुंबे पूरे बाठ दिनका समय देना उचित ना। यदि सनिपुन्तके किए दौर-मुस्तिका कोई मूक्य है, तो उसे एक हमते तक और जराकतमें पैस होलेके किए नहीं बुनाना चाहिए। मेरे इस कवनका सर्व एक समझे किए भी यह नहीं है कि इस मामकेके बमाल्से जरहें पूरे माठ दिनोंकी जायस्थकता है. किन्तु फिर भी यह कानुनी बचाव ती है ही और उसकी छोड़ना मेरे लिए जबित नहीं है। मेरी साँग यह है कि कानुनके मुताबिक सनियुक्तको नियत कांक्से नया अवसर देना उचित था। किन्तु वान्तविकता यह है कि वह जदाकरते ही निर्देशतापूर्वक से कामा गया । उसके साथ जतान्यताका व्यवहार किया यमा और उसे यह अवसर भी नहीं दिया गया कि यदि दह बाहता हो करके दिन उपनिवेशसे बता बाता।

न्यायाचीयने इस तर्बको जमान्य कर दिया और कहा कि वे इसको संकित कर रखये। नपरिदेवेंद्र बरनॉनने विरस्तारीके विवयमें औरकारिक गवाती हो। उन्होंने सरकारी पबर में प्रकाशित नोहितें पेस की विनमें उपनिवेश-सविवकी में सरकारी विवस्तियाँ की कि कानुमके सम्तर्गत प्रवीसनकी सर्वाद ३१ अन्तुकर १९ ७ को और उसके बाद कहाई हुई वयि १ नवस्वर १९ ७ को समाप्त होती है।

### श्चिरह

[मदापुने कहा:] कम जब मनियुक्त वरी किया पदा तब में बदानतमें पा। मने अभियुक्तको इद्वारेसे बाहर बुकामा वा मीर भराधनके बाहर पिरस्तार किया था। यह वय है कि मिनपुस्तको वरी होने और इवारा बदालतमें पैस किसे जानके बीच मित्रक समय नहीं मिछा।

मीरफोर्ड वमनेने कहा में एकियाई पंजीवन अविकारी हैं। अधिपुन्तने १९ ७ के विधितियम २ के अन्तर्गत पंजीपन प्रमाणनकके किए अर्जी नहीं दो है और उत्ते ऐता प्रमाणपण मही दिया पदा है। अधिनियमकी भाराजोंके बाहर पंजीयनके लिए प्रार्थनापण दिया गया वर, किन्तु मने निवार करनेवर देखा कि अभियुक्त पंजीयनका मधिकारी नहीं है। उन्होंने जाने बड़ा कि अभियक्त प्रवासी प्रतिकावक अधिविधमके अन्तर्गत एवे वंजीयन प्रवासपत्र पानेका अधिकारी नहीं है।

भौ गांबीने इस आभारपर इस वयालका विरोध किया कि मासकी स्माक्याके वियममें पराहका मामिलत कुछ मानी नहीं रखता; क्योंकि वह स्थायाधिकारी नहीं है वरिक क्यान

एक प्रवातनाधिकारी है। स्यायायीयने इत आपत्तिको बान्य किया। बिरहमें मनाइने कहा कि उन्होंने अभियुक्तते उनकी विका-उनकारी योग्यताके वारेमें পুডরাত বরী ভী।

इतक बाद इस्तपातेकी दलीलें बाल हो वहें।

थी गांपीले तुरमा अजियुक्तको वरी करनेको प्रार्थमा की, क्योंकि यदापि मोहिसे विक कर श्री यह भी किन्तु नियमित मोदित तिव नहीं की यह भी । अशततक सामने इत मोदितको निद्ध करनको आवायरता थी। जिलमें विकारित किया नया हो कि जो स्पन्ति अपूर्व तारीयक बार उपनिवेशमें विकेश उने पंजीयन प्रवासका नेय करना नहेगा। जी नोरिसे भरामतमें देश की वर्ष ह उनमें केवल वंशोयनक प्रार्थभावशीका उस्तेय है। इस मामतेते

यनका बोई सम्मान नहीं है। ब्रांकिर ६० नवस्त्रर निकल बुका है और मेरे पुत्रिकलने पंत्रीयनके किए कभी प्रार्थनापत्र नहीं दिया है। कानूनकी दित बाराके अन्तर्गत यह सारोप कमामा बया है उसीने उस नोटिसका दिवान है कितके द्वारा पुलितको वंजीयन प्रमानगरक मौननेका स्विकार प्राप्त होता है और केवक इस नोटिसके अन्तर्गत हो पंत्रीयन प्रमानगरक मौना का सकता है। यह नोटिस सिद्ध नहीं को नहें है। एस्ट्र एक सम्बो बहाद ही, बिलाके कस्त्रकण्य भी मोबीने सम्बोक्तनोडिस पेड़ की। वस्त्रीन

कहा कि से अमिन्कापर तीसरा मुक्तमा करनेके सम्बन्धमें इस इक्स सहायता करना बाहता हैं
केकिन वर्तमान मुक्तमेंके सम्बन्धमें नहीं वर्तीके से मानता है कि राध्यके थिए इस भागमेंने
पता कराना सम्बन्ध मुद्दी है। उन्होंने नोतिक पत्नी। उन्हों कहा यादा था कि सरकारने के
स्वम्बन १९०० गेरी बन्तिन विस्ति निर्माण की है किसके बाद १६ वर्तको स्वस्ताने प्रमुख्त
कोई पुरिवार्य यदि अपिकेसमें मिलेमा और सन्त्रा पंत्रीकन नमायवान विस्त्रा उसका वेव
समिकार ही किसी अधिक क्यारे सविकार दिये पर्य व्यक्तिक सीननेवर प्रसुद्धत करनमें सक्सर्य
पेद्दा तो वह पिरस्तार किया वा सकता है और उसके विषय कानुनके सनुनार कार्यवार्य
को या तकती है। उन्होंने कहा कि यह सुवना करो पेत पर्यो की गई है।

व्यवस्थीय प्रभन यह है कि वहा नवट पेत करना स्वतः पर्यान्य सुवना नहीं है?

ब्यापाराय प्राप्त बहु कि बया नहर प्रयु करता स्वतः प्याप्त सुवता नहीं है? यो योवीन कहा कि मुझे बहु तत बहुत करकरों है कि मैंने व्यन्त तर्ककी प्रयुत्ता सिंख कर है है इसके बाद भी इस त्रयुक्त तर्क दिया बाता है। मेरा एक मब में यूरी है कि इस्त्रपारिकों लोपी जो हो नीडिस पेड़ की पर्दे हैं वे इस ममस्त्रेम लागू बही हीसी। इसमें येरा बोग नहीं है कि मैंने इस मामस्त्रम बहुत बहुत की है। राज्यने सम्बन्धित नोडिस पेड़ बहीं की है और न समियोगरममें हुत बहुत करके किया बया है।

इयके बार यों बॉर्डनने अवात्रको मोजनके लिए स्वपित कर विधा और पृषित किया कि वे किर जवाजन करनेपर जपना चैतका मुतालेंगे।

अस सरास्त्र किर पूक हुई तो सरकारों नवीकने कहा कि जिस पढ़ार में वह गोरिय है उसे स्वास्त्रमें पेस करणा निरामण आसम्मक बात पहुरा है। यो गोरीने एक निरुद्ध प्राथितिक मुद्देश कामरा उठाया है और जागी दुंधकों उन्होंने ठीक ही किया है। सरकार अस्त्रेलने स्वायाचीय महोदायों प्राचेंगा की कि उपकों भी एक सिपुट प्राविधिक मुक्ति कामरा उठालेका सौका दिया बाते। उन्होंने स्वायाचीयक यह साम्य करनेची प्राचेता की कि सबद ' पेस करणा और उठावेंग भी पांची हारा नोशियोंको यह क्षेत्रा हम मुक्त्यपेक उद्देश्यरे उत्कार स्वाया अस्त्राम है! उत्तरने भी मांचीने कहा कि उन्होंने नवह देस नहीं किया है। नोशिस कर्वार वैष्ट

पराप्त भा पायान कहा कि उन्होंने नजह के या नहीं किया है। नोटिस कहाँ केय नहीं की माँ है। उन्होंने पत्तकों केमल उसी तरह वेया किया है जिस तरह वे कानुनकी कियो किमानको म्याक्तको अरोका दिकानेके लिए इत इक्किय नेया की का पत्तकों दिना नेती पूर्णान्वपूर्व है कि इसके किया ने अपनी बात तमझानेने वक्तकर है। उन्हें अराक्ष्यभी नवर कारोके बसोमें तजा देना समृद्धित होया। बात्यपत्त उद्दिक्त नवाहोका तमसक है बाहुन होरा विद्युत नोदिस कानुनकी मुख्यि अदास्तको मान्यामों गई। बाती। 34

रमामानीसने कहा कि वे भी पांचीके तकाँपर स्थायकी विश्वति विचार करेंने किन्तु उन्होंने उनके तर्बको समान्य कर दिया।

इत्तवे बार समिपुन्तवी पेसी हुई और जिरहकी बानेपर उसने कहा कि में दक्षिण माफिकामें ६ वर्षीं एउटा है जिसमें से वर्षवमें बेढ़ वर्ष और चार्सवादनमें साहे चार वर्ष रहा हूँ। में नेटाकके अन्तर्गत चार्स्सटाडन नगरमें भी हाजी हाशिमकी बुकानमें बुनीम और प्रवत्मक रहा हूँ मैने बन्बई प्रवेशके सुरत हाई स्कूछमें अंग्रेबी पड़ी है और सात ताम बगेबी भाषाके माध्यमधे और उससे पहुके सात साम देखी भाषाके माध्यमते शिका प्राप्त की है। में दान्सवातमें प्रवत्सी-प्रतिकत्वक सर्वितियमके अन्तर्गत कामा है।

न्यायाचीचाः ये उसके बन्तर्गत कसे वा सकते हैं। बी पांचीने कहा: यह बदाना मेरा काम है। बंद में अरासतके सामन तच्या पेश्न कर वर्तमा तब यह बहुत करना नेरा कर्तका होना कि अधिमनतको प्रवेदका अधिकार या। किल करतक अदासतमें तम्य पेश नहीं कर दिये बाते और अवित अदसर जानेपर जनपर

ठीक बहुत नहीं हो जाती तकाक इस प्रश्नपर निर्वय देना अवस्थादे सिम् सम्मव नहीं है। न्यायाबीक्रने कहा: भी पांधीको यह सिद्ध करना पहेवा कि प्रनका मुक्तिकक अन

व्यक्तिपॉर्ने से है जो पंजीयन प्रमाचपत्रकी पात्रन्दीसे बक्त है। भी पांचीने बजीज ही कि उनका नुविष्ठित प्रवासी-मितियनक अविनियमके बन्तर्नत

प्रवेदका विविदारी है स्पॉकि वह विकित और तावन-सम्पन्न है। स्यामाबीक्रने कहा: क्या जाएके कड़नेका यह अर्थ है कि ऐसा मध्येक एकियाई, को

कोई परोपीय मावा किस और पढ़ तकता है इस उपनिवेक्न जानेका जविकारी है। भी गावीने कहा 'वी हाँ मेरे कहानेका यहाँ वर्ष है और निव मुझे अवसर प्रवान किया जायेका तो में अवस्थिक सामने यहाँ सिक्क करनेका प्रवाल करूमा और बहुस करूँगा।

प्रवाहने आये कहा: अब में इस देखने साथा तथ में काफी तावत-तम्पद्ध वा। दक्षिण साहिती पुलिस रहके सार्वेन्ट मैन्सडीस्टने को प्रोक्तरस्टके प्रवासी निमानके अधिकारी वे मकते पूढ़ा वा कि मेरे पास कितना पैसा है। मैंने पिकतो २२ अप्रैकको सार्वेग्द मैन्सफोरको

उपनिवेद्यमें प्रवेद्य करने और प्रार्थनाथम देनेकी किक्टित अनमति पाकर स्वेच्छ्या पंजीयनके किए प्रार्वनापत्र दिया वा। मेरे पास कई प्रमुख बानरिक्षेत्रि प्रमानपत्र है और मैने उनमें से कुछ बपने प्रार्थनात्त्रके सम्बन्धमें भी चैमतेको सेवें हैं। में कक ही इसी प्रकारके मनियोगसे मुक्त किया थमा वा बिस प्रकारके अभियोजने अब फिर बदाकतके सामने पेस हैं। मेरा १९ ७ के पंजीयन समितियन संबंधा २ के जनुसार प्रार्वतापत्र देनेका कोई दरादा नहीं है।

#### Arte

विराहर्षे उन्होंने कहा : नुसे अधिनियमको वाराजोंको पूरी-पूरी जानकारी है। में जानता हुँ कि पंजीयन प्रजानपत्र पानेके किए नया करन उठाना चाहिए। मैने अविनियमके बन्तर्पत पंजीयनके लिए कोई प्राथनात्त्र नहीं दिया है और म कोई प्रार्थनापत्र देनेकी नेरी हुन्छ।

१ देवेर "शोरतयी शहरतीस हस्मा — १ " 🕫 ११७४ ।

है। में प तो कभी प्रार्थनायन बूंचा और न ऐके बर्नविष्य और बरमानवनक संधिनियमी।
कोई सम्बन्ध रर्जुण। में इस स्विनियमके विरोधने सम्बन्धि साम मी हूँ। में यही केवल
हरे परीकालक मुक्या बनाने को दृष्टि ही नहीं सामा हूँ विकार एका माना को बाता दें बनाने के किया और उसमें रहने के लिए साथा हूँ। में हासे पहले क्षमंद्राजनमें मा और दुग्य-मालने इसके पहले कभी नहीं खा। मेरा दुग्य-वासने सामका स्थान हरता मा में कितीको सत्ताहते नहीं साथा विकार सर्व बचनी मुक्ति साथा हूँ। सम्बन्धा में में यो पार्वीने वर्कामको हैसियनमें पहले सक्ता मीनी भी। मेरे जोवसरस्टके न्यानावीयके बकारको नामंद्र को मार्यना पन दिया मा, बहु अवसीइन कर दिया गया मा। कसो में बोहानिसबर्यने आया हूँ, तसके भी काना स्वार साथी करती पहला हूँ। यह स्वार नहीं है कि दुनसानकों साने से क्रिके

त्यम्र मारद्यस्य तथकः तरस्यर सम्यक्षमः प्रशृहः। भूबारा बिरहः की बानेपर चन्यूनि कहा कि ने विकिस प्रवाहें और पारती हूँ। भन्नों प्रतिवादी प्रसकी बहस समाप्त हो परि।

भी गोनीने विस्तारित पुर्वमेगर बहुत हो। यहाँ उन्होंने यह निवेदन किया कि उनका मृत्यिकक प्रश्ती-प्रतिवासक मिरियायके बनागंत प्रक्ति प्रकारी नहीं है न्योंकि उत्तरे यह साधित कर दिया है कि वह पर्याप्त प्रकार-सम्प्रद और विसित है। और परि वह प्रधिमाई साधित कर दिया है कि वह पर्याप्त वाहता तो व्हित प्रवारी माना साता। उन्होंने बावे कहा कि प्रधिमाई बावित्तम के निवेद के प्रकार प्रवारी के वह कि प्रधिमाई सावित्तम के निवेद के उत्तर है हो। उपनिवेद्धमें हैं और को वातिकेश्वमें सावित्तम के वह के इत्तर है। प्रवारी-प्रतिवन्त का सावित्तम के प्रकार के उत्तर है। प्रवारी-प्रतिवन्त कम्पे प्रधिमाई प्रवारी का माने को प्रदेश है। वाति इत्तर है। स्वारी-प्रवित्त कम्पे प्रधिमाई प्रवारी का माने कि वह है। व्यारी के प्रवारी के वह कि वह है। स्वारी-प्रवित्त क्यारे प्रधिमाई प्रवारी का माने प्रवारी के वह है। वह है। स्वारी-प्रवित्त का स्वारी क्षारी के वह कि वह है। स्वारी-प्रतिवन्त का स्वारी क्षारी के वह कि वह स्वारी भी प्रवित्त का स्वारी स्वारी स्वारी स्वारी स्वारी के वह कि वह स्वारी स्वार

न्यानाधार या गानाक वकाका बहुत गुरून भार साम्यत्यनुक कराया। वस्तुनि उन रहकीर को पूर्वे उठाये तमे वे उनका निक किया और कहा कि समित्युक्तने पेकीयनके किए प्रार्वनाथक नहीं दिया है वसिक वह रह जातमें चान सम्यता है। और सरकारको पुनौती देता है। उन्होंने मनियुक्तको सात दिनके जीतर उपनिवेचसे कहे जासेकी बाहा हो।

[बंबेबीते]

वैवियन भौतिनियन १८-७-१९ ८

## २०९ हिन्दू रमशान

दिन्नु सीय मुर्वीको चला देता हूँ मह बात जनक प्रशिव है। मुक्किन साह-संस्कार स्वत्रभी येती पृष्टिया वर्वतर्मे हैं, नैती पृष्टिया पूर उपितियमों में वार्य — एवं कायमकी प्राथ्नेपारर सरकारकी ओरस्य भी दीवानको निक्कोनाका उत्तर निराधानतक है। किसी प्रकारका कारण नताये निना सरकार कहती है कि एवं प्रकारकी स्वयस्था गहीं की यह स्वत्री । यह श्रीक है कि महुर्वने हिन्दुम्बिक पूर्व साई दिने जाना करते हैं परण्य भागिक प्रमाण सर्वाप्त सामद्र अतिकस्थ कामाया पाना हमें सहन साई ही स्कत्रा। शिक्षु कोम समुप्तियाने कारण स्वत्रा जनकर कामाया पाना हमें सहन प्रकार करने मर्वीको सांविधी । यह जनकि सरकार विकारण स्वत्रियम स्वाप्ता पान्नी है, उसका सिपीक करनो मर्वीको सांविधी । यह जनकि सरकार स्वत्रपर अतिकस्य स्वाप्ता पान्नी है, उसका सिपीक करनो प्रविधी सांविधी । यह जनकि सरकार

प्रत्येक हिन्दुके हत्तासरके साथ एक प्रार्थनायत सरकारके पास भेता बाना काहिए।

असर प्रसपर हजारों व्यक्तियोग इस्ताझर होंगे तो मुमन्ति है सुनवाई हो।

द्ध एक्क्यमें नृत्रक्षमान देशाहै, पारती — यंत्री मवर कर सकते हैं। बाज एक पर्यरर बाकमन किया वा रहा है तो कक पूर्णरार होगा। द्यक्तिए, हमें बाखा है कि हिन्दू कोन इस कामको हावमें उठा सेने दश्या हो नहीं बीच्च कम नारतीय बनाव यो उसे मोत्याहन होंने।

[मृजरातीये] वंज्ञियम् सोविनियम् ११-७-१९ ८

### २१० सीडेनहमर्ने सून

सीनेतहनमें भी बर्गु बोर उनको पत्तीका जो बृत हुवा है उछछ वो बालोकता हम कर चुके हैं उछे छमर्नन विकटा है। हमें बनीटक इस बृतका कारम मानूम नहीं हुवा है। सीकेव्य आपि क्यांकि पुलिस प्रस्ताक वारेगें एकारको किकार बायकत है किर यो सारतिक जगम हमारे ही हावजे है। इसके बमाना भी बर्गुकी मामको रक्ताने नातिक बारोगें जो करियारें हुई, यह एकारके किए सम्बादनक है। यह बच्ची बाठ नहीं हुई कि दो दिगीटक जाम पहन नहीं को बा एको। इसमें स्थापने बन्दारोंना योग दिवारें पहने है। इस विवयमें भी कार्यकने सम्बादको किया यह ठीक हुवा है। सावेतको चाहिए कि येहे मामकी वह एकारको पूरे बोरके साव किया।

[गुजरावीचे ]

इंडियन मोपिनियन ११-३-१९ ८

१. देविय "नेपानी दासर्व" इत १७१-७२ चीर "नेपानी दासर्वोच्य कारम का है" द्वा २९१ ९२ ।



मोइनवात करनवन्द पांची (१९ ८?)

तीया (जनरक सम्बक्ध) और नास्त्रीत समाव

# २११ नटालके फलवासीको सूचना

नेटासके जो छक्त-प्रापारी ट्रान्सवानधं वास्तुक रखते हैं उन्हें नाबीज जारि छक्त नेजनमं नही पारवानी रखती बाहिए। यदि एक धरीमं पीच प्रविधवत अधिक बासी नाबीजों हों वा द्वान्यवाकक सर्विकारी उसे रद कर वेसे हैं और दूस स्वाम नेकार करार वे दिया बाता है। सीमा रास्ता वा यह है कि स्मेनेको बीच कर खादा बास। यदि ऐसा न किया नायमा सो नक्सानकी सम्मादना है।

[नुजरातीसे]

इंडियन मोविनियम ११--७--१९ ८

# २१२ स्त्री-कवियोंके वाल

कापेसने नटासकी सरकारको स्त्री-कैदियोंके बाल काटे वानेके बारेमें यो-कुछ किसा था उसका सलोपकाक उत्तर मिसा है।

शरकारने स्विपंकि बास न काउनका हुक्स र दिमा है।

[गुजरावीस]

इंडिमन मोपिनियन ११-७-१९ ८

### २१३ आजका भाग्य-चित्र

तारील २५ के रेड वेली मेल में संवर्षत स्थानिक एक स्मय-वित्र प्रकाशित हुआ है। इस इस बेलके अपनी सम्बन्धनों नह वित्र के रहे हैं। उसमें पनरल स्मय्सको सेपेरे और मारतीय जीमको नागते कमने दिवादा बना है। वेली मक के विषकारणे वित्रके तीचे कांचीमें भी परिचय किसा है, उसका जर्म यह है कि सेरेस बीन बनाकर नामको वसमें करनकी कोसियमें कमा है किला नाम नहीं स्टेसना

[गुनरावीचे ]

इंडियन औपिनियब ११-७-१९ ८

८ वेकिस विक्र प्राप्ती ।

१ गीन्दी गरिका करें क्रिकेटका कर पत्र ।

### २१४ पत्र ए० काटराइटको

[जोहातिसवर्ष] जसार्व ११ १९ ८

प्रिय थी कार्टराइट

में अपने वचनके बनुवार प्रस्त मेव पूर्वा हूँ। में बारों और प्रस्त विवक्त तैयार नहीं कहेंगा। आपने विवाद करेंके बाद में भी हॉस्केनने मिला। भी हॉस्केनने भी बनएक स्वाद की मिलांग करना दिया है, क्योंकि भी हॉस्केनने किसे गये एक पनमें कहा नवा है कि बना कोर्नीने स्वेच्च्या पंत्रीयन प्रमावना है किहा कि प्रमावना विविध्य के स्वर्तिक के बनर्तिक वैय नहीं किया सामें के स्वर्तिक वेया नहीं किया है, इसकिए दियों प्रमाव प्रमावना है किया है, इसकिए दियों प्रमाव प्रमावना की सामें प्रमावन की सामें प्रमावना की सामें प्रमावना की सामें प्रमावना की सामें प्रमावन की सामे प्रमावन की सामें प्रमावन की सामें प्रमावन की साम की साम की साम क

भापका सच्या

[सकम्त]

भी ए कार्टराइट बोडानिसवर्ग

[ इंसम्न ]

### पृक्षिमाई पंजीमन समितिममके सम्बन्धमें प्रकृतिका मसविदा

[बुकार ११ १९ ८]

- श्रुप्तमाधिके बारेमें जेक्ये किसे गये पत्रको घक्य पत्रनेथे मातृम होता है कि विवित्तम जन कोर्गार कागू नहीं होता दिन्होंने अपना स्वेक्क्य प्रयोगन कराया है। तक जब परिपत्रका जो भी चीमने हारा इसी ७ तारिकाने नवस्पानिकालांके नाम जवा गता है और जो लौकर में क्या है तथा वर्ष है?
- २ नया एवं बच्चाहमें कोई बचाई है कि तरकार उन मौगोंका अधिवास-अधिकार स्वीकार अरनेके किए तैवार है जिनके पात बेच ३ पीची पत्रीयन प्रमाणकन है किए वे चाहे उपनिकेश्वेच मीतर हों या बाहर हों और ऐंग्रे परीच पत्रिक पात्र प्रमाणकन तो नहीं है किन्तु जो अपना मुख्ये पूर्वका महीका अधिवास विक्र कराय प्रमाण है।
  - १ रेक्टि संस्थ काम ।
  - ६ भरतः । ६ देक्टि एक ३४६-४७ ।

इसर नरावर कहा जा रहा है कि सरकार उन धौरोंका वर्गेष्य व्यामाध्यमें अपीध करनेका अधिकार दनको तैमार है जिनके स्वच्छमा प्रयोजनक प्रायंनापन थी चैननने नामनुर कर दिन हैं। क्या इस बासमें कोई सचाई है?

टाइप की हुई इपतरी जवेगी प्रतिको फाटो-नक्क (एस एन ४८३५ भीर ४८३६) से ।

# २१५ पत्र ए० काटराइटकी

[बाहानिस्दर्ग] बुकाई १४-१९-८

प्रिम भी कार्टराइट

थान मुंबह टेक्सफोनपर भरी भाषत को याठचीत हुई उत्तर मेंने ज<del>ा हुए</del> समझा है, वह निन्निक्षित है। जनरह स्पर्ध रे पाँगी क्या पंत्रीयन प्रमायपनींकी वैपता स्वीकार इरतेडे फिए राजी हैं बसर्चे कि ऐसे प्रमानपत्रोंके बास्तविक स्वामितको सिद्ध करनक लिए कोई प्रमाय दिया जाने और समासन्तव यह प्रमाण गुरोपीय होगा चाहिए। जनस्त्र स्मदस् सीचत है कि धायर १५, पंत्रीयन प्रमानपत्र होने । उनके प्रस्तुत कर विसे जानस ही उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामध्यर मने इमेग्रा यह कहा है कि स्वामित्वको धिद्ध करनका भार प्रमाणपत्र वेस करनवास व्यक्तिपर हाना पाहिए। यदि पंजीयक उत्तर सम्बद्ध मही होता दो कान्ती भराकतमें जाकर एसा प्रमान पेश करना पहेंगा विसर महा कत सन्तुष्ट हो सक। यहाँ बात उन कौगापर भी कानू होगी निनके पास पनीयन प्रमाचपन नहीं है किन्तु नो देप और प्रतिष्ठित छरनानी है। हर मानकर्ने यूरोपीय प्रमास दना श्वपन्त्रव है। मृत पूरा इरमौनान है कि बाहर १५. "पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं है। यदि हों ता भी इस क्षप्रको बाइको रोइनक किए जनरम स्मद्रस नया विवास बमानको स्वकन्त्र हाँमें। जिनक पास प्रमानपत्र नहीं हैं उन घरणानियोका तथा जिनक पास प्रमाणपत हैं उन्हें नियाकर भी नरी रामधर्ने बाहर एक हजारत अधिक प्रशामी नहीं हो सकत । सीरका स्वाद तो धानपर ही निमेना। मैन भूषान दिया है कि एक सौमित अनिम निर्मारित कर दो जाये दिवक अन्दर इम प्रकारक नव प्राप्तापत्र दिये जाये वाकि इस सम्बन्धमें वृतिक भी कटिलाई न हो। एक दिन्हीं स्पन्तियान शम्बन्धित बबीसका मधिकार मनिस्ट्रटकी बदासत तक सीमित । यदै नगरम समद्वत बातचीत हुई भी र्यमाडी दरताद

सुमारमान रहाई ै। जब में इस प्रत्यार भागा हुँ । मुद्दा बहाँगढ़ नै समझ सहना हूँ सरकारक इंटिडोलन सबना सहराहीन है किया भारतीयांके इंटिडोलय सह सर्वोत्तर सहस्वका

रे पर रह को भागोंने प्रयान्त्या और मस्तर है।

र मुक्ते वह छन्छ १५ है तो एका ताल कारो है।

३ रते सूच्ये रह यस मत्य है।

र या रह हो श्रीक मतह है।

<sup>∿</sup> એર દકેસના# રુગ જ્ય દ્રશ દો લા દેા

क्ष्यां वर्षार्थ वर्षात्र उप क्ष्यां वर्षार्थ वर्षात्र उप रे।

है। बनरक स्मद्र पाहे जो विवान पास करें, मेरा उससे बुध क्षना-बेना नहीं है कियु मार्यामोको उस प्रकारके विवानसे सहमत होनेबाका पक्ष बनानेका में अरूर प्रवक्त विरोम करता है। उसे उसका विरोध तथा इस सम्बन्धमें बाड़े जिस तरहका आलोकन करनेका विकार अवस्य मिलना चाडिए। यदि वे स्पर्यन्त वाते स्वीकार करनकी राजी है जैसा कि मुबह मुखे अन्याज हुआ हो प्रवासी प्रधिक्ष्यक संसोधन विवेशक जिसे उन्होंने मुझे दिसाया बाबस्यक परिवर्तनके साब पेश किया जा सकता है। यदि वे बाहें तो इसमें सिक्षित एसिया इसोके प्रवासको रोकनेवाकी उपमारा भी कोड़ वें। परिमास सह होगा कि इस उपमाराके विकास संसदको तथा साम्राज्य सरकारको आवेदनपत्र संखे आगेने और महि स अपने <sup>हैस</sup> विचित्रकों करने छात्र हैं जा एका दो निक्का के निक्का के प्रति के प्रति हैं के विचित्र हैं के वार्य है जो वार्य में उन्हें करने छात्र है का प्रदीत पा नहीं है कि आपको निविद्य तिएत होता है कि आपको निविद्य तिएत है होता हो अबका पाहिए, कि मैं उन्हें है कि आपको निविद्य तिएत होता हो अबका पाहिए, कि मैं उन्हें है होता है जो अबका पाहिए, कि मैं उन्हें है होता करने है कि उन्हें के उन्हें है होता है जो अबका पाहिए, कि मैं उन्हें है होता करने है कि उन्हें का अबका पाहिए, कि मैं उन्हें है होता करने है कि उन्हें के उन भी युमुक्त सिमाँ इस प्रक्रमपर कमजोर जान पड़े। उनका खमास का कि सहि वे तीन वार्षे स्त्रीकार कर थी जावें दो हमें एन्तुष्ठ हो जाना चाहिए। मेरा उनसे मदनेद था। अब स्विकार कर को जान था तुन उप्युक्त हु। नगान नगासूर। नगर उपयुक्त कर का सावका करी। सावका क्षेत्रेय सुर्देशा जब कमय के कार्याक्त्रमं में बीर मेने इस मुद्देशर उनके बातजीत की। उन्हें बद बगरे विचारिंगर नारक्य होता है। बीर ने वीचते हैं कि निर नारववाक्रक मुद्देगर मार्ग्यायोंने के केमिक समीम्मताको बगनी स्वीकृति है वी तो ने कार भारतके बनिमासके भाजन बन भागेंथे। मैं फिर इस बोहराता हूँ मूक्य क्यसे स्वीहृति ही सब कुछ [दै] भावत वन भावता । भावत दश बाह्यता हु मुख्य क्यांत्र स्वाहात हो सब कुछ (है) त कि वह स्वतंत्र विवान भिग्ने कि कारण स्मस्य पात कराना पाही। उन्हें हमारे सामने कृत्य [आना] और कहना हो नहीं चाहिए 'सेविनियकों वो कि देरे तानने रया मया वा रह करते हुए वे यह भी वेचेंने कि इस बायसर मुझे बायति है। किन्तु मुझे विक्कृत तिरुपय है कि सर्वोच्य स्वामायसमें स्वीक तस्त्रात सम्बन्धित मामस्रोगर नहीं विकि

कानूनी प्रकारर होनी चाहिए। क्रिप्तु मेरे जिल क्ष्मीवर्क विवयमें सांव की है वह विवासपील प्रार्थनात्वक बारेलें भी पैननक निर्वेश्व सम्बन्धित है। स्वीके बारेमें सी जनरक स्मृद्धने बंटके समय हनकार क्लिया था। कब में समझत है कि वे यह स्मिकार वेनके किए सेवार है। मेरे विवास्य यह

क्ष्माया। वद म सम सामनास्वयस्ति है।

वनतम् स्मृति कहा कि येने प्रत्येक स्वष्या पंजीवन प्रमावपक्षर मुख्यमानीवे 
२-र पोड किये हैं। येने रेवे निक्षणीय कारण कहा और किर कहणा हूँ। स्मृत्य है कि यह 
बात प्राप्तीय धनावक कियी समुने दबाई है। येने को दिना है वह स्तत्या है। हिल्क स्वया 
संदोवन प्रार्थनात्वाके कार्य्ययमें की यह कार्यों कार्यवाहि थिए — सिंहू हो वाई सुक्तमान — 
बरते सो मिनी महन्त्राना किया है। यने मुनीमको थयने वरिष्य रिये गये प्रावंतात्राहों के 
बहुता क्षामके किए कहा और उनकी धंखा २१५ त भीपक नहीं है। इन प्रापंतात्राहों 
बहुता क्षामके किए कहा और उनकी धंखा २१५ त भीपक नहीं है। इन प्रापंतात्राहों 
बहुता क्षामके किया चे कार्यक महत्त्रात्रा रिवाले क्षामक बेटना है। मुझे प्रत्येक प्रापंता सम्बन्धि 
बाद बतन-जनव करनी पात्री की धर्म मरने पात्री से श्रीर किर एक कार्य छान्यामित 
क्षाहरके बाद मेजना पहुता था। बहुत-ये मानकोंमें दो मुझे प्रतीयन कार्यक्षित 
क्षाहरके बाद मेजना पहुता था। बहुत-ये मानकोंमें दो मुझे प्रतीयन कार्यक्षित 
क्षाहरके वाद मेजना पहुता था। बहुत-ये मानकोंमें दो मुझे प्रतीयन कार्यक्षित 
क्षाहरके वाद मेजना पहुता था। बहुत-ये मानकोंमें दो मुझे प्रतीयन कार्यक्रम 
क्षाहरके वाद मेन्सन स्वत्या पहुता था। बहुत-ये मानकोंमें दो मुझे प्रतीयन कार्यक्रम 
क्षाहरके वाद स्वत्या पहुता था। बहुत-ये मानकोंमें दो मुझे प्रतीयन कार्यक्रम 
क्षाहर्यके साव

कन्ता पत्र-स्परहार करना पत्रताचा। यह कार्यसर्वमा मेरे क्षेत्रमें साबा है। बौर सैते किसी भी क्रम न्यानवादीकी तरह काम क्रिया है। वृद्धि में ब्रिटिय मारतीय सबके सन्तीका कार्यमार मी सम्हाने हुए का इसिंग्स्य मेंने थी कैमनको सकता थी कि यदि कोई सारतीय व्यक्तिगत रूपसे मेरे पास बाते हैं और बाहते हैं कि में उनके दावोंको बापके पास पैछ करें तो में उनके २ निनी मेहनताना केता हूँ और उनके निवेदन किया कि वे यह गुपना जनरण 01 म जन्म र जिला नेक्सियों कर है जाके यह विकास निवस किया कि यह प्रशासनार के स्थापनार कर की क्रिया कर किया है करदरकों मी दें दें । मार देवेंगे कि यह उनके यह वस्त्रमध्ये 'कि मने प्रयक्त मुख्यमानये स्टेफ्यमा पंजीयन प्रमानवस्त्रपर र गींड किये हैं विकट्टन मिछ है' प्रार्वनागर्थ सम्बन्धी परन बनावमान प्रतिरोज एक तनाचा विद्य हो बाये [मूजकर] किन्तु में वो अपने बारेमें हो बोक सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यदि में उतार विद्या प्राप्त एक बैरिस्टर होते हुए यह कहें कि भारतीय होतके कारण मेरे सामी बैरिस्टरोंको ट्रान्सवाल मा अन्य उपनिवेसमें प्रवेच नहीं करना पाडिए तो में जरूर इस योग्य हो बार्जेगा कि जनरक स्पटस तथा मेरे सारे बरीपीय मित्र भी मेरी तोषतम मत्सेना करें। जनरह स्मद्द्य बेखनिक परीक्षाको शहे खार पूरापाय त्रित्र था नरा पावचन नराया करते चनरा चन्छ । विदाना बठिन रखें। बहुरिक नेरा छन्त्रमा है यें नाव भी छोराननीको बाहर भेजने मौर उनछे उस वांचको स्वीकार करानेका विस्मा केरा हूँ विजक्षे बाद रेखेंदर कोनॉको प्रवेध की बनुभवि मिक्र सकती हो। किन्तु जावीय परीक्षाको में कमी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे देखनाची टान्सनाकर्ने क्या करेंगे इसका पता कक या बाये पतकर क्या बायेगा। साव V ३ वर्षे तक स्मिति ऐसी है। मैंने इस प्रस्तपर प्रमुखतम एक्सियाइयोकि साम वर्षी करलेके र के प्रकार कर किया है। जो है साथा के साथ वह एक प्रताय कर रहा हूँ कि जनस्य प्रवास के प्रकार कर किया है। जो हम साथा के साथ वह एक प्रताय कर रहा हूँ कि जनस्य स्मद्रस हम मामकेबी बहुगा न बनाकर पर्माय राजनविकताका परिषय देवे। एकताके सुकर्में र्गुंबा दक्षिण आख्रिका एक सुम्बर स्वयन हैं किन्तु मेरे विवारमें शास्त्रके दिना 'साम्राज्य हेन बस्त है। यदि किसी भी मुस्यपर दक्षिण माणिकासे भारतीयोंकी तिकास बाहर करलेकी मीति वारी रही तो इसका परिनाम केवल दुखर होना।

में सारवे हुए परको स्थानपुरक स्वतेजी प्रावंता करता हूँ। यदि वेरी कोई सी बाद अस्पट हो तो हुएसा सुबंदे क्षेत्र स्वयं करता है सिद् करूँ। यदि बाप मेरी उपस्थिति वावस्यक सन्तर्भे तो मुझे तार वें। मुझे विषवास है कि बाप बोर भी इस्किन हम क्षेत्र प्रस्तका

धन्तोपनम् इत निकास सकते हैं।

यदि में बपने माध्यको विसम्हल स्मय्य [कर] धका होऊँ यो मुखे अपन इस अस्ये [पत्र]के फिए खना माचना करनेकी शावस्यकता नहीं है।

बीपका संस्था

थी ए कार्टराहर प्रिटोरिया स्टब्स प्रिटोरिया

टाइप की हुई इफ्टरी बधेजी प्रति (एत एन ४८४२) थे।

- र को यह इन्द इस है।
- र पाँ से शिक्षों का है।
  - र योष्ट्राप्ट क्रारे।

# २१६ 'स्टार'को उत्तर'

् [जोशानिसर्वते] जुमादै १६, १९ ८

सम्पादक स्टार

महोदय

आपने कब बागी टिप्पनियोंमें यह बस्तस्य प्रकाशित किया है कि एशियाई शमस्याका इक सम्मद है और बागने बहुत विश्व कमने कहा है कि यह बात (बर्बाम् विश्वा सम्बन्धी बात) यहाँ कानू होनेबाके सम्बन्धायाल शिक्षानिकी वृद्धित अभिवासे गहीं मानी बायमी स्थोकि विश्वत गाँखीय समने समायके बाहर बायसक वीपिकोशानिक सहाँ कर सकते। य बाह्य करना है कि बागने की समायार प्रकाशित किया है वह सही है।

त्यापि परिस्थितिको जिस प्रकार मैंने समझा है वह यह है कि यद्यपि अब सरकार इस मिनिनयमको एव करने और सद्धके पहले उपनिवेशक निवासी परिवाहमोंके अधिकारींको माम्य करनके किए तैयार है, फिर भी बड़े बिटिय माराविभीको यह माननेके किए बास्य कर रही है कि भारतीयोंका वे बाहे बितने विशित्त क्वों न हों प्रवेश पूर्वत निरिद्ध खेसा। काव यह बाद काननमें नहीं है जैसा कि भी सोरावजीके नामकेसे स्पष्ट हो पना है। इसकिए हमसे उपर्यक्त अयोग्यता स्वीकार करनेके किए कहकर सरकार हमें सामाजिक बारमहत्या करनेकी कहती है। यदि यहाँ रहनेवाकी एक्सियाई बनवाको पूरा संरक्षण देना है, और यदि एसे स्वयतके साम देशमें रहने देना है तो उपनिवेसमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उसे अपने विकित भारमोस मार्ग-रर्सन और सहायता प्राप्त करनेकी आवस्पकता पत्रवी ! क्रियासे मेरा अर्थ क्रिमी मा किसी करूप गरोपीय माणका सामास्य बान प्राप्त कर केना तही है अक्ति उससे मेरा तार्ल्य एक बहुत ऊँचे वर्जेकी संस्कृति है। क्या कोई ऐसी करपता करता है कि उपनिवेशके निवासी मारतीय जिनमें बहसक्यक स्थापारी है उन सोगोके विना बता भी मारामके भाग रह सकते हैं जिनका मने उत्पर सम्बन्ध किया है? संसारमें ऐसा कोई बिटिस उपनिवेस नहीं है अहाँ एसिमाई सनदाका समिनास हो बाँद सहाँ मुखसे पहल छानेवाके मार्क्कासँको साधारण त्यास वेलेके पूर्व ऐसे काननको स्वीकार करनेकी सर्व अमाई चाठी हो। यदि सरकार सोचती है कि वह असवावकी कठोर नीतिको निमा से चा सकती है तो वह ऐसा करे. किन्तु साच-ही-साच वह इसरे अधिकारोंको सान्य करे। यदि विसान प्रस्तपर स्थाय इमारे प्रसंगे है और हमर्ने पर्याप्त वस्ति है हो जीत हमारी हानी।

किन्तु काल जो परिस्थिति है उन्नते मुखे ऐसा जान पकता है कि मैने और हुन्दे मार दीमोने स्वेच्छ्या प्रवीयन प्रमामपत्रों और वार्षिक प्रशानीते वपनेको सरक्रित कर क्रिया है

१ पराजा प्रथमिता सम्पन्त नांनीमीने वैधार किया था । का २५-७-१९ ८ व वृश्विक्य जीविन्तियमी "जी केरा विश्वीची नकां - प्रोधको प्रथमित विका क्या था ।

बौर सपने उन देववाविपरि मुझारकेमें सपनी परिस्थित संश्वक सच्छी बना को है सिन्हें उपिनिवर्त रहने बौर स्थापार करनेका उपना ही अधिकार है। और चूँकि सनरक स्मर्ट्ड हारा गम्मीररापूर्वक विशे पने सपने क्योंकी सरावर महर्ड्ड करने हिंदी करोंकी हम्म सराव है। है सिन्हें सपना सांविक परवाना और खेनका परिवेद हमें हिंदी कराने हैं मुझ सराव है कि मेरे सपना सांविक परवाना और खेनका परिवेद मुझे करने प्राचित्र मेरे हैं मिल सांविक मार प्राचित्र के स्मर्ट कर सांविक सांविक सांविक मार प्राचित्र मेरे हैं मिल सांविक मार सिन्हें मेरे की सिन्हें मेरे की सिन्हें मेरे सांविक से हैं मिल सांविक से सिन्हें मेरे हैं मिल से सिन्हें मेरे हैं मिल सांविक से सिन्हें मेरे सिन्हें मेरे हैं मिल से से सिन्हें मेरे हैं मिल से से सिन्हें मेरे हम सांविक से सिन्हें मेरे हमेरे 
बापका साहि ईसए इस्माइक मियाँ बाग्यस किटिस सारतीय संब

[बंधेबोस] स्वाद्धार८-७-१९ ८

## २१७ संघर्ष क्या था और क्या है?

ट्रान्धनाधने धंवपके मार्कायोको सहुत हुन्न धंन्यतेको सिकेया। कानून टीक्सा हो इस संवर्षका उद्देश्य नहीं या और न है। कानून टूटरके साधार को नकर का रहे हैं परन्तु उसमें कुछ ऐसी बार्ड है निकनों केटर किलाइसी उत्तम्न हो बार्की हैं। उक्का स्वर्धक वत्त्वस्थ स्वर्द्धक उसे एर करनेकी बात कह रहे हैं तबारि हम कोन को स्वीकार नहीं कर उसके ।

बैंगुलिबोड सम्बन्धों तो सबस कभी वा ही गही। बन वनकि कानुनक अनुसार आपारिक परवारोपर बेंगुल्के नियान भीग था एवं है मास्त्रीय समाज करों देनेस इनकार कर ऐसे हैं। वह सरकारत कहता है और-जुमार्ग इसने कुछ नहीं कराया या सकता। समाज इस भूगी कानुकड़ अन्तर्वेद वरवाना सम्बन्धी प्रार्थनायमोदर हत्साक्षर वसने भी इनकार करता है।

वब मूनी कानुनको न माननेका मतकब क्या है? यही समझना है। यह कानून रह हो भीर उसके स्वानगर हुंतरा कराब कानून वने दो यही माना शरबना कि कुछ नी हाल

रे देखिर " उनकेविक शामें सभोतरी " प्रकार-दर ।

31

न सगा। तारावें यह है कि जुनी कानुभ हमारे सिए वेड़ीके समान है। इस वेड़ीको टूटना न समा। ताराज यह है कि नूनी कानून हमार । क्या बड़ाक समान है। हस नक्षक। दूरना ही है। नह बेड़ी-ज्य इस कारण है कि उससे भागे सुक्तनर सरकार इसारा जो मी हाब करें नह हमें सहन करना होता। सिक्त नह बर्ताल केस होवा? बेड़ीका काट देनेका अर्थ यह हुवा कि सरकार इसारे क्यर अनुचित कानून काणू करनेसे बाद बादे और हम कोसेकी समझ प्राप्त रहे। क्या ऐसा करनके किए नह बचन-बड़ है? [अन्तका सतर] हो मी है और ना मी। यह बचन-बड़ होती है और है [किन्तू] वसीतक बनतक हम सरकारके विरुद्ध सरवायहकी दक्तवार केकर कडनको तैयार है। यदि इस सरवायहकी कडाईको भक्त भावे है वो यह बपन-बद्ध नहीं है।

सरकार तीन पाँडी पंजीयनवाले स्थानितयोंके समिकार सुरक्षित रखनको राजी है। स्वॉच्च स्यायासम्पर्ने वरीछ दायर करनेका हक भी देनेको कहती है।

सेकिन वह पिशित आरातीयोंकी नहीं भागे है रही है-- एकका क्या मतस्य हुआ है बहुतेरे समझते हैं कि शिक्षित नारतीयोंका सने है कारकुन। वह मूस है। कारकुन आये मा न आये सह अक्षा बात है। परस्यु बजीत डॉक्टर म जा सकें यह शहर नहीं किया जा सकता। इसका मेर तो कानन रह करके भारतीयोंको लग्न करना बौर उसके उपरान्त उन्हें मौतक बाट उतार देना है।

न्यापारी या किसानकी अपेक्षा बढ़ीस था बॉक्टरका महत्त्व अविक नहीं हैं। बेकिन व्यापारीका काम ब्यापार करता है। वजीसका झाम मुक्तमा बन्ना सीर व्यवसाह है। एंवारमें एक मी देव ऐसा नहीं है जिसमें कोई समान कड़ीकों और डॉक्टरोके दिना उदादि कर सक्त हो। व्यापारी आगीरवार और कपक वढ़ है बजीन हत्यादि समावके हाव है। यह मुस्तिग तो है परन्त हामके दिना बर्पन हो बैक्ता है। इसकिए बिसिट भारतीयोके बारेमें बहुत-पूर्ण विचार करना है। ऐसा बड़ा जा सकता है कि वर्तमान सबर्प उन्होंके किए हैं — बौर नात है भी ऐसी हो। सबि दिस्ति भारतीनोंको पुस्क रखा बाता है तो माराधीय समाव सरकारको यह आपसासन केते वे सफता है कि इस संबंध कर कर रेंगे? यह समाव ऐसी मूल करेगा तो मारत समावको मरसेना करेगा। परनु मदि बहु इस मामकेको स्कर क्षेत्रा तो भारत प्रसन्ता स्थागत करेवा।

इसकिए इस संवर्षका स्ट्रोस्स कानुसको समाप्त कर देना ही नहीं है। वह सो नोर्से बोर कार्यों के बीचका छंचने हैं। कोर्र हम ओर्नोपर तबारी पॉलिकी क्याहिक खाँठे हैं। हमें बासतामें ही बच्चे पहला बाहते हैं। परन्तु हम जनकी बरादरिका दनी चाहते हैं। संपर्यका यह पहला बाहते हैं। परन्तु हम जनकी बरादरिका दनी चाहते हैं।

सार्थक हुवा कहा बावेना। सत्पापह जैसी शक्तवार मृद्ध-वर भारतीयंति द्रान्सवातर्मे निवास करने रूपी बास काटनेमें नहीं बचानी है बस्कि पोरे कोनोंने पैठे हुए मारी तिरस्कार रूपी पत्तरको काटतेमें इस्तेमाल करनी है। यह काम बीरवाके विना होतेबाधा नहीं है। सरि दालाबाकमें बोबे मी बहाबुर मारतीन मिक्क कार्में वो इतना मारत हो ही बानगा और उनकी जमका कोप सदा गैंबता खोमा।

### [द्यारातीसे]

इंक्सिन बोधिनियन १८-७-१९ ८

# २१८ जोहामिसवर्गको चिटठी

#### क्षार-भाटा

संघर्षके मानकेमें जबार-माटा भांचा ही रहता है। जमी लबर बादी है कि बच्ची हैं। समझैदा होनेवाला है। फिर बबर बादी है कि नहीं कुछ नहीं होगा। इस प्रकार सूध और बसूत समाचार माटे रहते हैं। पिछके हुएते सूकवारके दिन यह सबर मिली कि सरकार सूरी कानुसको गिरवय ही बमकमें सावेथी। इसपर थी गांधीने निम्मसिवित पर्यो सीवर को सिका।

भी चैमनके शोटिसके बनुसार तो बात यह हुई कि एंगीयन प्रभावपत्रवासोंको भी सरकार

कानुनके अन्तर्पत सीपना पाहती है।

यदि एसा हुआ तो वो समलौता हुआ है जसकी मस्येक सत दूर वाणी है। सारे स्थितत बीर जन्तीन समलितर सानी किर बाता है। इसीसे भी कार्टपार और सी इतिकृत बीके हैं जीर उन्होंने भी स्वर्धक बेंट की है। उस मेंटते यह बान पहला है कि तीन वीची [यन पंजीवन प्रमानपन विशेषों कीर दूसरे सरसारियोकों हुत तो यह सिमी है कि स्वेच्या पंजीवन प्रमानपत्रवार्त्तियोग कृति कान्त महा नहीं हिया अपने प्रमान हुत हर करपर नरीस में प्रमानपत्रवार्त्तियोग कृति कान्त महा नहीं किया आमेगा किया राम करपर नरीस न विका आमे । मरीस क्वा मानी सीचितर रहा आमे। सीमार्ट कीटर में यह सबस्य है है कि चूँकि कान्त समलमें सामा आयेगा इसिसए भी दिना परवारके आसार अवना केरी करीर उनके नाम प्रावक नक्त्यारिका उनकियर-स्थितके पास सेनेपी साक्ति उनके रूपर मक्तान बनाय जा पहें।

देश नवरने आदानि परंघा गये जीर उन्होंने विद्विज्ञीं तायू ननरपाधिकां रे रन्तरकों के तिया। अनेक मीम परवाने केन पाँ और उन्होंने जीतकों तियान प्रांधे जानपर नुषीय अंदिके तियान के दिसे अन्ते हमाना विक्र में यो उन्हें सुद्ध हमाने वह साथ उन्होंने जेपूर के मान कार्य के प्रांध उन्होंने के पूर प्रांध उन्होंने के पूर के समान कार्य को कार्य के होन्य रच्या उन्होंने के पूर कार्य के सामने कहे होन्य रच्या के उन्होंने के पूर के प्रांध उन्होंने के प्रांध के

<sup>्</sup> रा सरी उस्ता वर्षी किया तथा है। हेरिक्ष गरा प्रत्यक्तक बीरारकी गरा प्रथम रहा।
प्रत्यक्त करक कर्षी कोर्नेते हिमा समित्र को सीका सुप्रक रौराज करनित्व क्षम सर रखे रहे हे
चौर कोंद्र यह सहस्र कैनिक रणपुर है। यह स्वतंत्र्य हि तीम चौरी वस्त रहीसन व्यास्त्रत्व रखनेताने तसी
व्यास्त्रत्व त्यासित होती

तो हमेबा पण्या ही यहता है। हुछ जोन सरवाबहु छोड़ वें तो बिन्होंने नहीं जोड़ा है उन्हें कोई बाबा नहीं पहुँचती। मजे ही बहुत-यं नारतीय इस प्रकार बेंबूटीके निधान वे बाये हैं फिर मी बहुत-से मजबूत बने हुए हैं। वे समझते हैं कि बेंबूटीके निधान वेना बुटी बात है। कानूनके वन्तर्गत जिस प्रकार सही नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार यह निमान भी नहीं देन भाहिए। इसस्पर् अनेक स्रोम नगरपालिका तक आकर बायस का मगई। उनमेंसे वनक विमा परवानके ब्यापार कर रहे हैं और बस्ते नहीं हूं। वे जेवमें बानके ब्रिए तैपार होतर नैठे हैं। जो इस प्रकार इस समय बेसमें जानेके सिय तैयार होकर नैठे हैं ने धन्ने सरमापड़ी कहे जायगे क्योंकि वे बुसराके दिलके भिए सरमायह करते हैं। ये बुसर कौत हैं? पर्छे वो तीन पाँडी पंत्रीयन प्रमाचपत्रभारी छोग दूसरे घरनावाँ तीसरे वे प्रिनकी वर्जी रस समय चैमने साहव किये बैठे हे और चौबे शिक्षित मारतीय।

### न्निद्धित मारतीप

बास्तवमें इस समय तो केवल सिक्षित मारतीयोंके किए ही सहना बच यया है और मही भारतिक समर्प है। भी स्मृद्धका इराबा है कि चिक्रित भारतीयोंके भानेका दरवाना बन्द करके अन्तर्ने भारतीयोंको गुसाम बना दिया जाये। किन्तु यह कैसे सम्भव हो सक्दा है? पिशिवों हा अधिकार समान्त कर देनेके किए भारतीय समाय क्योंकर राजी हो सकता है? सभी इस बातपर विचार करने बने हैं और सबी स्वीकार करत हैं कि गरि उन विभिन्नरीको छोड हैं तो भारतीयोंकी बाज पत्नी बावेनी।

न्स सभयके संघर्षमें यदि हजारों भारतीय श्वामिश्व न हों दो जी संवर्ष होना ही। परिस्तिति ऐसी है कि यदि ५ वर्ष, जाताही और आनको हुनेतीपर एकर पक्रतवासे भारतीय रचमें शामिल हो जायें तो भारतीयोंकी साज यह जायेगी। वैरिस्टर भी निपाकी कार्य के पात्र प्रकार हो क्या भारतीय धनाज यह स्तीकार कर सकता है कि वे न बार्ये ? भी शास्त्र पृष्टुम्बको पुत्र विकायतर्थे शिष्टा प्राप्त कर रहे हैं। क्या जब वे पड़कर क्षोरेंने तो टान्सपासमें नहीं जा सकेंने ? यदि जामेंने तो क्या भी स्मदक्की मेहरवानीने वावेंने ? भी पानक रायणन बीड़ ही दिनोंने जानवाल है। उनकी पैदाइस दक्षिण अधिकाकी है। के भी नहीं भा सकते। भारतीय सनाव दन सबको छोड़ दे यह कैसे हो साजा है? यह गांद रराना चाहिए कि इस पायन्त्रीको लमानमें भारतीय समावकी स्वीइति माँगी नाती है। थारे स्वय मिलकर ऐसा कानून बनायें तो बात अलग है। हमें उसके विरोधमें लड़ना पड़ा ती सहय । किन्तु कीन भारतीय यह बहु शहता है कि भाग समीसे यह कानून बनायें हुन उन मदर करने।

### भारतीयांके सन्

दिन् तमी नहती हैं इसे दर्श होती हैं? उत्तर वह है कि पूछ भारतीय ही इसार सक्तन केंद्रे हैं। वे जनरल समद्वन कही हैं कि भारतीय समाजमें बन नहीं रण सब नीम कानुनको क्रम कर सर्वे परराज जमानको बान तो पत्रको है सब गरवाने सेंबे और अंगुर नियान रच उत्पन्न मजानवाजामें थी माची और पाहेल जारतीय है और बाकी भोगाओं कार्ट कर नहीं है। वे लीन इस गुरहको बार्ने करों है और उतरफ स्मदगकों में मन्त्री नगरी है। व राहे गांव मान हो है और रम बारण मार्गाव बच्च प्रकों है।

बहि मारे भारतीय कानून स्वीकार करनेके किए राजी ही हों वो फिर उनपर कानून काब करना उपित ही है।

किन्तु नेरी मामका है कि कानृतको स्वीकार करनके किए बोड़े ही भारतीय रानी है। बारस्टेन किरिटकाना कोलवरस्ट, बेरीनिगंग नाइस्हम हाइडेक्बर्ग विमस्टन हस्तादि अगक स्वातीय पत्र बाने हैं कि मारतीय पुत्र है बोर अगरक सिंक्बरोके किए कहेंने। इन स्वातीयर बहुक-स भारतीयोंने परवाने नहीं किये हैं बीर न सेंगे। व्यवक एसा उस्ताह है व्यवक मारतीय हार नहीं वस्त्रे किर कोई अनरक स्मन्दर्स पाहे वा कहें।

#### सोधवदी

धी सोरावजीने चून किया। वे चारसंदातनसं चास्तारेसे अन नानेके किए ही आये हैं। यह यक मोनीने हानने पहुँचन तक सम्मा है कि वे बेक्सों ना किराजें। सनी कौर यह प्रमास के कि नमें नेवसे मेजकर भारतीय समाजको अपरकी नार्तीमें सं एक भी नात नहीं छोड़नी चाहिए।

#### चार्चभानिक समा

### पेरीयी भगी

स्त्र पंचर्षमें बहुत रेवको जरूरत नहीं है। फिन्तु फिर मी चोहा-बहुत तो पाहिए हो। मनतक तंपको पूँची कमपण समाज हो चुको है। इस्तीकर बितने तार विकासत और मारत प्रजे जाने पाहिए, उत्तर नहीं नज नाहे। इस्तीकर प्रत्यक समिति और प्रत्यक सारतीयते वित्तरा बन उत्तरा हैया सबको येजना चाहिए। बास्पर्टनके मारतीयता उत्तराहके तार और पद मने दलना ही नहीं बोकन र पीहको हुए। यो मनी है।

### र्वेशप मिथौँ पेरीबाडामें

यंप्रध्वारको राजको थी यांचीका अक्ष्य रखकर भी हंगर मियांत स्वयं एक नामा नामाई। उनमें क्ष्मपन २ मारतीय उपस्थित के। उसामें बढ़े जीएक मान निरस्य किया गया कि विश्वित भारतीय हमल्याकों ने सार्थे इस्तर्ग स्वीहित मारतीय कमी नहीं ते तकते। स्वयका पूर्व तस्पराके वार्ष कमानके लिए भी हंगर नियांत्रे स्वयं सम्ब्यानुके पंत्रीयन प्रमाणपन किया है। उन्हें स्थापारको परसाना मिल चुका है। कियु किर भी जनक नारव्यव्हा साथ न केन्द्र भी हैए नियांत्रे करोजा परसाना मोगा। धेमुटांकी छात न नेतक कारण उन्हें परसाना उसे स्व समर्वे यांची पक्षमव

\*\*\*

वेचने वार्मेंगे। वे छोटी-सी टोकरी रखेंने। ऐसा करके वे वेखना बाहते हैं कि सरकार उन्हें किस परह भिरमजार करती है। बाज अनेक भारतीयोंमें बहुत जीस मर गया है। हुमीबिया इस्लामिया मंजुमनके प्रमुख तका क्रम्य भारतीय मेता भी ऐसा ही करेंगे। जो शिक्षित भारतीय हैं उन्दानि मी नही विचार किया है। यदि ऐसा उत्साह रहा को संवर्षका अन्त करीब ही है। जिस समाजर्मे ऐसे जोसीने स्पनित हो यह समाज कमी पीछे नही हट सकता। छमाजमें नई सक्ति सा गई है और वह संवर्षकी विश्वेपताको समझने समा है।

### **परनेगर** फिर तेपार

छोग नवरपालिकाचे बपठरमें बँगुठाँकी छाप बेकर परवाना अने न वार्मे मह समझानके बिए भीचे किये माध्यीमोने बरना देना हम किया है

सबंधी आईजी इदाडीम बसी इस्माइल गुक्का भी पटेल क्रमी उमर, रचछोड़ मीठा मीर बनस बाप, बनैयह।

#### थम्तिम समाचार

स्टार चित्रता है कि चिक्रितोंके बारमें भी सरकार समझौता करेगी।

[पुजरातीसे ] इंडियन मोपिनियन १८-५-१९ ८

# २१९ सर्पोदय [९]

### सबी पंचा है।

पिछल तीन बच्यायांनें इस देस भाग है कि सर्व-शास्त्रकें जो नामारण नियम माने जाते है ने ठीड़ नहीं हैं। इन नियमोक अनुधार चलनंस म्यन्ति और राष्ट्र हुन्ती होते हैं। यरीय सपिक गरीब बनते हैं सौर पनवान लोगोंके पास सपिक पन इकटन हो जाता है। और एवं भी इन दोनोंमें से एक मी मुनी नहीं होता और न मुसी पहला है।

सर्व-मास्त्री स्रोतकि जाचरचार विचार नहीं करते। वे मानते हैं कि विनना अधिक पन इकरण हो। उतनी ही अपिक सुमहानी होती है। इससिए ने प्रजाक मूपका आपार पतको ठी मान्छे हैं। इस कारण व यह समझाते हैं कि उद्योग-पत्थों भारिक विस्तारन किलना यन नवटना हो। जाये। उतना अच्छा है। यसे विचारोंने फैलनम इंग्लैंड तवा अच्य देगीयें बररनानों ही मरमार हो गई है। बरत-में मोब घडरामें भा बमते हैं और यम छोड़ बते हैं। बाहरकी मुखर और स्वच्छ हवा छोड़कर कारधानोंने नारे दिन पूपित वायमें मौत सनमें वे नृप मान। है। इन्हे परिनाम-स्वस्त प्रजा निर्देत होती जाती है फोम बहुना जाना है बसीति विषक्ष फैन्मी है और (जब इस) जनीतिको दूर करनकी बात करने बैठन है। तब बदिमान यिने जानवाले स्रोप करने सगते हैं कि सनीति बूट नहीं हो संस्ती। अज्ञानियोंमें एक्टम मान बराप्र नहीं होता दर्गानए जैसा चन रहा है चनने थे। ऐसी बसीन पैछ करते हुए है यह भूत जा। है कि नरीरोंकी जनीतिका कारण जमीर सीम है। जनकी सामिर--- उनके मौब-पीड़ परे चरने हैं। मार्गिर परीच अंबार सानीहर बनावी बाते हैं। पार्ट करा सीमान कियू अपना अच्छा काम करनेक किए एक एक भी नहीं मिकता। अमीरोंको देवकर ने भी अमीर बनना चाहते हैं। अमीर नहीं बन पाने इस कारण ने कुनते हैं — कोषित होते हैं। किर खपना होंदा पेंचा देते हैं जोर जब देवते हैं कि ठीक रास्तेत पन नहीं मिक सकता वो अन्तमें पाने बाबीस बनायांनेन करनेना व्यर्ष प्रमान करते हैं। इस प्रकार अस और पन योगों निष्कृत वाले हैं सम्बाध पोदोजांनिक प्रकारों प्रमुख होते हैं।

शास्त्रकमें सन्धा परिश्म वह है बिससे उपयोगी करतु पैदा हो। उपयोगी करतु वह है विससे मनुष्यकों पूरा बारि कीर मनुष्यकों पूरा बारि कीर मनुष्यकों पूरा बारि कीर पहल-पोष्टक है। अरब-पोष्टक बहुद विससे मनुष्यकों पूरा बारि कीर पहल-पोष्टक है। इस विससे करता हुना बीवित रहे और जबक विने सकता केरा रहा है। हम वीवित केरा केरा कर कर कर करता है। इस वीवित कर करता पर करते की हो है। की वीवित करता पर करते की है। विस्त विस्त करता पर करते की है। उस वीवित करता के मान्य करता की अपने करते की पहले केरा करता केरा करते की समझ करते की है। विस्त विस्त करते की अपने करते की समझ करते की सम

छाव एवा कहते पाये गये हैं कि दूकरोको नुवाराके स्थिए बान देना सम्मव नहीं है। एविक्य सेवा ठीक क्यों केते यहें और पन इक्ट्रा करें। ऐसा कहनवार्थ मीडिका प्रश्नाम करते हैं। क्योंकि सो स्थित मीडिका क्यून्य करता है बार मामें नहीं क्यों है। क्योंकि सो स्थित क्योंके सामें क्यिक्ट नहीं होता और क्यों क्योंके हारा ही हु स्टेंगर प्रमान बाक्या है। बिनकों केवर प्रमा बनती है, वे बूद बरावक नीडिके नित्माका पाकन न करेंगे ततक प्रमा मीडियान केते हो कक्यों है? हम बूद बराव प्रमान क्यांके दरेका रहें और सपने पड़ीचीको बतीडिके किए उसके सेप निकार्थ — इसत प्रमा क्या पीएवान केते निकार्थ करता है?

इस तर्मु सोनों से स्मर्ट हैं। जाता है कि वैशा तो साननमान है और उसके हार। युव मोनों मार्च होते हैं। जनर वह सक्त बारनोंक हाम पढ़ जाता है तो उससे बोठ जाते जाते हैं। किया के किया ने मोनों मार्च होते हैं। जनर वह सक्त बारनोंक हाम पढ़ जाता है तो उससे बोठ जाते के ही किया ने मार्च के स्तान कर जाते के स्तान क

र देख्य "क्वेंस [६] " छ सर्भार ।

#### चार्चस

महान रिक्तनी पुरुषका धारीस व्यक्त हम पूरा कर चुक है। यह केबामाझ बहुत-से पाठवांकी सुक्क बान परेती को मी जिन्होंने हसे पढ़ा है, उनसे हम हस सुका में हैं एकारिय करते हैं। इतियन मौरिनियन के सब पाठक स्वस्पर विचार करके बसी मुशाबिक चनने सम बार्ने ऐसी साधा रखना को ज्याहा माना बारेगा। सेकिन यदि बाहुने पाठक मी उसकी अच्छी तरह पढ़ कर उसका सार निकाबेंने दो से स्पना परिसम सफक मार्नुगा। कसाचित् ऐसा न हो दो भी बैसा कि रिक्तिन बेलिस प्रकासमें सूचित किसा है, मंगे बचना एकों नहां कर दिमा और उसमें उसके उसका समाचेद हो गया है। सदएन मुझे दो स्वा एकोए ही है।

रस्मिनने वार्ग कम्युकों — अंदेशों — के किए वो क्रिका है वह अदेवोंगर विद्या बागू होता है उचकी करिया प्रारतीनोंगर हकार पूना अस्थिक लागू होता है। प्रारतिने गये विशार केन रहे हैं। बाजककों परिवर्ग विद्या तार्थ हुए वहानामें क्यांच उन्हां है, यह तो ठीक है। परजू गरि बोचका अन्धा उपयोग किया वायशा तो परिचाय बन्धा गिकतेगा और सम्बद्ध उपयोग किया बया तो परिचाय बूरा बांचे निना न परिचा। एक औरसे यह बाधाव बा दही है कि स्वरास्थ प्राप्त करना चाहिए। बूचरी कोरते यह बाधाव बा दही है कि विकासकों तार्च कारवाने बोक्कर करना चेंगा ज्या करना चाहिए।

स्वाराज्य करा है — यह हम बामद ही धमति होंगे। नटाअमें स्वाराम्य है, किर भी हम कहा करते हैं कि यदि हम नेटाअके येवा हो। करतकी हम्बा स्वते हैं तो वह स्वाराम्य नरक-राज्यके धमान होगा। वे वर्तानशिको कुपनते हैं मारतीनोंको मिटाते हैं और स्वार्थने बन्ने होकर स्वार्थ-राम्यका ज्यावीय कर रहे हैं। बनर बदनी और मारतीय नेटाबले वर्ष वर्षों तो वे साध्यों नहकर बमान्य ही वायेंगे।

वाय वा व बाराय मुक्त पाना है । वाया ।

ता बया हुन हम्प्याणकी उत्युक्त स्वराज्य करों । वनरक समून उनक अनुमोमें से

एक हैं — बहु अपने बिरित जबवा बदानी दिये हुए बबनोका पामन नहीं करते। कहते कुछ

हैं और करते कुछ। जयन उनम उन उने हैं। उन्होंने पैसे बबननेक बहाने मैसेक विशादियोंकी
वीविकासर प्रहार किया है और वे उनके ब्यानसर क्षेत्र कि रहे हैं। हम नहीं मानने

कि रागेते अपनी कब भी नुसी हैं। वक्षेत्र । को नोन स्वावीर दृष्ट एक्से हैं। वस मही मानने

मूटनक वस्त्रात् मरनी प्रवाही मूटनक किए बालानीस तैयार ही मायेसे।

दुनियापर चारों और वृद्धि बालनेते इस देन वर्जने कि स्वराज्यके नामन पहचाना बानवाका राज्य प्रवादी गुराहाची या उत्तक नुगक किए वर्षण नहीं है।एक बातान उत्त-हरनेने यह बान राज्य हो जायेगी। वृद्देरोको टोनीमें स्वराज्य हो वो क्या नवीजा बानेया एको करूना वस कर वस्त्रे हैं। व वो बनामें वसी मुखी हो सक्त्रे हैं वस नजर ऐसे क्षांबंका नियन्त्रण हो जो जुद जटेरे नहीं हैं। जमेरिका छोध इस्पैंड ये सब बड़े राज्य हैं। क्षेत्रिन के सबसूज मुखी हैं ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है।

स्वारमका धन्या वर्ष है सपरोको कावूमें रखना बानना। ऐसा तो वही मनूम्य कर धक्ता है जो स्वयं नीतिका पालन करता है कितीको ठनता नहीं है सपको कोवता नहीं है सपने भावा पिता करनी पती करने वाल-कर्णो नीकरों और पहोसियों — समीके प्रति सपने कर्तमका पाणन करता है। ऐसा स्वत्ति चाहे निस्स देखने हैं। स्वारम्य मोगता है। जिस समावसे ऐसे मनूमाओं बाहुस्ता हैं। उस समावके किए सहल ही स्वरस्थ है। एक प्रवाद सुरीपर राज्य करें, महुं बात सामाव्यत्वा गुरूत है। अधिव कोम हुमपर राज्य

एक प्रका दूसरीयर राज्य करे. यह बात वायानस्थ्या गस्त है। अधिक कीम हूमपर राज्य करते हैं यह एक वयानकरीम स्थित है। केकिन अपेय कोग दिखुस्तान कीक नामें तो भारतीयरिं हुक कुनाई कर की ऐवा माननेका कीई कारण नहीं है। वे राज्य कर रहे है इसका कारण हम नामें यह बारण है — इनारी आपसी कर कमारी अमीत और हमारी आपना

कुछ कारा कर या पूर्वा नागाका कार कारण गया है। या कर पर वृद्धाना कारण हम स्वयं है। बहु कारण है — हमारी सामग्री कुर हमारी बनीति और हमार्ग बनाता।' स्वयु ये तीतों नीजें हुए हो नामें तो निर्धे हमारी हो नहीं कि हमें एक पता मी हिलाता म पहेगा और समेश हिंदुस्तान छोड़ हैंने बील्ड हम सन्ना स्वयुग्य मीयन समेग।

बनका गोजा कोइनस बहुत कोपींको प्रसम्तत होती है — एसा देवनेमें मा रहा है। ।
यह सिर्द महान और नासमधीकी शिक्षानी है। यदि सन अपेजीको भार बाका जा सके दो
वा सारतवाल ह वे ही हिलुस्तानक स्वामी वन वैठेंगे। इसका वर्ष यह हुता कि हिलुस्तान तो दिवसका विकास है। यह भारोपा। अपेजीको भारतेबाला बना बन्दोक परे शताक एक्यात् हिलुस्तानपर ही पढ़गा। अपेजी प्रवासक प्रसिद्ध मारानवाला आंच देखका निवासी ही वा। अमरीकाले प्रेसीवेंट क्षीतकोको हुत्या करनेबाला एक अमरीकी ही वा। । उसिन्द हुने यही उपित है कि हम जरबीम बाकर बिना सोजी-विकार परिचमकी प्रवासी नक्क बन्धाकी उपदान करें।

विश्व प्रकार पाप-कर्म द्वारा — बचेबोंको मारकर — सुक्या स्वराज्य नहीं विश्व शकता उसी प्रकार भारतमें कारबाने बाल देनंश भी स्रराज्य विश्वनेका नहीं। श्रोता-वांशी रक्ष्र्य होनंश कुछ स्वराज्य नहीं निक वारेगा। इस बातको संस्कृतने बड़ी स्वय्टाके साम स्वित किया है।

याद रवता वाहिए कि परिवासी सम्पताको बसी हो हो हाक हुए हैं। सब पूका जाये तो केवल बसाय। इतने समर्पने परिवासी प्रवा वर्णनेस्ट येती शैव वर रही है। हमार्थ हिस्तरोगे। प्रांचेना है कि नैयो रता पूरोजकी है वैदी हिल्लुस्तालको कमी न हो। पूरोजकी अपार्थ एक मुस्तर पाठ मार्थाय रेठी हैं। केवल अपने-वर्णने पोके-सास्वकी वैद्यापिक कारण ही सब पूर्णी साथ हुए हैं। किसी समय बड़ा ही वर्षास्त बड़ाका होया और उस अवसरपर पूरोपमें नरकका दूसर दिवाद पड़ेना। पूरोजका सरोक साथ काले आधिनोड़ी अपना प्रवास मार्थ केवल कालका दूसर दिवाद पड़ेना। पूरोजका सरोक स्वास हो नहीं सकती। वर्ल्य एक मार्थ केवल कालका मेम है वही अपने बात हो नहीं सकती। वर्ल्य एक भी मुक्त कार्य की नार्य स्वास हो हो नहीं सकती। वर्ल्य एक भी मुक्त कार्य की स्वास कार्य की है। यह उनके कारवातीक कारणहाती है पर सामर्थ कारण भी है।

देखिए क्या ५, प्रा ५६ ।

१ देखिर यन्त्र ५, १४ ४७४-७५ मी।

वर्धनीयां वर्ग मुक्तकपुर सम्भवनावां वार करते महत्व वांत्र हैं । देखिर अस्तामें स्वयं में प्राव २१६ ।
 में वीडिंग क्लोक्टेंगकी कुलु कामानिक व्यारे हुई थी। वर्षाचीक मन्त्री मेंसीवर किन्नामा बाम ता होता।

३६८ छमूने बॉनी सक्तान

अन्तर्ने हिनुस्तानको सरास्य पिछ ऐसी सब मार्जाबांकी पुकार है और बह रही है। परणु उसको नीविक मार्बते हासिक करता है। बह राज्या स्वाउप होना पाहिए। बाँद बह दिनाक्ष उनामोदे या कारकार्त्र बोक्नवे नहीं भिम्मा। उद्योग चाहिए परनु सही मार्ने । हिनुस्तानकी भूमि किसी बमार्ने मुंजबंद्रमि मार्गा जाती बी स्वोकि मार्ज्योग कोग सुपर्व रूप वे मूमि दो बहीकी-बही है लेकिन कोम बदक गये हैं। इसिए वह भूमि बीरानची ही गई है। वसे पुत्र सुवर्ग बनार्क किए हमें स्वयं बगरे स्वयुक्तास मुक्त बनना होना। उसका पास्त-मिल दो बहार्टीमें द्या है और बहु है स्वयं अपने स्वयं कर हरएक भारतीय सरका ही आहह रखेग तो भारतको पर बैठे स्वयंक्त मिलेगा।

यही परिकार जिन्हरोंका सार्यस है।

[नुजरावीसं] इंडियन जोनिनयन १८--७-१९ ८

२२० पत्र 'स्टार'को'

जोहानिसंबर्ग जनाई १८ १९ ८

सम्यादक 'स्ट्रार' महोदम

सापछे मुखबिरका कहना है कि ट्राल्यमालके मुख्यमान एपियाई संबर्धको खिरस सुक करनेके किए, बपने बच्च देखपाइमॉको तया, वो स्मानारिक परवाने जाये किये या चुके हैं तनको मध्य करने या काममें न कानेको सम्माचित सकाह गद्दी मानेगे। जान पहला है यह

विचार उपकी स्कार्य वराम हुना है।
मूटे द्वापनाक्षके हमीरिया इस्कारिया सनुमनका प्रतिनिधित्त करनका थीरव प्राप्त है
और में ऐसे एक भी मूक्कमानको नहीं चानता जो इस विचयमें पित्र मत रखता हो।
सन्दें भी चारत और अपने विधित्त वेदमाइमोंकी प्रतिका उपनी ही चारी है जियानी कि क्या माराठीयोको। यस दो नह है कि मेरे राज्यमित्रीको एकियार कामुनने प्रति दुवरे पाराठीयोकी मरेखा अभिक प्रकट कामणीत है। इसका दीवा-सारा कारण नह है कि उपनी कामुन इसकायर प्रत्यक्ष समये बाबार करता है मीर मूक्तमानकि बचीचा दुविके महामादिम मुखानका चान-मूखकर समयन करता है— उन गुक्कि पुस्तानका यो माम्यादिक वाठीमें उसी तह इस्कामके प्रवान है जैसे दुनियाबी मामकोमें महामादिम समाद विटिए सामानक

तीन मुस्तमानीने परवाना-अधिकारीको अंनुटके निधान दिये उद्यक्त इतके विधा कोई भवकन नहीं है कि उन्हें नहीं मानूय वा कि वे बया कर रहे हैं। भारतीय धमायने स्वेच्छाधे

र स्थापनकः सम्बद्धः स्थापनः संपीयने देशरः निजा था । स्थापनः २५-०-१९०८ व इतिस्य मोधिनियसमें "स्थापनार्वेकी रिस्ते " प्रोपेको सम्बद्धाः विस्ता क्या था । बंदुक्षिणींक निवान देकर किवना बड़ा उपकार किया उथे सरकार ठीक-ठीक समझ नहीं पार्ट है और यह कोनींको यह समझनें में देर करती है कि परमाना वाधिकारीको अंदुर्जेक नियान हेना जोर स्वेचकार पंचीननक अवर्णत अंपुक्तिक नियान देना एक ही बात नहीं है। परमान सर्वकारीक समये वस्तुर्जेन के कुछ किया वह उद्देश है। परमान अवर्णन के कुछ किया वह उद्देश के प्रतिकृतिक है। यह उद्देश के प्रतिकृतिक के प्रतिकृतिक किया हो है। यह उद्देश के प्रतिकृतिक के प

वापका आदि इसाम अ० का० धावजीर अध्यक्ष इसीदिया इस्क्रामिया वेजनन

[बंधेबीस] स्टारः १८—७—१९०८

२२१ चपस्तिनके नाम पद्यका अरा

मुकाई २ १९८

मारवीयोंने प्रशामी-प्रतिवाचक भविभियमके अत्वर्धत कियी भी नई चीवकी सीध विकड़न नहीं की है। वैश्वविक योम्बताबांने वांध्यीय नीपचारिक करते नहीं बच्चे अधिकार पूर्वक प्रवेश कर एकते हैं। अब कारक स्पट्ड ही मारवीयोंत तथ कानुनमें रहीबदक करनपर रवामण होनेकी यांच करते हैं, विश्वते ऐसे मारवीयोंको निषिद्ध बना दिशा जाये

[ यंबेजीये ]

इडिया बॉफिन ज्योडिश्विम ऐंड पश्चिम रेकर्डस ३७२२/८।

रे पर राज्य राज्यसम्में हीनेसकी कार्यालींक का ध्वीतर विकास किया गया है वो भी रिको करने ६ महार १९ ८ के साथ कारीनेस कार्यालयों नेता वा ।

# २२२ सोरावची शापुरजीका मुकदमा --- ३

[बोहानिसवर्षे जुकाई २ १९८]

गत सोमबार २ जुलाईको की अदास्तर्में भी एक एक जोर्डनके समझ सी सोरावनी सापुर्वी पेक हुए। ज्यामाबीकने उन्हें प्रात्ति-एका अध्यावेसकी कारा ७ के अन्तर्वत १ कुमारि सात दिनके अन्य उपनिषेक अंग्रेकर पठे जानेका हुन्य दिया का। इसे उन्होंने नहीं माता। पड़ी उनपर अधियोग था। भी केमर कामियोन पराके और भी पांदी बकाद पक्षके बकोन ने। अभियाकाने अपनेको निर्मोक काम्या।

बिरदुर्ने [यी बरबांतने बहा ] थी पांतीने दुष्टियके दियो कमितनरको एक एव नेवा है। उत्तर्भ बहा बचा है कि समिपुक्त विका तमस सावस्त्र हो उब समय बाबतने हातिन होनेके किए देवार है। तब बहु बची विरक्तार किया था यह दुक्ताने उन्होंने कहा कि है अपने वरिष्ठ कविकारियोंके संतिरिक्त किसी क्या व्यक्तिका बारोब बही मानते। उन्हें बस्त्रिक्तको पिरक्तार करनेकी साजा यो वह वो और उन्होंने उत्त विकास प्रतिक के उन्हें विरक्तार करनेने सरने करवाविक्तका उत्तरीय किया है, स्वीकि बहु तस्त्र उनके किए सालक दुविवाजनक वा। तबके बसिन्दाको पुक्तिकी द्विपत्रतमें रक्ता प्रया है। यहां स्विमोन

स्वियुक्तनं करनी बोरवे मनाही वेते हुए कहा कि उपनिवेसने कानेकी सुकता निकारें तार बहु उपनिवेसने एं। बौर उपने कुर्वायमें व पर्णानके कहा कि वह बाता नहीं बाहुता। तब उपनिवेसने बावेजी उपको इक्का नहीं है बौर वह स्वास्त्रकों बाह्य न सावनेकी तथा भुक्तनेके किए बाया है। वह विशिध प्रवादन है बौर करतक विशिध धामान्यके प्रवादनके नकी वह बननी पूरी निन्मेदारी कृत कर वहा है तबतक बसे दुन्तवाकों एनेका हर तखुरे अविकार है।

क्रियहर्ने [पतने बद्धा कि] पतने सदास्त्रकी साहा नहीं मादी है सीर वह निरन्तर पतका अन्त्रकार करना पाइता है।

इक्के तान बचान पसकी कार्रवाई तनाप्त ही यह ।

सदाभतको तानोशित करते हुए भी बांधीने कहा में त्यामाणीस महोदयका त्यान इस बातको तरछ दिवाना बाहता हूँ कि दुन्तकातका यह समर्थ बिनिस भारतीयकि किए कहत औरन साबित होनेबासा है। और इस समियोगकं सन्तन्यमें बहुतनी भारतीय, को महाक्तके समर्थ सामेशे किए सहर क्लाकार कर रहे हैं बुरी तरह इवर-जबर क्लेके पर्मे हूँ और कनए इसका भी किया परा है।

स्यायाबीक्षः में इस बारेसे बुक्त नहीं बानता और न में युक्तम्बीम बातको स्थीनकार कर सकता हैं। इस समय अंशास्तमें इसकी औड़ है कि कॉम करनेमें कीमनाई हो रही है।

भी यांची यह सही है परन्तु बाहर बहुत अधिक जीय हैं। न्यायाचीय: सदाकरके कमरेमें तो कुछ ही लोग मा सकते हैं।

पी गांधी मह प्रस्त ठीक स्वतस्या करनेका है। स्वास्त्रको स्थापत वापके विकार क्षेत्रमें है। सौर में समझता है कि मसे हत वारोंमें व्यत्नी वाल कहन वी वायेगी।

न्यादायीयाः म तो पही कह सकता हूँ कि वहात्रश्चना कमरा बहुत अधिक मर गया है। इसके बाद भी प्रांचीन नामलेको सिया। उन्होंने कहा यह मामला बहुत तीचा है।

इंडक बाद भा मानान नास्तका मध्या। ज्यान कहा यह माना बहुत तीवा है।
(न्यापानीय: "बहुत तीवा।") में स्थापानीयका मान इत बातको तरफ दिकाना बहुत
हैं कि मेरे मुनिकत राही वा स्वत तौरार नातने हैं कि उनके किए उपनिवेदारों रह नातिवेदारों रह ने विद्यालया विद्यालयों कहा है कि वेदानावेदार है। वे उपनिवेदारों नहीं यो हैं और उन्होंने बरावताने कहा है कि वेदानावेदार उत्त निवेदारों नहीं बात सकते को एदियाई राहीवार निवेदार के अल्पनेय निवादा स्वादा है। स्वित्युक्त रिजाता के लिए क्या सहना पहारे है। स्वाव्युक्त करता याल किया है।

न्यायानीसः एक महीनेकी कही क्षेत्र।

[बद्रेगीसे]

इंडियन मोविनियन २५-७-१९ ८

र इंडियम अधिनित्तवन (१९-७-१९ ८) में को एक पिने प्रमाणके महाकर, में महानीद बरावादी करार करा चारते हे करते क्षण पुण्लिले "किसी करेकराक किना" राष्ट्रण, व्यवस्त किना था। में वो कर रिप्तिक पत्र निर्माण किनाम नाम के किना रहे ने हीएए बोरते गुँध सारा था। पुंच्य व्यवस्ता प्रीतिक्ष का एनकेंद्र कम्पाण्यों का कांग्रीन इंपिया कांग्री रही कांग्री गरीवन स्थानकांक्री क्षानवारी भी एवं पन्न प्रकार कांग्री में ।

# २२३ भाषण जोहानिसवगर्मे

[पुनाई २ १९८]

अशास्त्रको कार्यवाही समाप्त होनेपर भी गांचीने अपने कार्यातमके बाहर एकप भीड़के सामने वापच किया 1

भीड़कें प्राप्त वायण विध्या।

प्रतृति कहा कि भी छोरासवी एक पिद्धान्तके लिए बोन वर्षे हूँ न कि एथियाई

प्रवाधिपींक मिनिन्दिन प्रवेचके लिए द्वान्तवानके दरवाने बोक देनेक भ्येग्वे । वे प्रवासी कानुनके

प्रत्याचे उस कानुनको बद्धानिक मोगम्ताको परीसा पात करनेके लिए माने ने विद्यार्थ जाति

वर्षे या रंगका भोदनाव पहीं है। उन्होंने छात वर्ष तक श्रीदेवी प्रत्याका कम्प्यन किया वर्ष

किन्तु प्रत्य चन्नुति देका कि सदायि प्रवासी कानुन सदगर लगान कमसे लागू होता वा सौर

प्रवास वे एक विभिन्न उपनित्वेचकी विशेख प्रवा ने तवायि उनका श्रीदेवी नावाका छारा लाग

सी पाँगीने बरुपा मायण बारी रखते हुए बड़ा कि [हुगारा] समला करन यह है कि किए कोनेंकि पास परवाने हैं दे कर है लीता में और इसने परिवासकाम किया परवाने के सारार करों के स्वपन्त में पिरतार होगा और के काना स्वीकार करें। वे स्वपन्त मायल पर भी कीता में। हम वर्षमार पुलिस्तानों काना न क्या कर दूरे [बारतीय] समायल पर भी कीता में। हम वर्षमार पुलिस्तानों लाग न क्या कर दूरे [बारतीय] समायल करों कर के कोनेंको तैयार हूँ वह तिक करेंपर ही पूरीपीय समायको विकास किया लागेंके किए का पूरी है। वहाँ ते पह तिकार कर की की पहिल्ला मायल पर कर हो है। वहाँ ते पह नात सेहरा कर करों के वरिल्यान मायल करना दिया से परि एडिस्टारी कोन सर्वेक्या वर्षीयन करा केने तो एडिस्टारी अधिनयम किना कर्त रह कर दिया बारोग। किन्तु यह चनन पूरा गड़ी किया गया।

मारतीयों के विद्यालय होनेसे पहले हुए कोलोंने बरने व्यापारिक राजाने और अनेक व्यक्तियोंने अपने पंचीपन प्रभावत्व निकास कर दे दिये और ऐसी मासा है कि दस उपाहरणका की संबास जनसरण किया वायेगा। हमें बात हुमा है कि तीकरे पहर पुण्यिस्तासका मनेक सारके प्रमाव का उनते और सातानिक मनेक सारके प्रमाव का उनते और सी तोरावनीको को बजा दी पहँ उनते नारतीयोंने बहुत रोप है। उपका कहना है कि एकसीतिक करावके किए सकत वेदकी तथा नहीं से कानी वायिष्ठ थी।

[बप्रेबीसे]

इंडियन बोरिनियन २५-४-१९ ८

र दोन्ते कर इर शोरलयी बतारबीके शब्देंने एक्क्सें ।

# २२४ तार दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको

भौहानिस्दर्ग जस्मार्दर १९८८

[बाफिकामिया

कत्त्व ]

ज्यानिक्य छोड़नहीं बाहाके उस्लेकनपर छोड़की यापूरतीको एक माह मका छता। पैछलिक योग्याजे अम्मल होनेक कारण प्रकारी अभिनयमके वनुसार बाने थे। जीनतीय एडियाई सचिनियमके अस्तर्येत प्रतीयम म क्यानेका। स्वेक्सा पत्रीयनके किए राजी थे। धराजक मध्ये कार्यवाही क्योर, प्रतिकाशक्यों। करी-बाले बिना परवाना व्याचार कर्येत पिएलगा। परवाने मिले नहीं क्योंकि एपियाई स्वितियम स्वीकार नहीं किया। विधेन नर्यानार्थ पंत्रके क्यान्स वस्त्र प्रमुख मार्याय विभा परवाना खेरी क्या रहे हैं। समज हारा केवल पुत्र-पूर्वक परवानियान छंरक्षक बीर उत्तरकर यैदाविक योग्यामीकी मान्यवा देनकी मांग। तरकार कहती है कानूनक रह किये जानके वसके हमें ये मीने छोड़नी चाहिए। मार्याय प्रिकार्य हर न होने तरक हाति छानेको करनेक्सन।

मो० क० गांधी

[ मंग्रेनीसे ]

ककोनियम मॉफिस रैकईस २९१/११२।

२२५ पत्र ए० काटराइटको

[बोहानिसक्षे] जसारै २ १९८

त्रिय यो कार्टराइट,

यह पत्र जिड़े जापकी यह बतातक किए सिवा जा रहा है कि वन मुकस्ये पुरू हो बये हैं। भी तोधवरीको बसुन एविवारी वीधिनियम स्वीकार न करणक कारण है मापके कठीर कारोवासका रूपक दिया गया है। दिना परतानके केरी बतातक सरायायों कहुरात व्यविद्या विरुत्तार कर किये वये हैं। व्यविक मुझे बानुस है व उक्त बाता ही पत्रक करेंगे।

मूने भागा है कि में पर्व तिसकर जापका जो कर दिशा करता हूँ उपने भाग जासाज नहीं हाय।

भागका हुदयन

भी सम्बद्धं कार्रताइट प्रिटोरिया क्लब प्रिटोरिया

राहर की हुई रत्तर पे अंग्रजी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४८४६) हा

# २२६ इब्राहीम इस्माइस और मुसेमान बगसका मुकदमा

[बोह्यानिसवर्ष जुझा६२ १९८]

पिछने घोननारको इत्यामि इस्मात्तम और पुतेसान बनतको वर्षन् परवालेके घेरी कमानेके जनसम्बंधित कोहानिस्तर्वको हो जनाकरमें की सी शास्त्रमाहीयके समझ देख किया गया। भी सी सरकारको तरफरे और भी पांची अभियुक्तीको तरफरे परवी कर रहे थे।

पहला जीनमुख्य हाजिर नहीं या; इतिस्य उसकी जनावत रह कर दो गई, स्वर्णि भी बोजीने नरानतसे धारीच बहानेके किए विनसी की वौ ताकि सम्यिक्त हुतरे दिन हाजिर हो तके।

पुलेशन क्यासने कहा कि वह निरंपराज है। दुनिस्दर्भ इस बाल्यका स्कूत येश किया कि यह १८ जुनाईको दिनमें तील कवे अभियुक्त विकेश मेन रोक्काको क्याइएर बेक्नोके स्थि क्रम केंक्रर बेंग था। उत्तके आधारास सहतते कराते थे। अभियुक्त बेंग्सरोमें से एक वेक एता था। उत्तके आधारास सहतते कराते थे। अभियुक्त विकरोमें से एक वेक देखा। प्राव्हर्भ अभियुक्तको केंक्ष विराद्य केंद्रिय केंद्रा एवं। उत्तके अभियुक्तको कराता एरवायात विकाशके निरंप कहा। अभियुक्तको कराता एरवाया निकास कर दिखाला पर्टाप कार्य अभियुक्तको अपाय वाल् निकास कर दिखाला राष्ट्र्य कर्या प्राप्त क्या एरवाया निकास कर दिखाला राष्ट्र्य क्या यो आधार केंद्रिय तथा तथा नार्ट्य क्या अभियुक्त वर्षराधीका कोई परवारात से एवं यो अभियुक्त वर्षराधीका कोई परवारात कर विकास केंद्रिय तथा तथा नार्ट्य क्या अभियुक्त वर्षराधीका कोई परवारात कर विकास केंद्रिय तथा तथा विकास कर विकास केंद्रिय तथा तथा विकास कर विकास केंद्रिय तथा तथा विकास कर विकास कर विकास केंद्रिय तथा तथा विकास कर 
है। यह मह नहीं बानता कि अभिगुस्तने परवानेके लिए बरखास्त वी है या नहीं।

सरकारको तरकते कार्रवाह यहाँ धनाय हो गई। स्रांत्रपुत्तने क्यांत तरकका सन्त पेत कार्य हुए प्रताया कि उबने सपने परवानेको नया करनके स्त्रप्र करणात्त वे रखी है। परन्तु यससे पंकीयन सन्तित्यनके अन्तर्यत भेयूठेको स्राप् पानी गई भी। बोर चूँकि उसने स्त्रप्र वेनेले हनकार कर विया हसस्यि प्रशे परवाना नहीं विस्त तका है।

इसके बाद भी मांबीने कहा कि में तबूत हैना बाहता हूँ। यह राज्ञांतिक बात नहीं बनिक असावतारों मेरा मानकेसे यूनेतमा राज्यक राजती है। मेरे मुवांदिकको परवाना इसलिय गूरी दिया बया है कि नवरपालिकाको वर्षकालिक किए दरवास्त देनेशाने एत्रियारिकी एर्टियार्ड कानून संसीमन विश्वेयको अनुवार सारी विभियोंकी पूर्ति करानक निर्देश देने यो यो है। यत जनवरीमें सरकार और एर्टियार्ड बातियोंके बोच यह समझीता हुआ वा कि यो लोव स्त्रेणक्या अस्ता रोजीयत करा लेते स्वरूप यह एप्टियार्ड कानून कानू नहीं होगा। निर्दे पुत्रीक्टनने दस्त्रपालूक्त अस्ता नाम कर्ज करा किया है। भीर पुर्विक अस्त विद्या भारतीय स्वयंक्रनने दस्त्रपालूक्त अस्ता नाम कर्ज करा किया है। भीर पुर्विक अस्तर विद्या है। स्वर्णक स्त्रा स्वर्णक स्वा इसरे भारतीयोंके ताय-साब उसने भी परवानोका मुल्क तो दे दिया है परम्यु कानूनकी

विविधोंकी पूर्ति करनेसे इनकार कर दिया है।

स्पावाचीक्रमें सरकारी क्कोलते पूछा कि बया इन सामनीके बारेमें अन्हें कोई हिरावर्षे सिती हैं? यो क्षोने कहा नहीं; किन्तु कन्होंने बताया कि द्वक नहींने पहले बकर द्वाप्र सकार्य सिकी गाँ।

स्पायाचीक्षणे हुश्म विया कि मामका युभवार ठक मृत्यची किया जाये और तपतक पुक्तार कर भी वामे !

[मंग्रेजीसे ]

-इंडियन बोदिनियन २५~७—१९ ८

# २२७ मापण सार्वजनिक सभामें

्वोहानिसंबर्षे बुसाई २ १९८]

सी लार्टरास्टवे समाचार दिला है कि यदि हम सिक्षित [एसियास्सों] के अपिकारोंकी बात में उठायें तो सरकार समझेता करेगी। सरन्तु पिक्कों समासे बात सकरे यह सरकार यात किया वा कि दिस्तिकि मिए तो संचय करना हो है और आपका यह करन प्रधंकीत के सिंध तो संचय करना हो है और आपका यह करन प्रधंकीत है इसके विद्यालि करियलि मिए तो सीर सुन्ता ता हो है जो सामकार नहीं में एकारों यह सुन्ता प्रकाशित करेंग्रें के मुन्ते के मुक्ता रचन भी दिया वानेगा हम सोग फिक्सूक नरकार नहीं सुन्ता अन्ता हो खेला और परवारों ने केनवाकों के कानुकर के मुक्ता रचन भी दिया वानेगा हम सोग फिक्सूक नरकार ने हित्स कार्य हमाने के मुक्ता हमाने के मुक्ता होए कर के न्या करने हमाने के मुक्ता के मुक्ता कर करने माने करने हमाने के मुक्ता के सुन्ते के मुक्ता कार्य हमें के सिन्ते हमाने कर साम से सिन्ते हो सहाता हमें हमाने के मुक्ता कार्य हमाने के सुन्ता के सुन्ते हमाने हमाने करने हमाने के सिन्ते हमाने हमाने करने हमाने हमाने हमाने करने हमाने हमाने हमाने हमाने हमाने हमाने करने हमाने 
इंच्यू छन्नून योधी सम्बन्ध बादिर नहीं बीम्ब बुसर्टीके सिए छोरीबार्यका बेस मारण करते हैं उन्हें सरदानके बनाय गर्व करना शाहिए। हमें ऐसे मायास मारण हुए हैं हसे में अपना मौरण मानता हैं। उसी मकार आप सब भी मानते होंगे। हमें दो बब बेच ही बाता है। समस्य समावन्दे नेदाबोको दक्षित है कि वे परसाने और पत्रीयन मसावपत हरूहा करतके सिए निकस्स पढ़ें। पत्रीयन

[गुजरादीमे ]

इंडियन बोपिनियन २५-७-१९ ८

# २२८ इस्माइल आकूजी तथा अन्य सोगोंका मुकदमा

[बोहानिधवर्य जुकाई २१ १९ ८]

इत नाहुकी तारीज २१ नंपनवारको नशी नशन्तरमें [भी थी ती असनप्रहोयने तामने वी सरामतर्ने ] इतनाइन माण्योपर एरवानके किना कामार करनेका आरोप कमार्या पया। उन्होंने मतनेको क्रियंच काम्या। उनको बोरखे भी मांधीने पैरसी की।

विद्वान कराना । वात्रान कराना कराना कराना कराना कराना कराना कराना है। ये वो वेरिटने बहाया कि ने बोहानित्तवर्ग नपरचानिकाके स्परीन परवाना-निर्दासक हैं। कस नपरचानित्तक खत्रके सम्बर, मार्केट स्वेयरमें मेने अनियुक्तको विकोके क्रिय पक निजामने देखा था। मने अभियुक्तके उत्तक परवाना वाँचा यह पर उसने बदाव दिया कि

निकामते देखा था। मने जनियुकाते उसका करकाना जीया या पर उसने जवाब दिया कि उसके पास परवाना कहीं है। जिएके जासमें उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी निर्धेशोधी कोई जानकारी नहीं है। दी एक जकर्ननने कराया कि में बोहानिसकों नगरवासिकाका मुख्य करवाना-निरीसक

दी एवं वर्षानने स्ताया किये वोहानिकारों नगरणानिकाला मुख्य परामानितीयक है। उन्होंने पार्त्तक एकर के किया दिससे प्रिवारी अधिनियन संप्रोधन कानून उसके कसर्तत बनाये पार्ट विश्वकर तथा तरनुसार निकारे वेशोदिक प्रयासित हुए ये दिनके अनुसार उन्हें नृकाम चनानेका अधिकार प्रयान किया थया था। उन्होंने कहा कि मेने पृथ्याई पैकी-यक क्षार सारव स्तादके को पार्ट्सी ए कारीयको किया गया एक पर देशा था। दिसमें बहा थया था हिए प्राचारी अधिनियन संयोधन कानून विधिनुतिकामें बरकपार पूर्वा थीर कन कानूनके अधीन उस प्रियासिकों प्रावृत्त । अंतुर्देके निम्नान देते हैं किसी उत्पदको परकाना न तो दिया कार्यमा और न भया किया आयेमा ! विरह करभपर बन्होंने कहा मूझ यात है कि नत जनवरीमें अनक मुक्तने कलाये

वये ने और वस समय एकियास्त्रों से सवा वो गई नी।

करवरीमें सरकारने मुझे निर्देश दिया या कि में उन सब एकियास्त्रों ने परकाना के

मूँ को एकियाई एंकीयक हारा क्लिया स्वा सह बायस्वा पत्र मुझे दिखा वें कि उन्हें स्वेच्छ्या
पंत्रीयनके किए उनका मार्चनारक प्रत्य हो मया है। एते एकियास्त्रों से मुटेंके निमाल देनेके

किए कर्दा नहीं कहा बाता ना। सत् में ६१ नावको समस्य होनवाको क्रिमाही सविके

किए वरवाने वे सकता था। बारमें मुझे ६ जूनको समस्य होनवाकी क्रिमाही सविके किए
भी परवाने वेनेका सरिकार दिया गया। नेरा खांच है कि मेरे विभागते पुरे वर्षके किए
कोई वरवाना मुझे दिया गया। इत नाहची ७ सारीकासने एकियां को निर्देश ने वे संशोधित

और क्षीनतम निर्देश मेरिकार प्राप्ता हत नाहची ७ सारीकासने एकिया पार्वी स्वा प्राप्ता मेरिकार

हो दिखाने किन्तु मेंपूठके निक्रान देना सत्त्रीकार कर दिया। विद्यासाचीचारी यदि सेंपडेके निक्रान देनोंसे इनकार किया आसे हो?

में कर्मन : में परवाना देनते इनकार कर देता हूँ। पंजीपन प्रमामपन दिखाना वामापक है। मारुका ग्रामक ऐसा नहीं ना कि कितीने पंजीपन प्रमामपन दिखाना वामापक है। किया होगा। केतर करहीं व्यापारियोंने पंजीपन प्रमामपन नहीं दिखारों निग्हें कह निका ही नहीं कर।

प्यास्त्राचीयके प्रानंका उत्तर रेते हुए उन्होंने बताया कि जुनके बनतान बेंगुरूके निधान देना प्रमादश्यक वा। इत्यावल्य इस बांद्रस्थलाके सन्दर्भमें बोर्डे सुबना उस सम्प्र कर नहीं भी बनताक पृथ्यिकों लोग परवानेके किए प्रानंत्रस्थ देने नहीं बाये। बून नाहुके स्वततक सेंगुर्के निधान न देनेके सम्भवनें पत्रस्थ में बोई बचां नहीं थी। स्थाता है यह सरकारका सनुवाहमें इसें बा।

इसके साथ ही वरकारी पक्षकी बहुछ समान्त हो गई।

सिन्दुकार सरने ही सम्मप्त वस्ता है हुए कहा कि मेने वासू महीनोर्ने परवानके किए प्रावनक दिया था। यूने परवान हैना सम्बीदार कर दिया थय। वा वर्षोंक पूमरे कम्पूर्ण सम्बाद कर प्रया था। वा वर्षोंक पूमरे कम्पूर्ण सम्बाद क्रिया देवें है हैने कहा था। यो नैते है नेते हनकार कर दिया में ते के स्वाद क्रिया है क्रिया है कि पात क्रूर्ण क्षेत्र क्षेत्र क्ष्या 
किएके उत्तरमें [अभियुक्तने कहा:] जिल समयका जिक है यस तलय में किया पर बानक प्यापार नहीं कर रहा था, विक्त एक जीनमार्थ यक्त किया हुए करीकी हुआनको और पत्तन क्या जा का। ये पहुचौंची तक्ताप्यों नहीं था। यह सही है कि में मुक्द किया गरबानके प्यापार कर रहा था। इतके तान बदाव पक्की बहुत समयन हुई।

यो पांपीने बरान्यको सम्बोधित करते हुए कहा कि क्स अपराक्षणें पवाही हैते हुए वने मोनुष्ठ कहा था उनके प्रवाश कहुत कोईी-ती बात ही कहती है। ऐसा रूपता है कि तरकारने पहने एक प्रायसके निर्देश नारी किये और बारमें हुतरे शायके। और हानक यह 110 न्द्र न्यं प्रद है कि भारतिरोंका मृज्य हो। रहीं कि उसको स्थिति क्या है। यदि करकारको कारको

करती है ता तराबोंक विषद्ध करता बाविए, न कि समिनुस्त सबे स्टेसीके विषद्ध। वनियक्तवा १० विक्ति वृद्धिते मधवा ४ विषक बढोर कार्यवस्तवी सवा दो दर्व।

भूना हेत्रा, हुर्स मीला हता पराय, फालको बेमान, इस्माइल इक्स्मेन, बताब मुकाब बोर नागर नारारको भी व्यक्ति त्रका भूताई वर्ष । इन कर्लोको परको यो बी दांकोने को बी ।

अहमह किर राज्यपर मी उपर्युक्त मनियोग समाये परे किन्तु उनकी पुकार होतपर कोई प्रवाद नहीं निका। उनको अनानत कस्त कर को गई। कुछ मिनट बार हो वे सरान्तरने नामें और क्ष्याया कि नन करमा नान पुकारत नहीं मुना था। नी सोबीने सहातरते नहीं कि उनकी जनानन बारड कर की जायें पर न्यायानीयने कहा कि युद्धा कर सकता मेरे मपिद्यालें नहीं है।

[ भंडनीहा देश्वित बोर्सिनस्त, २५-५-१९ ८

# २२९ तार दक्षिण आफिका ब्रिटिश भारतीय समितिको

(योद्यानिसर्व जनारे रहे १९ ८।

माक्रिसिस . सन्दर्भ ]

नार मृगयमान पार हिन्दू फेरीनामांने विना परवाना स्वापार करके जेवकी गर्भा गत्रा भीवता प्रमुख किया। उन्होत परवाना-मुस्क दिया पर पृथियाँ र्श्नापनिवसकी औरपारिकनाएँ पूरी करनेस इनकार कर दिया। हमीदिया संयूपनके भप्तरा गौप अभ्य प्रमृत भागतीय भी समान समियोगमें गिरफ्तार। बमानतगर

तरना असीक्षारः। अध्यक्ष मुस्किम मौफ्नी तकको है। प्रवर्शतः सन्धनी। मो०क मांधी

[बंदनीय]

इंडिया ऑफिन उमुडिनियस ऐंड पम्लिक रेफर्डन २८९६/ ८।

रे नामश्री बीराहर देशिय न को<del>दानियानों</del> सी निद्री <sup>ल</sup> पुत्र ३८३ । र समय बारबीर बंगानार (२६ जनार १९ ८)की निरम्बार दिने मो वे । यह ग्रेस हिंव क्षेत्र रिक्ता न्यांकारी किंत का एक तुम्बर्ट, १९०८ क परव दान संख्य दिला महा या ।

# २३० जनरस स्मर्तक नाम पत्रका सारांग'

तुनाई २१ १९०८

भी सीपी जनाम स्मृत्यों निर्धि पृक्ष पत्रम इस बातका सकेन करत है कि प्रव स्वाबंध भरवार्षक मायाप्त प्रोम पंत्रीयन कानूका भागपत्र करको नका भाग रहे है तब वै सर्घ भाजप है — हानोंकि प्रमृति भी वैवास्त्रम नहीं निर्धा है और को दुख भी उनक देश्यांनियोंने किया हो प्रयक्ष कर वे हो पुरुष निवास है। ये पूछ है "क्या पूरी भवका प्रोप्त करी भीर नरीव भारतार्थाको साथा बाहुकडा कान है।" वे किर और देकर वहते हैं कि व प्रान्यासको भाव नवार्थों नेशा करनको बने हो प्राप्तर है जो भन्ने दर्श्यानियोंनी वैद्या करन्ये निर्धा।

[XX46]

र्शासा जो कन अर्थासीयरार एवं स्थितक देवर्षन १७२ / ८।

२३१ पत्र ए० काटराइटको

[४.१९/तमस्ते] बनार्गसस्य ४

# २३२ बावजीर, नायबू तथा अन्य सोगोंका मुकदमा

| **पोहा**निसवर्वे जुब्बाई २२, १९ ८]

नंपलवारको सुबद्ध-मुबद्ध ब्रिटिश भारतीय तंपकी समितिके एक सदस्य भी वश्वी नायबू भीर उती दिन तीसरे पहर हुमीदिया इस्क्रानिया अंजुमनके अध्यक्त भी इमान अखुछ कादिर बावजीर सर्वभी की पी ब्यास भूहत्सव इवाहीन कुनक एम की प्रदेश तका की के देसार परवानेके किना फेरी कमानेके बारच गिरस्तार कर किये गये। अनुर्गेने जमानतपर सूर्यमेसे इनकार कर दिया और बुधवारको उन्हें अवास्त्रमें पैछ किया नया। अनपर अवित परवानेके विना व्यापार करनेका अभियोग क्रमावा वया।

परवाना-निरीक्षक में भी बार्नेटमें कताया कि मैने अधियुक्तोंको कम दिनमें २ वजकर निनदपर मार्केट स्ट्रीट और सिर्मवृत्त स्ट्रीटके नुक्कवृपर पिरफ्तार क्रिया था। सिम्पुक्तींने

मुसे बताया कि धन्होंने परवाने नहीं किये हैं।

भी पांचीने को प्रकार प्रवाही परिवा कर रहे ने इसान अध्यक काहिर भानजीरको विष्युके किए बुबाया। भी बावजीरने उनके सवातके जवावमें क्या में हुनौदिया इस्कॉनियां वंबुम्लका बम्पस और पारतीय पत्त्रिक्का पैस इमान हैं। मेने इसमें ही फेरीका कार सुक किया है।

नियोधी निया बाप बहाकतको इसकी रुवह नतार्थेने रि

बावबीर : व्योकि बनरक सम्बद्ध और बुक्त मारतीय नेताओंक श्रीव एक सनमीता हवा चा

तरकारी बकीतने बोककर पूछा कि नमा नवज्ञको यह बात स्मेतः बात थी। न्यायांबीध वया बधियनल्ले उपनिवेध-तबिवसै परवानांके किना चेरी समानेकी बनमति

की है? भी नांची नहीं।

भी नांबीने नाये कहा पवाहते तथ्य विकासनोन्ही मेरी इच्छाका कारण बड़ी है वी मैने कब बताई नौ। मेरी रावमें सदाकतको यह जाननेका अविकार है कि समिनुकर-बैती हैसिफाके व्यक्तिने केरीका काम क्वाँ अपनावा।

न्यायाचीक्षते वहा कि इस बातमें अवस्ततको केर्द्र विक्रवली नहीं है।

मी भावीलें कहा कि वह बात विक्रवरणीकी नहीं न्यामकी है।

परकाने अप्ये कहा जब समझौता हो अया तब मैने उसे पूरा करनेमें सहायता की नी किन्तु सब में देखता हैं कि बहातक सरकारका सम्बन्ध है, समझौतेको श्रीक वेनसे पूरी

र "बंदेर"।

र. मर्नाष्ट्र, हकानेते का दिव साथे ज़ामाई ११, १९०८ हो ।

नहीं किया वा रहा है और दरीके प्रति विरोध धर्मास्त करनेके तिए मैंने दिना परवानेके चेरी क्रमावेका काम चुक किया है।

न्याताचोधने पूछा कि बया पनाह उन चौचह चोनोंने से एक है किन्हें घूट दो पाउँ हैं। जी पांचीने कहा कि में कूटके बारेसे कुछ वहीं जानता। यदि कुछ पेसे जीय हैं किन्हें कुछ मिसी है तो वे बहुत सोनाम्पनुर्व स्थितिन हैं।

सरकारी बक्रीकर्ने कहा कि कुछ सोनोंको सूत्र मिली है मीर यदि वानियुक्तको निकी

होती तो सापद जमें मानूम होता।

भी पांचीने बहा मुझे ब्याबे वारेसे तानक भी तुमना नहीं है। नेटी स्वति यह है कि मेरे मुबक्किक्सो दुन्य हुमा और उन्होंने अपने अपेसाइक्ष गरीव देसवाधियोंके वाप कब्द शेक्ष्मेका कैंग्रका किया है वर्षीकि स्वेच्छ्या पंजीयन करानेके बाद अब सहसा उनसे एथियाई अधिनित्य स्वीकार करनेको कहा वा रहा है।

न्यायात्रीय : भागने अपनेको केरीकाकोंकी दिवतिमें रखनेके किए ही इवर फेरीका काम

शुक्ष किया है

अभियुक्त मेंचे पोरीका काम अपने वेधनातियाँकी एकाके किए सुरू किया :

भी यांची काप वन क्षेत्रोंमें से हैं बिन्होंने समझौदा पूरा करनमें सरकारकी सहासता की बी?

[अस्पिक्त:] ही; मेर्ने अपने कोलोंको समझारेका स्थात किया वा कि समझोतेका सर्व क्या है बीर चर्चे क्यापा कि यदि वे स्वेत्क्वया पंजीसन कपा लेने तो उन्हें विश्वस मही किया कारोपा।

[गामीजो ] मीर जिल समाजके बाप शितिनिधि हैं उसके सदस्योंने बापकी सस्माह मानी और स्वेच्चान प्रवीदन प्रमान्यक लिये ?

भागा बार स्वच्छाना प्रवायन प्रमाचपता। शिविषस्त्र दिरी

[भानपुरत ] हा

अपे किया करनेदर बदाहुने बताया कि मने उन प्रेरीनाकोके विषयमें एक दरिदम देवा था को अविनियमका पासन नहीं बदसे। में निवाहित हूँ और सेदी चल्ली तथा अन्ते वीमानियमकों पहुंचे हुँ और ने स्वयं तेया वर्णक चल्ली ग्रा हूँ।

### प्ट

वाप्तानीं पूज्य निरीक्षक भी भी एक क्षेत्रक्रिनों भी यांचिक मनन्ते उत्तरमें कतामा कि मेरे पास एंडे व्यक्तियों नामकी एक पूर्वी हैं जिन्हें सविशियनको सर्व माननेते क्रूप्त मिनी हुई हैं। वे बेंगुर्गेंड विभाग देनेको विषय नहीं हैं। यूमे नाम स्नरण नहीं है और यह सूची सूमें क्रम ही मिनी हैं। यूसे यह नहीं मानून कि समिन्ननीर्में से किसीको सूच मिनी है मा नहीं।

धी बांबीने बराध्यको सम्बोधित कारी हुए कहा कि में किस एकमात प्रश्नको वर्षा करेंगा वह है पूरका परण। में बराबतदे बहुँचा कि वह सरकारको सनगानी कार्यवाह्मिनर प्याप दे। मुझे देश बातको कहा कोई कालकारी नहीं है कि कुछ लोगीको सुद दो पड़े है. पर में बताना बाहूँवा कि एवियाई अविनियनमें सरकारको सूब देनेका एका कोई अधिकार कभी महीं दिया गया था। क्या अवस्ति अधिनियमके मनमाने मेमोगको समय देवी?

न्यायापीजने कहा कि विभागत स्वीकार किया जा शुक्र है और मुझे केवस इतनी ही बाउठे

मतक्ष है। उन्होंने विभिन्नतको १ चिक्तिय जुनीने या बार दिनको सक्त केरको सत्ता हो। मृहस्मद इवाहीम कुनके मुसा वयत मृहस्मद इवाहीम अहमद मृहस्मद प्रोतास और

एस बंपसको भी भीपकारिक पंचाहिएपैंक बाद इसी प्रकारकी सजा थी नही।
पन्नी नायनुष्य भी दिना परवाला खेरी नवानेका समियोग लगाया पया और पिर
नवारिक वारेने भीरकारिक गवाहीके वार सांस्मुचनने पन्नाही हो। उन्होंने कहा कि मे ठेकेंकार
ठेकेवार हूँ और मंत्रे पिछले मुक्तारचे करीका काम पुत्र किया है। में विनन्न जनवरीने पेत्रीवार
केविनियम न नानेमेंके कारण केव पता का। स्पन्नीतेके विचयम कराक स्माहकड़ों को पन्न
भेता बचा वा उन्हण्य हस्ताकर करनेवासोंने में भी एक वा और समसीतेके सम्तनंत नार

तीयोंकी जिम्मेशारीको पूरा करतेके प्रयासमें मेने मार काई मी। सन्य कोयोंकी भी जती प्रकारकी तका सुनाई नई।

[वंग्रेजीसे] इंडियन बोपिनियन २५-७-१९ ८

# २३३ खोहानिसंबर्गकी चिद्ठी

विकार २१ १९ ८)

### स्य सेंड

यह हुआ कर प्राथम पर कारण नव का पहा ग्यामानावन देवार प्याप नहीं हिया । मुक्समें कोई बाध प्रमाय नहीं दिये परे। भी सोराजवीको ये बार्वोमें से एक प्रस्य कर केरी थीं — अपना और देखका मान बन्दा प्यास्वयका हुएस। भी धीराजवीने ग्यामा-धनके हुस्सको नापस्य और देखासिनानको प्रस्य किया।

न्यायाचीवने एका दी। भी गोरावचीने उत्त सवादे मान मिला है ऐसा मानकर, उसे स्वीकार कर किया।

र विकित्र असेरासची क्राइस्तीका सुकरणा— ३ " छा १७१ ।

स्मापाचीशको क्षपन अस्थाचारका जवाब बना पहुंगा। जिन पुलिसवासाने भारतीयोंपर हमला किया है। उनके विदश्च [कार्रवाई करानके किए ] संबने करम उठाया है। पुमिस क्रियार अनुवा अत्रास्त्रते स्थाम मिश्र चाहे न मिश्र वससे हमारा कम सम्बन्ध है।

इस सार जरमका कारण यह है कि इस कमजोर माने वाते हैं। जब अभिकारी हमारी धनित देखाँ तन ने ही कमनार होकर नैठ जार्यने।

### फेरीवाओंकी सन्ता

थी इस्माइन आक्रजी थी मुझा ईसप भी काह्या पराव भी हरी मौला थी सासेजी बेमाव भी इस्साइम इहाहीम भी केसन गुसान भी नाननी मोरार — इतने छेधैनाल पकड़े गये थे। ममस्यारको उनका मामसा था। उनके बारमें प्रमाण पर करके भी गाँगीने नदाया कि पन कोगोंको प्रकारता वरीगोंपर बाका बाक्रने जैसा है। वे कोई मनाइयार नहीं हैं। भारतीय नतागन जुस्तम-नुका कानून प्रोहरे हैं उन्हें क्रिय किए श्रेष्ठ हिया बादा है। सरकारने करनरीमें कानूनके नाहर परवाने स्थि तो किर सब कानूनकी रूस ही परवान क्यों दिय वा खे हैं?

स्यायाचीयने चपर्यन्त भारतीर्थोपर १ मिकिंग नुर्माना किया बौर जुर्माना न देनपर ४ दिनकी अंग्रकी संज्ञा निक्षित की। बहादर भारतीयाने असे जाना स्वीकार करक जर्माना वेनेस इनकार किया है।

### इमाम श्राह्य गिरप्रतार

मंग्रजनारके शेगहरका स्थाम मण्डुण काहिर बावनीर भी नौरीपकर स्थास थी मुख्जी पटेल थी मुमावभाई कीकामाई रेसाई एकड़े गये। वे बाबारके चौकमें फेरी कवा यह वे। सी बम्बी नायड यनस्थारकी मुबह पकड़े गये। उन्हें भी उसी समराधर्में पकड़ा यमा है। भी गौरीमंकर स्वास तथा भी पन्ती नायह बनवरीमें बेत था पुत्रे हैं। इन समीने जमानतपर घटनस इनकार किया है। यह सब पतकर एसा कीन भारतीय होया जिसका मन रोता म होगा इंसता न होगा। रोना इमलिए चाहिए कि ये कोम्प भारतीय देखक किए इतना कप्द करा यह है। हॅनना इसिन्य चाहिए कि भारतीय कीममें एस बहादर पढ़े हैं और उनक हारा कीमको मृश्यि मिलनी।

भी सम्बन काहिर बावनीर हमाम हैं। हमीदिया इस्कामिया बंबुभनके वे प्रमुख हैं। में वो कहता हूँ कि जिस दिन उन्हों महोदय जैसे आयें उस दिन सारे दक्षिण साम्रिकाके मार्च गाँको एक दिनको इत्रताल करनी बाहिए।

र शुक्रमध्ये बीबार्क्स देखाँ, सुरहेशबी प्रामश्यो देखां बीर बीक्सने मुक्ति बरिकाब सामने ख प्रामान सम्पन्न दर्भीच्या क्यान दिने भीर यह ग्रीन की कि सम्मनिक सिमादिनील संबदमा चळाता बाला चाहिर । सी पोक्सने एक्टिया स्थानमें कहां - भूदि महाकारे जीवरार दिनातीका दरवाया केक यह बोहत वीक गरा वा, स्थान्य महरवित्तीकी वह जीव जीवर जानका स्थान कर रही थी। " शिवारी थी। ९९ में करेकराया धर्म करण व होनेतर भी नातकात नाहरकी सुन्नी करवते होंने मारते जीर बंदीने परिवासे इर जीवसर हमारा दिता । मेने एक कि पुकरवर्ष कीमानई रेक्स्प्रेस हुए शर्र वोर्ट एक हुया वा बोर उनकी को बीसन पुर क्षम्प्रमा था था। करोंने हुए स्तात कि सिक्सी सी १ में करों बोरफ पूँच बारा है। कसी करोंने हुएस्टिके स्त्रीको स्थ्य दिस्तर हो, दिल स्थानि हुई बान गाँ दिना

२. धींबर "रामात्रक मात्रमी तमा सम्ब कार्योच्य सुकारा " एक १०९-०८ ।

ta

बुबबार [बुबाई २२, १९ ८]

कल जो बदर दे चुका हूँ उसके दाद मालूम हुना है कि भी दवाहीम चुनक पिर फ्तार कर किये गये हैं।

भी इमाम समुख कादिर इत्यादि चितके माम उत्पर वे चुका हूँ उन्होंने तथा भी कुनकेत जनानत नहीं से और वे सारी रात बेमर्ने खे। जेमर्ने इन समीको पर्याप्त मोचन पहुँचा दिया गया था। इनमें से प्रत्येकको सोनेके किए तीन क्रस्बक्त मिले थे।

बान बुववारको ११ वने उनका मुक्कमा हुआ। '

इमान चाहबने बनानमें कहा कि उन्होंने फेरी दूसरोंके नलेके फिए बुक्त की थी। जन्हाने सरकारको समझौदीमें मदद दी बी। मेरे अस्य माद्र विन्हे अनापारी परवाने क्षेत्रे पहले हैं जेकमे जानें जौर में बाहर एहें यह मुख्ये नहीं देखा थया इसक्रिए मैने जमैर परवानके फेरी समाना तथ किया है। यह कहा है इसाम साइबने।

वर्षी मुक्बमेनों भी छोजपने जो परवाना निरोहान हैं बमान रेते हुए बहा कि धरकारने वर्के १४ गाम मेंबे हैं, जिनसे वैनुठेकि निसान न माँचे सामें।

इन सबको मणिस्ट्रेटने १ -१ बिकिंग जुनौना बचवा चार पिनकी लेखकी संजा

सनाहै। सबने चेळ जाना प्रसन्त फिया।

### थन्य मुक्तामे

इसके बाद भी मुखा बयस भी मुक्तेमान बगर्स भी मुहम्भद दबाहीम तथा भी बहुगद महत्मदका मुक्कमा हुआ। छन्हें भी क्यरक मुताबिक छवा दी नई भीर वे भी जेबनाती हो पर्ने हैं। ने एवं प्रतिवारको कुटकर वापस ना वानैये। में नासा करता है कि सब फिरस देखके क्रिए टोकरी केकर निकल पहेंने बार फिर जेल नामेने।

भी इमाम कम्बद्ध कादिर परे और उनके साव भी व्यास तवा भी नायक भी वर्षे हैं। में दोनों तो एक बार जेड़ काट बामें हैं। इनकी सेवाबॉका वर्णन करना आवस्मक

मही चान पड़का।

बसर स्पनित भी ब्वाडीम महस्मव कुनके हैं जो जेस पने हैं। स्वहॉने अपनी बसान क्रोइकर चेरी मुक्त की है। उनकी हिस्मवेका पार नहीं है। उक्त महोवय क्रॉक्सी है जीर उन्होंने इस प्रकार जेड बाकर सपने कोकनी समायका मुख उरुत्वल किया है। थी कुनकने समाजॉर्ने भी जच्छा भाग किया है और बहुत-से कीनोंकी हिस्सत ही है।

भी मुखबी पटेड भगी-भगी भारतसे जाने हैं। उन्हें बम्बईडी सार्वेडनिक समाका

बनभव है और उन्होंने भी अपनी इच्छाये रेपके किए वस स्वीकार की है।

भी नुसायभाई कीकाभाई देखाई जैस ही नहीं गये हैं। उन्होंने बदासतके दरवायक बायने मार्पी सदन की थी।

इस प्रकार जिन भाषाने कभी फरी नहीं बनाई, ने फेरी करलेनाक बन नने नह पेसी-वैसी बाद नहीं है। वहां जा सकता है कि इस सरका यस भी भी ईसर मियाँको है। बहुक भी रैमप मियाने की। वे अपने बक्षेत्रें वो टोकरियाँ कटकाकर क्षेत्रे करने निक्के।

१ क्रीक "बारवीर, समृद्र और वन क्रोरोंक मुख्या " १४ १८०-८९ ।

र. ऐतिर "श्राप्तीन रामास्त्र और सुनेनान रणस्य सम्प्राप्त" वह १०४०० ।

भी हैंघए भियाने माड़े अमनपर बहुत ही बच्छे बंगते राष्ट्रकों बेचा की है। उनके पास धन है मृद्धि है, नहारूपी है भौर मैदा ही कहा हुआ उनका अपीर है। इस सकत उपयोग इस समन ने समानके लिए कर रहे हैं। उन्होंने बचना समन दिया भार काई और अब समानके किया ठरी अपा रहे हैं। यदि बोड़े दिनोंने ने भी चेक्बस्ती बन कामें तो कोई आकर्षन नहीं होगा।

#### बॉक्सबर्गके ही मास्तीय

यो जायन बीर थी मंत्रकांत्र होनों किना परवानके छटी करनेके बरायभमें पक्षे भये हैं। उनका बचाव करनेके किए — में पक्षी कर रहा हूँ उन्हें कीम सेवनके किए — भी पक्षी कर रहा हूँ उन्हें कीम सेवनके किए — भी पोत्रक नवी। थी गांधी बोहानियकार्गे उत्तर को यमें पूक्तमंकि किए का परे थे। भी सारम मुखाने वेस कर्यूक की। यो मंत्रकांत्र वात दिनकी साथी करेकी स्था सी गई। भी सायम मुखाने वेस कर्यूक की। यो मंत्रकांत्र बमायकी निकले। उन्होंने बसायकों काहर बहा-बात्र की तीय काम की भी तिया का कि ने यो बेक जायेंने। किन्तु बसायकों बमाय भी संगत्र विस्ता । एक करण मनिवहरें ने भी थी क्षा नमंक्रकों बमाय भी संगत्र प्रशास कर मनिवहरें को भी क्षा काम बात दिसकी सक्त करकी समा सुनाहि। थी (स) मंत्रकांत्र के बसायकों काम स्थास कर दिसकी अपना के दिया।

### इकामें कार्य

भी इमान बस्तुष्ठ कादिरके जेवनें जानेके बाद सवास्त्रके बाहूर एक सेवानमें सैक्क्रों भारतीयोंकी सभा हुई। उसमें प्रस्तात हुवा कि सारे विश्व काफिकामें सभी दुआनें और काम सुकतार और गृवचारको वन्य रहुने चाहिए। हुर जगह तार भन्न दिये नमें हैं कि जारे भारतीय बकान चेरी बादिक काम क्या खें।

#### रायदरका वार

राक्टरने इस सम्बन्धमें बचना तार भेजा है और, वैसे ही हमीदिया इस्कामिया बंजूमन तथा संपन भी तार भेजे हैं। हमीदिया इस्कामिया बंजूमनका तार निम्नकिसित है '

ह्योदिया इस्कामिया बेन्युमनेके सम्पन्न तथा मन्तिर के इमाम और क्षेत्र माराठीय मेतामीको कामुनेके पिकाक जानेके सरपायमें एका केरको एका मित्रो है। माराठीयनि हथिन साविकासे पिका मनानके किए हस्ताम की है। यदि हम बहुत पहे-तिखें माराठीयोक सानेकी मनाही स्वीकार कर में तो कामुक रद करनेकी बात कही जाती है। इस हरे विकाह्य स्वीकार नहीं करते।

हम प्रकारका दार कवकता महाम प्रेयाच बन्मई और साहीरकी संगुमनाके नाम और उसी प्रकार समीयहर्षे अधिक भारतीय मुस्किम सीय तथा विकायतमें व्यक्तिय अभीर अबीके नाम भेदा यसा है।

र मूछ बंधेरी वहरू कि हेर्निर इंडियन बोर्लिबयन २५-०-१९०८ र

े. इंडियन ओरिनियम ( बीनी अंदर )ने महावित रह उसमें बहा प्या है हि सा तरही बहाँ करीर है शिक्त केन कीर मानवहीं भी नेनी में वी । ८-१५

छलने वांची प्रश्नम 14

माज मुखे (विवृद्धत) सदर मिछी है कि जोड़ानिसदर्गर्में ८ भारतीय छेरीवाडे हैं। जनमें से ७ ने परवाने किये हैं। ३ ने कानुनके बाहर किये हैं। धेप सीपॉर्ट बेनुटॉकी छाप देकर कानुसकी करे किये हैं। मुझे आधा है कि बिन कोनोर्ने परवाने किये हैं के उन्हें जबा डार्सेने अवना सन्तवसें बन्द कर देने और परनाने म दिसाकर बेछ आयेने। जो घेप र स्वयं व कभी परवाने नहीं सेंगे ऐसी मधी परी आसा है।

प्रशासा विकास किया है

[पनस्तिस]

इंडियन मोपिनियन २५-७-1९ ८

२३४ भावण सावजनिक सभामें

(बोद्धानिश्वर्ष बलाई २३ १९८]

गृद महीनेको २३ तारीकको हुम्सवासके तारे भारतीयोंने एक विनके तिए अपना कारी-बार कर रका। इस हड़तालका पहेरच हमीविया इस्क्रामिया अञ्चयक बच्यस इजाम अजूक काहिए तथा उन मन्य आरतीयोंके प्रति सम्मान प्रवस्ति करना था जिन्हें हान्तवास तरकारके विकासपातके विद्यवस्थकप परवालेके विना फेरी कपानेके किए सपरिधन कारावास विमा नमा वा। बारतीय फेरीबाकों और वितातियोंने केरी नहीं सवाई जिससे वन प्रोपीय पहिनियोंको बड़ी परेग्रानी हुई, को इनकी सेवापर इतना अधिक निर्मर करती है।

कोईबबर्ग-दिवत हमीदिया मस्जिदके प्रांपनमें एक भारी सना हुई, जिसमें १ ५ कोए उपस्थित थे। सोमॉर्मे बहा उत्पात का और उन्होंने थी बांधी तका अन्य बक्तावाँके नायक तम्बयताके तान सुने । रीच डाउनसे भी कुछ प्रतिनिधि मध्ये वे यद्यपि निमन्त्रन क्सीको नहीं भेजा क्या था। भी ईसप इत्साइल नियाने अध्यक्षता की । भी वांगीके भागवका परा बाह नीचे दिया जा रहा है

र्म भागको दक्षिण आखिकाके कई स्थानींसे प्राप्त तार पहतर मुनार्देश । में तार दक्षिण आफिका बिटिस भारतीय संब तवा हमीदिया इस्मामिया अञ्चलक इस अन्तरीयके उत्तरमें आये हैं कि हमारे तमस्त बक्षिण आधिकाबादी भाई अंजुमनके अध्यक्षक सम्मानमें वास भारतीय कारोबार -- दुकानतारी भी और फरी समाना भी -- बन्द रखें। बाब इस वीसरे नहर, हम जिल मस्विरको छापामें यहे हैं उन्त अम्पक्ष महीहर उसके पेस हमाम भी हैं। अनुरोक्का यहा स्थापक स्वामन हवा है और उससे प्रकट होता है कि विश्व आफिकार्ने भारतीय नभाजके विभिन्न अब आएएमें किनने मतमदिन है। भेरा निवार है, इस सरकारको रन बातक क्षिप क्यारी और पत्यबार के पहले हैं कि उसने प्रायट जनजाने ही उतनी बड़ी

रे. राज्यताक सीराफ विश्वक करून सकते सावित कोर्टेडी संस्ता सके समाराहरू स्टापाने ५ से इंड चेरी से स्टील का

भाव कर विकानमें हमारी सहायता की है। में समझता हूँ आज सारे विकास आफिकाके भारतीय एक नई माननाछे मनुशानित हो उठे हैं और यदि यह मानना कायम रही तो मेरा सवाब है, हमें इनके किए वी सरकारको धन्यनाह देना पढ़ेगा। वन पिछनी पानदीनें इनने सब्बे करमें बनाकामक प्रतिरोधका संबंध प्रारम्म किया ना तो तसकी तैयारी सवस्य १९ महोत्तवे होती का रही भी। फिन्हु, कारस्य स्वर्ध और उनके ष्ट्रमन्त्री एपियाई अधि नियमके विषक्ष विश्वे भारतीय रही या कक्ष्य व्यप्ते आरमस्यान प्रतिष्ठा तथा वर्षपर एक आवात मानते वे उनके आम्बोलनमें निहित भावनाजी सण्याईकी परवा यत जनवरी महीनमें ही कर पाये। ब्रेकिन अभी साथै बावोंको यन्तिम पुट देना प्रथ ही वा कि समझीतेक कारब कैंदिमोंको एकाएक लोड़ दिया गया । में धनप्तता हूं कि बद इस सवसरपर सारी वातोको यही मन्तिम पुट दिया जा रहा है। स्पन्न है, जनरक स्मद्यको इमारे विविरमें रहनेवाके कुछ रानुवान ही बताया है कि हमारा पिछले साबका और अपनरी महीनका मान्दोलन समि क्रीयतः बनावटी वा और उस अम्बिको प्रश्वकित रखनेवाका मुख्य रूपसे मैं था। मेरा खयाक है कि अबवेक वनरब स्मद्रह समय गये होंगे कि बान्योकन कामती नहीं था। वह सर्वाचा उच्छा तथा स्वर्यम्हर्त था और यदि मेरा वसने कोई हिस्सा वा तो स्वता हो कि मेंगे सरकार तथा वपने देखमाहर्योक्ष बीण एक नम्न दुमापियोका काम किया। निजायेह, में पहला व्यक्ति वा जिसने समाजको बताया कि कानूनका मर्च क्या है। इसमें भी कीई एक महीं कि सबसे पहुंच मेंने हैं। समाजका ध्यान इस बोर नाकपित किया कि यह कानून पामिक तथा समाजके - इनिविधा इस्थानिया अनुमनके समावृत्त कम्मख महोदयने - स्थेन्छमा पंजीयन प्रमानपत्र केनके बढ़वेरों प्राप्त स्वतन्त्रताका उपमीन करनेके बनाम जेख भाना अच्छा समक्षा 🛊 । उन्होंने क्षांक वस्त्रम प्राप्त स्थानस्थाक चेत्रमान करान क्याम वक्त माना कच्या चामा हूं। कर्यून बनान विन्तर स्थानस्थाँ क्यांत्र केचैताकोंके साथ क्या सेक्ना पराव्य किया और प्रसुक्त किया कि आरावके सम्मानके स्थित, स्थापे केचैताकोंकी साधित क्याने-सायको चानके हित स्तर्ने रचकर नेकक दुन्त आर्थे जिनको सरकार क्यानी व्यक्तम केना बाह्यों है। और साल हम स्थान उस ब्यारे देसभाई स्था उन क्रोन्सिक प्रति क्यामान अकट क्यानके किस एक्स हुए हैं जो उनमें साथ जेस-जीवनके काट सेवने यथे हैं। यह सब है कि कैद केवक बार विनोंकी है, केफिन बात रतनी ही तो नहीं है। भारतीय ऐस जीवनके बादी नहीं हैं। वे जिस जिसकी किमाइबेंकि अनुकल क्यमको कभी ढाल नहीं पाने हैं। उनके किए एक दिनकों कैंद्र नी वड़ी बात है। भीर फिर क्या इस तरहके मामधीमें भावनाका भी बहुत महत्त्व नहीं होता? हम तथा पूरीगीय उपनिवेशी इस बातको स्रश्न जानते साथे हैं कि मारतीय जैस जानके बनाय पुर्शनमें बड़ी-दही एकमें हे हेना प्रमुख करते हैं। हाद्यान मार्किकाके मार्कायोंपर भी नर्ममामान्य क्यम पही बात बाप होती है और फिर भी परि बान हम हमीरिया हस्मानिया वेतुमनके समाइन नम्मार महास्य तथा भन्य प्रमुख भारतीयाका सुमी-पूर्ण जेस बाद देखत हैं तो रवसिय नहीं कि कोई बनावटी भागीकन चल पहा है, बर्कि द्वीछिए कि व सोबंदे हैं भारतका सम्मान करोगें है। सगर कई होकर उसका सही मुकाबसा नहीं किया गया थी वे बपना आरमसमान को बैठेंने — बौर वह मुकाबसा मी किसी हिम्मारसे नहीं करने विद्युद्धम बंगते। बपनी आरमस्माके सिए हमने जो विद्युद्धम स्टब्स हुंद निकासा है वह है सनाक्षमक प्रतिरोधका सरक। हसका वर्ष है हम सिस कानूनको मनुष्य होनके गाठे मान्य नहीं कर सकते से से पंत्र करों के एस एस एस हम हमें बेबसा वस्त्र या जो भी वस्त्र है, तसे हम सम्मान करों। बिरिय मारतीय सेंच बना हमीदिया हस्मामिमा सेन्युमको को सार प्राप्त हुए हैं वे प्रिटोरिया बर्बन कविना बोर्नवास्त्र फोलस्ट्स अरमीको दोनेस्स्ट्रम जीरस्ट क्यासीबीर्स स्टेस्टर्सन मिडकबर्स सेवियायणी फिस्टियमाना स्टेसबर्स विस्तर्स्त नाहरूद्वम करीयूर्द क्षित्रतनवर्ग सीवेनवर्ग वेरीनिर्विव पीटसंबर्ग बेंटसंबर्ग बाइबेसवर्ग केप टाउन तथा स्त्रिम्ससे जामें हैं। भरा तो बमाल है कि कार्यालयमें अभी और भी तार होंगे। सब में कुछ तार पहुंकर पुनाओंगा। छनी वारींका बायम बिटिख भारतीय छंपके पश्चमें तथा बार्य्कर छनी स्वानोंमें कारोबार कर्य रखनेके निर्वयके प्रति छन्नानुमृति और समर्थन प्रकट करना है। [तव भी पांचीले तार पहकर सुनामे।]

हत तार्रिय प्रकट होता है कि द्वार्म्यकार्य मारतीय सर्वना एकमत हैं। बस्पय महोस्करी जेक-मानारे बाहिर होता है कि मुख्यमानों तथा हिन्दुओंके बीप कोई मतनेद नहीं है बीर यह देवते हुए कि बिध मुसीबतसे आब समायका एक हिस्सा किरा हुआ है उससे बुधरे हिस्से भी भिरे हुए हैं रक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाणी मारतकी सभी जातियाँ भाज एक सर्वसामान्य उद्देश्यके किए संपठित और मकीमाँति संपठित हो गई है। सम्बनी हमारी अगानी निवधि विश्वनुत्त स्पर्ट है। हमारे मिन्नीने हमें सबाह दी है, इसने बनुतैन किया है कि हम सभी प्रतिकार करें, कोई कड़ी कार्रवाई न करें, बीर कोई ऐसा क्या न उठानें विश्वन निराक्त बामें वक्कर नहीं हो सके। इस स्काइका मतस्य मेरी समझनें करई नहीं बाता। में यह जानता है कि वरतक हमें ठीक-ठीक यह नहीं माकून हो जाता कि सरकार कीत-सा कानन पास करना चाहती है, तबतक पंजीयन प्रभावपत्र बकानेके प्रश्नके बारेमें अन्तिम कार्युत भाविक करती महिन्दा है। इस्तर निर्मंत नहीं करता चाहिए। इससे बाये याना समावके किए बसन्मव है। सरकारणे स्टेक्टमा पत्रीयन प्रभावपत अनेवार्की स्था उन सोमंकि बीच जो बन इस देसको बायस बा रहे हैं भीर बायस बायेक हकदार हैं भेद किया है। सरकार उनसे कान्नके बाये सुकनेको कहती है। इन भोगोंके स्मिर् ऐता-कुछ करना धर्मना बस्त्रमा है और विश्वेषकर तन जबकि समझीमें जनके समिकारोंकी सुरधा प्रधान को नहें है। तब इन भोगोंकी स्था करना जबार अधिकार राज सारकारका पुरस्ता त्यारा सा बहु । या चुना स्वार्थित है है क्या बताय है। है त्या बताय रहें पंत्रीमा बतायाय नहीं सिक्ते में स्वाराद न करें ? त्या रहें करने वासी देखाइसीकी स्वारद बीना हैं ? में मानता हूं कि यह वर्षमा सम्मनस है। तह इन कोगीकी इंनानसरीक पपनी नीनिका सर्वित करनी हैं और डिटिय मास्त्रीय संपक्ते क्या इन कोगीकी यो एकमात्र सताह रता सम्मन या यह यह है कि परवाना अविकास हारा परवाने देनेसे इनकार करनेपर भी य स्वापार करें। धेरीतालों और दुकानदारोंकी औ। जिनके परदानोंकी अवकि है कुरानी पान हो गये नहीं हमा है। भर बनन कहा जा छा है कि जहरिक पतानोंका सुनको समान हो गये नहीं हमा है। भर बनन कहा जा छा है कि जहरिक पतानोंका समान है वे नृतिनाई भिनित्तमको स्तौकार करेंने तभी उन्हें परवाने जारी किने वारेंगे। तब कमा उन्हें हायपर हाय बरे बैठे पहना है। क्या वे स्वतंत्र ब्यापार नहीं करें, जबतक

कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना केती ? प्रतीका इस नहीं कर रहे हैं और न कर ही सकते हैं। इसारे किए ऐसा कोई रवेबा अपनाना सर्वमा ससन्मव है। इस एसा कोई कदन नहीं उठा रहे हैं वो बदबा न मा सके केकिन इस ऐस इर उपायसे काम से रहे हैं वो हमारी वात्म-एक्षाक सिए विनवार्य है। सबर हमें इस देवमें सब्ब नागरिकाकी तरह रहता है, अगर हमें ईमानदायीस अपनी जीविका अजित करती है तो यह कराई बावस्पक है कि हम अपने मन्त्रे भागत रहें। इस वन्त्रोंके क्रिए बकरत है परवानोंकी। सनर सरकार य परवाने बारी नहीं करती तो इनारे किए इनके बिना स्थापार करना पकरी है। कुछ य परनात चारा नहां करता वा हमार (कप शतक ।क्ना स्थापार करनी चकरी है। है। के खेरीकों कराना के चुके हैं। में समझता हूँ हैं। धोरोंकी परिधाई कानूनके मार्थ शुके विना परनाते किये हैं। बार ही कोनोंने मैंनूठेके तियान देकर परनाते किये हैं। वे नहीं बानते में कि से मूंतके निवात देकर के एसियाई समिनियमको स्तीकार कर रहे हैं। वे नहीं बानते में कि सेनूठके निवात देकर के एसियाई समिनियमको स्तीकार कर रहे हैं। सम कोरोंको स्था यह माठ हो बया है कि सरहातका मंत्रा कराकुक करनेका है। में किर पूछता हूँ क्या के हामपर हात करे बैठे ध्येंने भीर अपने बन्ने नहीं बाधामने ? यह सबबा असम्मन है। कोई मुझसे पूछ सकता है वि गम्यमान्य भारतीयोंको परी स्थाना प्रारम्य करके बात वर्गे बहानी बाहिए। उत्तर स्पन्ट बोर सांधा-साता है - वब में देवते हैं कि प्रेरीवांक जो सामद स्मितिको उत्तनी अच्छी वर्द्ध नहीं समझते जिल्ली में नैतायन समझते हैं, मुसीबत बड़ा खे हैं तब इन मोगोंके किए अपन पर्टीमें चुपचाप बैठे रहना सम्मव नहीं है। महि अपने परीब वैसभाइयोंको रास्ता दिखानके निए, उन्हें शही स्थिति बतानके किए, नैतानक बार्य बहकर करी कगाना एक नहीं करते तो में मानता हूँ वे कर्तम्य-स्पृत हॉमें।

पूर्व नाम्य हुना है मुन्निविद्येट वर्षाने और एक बामूच बाज ठीवरे पहुर आरोधि वानानंक हुछ तिम्न कोमान निल है। थी वर्षानेन ने न नोविष्ठ वरण पंत्रीन प्रमाणक दिवानंक हुछ तिम्न कोमान निल है। थी वर्षानेन न नोविष्ठ वरण पंत्रीन प्रमाणक दिवानंको कहा और पूम यह थी बात हुमा है कि वन स्विक्षारियों है कि हिमी एकने एक पाने-कोमोम भी काम किया। पता पता है कि पुनिर्दिदेट बर्जानेने एक एते में एक्सा अपोण किया निल से दुरूरा भी गहीं। वर्षा है कि पूर्वरिदेट बर्जानेने एक एते में है तो कहा है अपर भेर देशभावतीं वरण वर्षा है कि प्राचन के पता के देश में एक भी अराजीक साना पंत्रीन प्रमाणक मूर्वि दिवालें में हिए प्राचाने वर्षा में परि निल के पता कर पता के प

रे प्रिय "मेवर्गनार्जनी विही" हा इटर मीर राजनियमी रे राह ३८३ । बार ही रेहिस "ध्रमचे प्रतुरवेदा बुदाना — ३" हा ३३००१ ।

15

होता है कि सगर ट्रान्सवास तवा रक्षिण माधिकांके नागरिकींकी नवरोंसे नहीं तो पुक्सिकी नवरोंमें हम कितने तुन्त हैं। तब ब्रिटिश मारतीयोके बिए बावस्पक है कि वान्तिपूर्वक और सोजनीय इंग्से भैनेपूर्वक तथा सर्वया कान्ती तरीकेसे यह दिखा है कि वे यहाँ ऐसे वरमान सहन करनेके किए नहीं है अपनी स्वतन्त्रताको पदमस्ति होते देवनेके किए नहीं है। और यदि ये धारी वार्ज महामहिम समादके नामपर की बाती है तो हम भी यहाँ उनका विनम् विरोध करनेके किए, सारी पुनियाको यह दिशा देनेके किए तैयार है कि ब्रिटिस धामाज्यमें भी बिटिस संबेके नीचे भी नगा-कुछ बटित होना सत्मन है। हमारा काकन-पाकन विटिस परम्पराजीके बीच हुवा है। हमें बताया गया है कि बिटिस सामाज्यमें एक मेमना भी स्वरूत है। बाब बीर बकरीको एक बाट पानी पिकाया भारत हैं यह एक पद्मका सम्बानुबाद है जो मुझे बचपतर्में ही जब में स्कूल आनेकी उझका वा पढ़ाया गया बा। में धवतक उस पदको नहीं मूल सका हूँ। में अक्ता हूँ बब ऐसी बार्वे सम्मव नहीं है कि बिटिस भारतीयाँपर कोई सिर्फ इसकिए बुके उनके साथ मात्र इसकिए बुव्येनहार करे कि वे सीमें-सावे हैं जिनम हैं और किसी बुसरेके अधिकारपर हान शही डाक्टे ! और शब हमें उस प्रिमाई अध्यादेसके विवद अङ्गा है जिसका मसा इमें अपनी खी-सड़ी प्रतिप्ठासे भी ०० पातपार बन्धान्यक्षण विश्व कर्ना है (बंधका स्था हुन बन्ना) प्राच्छा प्राप्तका व विषित कर देना है। इस इन बार्टोंको महसूब करते हैं हमीक्य बाव करने जेक बारोबाके वैधनाहरोंका छन्मान करते एकब हुए हैं ताकि बहुं चनस्थित माहसोंको भी दख्छे दलगा साहस मिक्के उनमें इतना अधिक आरम-सम्मानका मात्र वर्ष कि वे जेक वा तर्के वेसे ही कष्ट क्षेत्र सर्वे । और महि मापने ऐसा किया तो [समझ सीविए कि ] वितनी निवित्रत मह बात -- वन ७० । बार बार वर्ष वर्षात एवं । स्मा वा विषक्ष झालए कि । वरणा लाक्य वह बार्व है कि में यहाँ बढ़ा है उत्तरा हो निरिच्च यह में है कि एवं दिन ऐसा जापेना वन हो कि स्वत्यता पुत्र प्राप्त करेंने वन विकित्र मागरिक्ताचे साम बुहे स्मार स्विक्त हमें किर मिस्से जब द्वास्थासमें भी हर अनुभाने क्या मृत्याको वर्षा समानित होंगे और हमारे सप कुर्लेक्त-सा वर्षात्र महीं किया बायेना।

विषेत्रीसे 1

<del>रंक्षिक कोविकियन १-८-१९ ८</del>

# २३५ पत्र "इडियन ओपिनियन"को

जोहानिसक्ते जकाई २४ १९ ८

सम्पद्ध

रवियन बौधिनियन

महोस्य

साजेंद सैन्सकीताने गवाहीमें कहा है कि कीर किसी पूरोपील भागामें कोई कामज नहीं किस सकता और इक समने इनकार भी नहीं किया गया है। साजेंद मैनसबीहर अभिपृत्ति कियानेके सिए क्टूकर अवता उसके इसना कह देनेसे कि वह किस गड़ी किसा यह नुवारा आंता कर सकता था। उस हमलानें दससे अंग्रेसी निपिनें कोई समाजेंज कियानके लिए कहना हमसाम्यह होता।

भन्तप्त यह स्पष्ट है कि विद्वान स्वामाधीसके समुद्रार प्रवादी प्रतिबन्धक सेविनियमधे उन एथिपाइपींचे देवमें भागपर प्रतिवाध नहीं स्पत्ता जो पैथिमिक वृद्धित योग्य हैं। इस् अमनेको रेवते दृष्ट द्विटिय प्राय्तीनोंका शांता पूर्ण तरह तिब हो जाता है और भी योग्यत्त्रीके जेल जाते हैं वह जीर भी मजबूत ही जाता है। भी गौयत्त्वी प्रवादी प्रतिवन्धक अधिनियमके अस्पति प्रवादी प्रतिवन्धक स्वाप्ति प्रविक्रमक अधिनियमके अस्पति विक्रम हो जाता है। भी गौयत्वी प्रवादी प्रतिवन्धक साथी न मुक्तेके कारण ही जनवादी साथ परे है।

स्वनिष् हिट्टा मार्गान समान वहि प्रशासी प्रतिसम्बद्ध अधिनियमके मन्तर्पय सिवित एपियाहर्पाचे प्रदेशके मधिकारको समाने राजपर बोर देता है, तो उसकी हम सीममें नई

१. वह "मनसम् प्रश्ना वीश्वते प्रदर्शन ह्या वा । २. देखिर "बोग्रान्स्ययेडी विद्रो " इत्र ४.६ ।

258

बात नहीं है। अनरस स्मद्स यह चाहते हैं कि ब्रिटिश मारतीय उस विश्वारको रद करना स्तीकार कर थें। उनकी वस बातका विशेष करना भारतीयोंका पवित्र कर्तम्य है।

> जापका काहि मो० क० मंश्री

[मंग्रेगीते]

इंडियन बोरिनियन १-८-१९ ८

# २३६ पत्र खेल-सिवेशकको

[ जोड़ानिसवर्ग ] वचाई २४ १९ ८

विज-निरेपक प्रिटोरिया

महोदय ]

आठ ब्रिटिय मारतीय केरी बिन्तें बिना परवानाके फेरी सवानेके कारण कैरकी समा हुई भी भाज रिहा किये नमें। उन्होंने हुमारे समको बताया कि जोहानिसवर्ग कारानारमें मुबद्धके बार्नेमें उन्हें मक्द्रीम बक्रिया दिया जाता या जिसे ने विश्वकृत नहीं पाते ने न्याकि उसे सार्वेकी उन्हें कभी भी बादद नहीं वी। फलस्वरूप उन्हें दौरहरको सिर्फ पायक त्या प्रामको समन्ते यदि बहु मिल्ले तो सन्तीय करना पहता या। इन सीमोको सक्त कैंदकी सवाहरी थी।

मरा संप समितम आपका ध्यान इस तथ्यकी बोर बार्क्सपत करता है कि समग्रत विदिश्य मारतीय सक्कि बीमपाके विमक्क साथी नहीं हैं और एकाएक उस भीजनकी क्षाना-तेना उनके किए बहुत ही कठिन है। एश्चिमाई संबर्धके सानामार्गे और भी बहुत-से भारतीय केर भीम रहे हैं। उनका प्यान रखते हुए भेरे सपकी सापस यह भीम समस्ति ही है कि विटिश मारतीयोंकी गुराक बराव सी बाय। मेरा संघ किसी अनुषद्वकी सीत नहीं करता परन बरनमें करन पेती गराककी मान करता है, जो दिदिए भारतीयाकी आसाके अनकन हो। यह विषय बहुत महत्त्वहा है, इम्प्रिय यदि आप इसपर सरस्य प्यान देनेकी क्या करें तो मेरा अंग स्टाली होता।

दिसप मिया

[ यह रीत ]

विटिय भारतीय वर्षे

इंडियन बोर्चिनियन १-८-१९ ८

कर्णानिका ऑक्स रेक्ट्रेंस २९१/१३२ से भी।

१. ब्युवानक समय बन्धारा द्यंचेत्रीय देशर दिखाचा ।

# २३७ सोरायको झापुरनी अकावानिया

भी शोधकवीके तथा उनके कुटुम्बीवनीके प्रति हुम समनेदना प्रकट नहीं करते । कारा-वास हमारे नशीवमें हैं। उसमें हमारी स्वतन्तवाका बीच है हसकिए जेल जानेवालीके प्रति समनेदमा प्रकट करनकी जकरत नहीं रह जाती।

कारावासके करदको मुख मानना चाहिए। जब इस प्रकारका साहस बौर ऐसे विचार हमर्ने मर जायेंके तब ही जो करना है सो कर सकेंगे।

भी सीरावरीका चित्र इस अंकके साथ दिया का पहा है। भी सीरावरीके साहसकी संपर्वत सभी करेंथे। मात्र संवानके [मुचके] किए ही मैदानमें उदरनेवाके बिरके ही होते हैं।

[मुज्यातीते ] इंडियन बोपिनियम, २५-७-१९ ८

# २३८ नेटालमें भारतीय स्थापारी

रिवर्सववाधे भी हाफिनीके मानकेर्से हम बी-कुछ पहले किया कुंते हैं वैहा हो हुआ है।' परवाने वेवेबासी वदाकरते मोर्पेकी बात सुनकर भी हाफिनीका परवाना एक कर दिया है। परवाको अवका करा किया उपनिवर्धक भारतीयों के सामे एक ही रास्ता है। वह है सामाव्यं वन बागा। बदक ऐसा म किया वासे तबक नेसाको मारतीयोंकी वैवने नहीं बैठना है।

ने वासकी सम्पन्न हो में होनेकों बाद-विवाद किए सहस्वीरे माए किया व जनमें जीपकतरने यह कहा कि भारतीय व्यापारियोंको फिकाल बाहर करना पाहिए। भी बाइमीन भी हो बायपकी बार्ज कही भी। ऐसी संस्वाद आवेतनक मेकना सीलपके कम्में जीवा हो माना बांगा। परन्तु हस कोवेतनकको सम्बाद संपर्धका पहुंचा करना माना बागा बाहिए। वह कारगर तभी होगा पत्र उसके पीछे सामाहरूकी तोर मोनुब हो।

[ युजरातीसे ]

इंडियन सोपिनियन २५-७-१९ ८

२३९ पत्र चे० चे० डोकको

[जीहानिसवर्ग]

प्रिम भी डोक

सापने मुझते थो प्रस्त किने हैं के बहुत ही उपबुक्त और उचित हैं। यदि यकताको एपियाई प्रस्तके विषयमें पर्याप्त किकस्पी केकर यह समझतके किए प्रेरित किया था सके कि हार क्या बारते हैं तो इतने परचे मानी कठिनाई हक हो आयेगी।

विटिस भारतीयोके वृष्टिकोचये कहूँ तो विटिस भारतीयोने बहुत पहुने यह परिस्थिति स्थीकार कर की है कि एसियाई प्रवासन्दर कठोर निस्थ्यव होना चाहिए किन्तु यदि उप

१ हिराद "मेरावरी भारते" पुत्र ८५-८५ और "मेरावरा भारतमा प्राप्तून" पुत्र २८० ।

र भी राज्यों, के थी ; सालवादों और सिनानगान सरका । वे बालादिक स्वाच्या अधिकारके व्यक्ति स्वर्पका में। क्योंने बेटाकें जाह, व्यवस्था हका उत्तरेने मुख्य प्रका किया था। भी गोमके मुद्धा करणेकी विकरण व्यक्ति करनी औरते देशों करते हुए युक्तमके दौराज्ञें मामकले बदा या कि "यह नाराजिकों मी अपन और समाम क्यादा राजेचा अस्तिहर हैं।" विकर करन र प्रारं १९५।

हुं चारी में केंद्र बोकों सके सभी परीजिते तोन सब हुते हैं। (१) महिन्दार स्वाधितियों के स्व हिं चौहासारीय समीतियां कर स्वीधान कहा है। मानेया मी मनेव विश्वंत स्वाधित स्वीधान में में सा करेंता सा की केता प्रतेश है कितों नाम का मार्गिक्य निराम कर हैं। (१) स्वाध्य तक है कि मार्गि तुम्ब मार्गिक स्वीद्ध है। कि चीहकों मीरिक्य कियानों कर एक्के एक र एक्क एक किया मार्गिक स्वाध्य करानिक साम है। स्वीधान मार्थ्य कर स्वाधान स्वयंत्र है कि बात स्वीधित स्वाधान में विश्वंत स्वाधीत काम्य प्रतिकृत कामित हामी हो स्वीधा (१) "स्वाधान स्वाधान में द्वेष्य कि स्वाधान में तिवेदावासी यह माँग करें कि कपिक-से-समिक उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयोंको भी उपनिवेदार्मे प्रवेश नहीं करमा चाहिए, हो वे कवन प्रवेशपर कठोर मियनान हो नहीं सम्पूर्व नियमकी बाबक्यकरा मानते हैं। बिटिश भारतीयोंने जो प्रस्तान रखा है वह परिवासमें सम्पूर्ण नियमके समान ही है, और फिर मी वह एकदम सम्पूर्ण नियंच नहीं है। मेरी समझमें सम्पूर्ण नियममें यह इच्छा निहित है कि ब्रिटिस मारतीमॉकी स्थापारिक स्पनी उन्हों सोगोतक मर्यापित रहे को उपनिवेशके निवासी हो कुक हैं। यदि ऐसा हो यो यह रुक्ता प्रवेशको केवल उन सिमित एरियाइपॉडक मर्मारित करके पूर्व रूपये पूरी हो जाती है जो जेने वर्षेका खिसन प्राप्त कर बुढ़े हैं। पूसरे सब्बोर्ने वह मिब्रिसेंकि येथे करनेवाले कोपोतक मर्यारित किया का सकता है। यह कहतेकी कदाचित बावस्थकता गड़ी है कि दाख्यासमें एश्विमाई समाय तकतक स्वतन्त्र बीर स्वस्त नहीं रह शकता बवतक कि उसमें उसके अपने ही कुछ वकी अ कुछ विकित्सक कुछ विवाद और कुछ पर्नोपरेवक पैस कोन न हो। रेवमें इनका प्रदेश किसी क्रपांके कारण नहीं किन्तु बिफारके बक्तर होना बाहिए। यूरीपीयींचे इनकी किन्ती प्रकारकी स्पर्ध नहीं हो सकती। उकडे यह मान्य कर भनेपर कि वे वैसे ही बोग होंगे वेसे बाहिए, वे ट्रान्स-कामके भारतीय समाधके निरन्तर विकासमें सक्ष्योग वे सकते हैं और असके किए बहुस विभिन्न रुपयोगी बन सब्दों हैं। स्पतिबेधियोंके किए भी जनका रुपयोग ही सब्दा है। इस करनका एकमान तर्कर्सपत उपाप मही है कि प्रशासी अभिनियमको बैतेका तैसा रहने दिया आये। विक्रित मनम्पोंकी विनाक्तको कोई भावस्पक्ता नहीं हो सकती इस सावास्य कारबसे एथियाई विषेत्रकका सिदान्त ऐसे कोर्योपर कान नहीं किया बाना बाहिए। विक्रित भारतीयोक सम्पूर्ण निपेबका समावेस करके कानूनमें परिवर्तनपर हुनाये स्वीकृति क्षेत्रा एक अहिरिक्त आपूर्णि जनक बात तो है ही वह भेरी रायमें असंस्थ भी है। निश्वय ही उपनिवेसकी विवानसमा कियों भी समय बिना हमारी स्वीकृतिके नियंत्रका कानून प्रस्तुत कर सकती है। स्यक्तिगत क्समें सम्पूर्ण निर्येषका दो में हर दरह विरोध करेंगा और अपने देखवादियोंको ऐसे कानुनक कान वार्ष्ट्रा राज्यकार था न हुर छन्छ राज्यक का नार बना स्वकारकार एक राष्ट्रा स विद्यं अनोक्स्मक प्रतिरोध करनेके पद्मीरा में जब्दे बन्दरी साव करूर पक सद्दीरा स मही यह फिक्ट्राफ क्ट्रा मेरे निएं कहिन हैं। ऐसे किसी भी कानूनके निरोक्से बनाकसमक प्रतिरीपका वर्ष तो यह होया कि भारतीयोंका भेरे हारा बॉवर्ट स्थिति स्थलितक स्थानाविक वहुगीयने विवत होकर छनेकी बपेसा ऐसे रैपमें न छूना समिक बच्छा होना। मेरी रागमें सताकामक प्रतिरोजका सभै स्वयं बपने क्रमर एक तीव कर्द से सेमा है। इसका मंधा सह सिंद करता है कि हेतू त्यायोशित है और इत प्रकार उपनिवेधियोंके मनमें इह स्थ्यका वाखारकार कराना है। में बाजा करता है कि मैंने मपनी बात स्पष्ट कर है।

मापका संभा

मो० ६० गणि

[संपत्रीये] इंडियन बोपिनियम २५-३-१९ ८

### २४० पत्र सुद्यालचन्द्र गांधीको

जोड्डानिसवर्ग जुकाई २६, १९ ८

नाररणीय सुग्रास्थाई

यह पत्र भागी राजको किन पहा हूँ। त्याना विश्वलेके किए समय नहीं है। बाप मुझे सपना बनास प्रानेकी सीम बेते हैं बेकिन हुनें यह दिम्ना थी पर है कि बारमा नपनी नहीं माध्यी गई। बार न किसीको मरबादी है। मेरि अपना से बारका मद्यक्त सपने स्थितका बनाम प्रवान है तो स्थे भी नपमानने मोह कहा है। सब बताहर में किसका बनाम प्रवान है तो से मासका हो समान प्रवान मासका है। समान प्रवान मासका है। समान प्रवान किसीका मरावन करीने प्रवान की सिंह की साम की स

की सिंध करेंगा। ऐदा करनेमें खरीरका त्यान कर एकतेकी खरित वो हममें बागी ही आहिए। मुखे यह एवं इस्तिय विकास त्यान हता है कि बहुत खेलनार से वेचता है हमार्थ कुछ कहानतें जोर सर्वाध्य कोळ-विज्ञानन सर्वेचा वर्ग-निषद हैं। लिए पुरुककों हम सर्वोद्धि मानते हैं दशीको व्यवहार से सिंक्ड्रफ किनार कर देवे हैं। लग्न मेरा विचार मह है कि

मानव हे उद्याका स्थवहारम अंबक्कुछ किनारा कर यत है। अव मरा विचार यह है। मूहर्मे जिवती भी ताकत है, सब ऐसे साचरवके विवेद बमा दूँ।

मोहनवासके **रण्डक्** समस्य ४८४ विक

यांत्रीजोके स्वरक्षरोर्ने परितरो किसी मूक्ष यूजराती प्रति (ती अक्ष्यू ४८४ )छे। न सीवस्य क्ष्मतत्त्रात्र पानी।

# २४१ भाषण जोहानिसवर्गकी सावजनिक सभामें

[युकार्द २६, १९ ८]<sup>।</sup> को कार्य को को

साय हम कोग नहीं कित सिए एकतित हुए हैं यह आएकी सम्पन्न महोक्सने पूरी तीरते तम्या दिया है। इस बोग नहीं जनत दिया होकर सायत सरी सकीश तम्यान करणक हुँचू प्रतितित हुए हैं। य उन्तत्त दुक्ता कम व्यक्ति तैतार है। स्था वस तप्तत्तिकों भी ऐसी ही बुश्ताका गरिचय देता है। और यदि हम देवनी बुश्ताका गरिचय केकर एक बार जेवकी कोडिएमीकों मर देने तो नरकार त्वत्र ही पर्याजित ही वानेंगी। हम कोगति हुँच क्षती तानेंकों प्राप्तककों नागी कारावात है। इमिल्प स्थक भागतीवका तैतार प्यतेकी जकता है। यही से मार्ड एकतित हुए हैं उनमेंग्र स्थिक वर्षान हुंकता तहीं है। सार्व

ર મળવાનોદા, ૧–૧૧, ૧

र-दर्भन्तभी केता को न**र** दे।

<sup>)</sup> यह करा स्थान राजवीर तथा क्या कार्योंड प्रतिश्वर (अच्चे २५, १९ ८) के केले सुप्तार करता. क्यान सरनक किर वार्यायित हो रहे थी । देशिश "बारानिसर्वेदी विदी" हा ४ ९-०३ ।

[गुजरावीसं] इंडियन सोपिनियन १-८-१९ ८

# २४२ पत्र ए० कार्टराइटको

[जोहानिसवर्ग कुळाई २७ १९०८]

प्रिय भी कार्टराइट

भी होत्क्रेसरे सत्यन्त हुपा करके मुझे वह एदियाई स्वेष्क्रमा पंजीयन विश्वस्थ है विधे बनाक स्वयुद्ध सद्दुत करना चाहते हैं। यदि में मारतीन धनावका स्वयुद्ध करना चाहते हैं। यदि में मारतीन धनावका स्वयुद्ध करना चाहते हैं। यदि में मारतीन धनावका स्वयुद्ध स्वयुद्ध सावस्थ्या नहीं कि वह स्वे क्यों लीकार नहीं करना धनाव है के स्वयुद्ध स्वयुद्ध सावस्थ्य करना उन्हें स्वयुद्ध ने स्वयुद्ध विक्रे स्वयुद्ध में स्वयुद्ध सावस्थ्य करना है। में बापका स्थान हुए उपमुख्य बोर बावस्थ्य करना है कि सम्बं मुद्ध पहलेक परवाधिका बनाक है। नहीं किया गया है, बाहे उनके पास है पीड़ी क्या प्रयोग प्रमाणका स्वयुद्ध स्वयुद्

में बातता हूँ कि प्रविधानी सकते हुए विशेषकपर विचार करने तथा इसके बाद जनराम स्माद्धार परामार्थ करनेके किए एक बातित नियुक्त की है। हुएकिए स्माद है कि पुरुष्के पने हुए दक्के पास है। क्या यह हुए विकार संपन्नों हुए नामार्थ स्माद्धार कर

छन्दै गांची बादसब 156 रका है अपने नामके जनकप उन पत्तींको सेलेगा या ब्रिटिस माप्तीयोंको बेसहाप छोड बेगा। बैसा कि बाप भागते हैं सर पर्सी फिट्डपैट्रिक भी चैपकित समा भी किन्सेने उस बैठकमें विसमें बार भी स्परिवत में इस तकेंको स्वित माना था कि जिल सीवॉर्ने हासके समझौरेके बाद फिरसे प्रवेश किया है और जिल्हें वैसा करनेका अधिकार है। उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा सब सोगोंक साथ होता है जो उस तारीक्षको ट्रान्सवाकर्ने में भौर यह यी कि गढ़से पूर्वके निवासियोंके अधिकारोंको जी स्वीकार कर छेना चाहिए। वर मेरे सामने जो विभेयक है वह इन सब बार्तीपर पानी फोर देता है। यह विभेयक बहुत पतुराई भरा है किन्तु, गरि बाप मुखे कहनेकी बनुमति वें तो यह एक बोखेवाबीत घरा हुआ विषेपक भी है। इसके बलपर अनरात स्मदस यह कह सकेंगे कि वे उन अधिकारोंको नहीं भीनते जो ने शाना करते हैं एकियाई कारन द्वारा मुरश्चित कर दिये यथे हैं। भीचा यहींपर है स्मोकि वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक्टियाई उस अधिनिवसके अन्तर्गत काई काम प्राप्त करना नहीं चाहते। में भापको उस पत्रको नक्छ मेज रहा है जो में प्रवित्वादी दक्षके मुख्य सदस्मीको क्षिय एता है।

भी अस्तर्द कार्दराहट प्रिटोरिया क्यन

**जिटोरिया** 

टाइए की हुई दश्ताधी बंदेनी प्रक्तिकी फोडी-नक्स (एस एन ४८५२) से।

२४३ घपसिनके माम पत्रका सारोग

युक्ताई २७ १९ ८

भाषका सम्बा

यो गांचीने यो चपिनको एक और पत्र निका है। उसमें वैपोक्स विधेयकके महानिकें मरपरित होनेको धिकायत है। त्रवाही-महित्यक मर्थिनियस संभोगन विधेयकका करनेया थी है जिक्सर बातबीज करनेकों के मिजीस्था नुनाय गर्च में मेर जिसे जनरक स्वतंत्रवे मर्वाधित कराया है। वे मरूने हत मृत नृताबको नाम मेनेका साध्य करते हैं

कि वैचीकरण प्रवासी-प्रतिराज्यक अधिनियमके वैधीवनवे ही हो । [अनेजान]

द्दिया अधिका अपूरियम्भ ग्रेड मस्मिन रेडर्न १०२२/ ८६

् अरुवन वर्षी है। २. वर्ष मंत्रा अनुसारको बरावर्षित का अधिक दिस्तको है किया नहा है थो दिको महो व् बाद्सीर १९ ८ व दर्शन कार्योचे पर्यालको अंचा था।

# २४४ रामस्वामी तथा अन्य कोगोंका मकवमा

भाहातिस्वर्गे वहाई २७ १९ ८]

कत हो 'अशक्ततमें बी पी हो राजमाहाँयने पारतीयोक एक अन्य करवके मुक्यमेका निपदारा किया। इस सोमॉपर वरवानके बिना भीरी समानेका अभियोग वा। भी पैनरने सर बारी पक्ष और भी गांबीने संबाई नसकी मोरसे पैरवी की।

सबसे पत्ते शामस्थामी नामक एक भारतीयके मामसेकी सुनवाई हुई।

सरकारी पशकी ओरसे औपचारिक समृत पेश किये वालेक बाव भी गांगीने कोही-नितवर्ग नपरपालिकाक नुक्य परवाना निरीक्षक सी एस एवं चेपर्शनकी विरहके किए बुकाया ।

थी गांधी क्या धापको सूट प्राप्त व्यक्तियाकी सूची मिसी है?

[बफर्वन ] चौरह सीमोंकी।

भी पानी क्या भाग बसे पेस करेंथे?

न्यायाचीय और सरकारी बढील बोनॉने हस्तकोप किया और लुबीके पेच किये जानेपर यापति की ।

भी कनर यांव अभियुक्तका नाम दुवीमें हो सी मुझे भी नांगीको भौगपर कोई मानति नहीं है।

धी वदसनः वह सुदीने नहीं है।

भी नाथी क्या इसका वर्ष यह है कि मैं यह कायन नहीं क्या तकता?

व्यानायीय [यौ नक्तंनते]: वया इस कामजड़ी विकासकी अनुमति आपको है? [चेच्योगः]जीमहीः।

थी माथी किन्तु गई कापन तो सावजितिक होना भाहिए ? क्या मापको सविकारियोंकी भोरत बना किया गया है?

न्यामाचीन (वीचमें टोम्से हुए) : में इसकी अनुमति महीं बूंबा, भी पांची यह मेरा विषंध है।

भी यांची च्या बापको समिकारियाने समा किया है?

त्यावाचीय भी मांची में अस्तिम बार कहता हूँ म इसकी अनुवांत नहीं बूँगा। बया माप नेरे मधिकारको धुनौती है छो हैं?

भी मोपी में जाएके विधिकारका सस्वीकार नहीं कर रहा 📝 किन्तु मेरे सुवक्तिस वरीय मीन है और भी वेजनीयने बदाजामें बुकायके सर्व है कि हर बार मेरे मुवनियमोंको १ विन्तिकी हानि होती है।

त्यायाचीमः ने बादकी मानतिको बेक्ति कर सुंबा।

समूर्व यांची बादमब

हुई की और शहन रहार्कको पश्चिमाई पंजीयक्से मिली की। की वांचीने किर प्रका कि क्या श्वाहको समिकारियोंने सकी देनेसे सना किया है।

पवातः मससे कता पया है कि मैं सबीको प्रकावित न बकें। ये सब्ने विवे वये सामान्य

ग्यायाबीक्षके प्रश्नके उत्तरमें बबाइने कहा कि मुझे यह सुबी हाउन क्लाकेंसे प्राप्त

विकेश हैं। भी यांचीने अशास्त्रको सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरी रायमें यह बडी विधित्र रिपति है कि यहाँ एक ऐसी सभी है जिसका सम्बन्ध सबसे (भारतीय) समाजसे है किस

वसे पेश नहीं किया का सकता। मेरी समझमें यह बड़ी अबीव बात है कि वसे देखनेकी हमें इजाजत करों है। मारे हर मकरमेर्ने अपने सवनिकारोंके कर्वपर भी क्रेप्सनको अवस्तर्जे हाजिए होनेका आकारत चारी कराना पढ़ता है ताकि यह मितिबत किया वा सके कि गेरे नविकारोंका नाम उस कापजमें है या नहीं । में समप्रका चाहता है कि बदासतको ध्रा तय करनेका सविकार है अपना नहीं कि भी जेक्सन उस कार्यकरों पेश करें।

ध्यापापीच (अनियस्त्रते) : आपको पर्याप्त वितावनी वे वी मार्ट वी कि बाप परवाना के में और इसके बावजब जामने बेसा नहीं किया। सामको १ मीड चर्माना या सात दिसकी सकत चैरकी सजा वी जाती है।

धन्य सामधे

इसके बाद एक बन्य भारतीय केरीबाकेवर उसी प्रकारका समियोग सवाया गया। की क्रांकीने की अपनंत्रकों किए जिएल्के किए बकाया और एक बार किए उन्होंने इस आतका क्षिक्रम प्रवास किया कि सबी पेग्न की बाये। प्रसाने स्थापाबीयसे कहा कि सबी पेग्न करने बाजाची जबके अनरीयको धराकत अंकित कर से। अधियक्तको १ पाँड भर्माने या सात दिनको तका क्रेकी सवा सुनाई नई।

इसके बाद एक दीतरे चेरीवारीको कम्बरेने खड़ा किया नया और भी पांचीने

धी जक्तांनको किर जिएहके किए वसाया।

धी वांचीने कहा कि में अशास्त्रके प्रति बतम्मानपूर्व बात नहीं सहना चाहता, किन्तु क्रमेंड धामकेमें भी बेफ्सनको बलाना मेरे मंदन्किसोंके डिए बहुत प्रमीर महत्त्व और

ध्ययको बात है।

बरकारी बकोमने मुसाब दिया कि भी जेक्तनको सरकारी पस बुसवाये। भी पांचीने कहा चाहे तरकारी पत ही भी चेक्बनको बुलवार्य मेरे प्रवक्तिकोंके प्रति

सन्धित हो होता। स्पॅकि पृथ्यपाइपॅकि मानॉर्ने अश्वर पहुबहो हो जाती है। में इस तथ्यका भी उन्तेष करना चाहता है कि रण्डमें बहीती कर दी गई है हालीकि ये मामले सभी बाज्यस पहलेबाल मामको जेते ही है।

व्यामापोधने १ वींड जुनीने या सात दिनकी तस्त बेंदको सना दी। हर मानकेमें मानिपुन्तीने मेत जाना स्वीकार किया ।

[बंदेवीस]

हान्यवास बीहर, २८-३-१९ ८

# २४५ हरिलाल गांधी समा अन्य सोगोंका मुकदमा

[जोहानिसबर्य जुसाई २८ १९ ८]

सक (जुकार १८को) भी पी धी उपलम्प्रोपके तामने जी असकत्यों का और नार तीय फेरीकाके पेक हुए। उत्तर वरवानेके किना केरी तमानेका जीवयोग कमाया गया था। इससें क्यों, पायदू और हुरिताक पांची भी धानिक ने। भी मायदू रिक्की कमवरीमें भी गांबीके ताव नेक पांचे थे। उन्हें किना परवाना चेरी कमानेके कारत पिछते उन्हार ममतनवालों भी ४ दिनकी करकी छवा हुई थी। हुरिताक गांबी की भी क गांबीके सबसे कड़े दूक हैं। बुख दिन पहले उन्हें [पंचीयन न करानेके कारण] खोलसरस्वर्ग गिरस्तार किया बया वा और सिसीपियार हालिक होतर पंचीयन ममावनके नित्य परव्यास्त करानेकी बेलावनी वी पड़े थी। इसके बाद पूजा पांची बोहानिसकां पांची कोर जहाँने तुरस्त हो करानेकी चेरी तमाना कह कर दिया। ऐसे सीकेशर ने पिरस्तार कर किन्ने मुने।

थी पनर घरकारी बढ़ीत में और बचान पशकी पैरबी भी पानीने की।

पहुला व्यक्ति जिल्लार अनियोग क्याया प्रया होरा मारीको मामक एक आरतीय था। अनियुक्तके नगरपालिका क्षेत्रमें निता परवाणा करी तत्रकार्ये राज्ये वसाही दी याँ। अधिमृत्यत्रे अराधा लोकार कर क्रिया और उसे एक पाँव कुनांगे या तात दिनकी सक्त कंपको तत्रा दो बहुँ। इसके बाद थी मों क पांचीके पुत्र) इरिकाक मोहत्यस पांची, सम्बाद सावद् और वोधिकारमानी क्रम्यालमानेक करवारों जयनिक क्रिया यया। यन त्रत्रीको भारतीय केरीयाके कारण क्या। स्कारि अराधा क्षात्रार विद्या।

पुलिसके एक बाजेंडने बयान दिया कि उसने इन अधिमुक्तोंको पिएक्तार किया था। ये

इंस्ट वेनम्पूर्ने विना परवालाके क्लॉकी खेरी लया रहे थे।

सी बोबीले कहा कि म पत्राह नहीं बुकाना बाहता, केकिन कुछ कहाना बाहता हैं। इस मेंने बनामें वृद्धिके दिवस सम्मित करोको इनकोरी विकार थी, परानु इस बार बेचने कैसिंकि ताब मेरा करा बातांकार हुआ है और पृत्रके क्यांतर बचको मांच करनेका स्मृतक किया नया है। असिनुकर्तिने को कुछ किया है यह वाल-कुकार किया है। तमानुको किया नयांका करों समानक कारण बार दिनकों बेचकी सका हुई थी और वे रिपन्ने सराहा कुंकार रहे थे।

<sup>ं</sup> नमह, विरक्षक यांची हांस कारीनी (हरिकाम क्षोपिनिकामी "कामधी करा है), इन्यासारी, तिके चीर पानकर । हरिकाम क्षोपिनिकामी एक पानी विकासका मी कामक है, विनार कोई मानदार जिल्लोन इन्यार पाना भी तो रहता हूं में !

२८-०-१९ ८व दूम्ब्याक क्रीक्सी सा राज्या क्लेब है कि योगैली परिवर्त पंत्रेपको निया या कि बनाइ पर विवेदितारी रेडीवर अपनान्ते तिन दरलाक क्रानेच स्थाप नहीं राज्या है। यह एव विकास तरी है।

१ देखिर " एमस्त्रमी तथा वन कोर्मेस्ट ब्रुक्समा" द्वा १९९-४०० ।

Y٦ <del>धनुर्व गांची गाउम</del>न

मिक्तरहेट: शायकुकी पहले भी सजा हो चुकी है। थी नामी इस काननके बन्तवस इससे पहले दी बार सवा या चन है एक बार

बिता परकासके फेरी कवानके कारण।

भी पांचीने आपे चहा कि जन्म दोनों स्पक्तिपाने भी मससे कठोर दच्छ मौतनेको कहा है। अगर इसकी समा थी पहें तो में से ही ने बाहर आयेंने उनका हराया किर नहीं काम बहरानेका है। उन्हें कम्बी सवा देनेसे समयकी बचत होगी और उनके स्वास्थ्यके किए भी क्यातार सम्बी क्षेत्र वच्छी होती।

नाथवृको २ पींड जुर्नात या १४ दिनकी सकत केंद्रको सजा वी गई और (हरिकाक) पांची तथा कृष्यात्वामीको एक-एक पीड सुमति या बरकेमें तात-तात दिनकी सकत कैरकी समा हिरी।

इसके बाद सन्य वो विकिस भारतीयोंकर जिनके नाम सिसप्पा रंपस्वामी पिस्के तका सप बोरस्वामी नावकर हैं बर्मियौय क्याया पया।

क्लॉने अपराण स्वीकार किया और क्लॉ १-१ पाँठ चुर्नाने या शात-गात विनकी स**क्**ल करकी सवादी गरी।

प्रत्येश्व अविमुक्तने श्रेत जला प्रसन्द किया।

विषेत्रीसे [

कुल्लवाल कीवर, २९-७-१९ ८

# २४६ भोहानिसबगकी चिटठी

#### थेव बावैवाडोंका सम्मान

इसाम सम्बुत कादिर बावजीर तथा उन अन्य सस्याप्रद्वियोगें से जि हैं चार दिनकी बेक्की सुवा मिकी वी कुछ युक्तारको और येन समिवारको भूट कर वा गये है। जो सकतारको कटकर जाने वे उस दिल नहीं क्टेंगे इस नकमें भीई उन्हें कने नहीं सना।

बब समिवारका स्टनेबाकोको कर्ने धर्य तब मामूम हुवा कि यद्यपि उन्हें नियमके मदाविक ९ वर्ने पिता किया चाना वा वंध वर्षे और दिने गर्ने थे। संसा सह वाकि दतसे मिकनके किए जुक्स न आमे। किन्तु भी कुवाड़ियाँ बानी जेककी तरछ वृमने निकल पड़े ने इसकिए चेक्स करे इए कोग सम्बंधिक गये। उन्होंने उनका स्वायत किया और वे उन्हें फिरसे जेसको तरफ के मये। उनदक बन्ध भारतीय भी वा पहेंचे जिनमें सी ईसप मिनी मोकनी मुस्तियार साहब की उस्मान महमद एकेरी भी फैकनदेक भी पीकक भी डीक वनैरड में। इमान साहब तथा भाग भीगोंने फसके हारोंसे उनका त्यावत किया और वाथमें सब कोन भी ईसप मिमांके यहाँ नमें। वहाँ भी ईसप मिमांने धवको बाय-विस्कटका मास्ता

र प्रकार १५ १९ ४ ।

२. हमीरिना सम्बन्धित चंद्रमण्डे क्लेतरिक क्षेत्रका ।

कराया । बबाईल पापण भी हुए । इसाम साहब तथा बेससे लौटे हुए अन्य सोनोने चनावमें कहा कि पार दिनकी कैंद्र कोई चीच नहीं थी। पूछरी बार ने सब सन्दी सन्दिके किए वेत जानेको तैमार है।

#### रविकारको अधिक सम्मान

केंडसे डॉट हुए डोमॉफे स्वापदमें रविवारको हमीदिया मस्विदके सामने एक वडी सार्वजनिक सभा हुई। उसमें उनका बौर सम्मान किया गया तथा बहुत-से मापन हुए बीर अनेक सोमोन वपन प्रवीयन प्रमानपुत्र समुद्री सीप विसे। स्वत मस्पर सरसाह प्रकट किया ।

इसके बाद कुछ हिन्दुवींने मिसकर बक्यान और पायनका आयोजन किया। जेक्स स्टे इए क्षोप तथा निमन्त्रित सुरुवन उसमें गये। समभय ५० व्यक्तियोंके किए मर्जे समाई गई भी। जनमें बीती सबके बच्चछ भी थे। भी ईसप मिमनि प्रमुख स्थान प्रहम किया। जनकी एक बोर इमाम शाइब बौर इसपै बोर भी स्थित में। थी ईसर मियाँने मापण करते हर कहा कि पेसे बामीक्लींसे हिन्तू-मुसलमानोके बीच भाईचारा बढ़ता है। बसपानमें तरह-राखके हरे मैंवे केक मेमूक जेली चित्रहा और चाय मादि पदार्च परीक्ष सर्व के।

#### गठवारको चार्वजनिक चना

सब सार्वजनिक समाजाँका पार नहीं है। इसाम साहब बुक्वारको जेख यसे और सुब-बारको सार्वजनिक सभा हुई। समस्त दक्षिण आफ्रिकामें सब भारतीय दुकार्ने तथा स्थापार बन्द रखनेकं किए तार किये गये। सब वपडोंसे तार बामें कि दकानें बन्द रहेंगी।

हीडसनर्वेंसे संबद मिसी है कि वहाँ भी बोटा भी जीत हवा भी जबनियाँ कमक्दीनने मिडेक्स्सोमें थी जना नरीहे और क्यांबर्डोपेमें बहुदेरे भारतीय स्थापारियोंने समझी बाद नहीं मानी । किन्तु ठेठ रीक्षियासे सैक्सिकरी सकर्ये हमाम साहबके सम्मानमें क्कार्ने बस्द रही ।

यह सम्मान की बावकीरका नहीं या जनके परका था। हमीदिया इस्कामिया बंबमनके प्रमुख और मस्बिरक [वेख] इसामका एक चंद्रेको भी खपने इकके किए बेल बाला बहुत वहीं बात कहीं बानेनी। विकास कृती कातून स्मीकार किया है, जनमें से भी बहुत-से कोर्योने बुकार्ने बन्द रखी भी। इससे समाजका पारस्परिक स्नेड प्रकट होता है।

उसी दिन एक वड़ी सार्वजनिक सभा हुई। इसमें बोझीके जायन हुए।

# पश्चित्रका मत्याचार

जिस दिन सोराजनीको येख हुई, उस दिन पुस्तिसने कामाचार किया था। वह मानका सभी चम्म ही पहा था कि बरनॉन साहबने तमिक सार्वाको माकियों हो और चमकासा। इंसकी तार्वजनिक समाम नव जाकोचना की गई। गृह मारतीय हिम्मत वीमे रहें, तो गृह स्पष्ट है कि पुमितका बुक्स टिक नहीं सकता।

- १ वांगीववि मालक किर देखिर "भावनः बोहाजितनंद्री द्वर्णविक समामें " इह ३९६-१०। र पर छने बीचर हमा हुन हो ११ ८ को हो । देकिए " समन छने तीनक सबसे " प्रव १८६-५ । १ देकिए " सम्बद्ध छने बीचर हमाने " प्रव १८८ ।

### फिरले धर-पद्धव

विनिवारको औं रामस्वामी याँ बच्ची मिर्मा थी गोर मिर्मा तवा कानजी मोरार पकड़े गमें है। इन सबको सात-सात दिनको कैदको सबा मिस्री है। स्थामाधीयने कस दंप-मान भी मक्ट किया। इसके स्रोग हारे नहीं बस्कि सौर स्टलाहित हुए हैं।

ये १४ छीम परीन हैं। पहलेके एक मामक्षेत्रे समय परवाना निरीक्षकने अपने बमानमें कहा था कि उन्हें १४ व्यक्तियोध वेंबुटेको छाप न धेनेका निर्वेश है। सी संधीने उसी समय बताया या कि सन्द ऐस एक स्पन्तिकी भी सबर नहीं है और उन कोनोंको बेच मेम्रेटे हए सरकारको करना नहीं चाहिए, बरिक धवको येक भेजना ही चाहिए। ये १४ व्यक्ति कौत हैं यह खोजनेके किए सी जेक्टर्निके मान पंत्राहीका सम्मन्स निकास प्रया ना किन्तु मनिस्ट्रेटने जो भरमांना हुआ ना पुरन्त कहा कि नह पत्र नतारोकी शरूरत नहीं है। इसपर मनिस्ट्रेट तना यी नांपीके बीपमं कुछ वर्गामर्गी हो गई और अन्तर्ने प्रत्येक मामकेके समय भी जेफर्तनको बस्राना निवित्त हवा। भी चेफर्यनसे पुका चाला है कि जनको सचीमें प्रतिवादियोगें से कोई है बचवा नहीं। इस प्रकार मामका चमता का रहा है।

### नाँ गिरपवारिपौ

धोमवारको बहुत-से भारतीय पक्के बातेकी साझासे टोकरियाँ केकर निकल पढ़े है। उनमें स बहुतकी बासा व्यर्थ हुई। किसीने उन्हें नहीं परुदा। बीनो [संब] के अध्यस दवा क्रम कुछ चीनी भी विक्रके ने। उन्हें क्रियोंने नहीं पकता।

भी बन्दी नायक बाध सनिवारको ही निकते। वे बादमें प्रकृत किये पर्य। एक जनह नहीं पक्का तो वे दूसरी बगद्व ममें। बन्तमें २ मीधको दूरीपर गिएनतार हो यमें। निरन्तार कोतोंमें वे स्वयं चार्की शिवाकी भीराशामी मामबू कुरमुतु पिस्ते तया हरिकाल भाषी हैं। हम सबने बमानतपर कुरनेसे हनकार कर दिया है।

### बेस्के हास्यास

इसाम शाहब इत्यादिने जेकके को हासकास सुनाये ने जानने गोम्ब है। सबको पहननेके किए क्यास तथा वर्ग मीचे मिकते हैं। दो छनी बीर दो सती हुउँ मिकते हैं। रातको बोहानेके किया तीन कन्यक तथा [सेनके किया] सकड़ीका तका निकता है। इसपर पीने अपीत बोरे विके होते हैं इससे उन्य विक्तुक नहीं अपती। बानेके किया दोनहरको जावक प्रोक्षको सेम मौर भाम बौर इन्तेमें वीन बार पुत्र। सबेरे सवा पुत्र वी बाठी है। भारतीय पुष् पश्चन नहीं करते इसकिए जेवके वरिष्ठ विविद्यारियोंको पर्य क्रियो गर्वे हैं और बासा की था सकती है कि कुछ ही दिनोंने बायकका प्रवत्न ठीक हो वानेगा। बेबमें बाते ही वते मोने नहीं मिक्ते इसकिए कुछ बंटी तक सर्वीमें पाँच कुछ रखना पना वा और इस कारक

१ रेकिस "रामसामी तथा थन कोनोंद्रा सुद्धारा " इत ३९९४

१. देखिर "शतकीर, नामद् तथा वन्त कीर्योका शकरमा । इत १८०-८२ ।

रे. वेद्या कर बस्पेरे प्रकारमेंने हुना या । देखिल <sup>अ</sup> रामसामी तथा करन कोर्मोच्या प्रकारण । कुत्र १९९४ । ४ देवित सा के-विदेशको " स १९९ ।

हमाम साहब बर्गराके पांच मुक्त पड़ यसे थे। इसके सिवाय और सब बाराम था। बावध जपने ही हाथों प्रधास बादा पा और यह काम भी मायबू करते थे। स्पीर-मान कुछ विश्वय नहीं था। एक बयहरे उठाकर हुसरी क्यूड इंकड़ से बातेका काम सीया बादा है। इसकिए कोमोंमें उत्साह बना हुआ है और ये बेकड़ो कुछ नहीं मिनते। मेरी बयनी दो सबाद का कीनी वाहिए यह प्रायक्षमण्ड है। विसे वपना सबु मानते हैं उससे दयाओं माब मोबना सिक्कुछ सोमा माबि देता। किर मी बदयक मारखीयों में इतना सब 
#### सोरावकीची स्थिति

चेचने कोटनेताने समाचार आगे में कि भी तोरावणी पहुंचे दो-पार दिन चरा उचान रहे। किन्तु संस्थान मिल चानेके बाद बन ने प्रस्ता हैं। उनमें उत्साह है। यी सोरावणीकी कर्तीमें बटन कमानका काम सीपा गया है।

सारे कैदिमॉपर जेलके निरीसक तथा हैंड कॉर्डन काफी ममता रहते हैं।

### गोरोंकी सहामुम्हि

सी बिटमन बाउनने पहसे मी मारठीसींको है पाँडकी मधद दी थी। इस बार फिरछे एकी तरह सहानुमूरिका पर बिबकर नमृति है। गिनौका देक संवर्षमें मदद करतके समाब से घेचा है और इमारी जीउकी कामापा की है। इसे ऐसे नोर्टीका सामार मानना चाहिए। संवर्षी नोरंस उनके नाम सामारक गया है। भी बिटमन बाउन बोहानिससर्के एक पोरे क्यापारी हैं। मारठीम कीम उनकी बिउनी प्रसंख करे, उठनी पोड़ी हैं।

नेरोनिमित्ते २५ पाँड यहाँके बनी समानकी तरस्ते ९ पाँड १ विकिय भारतीय नाजारकी तरस्ते ७ पाँड १५ विकिस और क्योर्ट्से ५ पाँड मिले हैं। इस समय पैसेकी नहत बरूरत है और जासा है कि सभी बनाईसे संबंधी सहामता मिलेगी।

#### कॉकवी रामाचकी सभा

गठ पिकारको सार्वजनिक समाके पहले कॉकवी समावको जी समा हुई वी। उसमें बहुत-से कॉकवी बन्यू उपनिक्त के। भी काबूत मनी बन्धक के। सन्ते बड़ा चीप प्रकट किया। बहुतसे कोकवी माई छाँके किए निक्कतोको सेवार हुए और परवाने दवा पैसे इक्ट्रा करनेका निक्तम हुता।

कार्तिमया कौमर्त भी अपने संमाजकी समा करके बहुत उत्साह दिखाया है।

### वर्षे इ'सकी बात

में किय चुका पा कि बोस्सबनें सी भारम मुखा जेल एमें हैं। फिल्यू बारमें बहर मिसी कि उन्हा नाई साहबने जूमीना दे दिया है। सर्वीत् यह भी (स) मंपन्यविद्यक्षी अधीमें बा परे। ऐसे मारतीय ही समाजके दुष्पन हैं। महि पहलेसे ही कह दिया जाने कि हमें जेल नहीं जाना है हो यह सहा जा सकता है फिल्यू जानेकी बात कहकर न बाना हो बहुत दूरा है।

१-८ रेकिर " बोद्रानिसरोधी चित्री " सह १८५ ।

# रतन्त्री बलादा गामका

रदानबी सस्य नामक एक भारतीय सबका है। वह अपने पापाके शाय आगा। वसके पिताके पार्य कपूमितपत्र था हिन्तु वह मुर्खे था इस्किए मीम्बासामें कह यया। यतनवी बकेमा राजिस हुआ। वह पकड़ा गया और उसे स्था हुई। बपीकमें बदास्वते फैसका दिया कि रतननीको जो सवा दी गई सो ठीक थी। निरिच्त हुआ कि सहका वापके साथ ही सा सक्या है। इसके वितिरन्त मामसेके अन्य तच्योपर स्थान देना इस समय बावदयक नहीं है। किना उपरके मामकेका यह वर्ष हथा कि बापकी मैरहाजिरीमें कड़का अरुवा मही या सकता।

# कमर्चेडॉर्पके भारतीय

यहाँके समाचारपनोंमें सबर है कि अनुसंबोर्पमें फेरीनाओंने बस्तीमें समा की। उसमें सह प्रतान किया पता कि सरकार को करें हो स्पीकार किया बादों गया कहे हु विकी भार प्रतान किया पता कि सरकार को करें हो स्पीकार किया बादों गया कहे हु विकी भार है कि समावके ऐसे दुस्तन भी पढ़े हुए हैं। भी कुसेंदबी देखाईने मुझे वो पव किया है उससे बान पढ़ता है कि ऐसा कहनेवाले भारतीन निर्मक नहीं हैं तीन-पार स्पीत ही है। मुसे भी सह बासा है कि ऐसी नासमझीका वर्तान करनेनाके भारतीन कहीं भी अभिक्ताडी होंगे।

#### भव क्या होमा !

इस प्रस्तका उत्तर कठिन है। फिन्तू यह दो भड़ा वा सकता है कि इसका जलर इमारे ही हावमें है। यदि हमारी प्रसित कम हो तो सबर्प कम्बा पक सकता है। इतना कार्या क्या इसके कारक भी हुए ही हैं। जोड़ानिक्सर्पे कार्या क्या इसके कारक भी हुए ही हैं। जोड़ानिक्सर्पे कारके आरोप परवाने के बायें और सरकारको परवाना सुक्क मिक गया। स्वयंग १ स्वत्यंत्रीत बुक्त गृही मिका। इसक्य सरकार उतने परवानोक सुक्क्को जाने केट सम्बद्ध है ६ महीने तक कुछ न करे सो इसस्य कि इस बीचमें मारतीय कह कर कैंद्र आयोगे। भरे विचारके मनुसार सी हुमारी धा हुआ आहे। बाद्य वाच्या वाद्याय करूर के तथा नामा ने राम्याण कर्युक्तर आहे. प्राचित बहुनी बाहिए। यदि परवानीके कारण क्रियोंकी पिरकार न किया वाये ही मी पिरवाडी कोई बात नहीं है। किन्तु यह बात ऐसा ही म्यन्तित सोप सकता है जो सस अस्याचारके मुकाबकेमें बड़ा होनोके किए तसर हो सदा कानूनका विरोध करनके सिस् सैमार RÌ I

यदि सरकार ऊपर सिन्धे अनुसार बरताब करे, तो उसके मनमें बहु बात भी होगी चाहिए कि बाइरमें सरवार्यी आपने ही नहीं और जो नत्मविषववांके बाहर है, वे आनेके बाद भूनी कानून स्वीकार कर सेंग्रे।

#### इसकी कंगी

इसकी हुंबी इसारे पास है। फेरीबाबॉको मीर कुलक्यारोंको बिना परवानीके काम वकाना पाहिए। परवानं पूछे जानपर न दिलाये बावें। यदि सरकार कोई ऐसा कानुन लायू करे. या हुने पमन्त नहीं भागा को प्रमालयन और परवारों दुरस्त जमारे जाते बीर (१) जिनके पान बन कामक दूपने नामक अनुमतियन मीमूब हैं (१) वो एव बातके मनतून प्रमाल र मकत हैं कि र मुक्त पहनेक दुरस्त विवास कि निरामी हैं और (१) किसूनि सम्मी वरह अंबेसी

र रहिर "रा रहिरम जोतित्रकारो " रह १९१९३ ।

धिक्षा प्राप्त की है वे सब एकदम ट्राप्त्यक्षमें दाविक हो जाये। यदि इस वरह सी-पत्तास बादमी बाविक हों दो सरकारको सकें पत्त प्रवागा ही पहेगा और हम बातते हैं कि हरने सोगोंको जेस पेबता किंटन है। उपर्युक्त स्पाप्त समय ही काममें साता बाहिए बब सरकारका इरावा निवक्त क्यंत्रे सानुस हो जाये। इस बीच सिवित और अस्य आरतीयोंको बानोस बैठे पत्ता बाहिए।

हता खबते कोई भी मारदीय ट्रायशकों वाबिक होते तमय वेंगुटेकी काप न दे बस्कि ताक हनकार कर दे। हमने हतनी हिस्मठ होती बाहिए कि हम बानूनको ट्रा हुवा ही समसे।

साफ इनकार कर दे। हमन दुला हिम्मल हाना चाहिए कि इस कानूनका टूटा हुना है। धनका । करर दिन नामाड़ा उन्होंच है, उनमें सी बची मिसी तथा भी डानजी मोरारके पास परवाने वे फिर मी उन्होंने परवाने नहीं दिखाने और वेख समें। यह खच्चा साहस काकारीमा।

र्मपत्तवार [युकाई २८ १९ ८]

#### भीर भी मुक्कमे

थी बच्ची ताबबू इत्यादिक नाम उत्पर के ही चुका हूँ। उनके बाद भी हीए। मानवी नामक व्यक्ति भी विरक्तार ही बचे हैं। बाज इन सबपर मुकदा बच्चा। भी गाँभीने उन्दर्भ इन सबके किए अधिकके-अधिक केसकी खना माँगी। निल्नु क्यायामित भी बच्ची नामकुके शिवा पास समित है केदन के दिनकी कही कैदनी हवा ही। भी ताबबु शिकने हुन्हें ही अप-राम करनके कारक केम मोनकर आने हैं इस्तिक्य उन्हें (४ दिनकी स्वया ही गई)।

#### थम्बी नापब्

भी बन्नी नायहंकी बहायुंधीकों बरावरी बहुत भोड़े ही बारधीम कर एकते हैं। वे रीज कमाकर लाते हैं एंसी गरीबीजी हाफ्यमें हैं। उनकी पत्नीको जाजकममं ही बच्चा होने बामा है। वे रूप एक बार्सावी परमाह न करते हुए जैसे ही जेक्स दे निकसे के ही फिर बहाँ महीक गये हैं। उनका जेकके भीतरका स्मवहार भी हतना जच्छा है कि उससे सारे प्रमिक्तारी जूप हो गये हैं। किन्तु वे विश्वीकी बुधामस नहीं करते। बरना देनेबानोंमें समुक्ती हैंगिनतर उन्होंन जो काम किया वह भी बहुत सामानीते किया। कामना करता है कि मारधीय समावने ऐसे बहुत-स स्वतिक पैरा हैं।

### इडीपूर्व

स्वीपूर्टमें भी छक्रीर स्था पिरस्वार हुए हैं। उनका मुकरमा कक्ष (बुधवारका) होगा । भी बोक्क उन्हें बस्न पहुँबाने बार्मेंके।

### बाधी अनुमतिपत्र

प्रिटोरियामें एक स्मृक्षियत तामक बहुतीपर जामी अनुमतिषय छापनक बारेनें मुक्बमा पक रहा है। यह जपमक्रके मुक्तमेश सिलता-पुमता है।

पहीं बाझा सामाक जरा मुकदमा अस पहा है और पुतिसका कहना है कि यह सूठे पत्रीमनपत्रके सरुपर राखित हुए हैं। उनके पास इस बातका प्रमाण है कि पंत्रीयनपत्र हैं

र एकिए हरिकाल यांनी देश भाग कार्योद्धा सुबदमा" १४ ४ १००२ ।

<sup>%</sup> देखिर भडाद्या कालाह्य शुद्धारमा " शुद्ध ४ ९ ११ ।

४८ छन्मे योगी पारमन

नह जेल क्या गया है। भी पोक्क उसकी पैरवी करने बसे से।

पींड देकर किया बया है। फिक्काक यो यह पुरुषमा प्रिटोरियामें बायेश और उसके बाद किरसे स्थायाचीसके पास बावेदां ऐसा बात पहता है। .

कुमनार [जुबाई २९ १९ ८] कमीपुर्टमें को स्थासन विरस्तार इसा था जुड़े सात विसकी साथों केवली सका हुई है।

# *फम*चैं <del>वॉर्</del>

प्रमाचार है कि कूनाईडॉर्पोर्से बांच एक मारतीय पिरशतार हुवा है। सी पोकक परे चैक मेर्नोके किए कार्येंसे।

#### रीपनची

भी पारवी बीएनवी नेटालंडे मा रहे में । मेनूटेनी कार न देनेके कारल उन्हें छोल्डरस्टमें उदार किया पया। भी बीएनवीन मेनूटेनी कार नहीं से नह हिम्मदका काम किया। इसके मोरेमें महीके सबसारोंने बाती पत्ती हुई है और उत्तरर बच्छी टीका की नई है।' भी बोएनवी दुरम्यनाकने नहे पुराने गिलासी हैं पारपृति कुमर में जान हर कर थे ने। ये वारी मार्चे प्रकारित हाँ हैं। भी बोएनवीको बच्चों टाल्यक बानेडी पंतरी हे से। भी बोएन

### सम्य बारब मारतीय

बारह सन्य प्रारतीयोंको अपूर्वको स्थाप न देनके कारण पक्का पमा है। ये पारतीय स्कृत गरीब स्टियाके हें किन्तु बात पकता है कि बहादुर हैं। पूगा पमा है कि बदाक्तमें उनपर मुक्तमा चक्षमा। कोई अविकृत समाचार नहीं मिला।

#### <del>चेतावसी</del>

याद रहें कि नेटाक्से दुश्यवाक वानेवाले कियों भी मार्टीमको हरिव बेंदुटेडी क्रय नहीं देती है। यह एवं है कि देखा निरोध करनेये उन नार्टीनोंको बेंक बाना पढ़ेगा। किन्तु यह करना बावस्पक है। तबी एक्सा क्टकारा मिकेसा।

#### 'बेक्षी मेक'में स्वीत्य-विश्व

रेड डेबी मेल में एक थिव मकासित हुवा है। बनराज दोवाने केनवाने प्रवानमंत्रीलें गाम जो पत्र किया है, भित्रके भीचे उद्यक्त बंध उद्युत किया क्या है। बनराज दोवाने दिखा है कि राज्य चलानेने दो रास्ते हैं। एक दो मिनदावे हुएस दवावट । ऐसा किया है बनराज बोनका उद्देश्य यह वा कि वे दो जोगीर्थ मिल-मुक्तर राज्य बजाते हैं। देशी मेल के भित्रकारने दौन पत्र बनाये हैं। यर जॉर्ड छेसर, भी यांची और पुष्टिस दोनों अपनी दूर्दीयर हाव पत्रे हुए बारवर्नटे सोच पहें हैं कि क्या बनराज बोचा उनकी सरकारने

र पासी पोतानी, वन् १८८१ में सम्बक्तमें मानेनके मध्य बासी; क्रांनेस्क्रमें कोन बृहक और हुमाँ बोर्स, सावर कुछ दिनोंडो कनुविध्वित्ते वार वास्त्रिकों वास्त्र मात्रे साव का व्यां कोस्त्रस्था स्वादे कर बारेकों क्या बार तो उपनि १९ ० के वश्चित्ता २ क कार्यक मंत्रीके विद्यान केन्द्रे सावत कर है। कार क्यानित वाद क्यानार महुत्र क्यांने कार्या के बुद्ध कार्यक साव साविध्यान करों कार्यक स्वाद केन्द्र वादा क्या बहु वह मोदी साव क्या प्रस्तु केंद्र कार्यक साविध्यान कर साविध्यान कर साविध्यान कर साविध्यान क्षातींपर, भारतीयोंपर बोर पुष्टिसपर मित्रवापुरक सासन किया है? वीशीके मुक्के मारका मदसन मही स्पता है कि बोमा स्थिते हुक हैं करते हुए हैं। उनका कार्य तो देशक बरवाशास्त्रे ही कर रहा है।

### नायसंत्रमें गिरपतारी

अपी-सभी समाचार मिका है कि परवाना न होनके कारण वाएसेंसमें तीन सारवीय गिरस्तार किसे समे हैं ।

[युजरातीसे] इंडियन जोपिनियन १~८-१९ ८

# २४७ बाह्या सासाका मुकदमा

[बोझानिधवर्ष तोमवार-बुववार, बुकाई २७-२९, १९ ८]

क्क हो" सदाकरमें भी बार्डनके सामने शाहुरा साधा नामक एक भारतीमके नुकरमेकों पेसी हुई। उस्तर एक बार्की गंदीएन प्रमानक सेक्ट उपनिवेदसं नेवेस करनेका अभियोग स्थाया प्रमा ना। इस मुकरमेके सिकांतिकेसे सन् १९ ७ के बहुष्यांकर सर्वामयम २ का भी उस्तेष हुआ हालांकि इस बार यह दूसरे वर्षक बौजदारीके समियोगक प्रताम वा जिसका सैनृत्यिकि निवान के सम्बन्धी समापनक बारसिंसि प्रतिक सम्बन्ध वा।

थी धरमानने सरकारी पसकी मोरसे और थी पांचीने मिनपस्तकी बोरसे पैरबी की। सुपर्किटेंड के बी बरनॉनने मवाही देते हुए कहा कि १९ ७ के समिनियम १ के भक्तमंत नृते सनुमितपर्शेका निरीक्षण करनेका समिकार है। मेने समिपुनतको २ जुलाईको सी पांचीके कर्त्यांसमके सामते मिरकतार किया जा। मेंचे उससे १९ ७ के अविविधम २ के मन्त-र्यंत मपना पंजीपन प्रमानपत्र विद्यानेको कहा और अनियुक्तने उत्तर विद्या कि वह भी धांतीके पास है। म भी गांपीले कार्याकरमें पत्रा और बर्ड़ा मने भी पांचीके एक कर्मशारी की मोंक्टायरको देखा। मेने भी मेक्टियरको जिम्मलाको बात क्लाई मीर प्रमाणपत्र वेचनेको गाँगा। यी मैकिसपरने एक विजोरी घोली एक प्रमानपत्र निकासा और मसे विच काया। मैंने प्रमाणपत्र केनेते इनकार कर दिया और कहा "यह जिल आदमोका है, उसे वीजिए।" मेंक्टियरने प्रमानवन अभियुक्तको दे दिया और उतने मेरे झावने दिया। मेने वर्ष देवा कि वह काएक बाकी है और नैने संभिश्वतको गिरफ्तार कर सिया । में स्नीन-पुष्तको बन्बोपर विशवर उसके मुकान १६८, मार्केट स्ववेपर के यथा। मुकानकी तसाधी को पर्दे और हिन्दुस्तानीमें किसे खुक्तनों पत्र पकड़े पर्ये। चार्व सॉफिसकी सोर के जाते समय समिनुस्तने कहा "मने यह कायज (उसका इसाचा प्रमाचयत्रको बोर वा) असमझते १४ पीडम खरीरा था। मने ७ वींड डवक्सें दियें में और ७ वींड यहां पहुंचनके बाद। सैने यह कायम योपीको कक दिया था। अभियुक्तपर तब मार्चक स्केपरमें सभियोग संयासा गया।

छमुनै यांनी नाजमन

٧ŧ इस चपड़ पवाइने १९ ७ के बांचिनियम २ के बारेमें बारी की जानेवाली जनेक सरकारी उद

कोवकार्ये और नोदिसें पेस कीं। प्रवाहने अपने बतावा कि २९ वाम और २ वासकि वीव भें बरावर की बांबीके कार्यालयमें बाला एवा और मध्ये या प्रतिसके किसी क्रम्य आवसीको किसी बाली प्रमानपत्रके विवयमें कुछ नहीं बताया गया।

भी गांभी आप यह स्वीकार करेंने कि यह साफ जालसाजी है?

विरनोंतः है यह बहुत साफ बाकताबी है। वो सोप भी चैमनेके हस्ताकर नहीं पहचानते इसे सही मान लेंगे।

एक्रियाहरोंके पंचीयक भी चेमनेने कहा कि मैं अभियुक्तको नहीं पहुचानता। पंचीयक प्रमाणप्रमार जो हस्ताकार वा बढ़ मेरा नहीं वा बस्कि बाकी वा। सरकार हारा वारी होनेबाके पंजीपनप्रमानपत्रकी तुस्तानें [वह] बासी कावज स्वाईमें नम्बरमें और आकारमें बोड़ा भिन्न ना। मध्ये भी मांबीसे ऐसी कोई तकता नहीं मिल्ली कि अभियन्तके पास एक बाकी प्रमानपत्र है। मेरे बाली प्रमानपत्रके मस्तित्वकी सुवता पुलितको है। सब पंजीयन प्रमान-पर्वोपर केवल में ही हल्लाकर करता है। जनमतिपत्र देनेका अधिकार मेटालमें किसीको नहीं है।

भी गाभी ज्या जाको कारच सरकारी कायबद्धी काफी बच्छी नक्क है? विमने ] निरुप्त ही यह कामज बहुत अच्छी नकल है। मेरे हुस्ताकरकी नकल अच्छी

नहीं है। . सुपॉर्स्टेंडेंट करनॉनने [विरद्धके किए] पूनः बुकामे वानेपर बताया कि वार्व ऑफितमें

अनियक्तको सकत्त्वी केनेपर मुझे १९ ३ के प्रवासी-प्रतिकायक अधिनियम संक्या १३ के अन्तर्गत बारी किया गया एक अधिवास-मभानवत्र और व्यक्ति-करकी कई रसीनों जी निसी। अधिवात-प्रमाचनवर दी सँगुडा-निसान चे और प्रमाचनव बाह्या काम्राके नामनर वा। अभि यक्तके परकी तकादीके समय पुलिसका सिपाही हेनरी उपस्थित वा मीर [ उसने ] कायबात वराज्य करते देखा था।

थी धरभारने मक्दमेके निवित्त माँग की कि अविमन्तकी अँवस्थिकि निशान सिन्दे जाने काबिए। उन्होंने कहा कि इस मामकेमें मध्ये कियेशक साथी बकाना होया।

थी मांपीने कहा कि में कोई भागति नहीं उठाडेंग और मकदमा स्वपित कर दिया

**001 1** 1

मिनकशर प्रकारी २८ १९ ८]

मंपसबारको विकियम जेम्स मेकिबायरने । बाह्या खालाके स्थमित कर विये चये मक-बमेर्ने | बताया कि में भी पांचीके यहाँ मुनीमको हैतियतो नौकर हैं । व्याययक की विरक्तारी बाके दिन तीतरे पहर नुवारदेवेंद्र बरनॉन थी पांचीक कार्यातवर्षे बावे वे और उन्होंने अनि-वस्तका पंजीयन-प्रमाणपत्र माँगा था। मैंने कार्याक्रयकी तिजीरी खोली और प्रमाणपत्र उत्तके

र परके दिनको तुकारोको रिपोर्न बुक्तसमान कीवरके और क्षेत्र को विचेति सुकरकको रिपोर इंडिक्स जीपिनियम्स ही भी है ।

भीतर पाया। मेने प्रशासपत्र सभिमुत्तको देविया और भेरा विश्वास है कि उसने वह धुप-फ्टिंडेंड बरमोनके सुपूर्व कर दिया।

बिरह करनेरर [उन्होंने कहा कि ] तिबोरी नेरी वेक्टोकर्ने हैं। एक बानी मेरे पास है और एक की पोतकके पास। भी पोकक एक बर्की हैं और भी गांभीके यहाँ बहैसियत

रकार्वका काम करते हैं।

इसके बाद भी पाँचीको सरकारी बक्कोकने गवाही देनेके किए बुकाया। उन्होंने बताया कि निरस्तारिसे एक फिन प्लोके सीहरे पहुर करीव ५ वर्ष समित्त्वल मेरे क्षामीलसने जाता और सीहर क्षामीलसने कारण कुछ डोन मेरे पीछे यह हुए है। मेने उससे सम्मानसन्द अगेको क्षा बीर वर्षे बाँकनेके बास प्लोक्त है। कहा यह तो बाखो है। मेने असिप्तत्वको भी यह बताया और वह साक्यर्य-बक्ति प्रतित हुआ। मने प्रमान्यन तिजोरीमें रजनके विष्य यो पोकक्को है दिया और कविस्तुत्वति कहा कि उसे उपनिष्ठ प्रोहनेकी ककरता नहीं है। उस प्रयान देर हो यह वा बार्यकर कोइनेवाका वा जीर बमकी सुबह स्थितिसा वा रहा वा। [मेने कहा कि] नीटनेवर में पुष्टिस सर्विकारिसे बारणीत कड़ेना।

डब्स्यू एक बातमंत्रने क्वाया कि में बुक्सिया विकासमें रेकडे स्वाक्षं हूं और मेने पुरारिडेंडेंट बरलॉन हारा क्रिये क्ये बेयुक्तियोंके इन निवालोंडी परीक्षा की है, जो अभियुक्तके कार्य गये हैं।

मेर्ने इनमें बंकित बाहिने मेंनुवेके निकासको नेवाल अधिवाती प्रमानपत्र बौर तथा-कवित बाली प्रमानपत्रपर मंकित मेंगुवा-निकासीर पिताया है मौर पुरते एक बेता पाधा है।

एक एव बेडफोर्नेने क्ताया कि में एक वरीक्षाचीन नीतिक्या जामुत हूँ। पेने कलमुद्ध सम्मुक्तको मेंपुक्तियोक निपात किये थे। ये वही है जिन्हें पेश किया गया है। इसके साथ सरकारी पत्रकी बहस समान्त हो गये।

भी पांपीले [जरामतको] पृषित क्या कि समाई बारमें शै बायगी। इस्पर मुक्सोको समारे दिन मुख्य तकके क्यि स्थानत कर दिया गया ताकि अधिपुक्तको भीचवारिक क्यारे पवाहियों पहकर मुनाई जायें।

[बुमवार, जुसाई २९ १९ ८]

वृपवारको भी वॉर्डनने पंत्रका दिया कि बाह्या कालाके मुक्दनेको तकरीलवार मुनवाई की वार्थ। बसानतको एकम ९ पाँउ ही एइने वी गई।

[बंबेजीसे ]

ड्रान्सवास सीवर, २८-७-१९ ८ इंडियन मोवितियन ८-८-१९ ८

१ सूरम्यमात्र कीवरमें नव नाम "वासमोर किया गया है। १- मी चेंबनकी वी भारतकों देनिवासी सुकरमंत्री व्यक्तियों अन्तरूप नहीं है।

# २४८ इमान अम्बुस काविर वात्रजीर

इस नंबचे जाव [परिसिष्टके क्यार्ने] हुम इसाम साहबको उत्तथीर छाए रहे हैं। इसाम साहबके स्थिए राजिल बारिक्टा मरसे हुमाने करत हुई 'इसते सारो भारतीय समाजका गौरक इसा है। यह मान भी बावजीरका नहीं है अकि हमीरिक्टा बेह्नमाने को कोमकी देवाएँ की मुरिक्टा है हमीरिक्टा मरिक्टके रेक-स्थापका है। हमीरिक्टा बेह्नमाने को कोमकी देवाएँ की हैं ने प्रस्ति हों और भी बावजीरने उसमें बो काम किया है उसे भी सब बातते हैं। जेन्माने बम्पसकी यही भी बावजीरको हाममें सरसावहर्को जसकी बकार्य हम हुई तब नहीं। उसे उन्होंने किउनी किक्नावादी स्वत्यक्ट संस्थात है हमें बहुँ। सम्ब स्वत्य है विकार कहार्य बाती है। एसकिए भी बावजीरको जो मान मिला है उसके में हुएएक स्थिते कामक हैं। वे जसी दिए योग बातजीरको जो मान मिला है उसके हैं हुएएक स्थिते कामक हैं। वे जसी दिए योग बातजीरको को मान मिला है उसके हैं हुएएक स्थिते कामक मूर्य हो। इस यह नहीं सामते कि बेंग्च बातजीर क्षा करता नुस्त है। इस सामता करते हैं हि सनकी सह स्था

भी नावनीर सरको एक प्रतिष्ठित परिवारके हैं। उनके पिता बरव कोड़कर मनेक वर्षों हिल्लुखानमें पह खे हैं। वे बन्तुर्से जुना प्रतिकारके पेय-समाग हैं। भी बावनीरकी मी कॉक्सी हैं। भी बावनीर कई वर्षों के विक्रम कांक्सिमों हैं। उनकी जमना विवाह भी इसी देवमें किया है। हम कुरांत प्रार्थना करते हैं कि उनका मन हमेवा वेय-मेमकी भावनावे रेसा रहे और वे हमेवा देख और कोमकी प्रतिकास किय परिमान करते रहें।

[गुजरातीसे]

इंडियन मोपिनियन १-८-१ ८

### २४९ महाम तिलकको समा

वेदमत्ता भी तिष्कको जो सजा हो गई है वह बहुत कर पहुँचानेवाजी है। इस ६ वर्षके देव-तिकालेका विचार करते हैं यो उसके सामने नात्यवालके मारतीवींका कुछ दिन जेड मोनकर वसे जाना कुछ भी नहीं जान पहला।

यह समा जितनी हुन्च पहुँचारेनाओं है ज्वनी बास्वर्यननक गही। उउछे हुन्ती मी गढ़ी होना चाहिए।

र प्रकार २६ जुलांको इसे थी। ऐतिक " मान्यः धर्मवनिक छनारे" (छ १८४ । इस्तरपुर-कंप दिनेष एक १९६) के भी ही कि नार किन्यों ने मान्य मान्य किन्यों कराने किन्यों के इसे किन्यों कराने किन्यों कराने किन्यों कराने किन्यों कराने किन्यों कराने इम बिछ राज्यका मुकाबका करना चाहरे हैं वह हमारे उत्पर सरवाचार करें हो इसमें निषित्र कुछ मी नहीं है। भी तिकक ऐसे महान पुत्रप हैं, इसमें विद्वान हैं कि उनके कारके बारमें इस देखने हमारा कुछ विचना मुख्या मानी बामगी। उन्हाने देखके किए भी कच्च उल्लाम है उसके किए ने पूजने नीम्म हैं। उनकी सावगी बड़ी जबरदस्त है। उनकी विद्याला प्रकास मरीपर्स मी बिछ रहाँ हैं।

िंद्र भी हम बिन्हें बड़ा मानते हैं उनका पक्ष हमें जीब बन करके नहीं बना है। सी तिबन्दके केचोंने कड़दा नहीं बी एसा कहना बनवा ऐसा बनाव पेस करना तिकनके करर कर्नक समाने जेसा है। तीलें कड़ने बीर मर्नेमेरी बेल सिवता उनका उहेरम था। बेरेबी राज्यके बिनाब मार्कीमोंको उक्साना उनकी सील थी। उसे बीकना भी तिबनकी

महानवामें पुटि विकाने वैसी बाव है।

ऐसे सेचा किस्तानाकेची राज्यकर्ता छवा वें यदि यह उतकी बृध्दिये देवा जाये ठी ठीक जान पहता है। यदि हम राज्य करनेवालोके स्थानगर होने दी अध्यक्ष न करते। इसे स्थानमें रखते हुए राज्यकर्तामोके उत्पर कोच करनेवी कोई बात मही बचती।

थी विक्रक मुबारकवावके मोग्य है। उन्होंने अवरवस्त कव्ट उठाकर समरत्व पामा है

और मास्तकी स्वतन्त्रताकी नीव अभी है।

यी तिककती धनायं प्रचा निराध होनेक बरके बरानके महत्ते यदि बानन्य मानकर बाहुरीय ऐती तो सवा बामकारी होगी हमें दलता ही कियार करना बाको है कि सी विकल मोर जनके पक्षके विचार प्राय्वीयोक्ति किए माप्य करने मोप्य ही कबना नहीं। इस बहुव विचारपुर्वक किस रहे हैं कि यो विकलके विचार मान्य करने मोप्य मही है।

सहेती राज्यको उचाहनेमें हो मार्जामोका मजा नहीं है। बरेनी राज्यको उचाहनेमें विकास उपाने करता हिसा करमा नुकसानदेह है और बनावस्थक है। हिसासे मिक्षी हुई मुस्ति रिक्तवासी नहीं और मुदोनकी प्रवा उससे को नुकसान उठायी है, वह हुमें भी उठाना पहेंगा। कोम एक पुनामोंमें से हुसर्पे नुसामीमें क्षा आमेंगे। परिवास होता बाम किसीको नहीं और नकसान सबसे।

हमारी पाम्यता है कि अंग्रेजी राज्यको अच्छा बनानंका सहज रास्ता स्थापह है। बीर परि वह राज्य क्याबारी वन वार्षे वो स्थापहरू मुख्यका करनेमें एकरम नष्ट हो जायगा। जिन मजहरूने थी तिस्कको स्वा होनेपर काम बन्ध कर दिना है वे ही मजहूर यहि स्थापही वन बार्षे तो उतन हो सोय सरकारसे अधित संस्ते यो भीने पिछ सकता है।

एवं रिवरियों इमारा बरवान कैया होता वाहिए? भी विकल और ऐसे कन्य महान आपने अगते अगते अगते विवार होती वानुव इसे होया मानाग वाहिए और उनक करन पहन करनेकी पत्तिका जनुकरण करना चाहिए। वे देवमका है ऐद्या स्वताम क्यारिए जोर उनक करना बाहिए। दिया जारे उनना पाहा है यह भी मानना चाहिए और उसके अनुसार आपन्य करना चाहिए। उनका भीर हमारा हुए एक है। है यह यह कि देवली छना करें देवको नुराहाम ननाये। ऐसा करने किए वे जो कुछ करत हैं उससे मिसान करनायर हमारा काम वर्तक भी मुस्किक नहीं है। किन्तु हमारे कामका परिवास उससे इसार करें सहक है यह हमारा कुछ निकस्त है।

[ नुवस्तताचे ]

इंडियन मोदिनियन १-८-१९ ८

# २५० फेपके भारतीयों में सगड़े'

कंपमें से मध्यक हैं। वे जारवर्षे अपहुंदे रहि हैं। उनके इन अवशंकी बजर धमय-धमयपर हम अंबी नवकारोंने मी देवते हैं। हुन इन दोनों मध्यक्षिकों यह पुचना देता गाई है कि दर देवमें जापवर्षे कहनके दिए हमारे पाछ धमय नहीं है। हम ऐस ही कहते रहें थी कोई दीखरा हमें बा बायेना और हमारी हाक्द कराता दोन्दिन हो जायती। धगईका कारव दायर विकड़्त ही छोटा होगा। धारी भारतीय कीमके भेता कई बनावे बताय कोमके धनक कहे जानेकों ही इच्चा करें यो दश स्वितेय नहुत पुचार हो छक्ता है। धनक समिकारोंका बावह नहीं करता। उच्छा भाग तो बपने कर्तम्पर हो होता है। दर्ख हम मी भारतीय धनावके धेवक होक्द बपना कर्तम पूरा कर छक्ते हैं। यो भारति कंवक बपना कर्तम्य करते रहना बाहता है उसका क्रिसीक साव धायद ही सगदा होता है। दर्सी दास यदि कंपके से दोनों समझा कर्तम्य करते से या जाये दी। उनके धमड़े तुरन्त धमान्य हो नायें। मानको संख्या किस्में विमा दोनों सम्बर्धकों बीमको सेवा करनेका निरुप कर केना चाहिए।

[मुजयतीसे] इंडियन मोदिनियन १-८-१९ ८

# २५१ दुकिस्तान और ससद

वबनारोमें बबरें देवतेको निमती है कि तुक्तितानके मुक्क कम (येप पार्टी) में राज्यमें अनेक मुचार किसे हैं। एक तारमें कहा गता है कि महामहिस मुक्तान डारा राज्य तिकालके नियम कहाये जानके पता प्रकार हुई है और अगह-यमह उत्तव हो रहे हैं। तारमें यह यो कहा पता है कि कुछ हो समयमें तुक्तितानमें रैक्किकी स्वतको तरह संतद मन आयेसी।

यदि यह सदर छन हो तो हते बहुत ही बड़ी सदर मानना नाहिए। यदि तुनीमें संसर कन जाने तो बही ऐसे व्यक्ति और उमरान हैं कि तुन्धितान मुरेगके वह राज्योंकी मनीमें भा वार्षमा में उपका नाम संवारामें रोधन होगा। तुन्धितान बाब ऐसी जबह स्थित कि वह स्वीर्थित कन सम्बार है।

समारक म नेक हिस्तेमें स्वराम्यका नारा पुताई पत्रवा पहता है। नारा समानेताव स्वराह से अन्तरते हों कि अच्या स्वराहम क्या है। हाम्यताकके संपर्धेम मार्ग्योपोका विकास प्रमाहन क्यानितिह के प्रवास मित्रकारता मार्गि हिन्दुवाला ने कहान यह मार्ग्य मुननमानोका स्यष्ट काम्य है। इसमें बहानता कामा हिन्दुवाला मी कटाम है क्यांकि वे मुननमानोक स्था नाई है एक है। नार्यमानाके पुत्र है। देनोंकी मिककर विना मार्ग्योपाला है हान्यताममें क्यान क्यान कराना है और यह क्याद ऐसा है कि वह सहस्त ही प्राप्त हो सकता है।

[सूजरातीतं] इंडियन मोलिनियन १-८-१९ ८

१ रेजिर "बन४ मळीचेंडा शूच्या" १३ १९८ ।

# २५२ पत्र एच० एस० पौसको

चौहानिसंबर इंग्रेस्ट १९८

प्रिय भी पॉल

आपका कर ६० वारीयका पत्र मिला। अने बावकको २० पाँडो नने हैं। और अभिक बना करना या और अनना मरे किए सम्बन्ध नहीं है। यह एक-एक पैसेकी संवर्षक किए आकारकार है।

धवक प्रति भावर सहित

भागका हुरयस मो० क० गांधी

टाइप की हुर्न मूख ज्युजी प्रति (धी कम्पू ४५४९) सा सीजम दी जे पॉसा

# २५३ मूलजोभाई जी० पटेलका मुकदमा -- १

[मयसवाद, वयस्त ४ १९ ८]

होनवारको तीवरे यहर थी जूनजीआई निरमस्मान परेल जो बिडिस भारतीन तमकी तानिकि तराम हु इालवारूमें पंत्रीयन प्रमाणपके मर्गर होतक कारच निरस्तार किसे गये। उनते १ थोडको जमानत मानी गई परम्नु जमानतपर पूरना उन्होंने सम्बोकार कर दिया और जह हुमानतम रात-भर कम रक्षा गया।

संपर्णारको तीवरे पहुर हे सरामत वी "में भी एक एक ब्रोडनक शामने साथे पणे भीर उनका १९ ७ क मीपितमा २ के प्राव्ट ८ उपकार ३ के सम्प्रपति मुक्तमा काम्या पणा। उन्होंने अपनाय स्वीकार किया। भी गांपीने उत्तको पैरली को भीर भी कंमरते प्राप्तीन समाण।

हाम्बवास्त पुलिस अपीयस्त बरातियां बयाय विद्या कि उत्तरको निवृत्ति पंत्रीयन अपि निवयस्त्र अस्तर्यन एटियायोशे उनके पंत्रीयन प्रमाध्यस्त स्थितक क्षिण् तरीक्षस्त एउट्ट हुई है। अपितृत्वाचे उतन यहने बयायों वहा वा कि उत्तर पात को प्रमायपात नहीं है, उत्तर व्याप उत्तर पंत्रीयन न कर्मायक विद्यु वहा या उतने हुन अधितियस्त अस्तर्यत पंत्रीयन करानके हणहार किया वा और आसे भी यहा ही करता रहेगा। उत्तरी सालिन्छा अस्त्रीयस्त्र व्याप्तिकार और पृष्ट वर्षायन प्रमाध्याम सो उत्तरे नोड विकासहर्य तिकाहर्य

<sup>ा</sup> हा और एक सुन्ता " (क्रम्पूर का का करें)

a turture to the face

समुने येत्री शहरू

Yte

विर्मुमें (प्रवीसक वर्षानेने कहा) इस गिरक्तारीको संबाग केगेके थिए मुसे वृह स्पितवारको हिरायलें मिनते की इस बास्युक्तको तरह दुक्तवारमां बहुतन्ते कोण हैं को इस कविन्यमक भागार्थन पंत्रीकृत वहीं हैं— कमसै-कम २ होंगे। मुसे साक्षा है कि इनके वारेगें मुझे बीजारिक्षीज दिवारमें मिकती।

शकाईमें विभिन्नतने बमान दिया कि में एक शामान्य बाइतिया हूँ और दुल्यरक्तमें करीन मौ वर्गति रह रहा हूँ मेने सम्बा सनुमतियत और पंत्रीपन प्रमावनत १९ १ में सिमा वा। यह वर्ष मेने पारवकी यात्रा को और यह २५ व्यक्ति में दुल्ल्यक वास्त आया। पेपीयन सर्वित्तमको अन्तर्तत मेने पंत्रीयक प्रमावनको तथ्य प्रार्थनाथन स्त्री मेना और न मेरी ऐसी कोई इच्छा है। मेरे ऐसा करनेका कारक यह है कि जब बनवरीके समझतिकें सनुसार यह कानून रह हो जानेकाला है। में स्वेच्छ्या पंत्रीपनका प्रमावनक धूँगा। परन्तु सनिवार्य पंत्रीयनका नहीं न्रिया।

बिरहमें [उसमें कहा] तस्प्रतिकों सर्तोंके बारेमें मुझे इंडियन श्रोधिनियन के स्तान्तीसे कानकारी हुई। में ब्रिटिय बारतीय संयक्त एक सरस्य हूँ। श्रीमनुस्तके विवद माँ कैमरने किया परवानेके केरी तमानेके कारण पहले दी वहँ एक

सवाका उल्लेख किया। यह स्वीकार किया गया।

सराज्यको सम्बोनित करते हुए भी पांत्रीने कहा कि बास्तवर्गे मुझे इतके दिना कुछ स्रोनक मुझे कहना है कि मुझे पन है करतक संवर्ष समस्त न हो असेना सम्बन्ध से बार्से आरो रहेंगी। समिनुस्तको समाह हुई है कि वह बात दिनके सम्बर यह देस कोड़ है। वह इस बातको भानते हैं स्कार करेगा।

[बंबेजीसे] इंडियन मोपिनियन ८-८-१९ ८

# २५४ वारह फेरीवालोंका मुकदमा

[बोहानिवर्य जगस्त ४ १९८]

अशास्त्र " दो में शीसरे पहर भी एक एक हॉपिक्टके समझ १२ विद्या भारतीय करीशामींपर विना वरकाना स्वाचार करने या उसके बश्तेमें अपनी स्वाचारिक परियोगर कपना नाम म निकामनेक कारक समित्रीय समाया क्या ।

भी प्रोंने मिनवीन क्याया। भी यांचीने मिनवूक्तोंकी नोरते परबी की।

स्वयम्ब तभी अभियुक्तीने बयान दिया कि उन्होंने प्रस्तनक तियु प्रार्थनायन दिये वे सरम् उनके मार्चनायन अस्वीकार कर दिये गये स्वीक्षि वे अपने अनुशोक निवास देनेकी राजी नहीं थे। ध्युके मुक्तमेनें भी पांचीने परवाना निरोक्षक भी वरेटसे पूछा कि नमा वकाक भापने इस सम्पर्पर कोई प्यान दिया या कि केरीवाले भागी क्यानारिक पेटिमोंचर भागा नाम नहीं देते।

पनापूने बतार विधा जलने प्यान नहीं विधा। उसने कहा कि सनियुक्तने उससे कहा का कि उसका परवासा भी पीधीके पास है।

भी भी उत्तर्भे मह नहीं कताया कि उसने सपना परवाना भी पांचीको अपनी 'सनु भतिसे दिया किरायेपर दिया या जमार विधा ना?"

(बेरेट:) वहीं

पुषको क्रीकृकर बाजी समस्य अभिपृत्तीको सात दिनकी सक्त करके विकल्पके साथ १ पोच्यके बुगतिको तथा दो गई। इस व्यक्तिके मागमेमें भी पांचीने कहा कि अभिपृत्तको इत्तरे पुरुके वो बार सन्तर दो वा चुकी है।

भी भौने कहा कि यह मित्रपुष्त धनमें से एक है जिन्हें नत मासमें बिना परधानेके फेरी सम्मनेके किए १ पीडके जमनिकी, मा चार विकास केतकी सकत सजा सी गई थी।

भी पानीने कहा कि मिन्नपुनतको मत अनवरीमें भी सजा दो नई नी परन्तु सन्मतीतेके कारण जी क्षेत्र विधा मधा था।

इस अपरापीको १४ दिनको कंदक विकासके साम २ पाँड चुमलिकी सजा दी गई।

[बंधेबीसे] बालसवास सीवर, ४-८-१९ ८

# २५५ जोहानिसबगको चिटठी

#### मायबुद्धा भारमस्याग

सोमनार विमस्त १ १९ ८1

मुझे यह क्लिते हुए अस्तर हुन्द होता है कि यो धन्यों नायकुकी पत्नीका गमपत हो पया और बाज करनेको बच्चा दिया गया है। यो बच्चों नावकुकी यह हाच नही पानुम है किन्तु पनाचके क्लप उनका उपकार बक्ता जा रहा है। ने किन्त सम्यन्ते पत्नीको फोक्टर जान-कुक्कर समाजके किए नेक यथे और नहीं बीच यह बटना हुई। यो नायकू बनी जेक्से हैं।

रमं चरनाका कारक भी नामबुका बक्त बाना हो एकता है। भी नामबु जिए दिन जम गप भी भीनती नामबुक से वहीं दिन मिम्बा था। भी बौकने बैद्या किस्ता जनकी हामन गैंगों ही करनाजनक था। ऐसी छाहमी दिनमां बहुत कम होती हूँ जो करानार होनते गार समने पीनको बेस जाने हुए देनें बौर किर मी हिस्सक देनीमें रह एकें। किर मीनती गार समने पीनको बेस जाने हुए देनें बौर किर पा हिस्सक दोनों रह एकें। किर मीनती गामबुक्ता निर्मान से हैं। इसकी करना ही नहीं की जा एकती।

इसमें समाह नहीं कि इन इत्याकी जिल्लेकारी हान्सवाक सरकारके क्यर ही है। उसके

कन्यायके कारण बनायक व्यक्तियोंको ऐसे कप्ट चठाने पह रहे हैं।

सम्पूर्ण यांची शरूमद

¥₹€

# नायबूक्षे साथी बाहर निकल्ल

यी नायकुके छात्र भी पाँच भारतीय बेक समें वे बोर बिनक नाम में पहुंध है पूजा है व जाय पूरकर जा गय है। उन्हें स्मिन्ने कियु भी हिप्प मित्री बनेरा सहुतने गेठा पहुँचे थे। बारस भी हें एक मित्रीके पर बाद दवा निस्कुटने उनका स्वागत किया गया। उन्ही समय सक-बाधाने क्रके-सप्तरे सब। भी हैंदर निर्दो नीक्सी हाहब समय हाहब हस्तादिके भापन हूए।

### विश्वको कुदम्बसे सहात्मवि

काजकी सभामं थी विकासकं कृतुम्बको सङ्ग्रनुमृतिका वार मेजनेका प्रस्ताव पास किया ।

#### रिचका परिश्रम

भी रिच विकायतमें परियम कर रहे हैं। तार बामा है कि सोई कुछे साव सिप्ट मध्यक्रको मुख्यकात हुई। यह भी भान पहता है कि इस मुख्यकातने भी रिचको स्थीप हुआ। बचाँद अब विकायतमें काम चक निक्रमा है ऐसा विकाद यह रहा है।

#### **डॉर्ड ऐस्टोर्नफा** मापण

जांचे देख्योनी बेरीमियामां मायण किया। उसमें उन्होंने कहा कि दिन प्रस्थितारों में प्रश्निक कर के जांचियारों में प्रश्निक एक हैं उन्हें उसकीय नहीं होगी साहिए बाद उनके जांचियारोजी स्वास्त्र प्रस्थान स्वास्त्र कर के जांचियारोजी स्वास्त्र कर के किया किया में प्रस्तु कर किया में प्रस्तु कर किया में प्रस्तु कर उसकीय किया कराने में प्रस्तु कर कराने करान कराने क

# भन्त कम होगा !

परन्तु यह समाब दश ही करता है कि संपर्धका अन्त कब होगा? बहाँकी लीकसभा तारीख २१ को उठ जायेथी। भागा था सकता है कि सदि तरदक संपर्ध बाय न हुआ दी विर आगासी बनवरी तक जबने सपन होगा। चाहे जो हो इसमें हमें बीटत हुछ सोना नहीं परेगा ऐसा कह सकते हैं।

### धीरावसीका सन्देश

भी सोरावयी जेकमें मुधी हैं। यो हुन्य बाता है चल दे कीवको साहित सहते हैं। माज जेकन जो कैरी तिकल हैं जनकी मारफत उन्होंने कहकबामा है कि जंबस तिकमनके बार के फिर जेक जायेंने अफिन ट्राम्पताल नहीं छोड़में।

मगलवार [बदस्त ४ १९ ४]

### मुख्यी भाई गिरभरकाछ पटेक

भी पटेलको पकड़ सिया यना है। जनकी निरस्तारी कल हुई हो। विरस्तारीका कारण यह है कि उन्होंने बाकायस पत्रीयन नहीं कराया। भी सक्तानाई समीनसरी

१ रहित "ब्यान किन्दरो छन" १४ ४१२ १३ । २ रेजिन "बोइन्डिमर्टनो निर्दे" १४ ४५ ।

पिरवाने विमा | फेरी करनेके अपरापमें चार दिनकी सवा मांगकर थाये है और अब फिरसे क्षेत्र जानका अवसर उपस्थित है। थी पटेक्ने जमानत होते इनकार कर दिया इसकिए चन्हें बाब एक रात हवामातमें ही रहना पहा। भी पटेसका मुक्बमा पेछ होनेपर उन्हें सात दिनके भीतर उपनिवेख छोडनको हिवासत मिकी है।

### पोमक फौक्सश्रहमें

ध्येस्टरस्टमें जो मारतीय बाध है उनकी मदद करनेके किए तथा जिनपर बेंग्ठोंकी काप म देनके कारण मुक्त्रमा पस रहा है, जनकी तरफते पैरनीके किए थी पोलक फोल्परस्ट बमें हैं और वहीं खेंथे। में बाधा करता हैं कि सनुमतिपण्यांके बहुत-सं भारतीय फीक्सस्ट बायरी और वहां वेंबुटेकी छाप देनेस इनकार करके जस पार्वेसे। छोत्स्यरहर्ने थी पीतकका पता होता - दारा भी ईशप सुष्ठमान बॉस्त ४५। जिन्हें कुछ पूछना हो वे उन्हें संग्रेपीमें an दिल्ली। श्री पोध्यक्ते नहीं हो अपतेषे अधिक रहनेकी सम्यापना नहीं है।

#### वार्वकी <sup>3</sup> भारतीय समितिकी बोरसे

बुमवार [भगस्त ५, १९०८]

बीयस उस्मान और अन्य भारतीय सुवित करते हैं

बिस तप्त भाग एवं महासयोगे पहले हायम क्यि हुए कामको एकतास सम्पन्न किया उसी तरह इस समय मी एकवाकी बड़ी अकरत है। सरमायहके सवयमें सत्यकी ही विश्रम होती है। यदि पहुंचके बराइएमॉर्स देखा जाने दो बाजतक सदा सत्य हो विजयी होता जाया है। मसकन हरिस्चल और इमान सरीके सस्ववादियोगे मामका तम जाव भी जनर गानते हैं। इसकिए यह संगतकर कि दक्षिण जाकिकाकी सरकारने हमें भी कीति अभित करनेका यह अवसर रिया है अपने देशमाइमेंकि फिए किसी प्रामानिक सनवर्में भाग केते हुए किसे हु स होगा । इससिए मुख्य बानस्यकता संगठित होतेची है। जब हम एक हो जायेंचे सरकार हमारे सक्यको पूरा होने देवी और स्वयं ही दरवाना सोख देनी। इसकिए हमारी समिति सिफारिस करती है कि बीरवर्ष साथ क्ष्य साथ करत हुए सस्यकी वातित हर रहा।

भी उस्मान बादिने जो मिष्ठा स्वस्त की है वह सराहतीय है। वे हिस्मत बैंबाते हैं वह ठीक है। मेरा जनसे यह कहना है कि उनके लिए सच्या श्रवा प्रकट करनेका यह मार्न है कि वे सबकी पैसेसे शरद करें। संवपमें उसकी बाबस्यकरा है और बाहरके सोग कमसे-कम रतना तो कर ही सकते है।

#### कड़ी ' श्रमका उपयोग

यहाँकी बंसबके संबस्य भी तेसरने मापच करते हुए मारतीयोंके किए कुठी "सम्बका उपनीन किया इसपर यो पौक्काने उनक नाम अमधन्तवा प्रकट करते हुए पत्र लिखा।

र देखिन "नामजीर, नासङ्ग हना भन्न झीर्नीका सुक्रमा " पृष्ठ ३८०-८२ ।

२ देखिन "सूच्योगर्वनी पंक्रका सुद्धारत — रू " इत्र ८१५-१९ ।

रे के सरमें किस पर साने I

a थी नेसरन उत्तरमें किया है कि कही। सबदका उपयोग करनेसे उनका विचार अपमान करनका नहीं था। साधारवट उसका व्यवहार मारतीयोंके किए होता है, इसकिए उन्होंने क्या ।

#### भारधीयोंको क्या करना चाडिए !

भी सरफद बार्कर नामक महाकि एक कारे बक्तीक हैं। उन्होंने आफिकन संबर्धी मामक माधिक पविकासे हमारे विषयमें कुछ सिका है। उससे वे कहते हैं कि भारतीयोंकी वस्तियोंन यथा जाये और उनका स्थापार भी बड़ी रहे। वस्तियोंके बाहर उन्हें जमीन न सी जाये और सारे विभाग माजिकामें उनका पंजीयन कराया जाये। बार्कर साहब कहते हैं कि मन्धवीनत्वा ऐसा हीनेपर ही भारतीय इस देखने निर्मूख होगे।

ये धव गौरोके निरर्वक प्रयत्न है। सार विश्वन वास्क्रिकामें इस इव तक वादे नही होती। किन्तु फिर मी इमें इससे यह सीख भेगी है कि जिस प्रकार नोरे किसी कामको हावमें चंदर उसमें क्ष्में रहते हैं। जसी प्रकार हमें अपने सम्मान और स्पितिकी रहा करनके किए

**पटे राता चाहिए।** 

#### द्<del>याचास स्टेंबर्टन</del> !

स्टैंडर्टनसे भी सी एस परेक भी इस्माइस मुहम्मद दौनदार, बौर भी इस्माइस भागाने पकड़े जातकी सबर मिछी है। जनपर दिना परवानेक दुजान चलानका जारीच ना। भी पासक उनकी पैरवीके सिए वहाँ जा पहुँचे के 1 उन जीगीको ३ पींड जुर्माना और १४ दिनको सक्त कैरको सजा हो कई है। जन्दीने जुर्माना न देकर जेस बाना परान्त किया है। भी अन्तुस हरूने टिमिफोनस खबर दी कि बादमें १ और भारतीयोंको एक्कनका हुत्स आया। में मारतीय भी बेल चल नमें।

स्टैबर्टनके मामाने कमास किया। व कसीटीपर घरे उतरे। मेरे मुनतमें भाषा वा कि स्टेबर्टन परिषदस्य और क्साक्तंबाँरेंको कमबोर मामना पाडिए। उन्हें निने दिना सवर्षे नमाना पहुंचा। अब स्टेंडटेनने इस प्रवाको मूरा पिछ कर दिवा है दतना ही नहीं बस्कि पंबरदस्त हिम्मत दियाई है। मैं मानता हूँ कि समय आनेपर इसी प्रकार स्मानसंडोर्प और पॅबिप्स्टम भी अपना जौहर दिग्रायेंने। इस समर्थमें मेरा यह अनुवन हवा है कि किसीको पहुलेस कमबार मानकर छोड़ना भीर छन्न मानकर किसीपर भरीसा करना ठीक नहीं है। इस काममें इतनी नवीनताएँ भरी हुई हैं कि किसीका मन कार्में नहीं एटता। भनवान नियक क्षरवर्षे बैठकर दिस्मत बहाये नहीं बहादुरी दिया सकता है।

इब सबका एमी प्रार्वना करनी चाहिए कि समीमें स्टेक्ट्रेन-वेसी हिम्मत बावे।

## वीन छुटै

भी पारिस्त बंधर भी तस्तु पना तथा थी पंत्रत हैना विक्रत हुन्ने मनावह थिए तबा भारे किए बेन वर्षे था व बाव पूर वर्षे। उनके स्थालके किए भी इतान ताहर्षे अकृत प्रतित बारबीर, भी बार्या तबा दुनरे माहै यर्षे थे। वे भारे बचनके अनुनार किर बल बानक लिए तैयार है।

र "धरीनेद्र नगरर नगर्धम " रा ४२५ भी देखिए ।

## क्रियके परवाने सवैध 🐉

कुछ नास्त्रीय यहाँ रिल्डा रखते हैं। जनमम सत्तर रिल्डी मास्त्रीयिक पास हाँम । नगरसाधिकाने ऐसे भारतीयांके किए वॉपूटेकी छान देना सनिवारों किया का हासिए उनके नाम पिक्रक परिवारको नैदिख दिया यथा कि माहिमोंका परकाना सन्त्रेक रस्ताना नहीं कहा जा सकता और स्विक्ष्य वह चूनी कामूनके बन्यवाद नहीं बाता। हासिक्य पिक् मस्त्याधिका दिना बँगूटेकी छान यांनी रिक्ष्य बारिके परवाने न वे तो नगरपाधिकाको हुर्बाना वेना पहेंगा। मेने साम मुना है कि नवस्पाधिकाने उपर्युक्त पिकायत स्वीकार करक चूनी कामूनको पतींको पासे दिना रिक्षा साविके सिए परवान देना तय किया है। रस प्रकार दीक्ष्म परवाना पिक सकता हो वे परवाना से से किया वसका उपाब है।

#### मेक्से स्चन

संबत पर क्रिया या कि माध्योगों को बेचमें पूर्वी बनह कोई हुयरी कृपक यो वार्व । उसका भरीतक उत्तर नहीं नामा है। इसके कोईह होता है कि सरकार हमें कावर ननाना बाहुती है। क्रमन है सरकारको नकारमंत्री हा बांधे कि मूराकमें परिचर्तन न हुआ तो हम बहुत नहीं गाँचे। किन्यू मुझे मरीला है कि बीरताके निय करित्त आखीन क्रमक्के करसे कुछ पीछे हरनेकांचे नहीं ह। मुख ध्यान सरकी गरामी यह तभी कुछ बहुत करना जकरी है। एक बड़ा नंबारे बक रहा है। उसमें सोनके निय बुक्की सेन भवना जानेके क्रिय ध्यानार्कित करनी बाहिए। ध्याने मेहरतानी कैसी? उसकी नाराजी हमें हितकारक मानती है।

#### तोरावची यहावानिया

जी सीरावजीको बचाई बनेके थिए बहुद-ते छोन आनुर बान पहते हैं दाधिन्द वे उनका लेक्ष्म पदा प्रांतरे हैं। पता दो बोहानियारों फोर्ट है कियु उन्हें पत्र जनका कोई मुख्यें कहा बचना कोई सुदारें के पता नहीं नियान कोई सुदारें के पता नहीं नियान कोई के पता नहीं नियान कोई के पता नियान के पता के पता का पता की पता का पता की पता का पता के पता का पता की पता का पता की पता का पता की पता का पता की पता क

#### भी बापभ स्टार ' में वर्गग्य-चित्र

यहाँव स्तोरिण स्टार्स नामक मान्ताहिक वक प्रकारित होता है। उसमें संबर्धते सन्तिकार एक दिन दिना गया है। एक कौनमें निका हुना है कि जि भी का जेक मुन्दर स्वास्त्रप्रद उपहारणह । उनक मीच हुक भारतीयीक दिन हैं। दकका रस्ताना ननाया है और उनक भीच निना है कि या याचीने मतिस्ट्रस्य कैरियोंकी उन्युक्तवीक स्थानन विकास कोरावाहकी सामना की ।

[पुनराजीय] इंडियन घोषिनियन ८~८~१९ ८

र इतिर "का बेक्निरिक्स्त्री" कु कुत्र ।

के देशिर "इरिश्रक क्षेत्री तथा जन्द क्षेत्रीका श्रद्धमा" एव ४ र-०६ ।

[जोहानिसवरें] वयस्त ५, १९ ८

प्रिय थी **हॉस्केन** 

वाम स्टेड्ट्निमें १६ मारतीय दिशा परवाने हैं स्थापार करने के बररावमें पिरल्डार कर विरो । उन सकते १-३ पीड वृम्पि या १४ दिनके स्वरिक्षम काराबादकी राजा दी नहीं। स्वरीमें केल जाना पटक किया । वे बची हात्वाचालके मामाणिक स्वित्तवाती हैं और मेरा विश्वास है कि उनके पास यह १ जून तक के परवाने हैं। परवानोंको तथा करनके किए मार्थनायन वेनेपर राष्ट्रे एपियादे स्विमियराके स्वत्येक वैपूर्णिक निष्मान देवके किए कहा गया किन्तु उन्होंने वेना करने दे राकार कर दिया । ह्योकिए उन्होंने दिना परवानके स्थापार किया सौर स्वीमिय वनगर मुक्ति भी वचारों पर्ध। प्रविद्याद कर कुछ नी क्यों न करना वाहे वस सार वह नहीं सौर्थ कि एक स्वत्र न सरस्कों हैरियराक सारकों विवानसमार्थ नररक स्वदूष्टी स्वस्त प्रविद्या वाहिए

मापका सण्या

धी डब्स्यू हॉस्केन नदस्य विवानतथा विपानसमा-भवन प्रिडोरिया

शाहप की हुई बचारी अग्रेमी प्रतिकी फोटी-सम्म (एस एन ४८५४)स।

१ देखिन "बोद्यानिस्तराकी निदी" दृष्ट ४२ और "सीवर्षनक व्यक्तुर महतील" दृष्ट ४२५ । २. देखिन "दश्य चेत्र-निराह्यको । दृष्ट ३९२ ।

# २५७ पत्र ए० काटराइटको

[बोहानिसम्मं] मगस्त ५, १९ ८

प्रिय भी कार्टराइट

में यो [इंस्किन हिं नाम सपने पश्की नकक धाव वन्द कर रहा हूँ। उत्पर और कुछ बहुता सनावस्थक है। मैंने उसमें तीन्धी [यक्तावधी] का प्रमोध किया है, क्लोकि मैं बीर तीन्छे धावोक प्रमोध करण स्वादक विवाद है किया में महामुख करणा हूँ। मेरे हरने देखसादी बेक जा रहे हैं मीर बनावस्थक किनाइमी मी सेच रहे हैं जहां हम [उत्पाद मुखे पत होता है वहीं में हम परिस्थितर अपनत तीवताधे महामुख किये बिना नहीं रह धकता विध्वत वद मुख्यर, जो हम पद बातोक किए मुक्स क्यां उत्परदारी है बार नहीं हो एहा है। में वक्त धीरणा हूँ और मकत हो यो बाप मेरे बमायको मुखार एकते हैं कि बारके छम्पावकीय कम्म उठाने बीर ट्रान्यवासके सब बारोंका मानवर्तन करनेक छन्ता प्रमास क्या है।

बापका धूबससे

बाइए को हुई दएतरी सबनी प्रतिकी फोटो-नकक (एस एन ४८५५)से।

# २५८ शिक्षितोंका कर्तव्य

चिक्रित बाखीय बयवा वो माखाव समनेको विक्रित मानते हैं दुग्यवासमें शांबक होकर सी वीराववीक प्राथ नेक भीपनेक किए सागुर हैं। इससे उनकी स्वदेशमध्य प्रवट हीती है। किन्तु इस समने हकानुसार मानेक करना एक्सक नहीं होता। वह सम्बंधित है। किन्तु कर समने एक्स एक्स नहीं होता। वह सम्बंधित है। इस प्रवाद साहर पर्वत है। वहां उनका देश होता वह सम्बंधित है। इसका पुर्वत वहां वहां उनका देश पढ़ी स्थार परिवट माखानीकी वास्त्र है। इसका प्रवाद के साहर पुरा है। वहां उनका है। पढ़ि स्थित सार वीराविक साम किन्तु के वास कि साहर पुरा है। इस बीच नटाम और दूसरी वास्त्राय की दिखित भार होता है। उन्हें स्थार पर्वत केना चाहिए। समने वसने प्रवाद करा किना चाहिए। इस्त्र करा किना चाहिए। इस्त्र करा किना चाहिए। इस्त्र करा किना चाहिए। इस्त्र वास की साहर निर्दे हैं। इस वीच की वासिए। इस्त्र वास करा किना चाहिए। इस्त्र वास करा किना वासिए। इस्त्र वास करा किना विक्र है प्रवीक्ष वीस करा किन्तु किन्तु करा किन्तु की साहर है एवंक्ष वीस करा करा किन्तु किन्तु की साहर हो इस है एवंक्ष वीस करा किन्तु किन्तु की साहर हो इस है एवंक्ष वीस करा करा किन्तु की साहर हो है एवंक्ष वीस करा करा किन्तु की साहर हो है एवंक्ष वीस करा करा किन्तु की साहर हो है एवंक्ष वीस करा करा किन्तु की साहर हो है।

र बर रत हुए बस्त्य करा है और ब्यूनियों पता नहीं बाता।

६ वर्षे समय प्रमाहे। सा "पा स्थन् ग्रीतान्द्रो" विकास विन्द्र होता।

वारते वांधीर्यत सर्व ट्रांससम्बद्ध क्रीहरक स्थापक (क्रांधिक) की एड रव क्रिका । स्थापन स्थी हिन एक क्यारकोव क्ष्म भी नक्षावित हुना । ऐतित एक ४२० एसदिन्सी २ ।

४९४ अनुषे वार्षी शत्याल इक है वे जीम हैं वाय-काशीन तीन पीडी पंत्रीयनवां वायंत्रीहल किन्तु वो गुढ़के पहले कमी क्यांत्रि तक द्वारावाचमें यह चुके हैं तथा में लोग विनके पात गुढ़के बादक बनुमारिक्स वीर पंत्रीयनवां हों। ये सारे बारतीय मानानिक होने चाहिए — बाबी लोगींका कम नहीं है। मेरि बासी कोगांकी तेयार किया नामेगा तो हम हाए कामेंगे। ऐसे भारतीवांकी बौर

बीर पंजीवननम हो। ये धारे पारतीय प्रामणिक होने माहिए — बाको क्षेमीका छान नहीं है। महि बाको क्षेमीको तैयार किया वायेगा तो हम हार बायेंगे। येवे प्रास्त्रीविकों बीर उनमें ये बरियत मर्गवाके बचाँद कहाईके बायों अनुसरियन न पंजीवनतम अस्त क्षेमीकी ट्रांम्यामन्त्रे प्रात्त्रिक होने के किए तैयार किया बायों। उनसे कहा बाये कि हाराम्याककी हर्गी स्वीवक में स्वार्थ करें के स्वार्थ के स्वार्थ कराया करेंगे कराया करेंगे कराया

राबिक होते हुए उनसे बैंगूठीके निकान या हत्याकर मिर्ग बायेने। वे उन्हें देनेते राज्या करें। राज्यार करनेपर ने उतार किये जायेंगे। उत्तर बायें। बसानत न वें। बीर हवावाठी पूर्व। युक्रमा पत्ने तब उपस्थित हों। यूमीना बन्या बेक्की स्वा होती। यूमीना न वें किन्तु हैस्तेनेक्टरे बेक बायें। प्रवेचके हुक्कार मार्लीमीकी स्व तया समझाना बाये। वो

किन्तु हैंचते-हैंचते केल बार्चे। प्रवेशके हकवार मारतीमाँकी इस तर्या समझाना बाने। वो मारतीम में काम करतेको देवार हाँ वे बिटिय मारतीम संबक्ते अपने नाम नेवें। हक्यार मारतीम [दुलसाकके लिए] रेकार स्वार हाँ तक संबक्ते बकर सी वामे। मिलित वेकानका भारतीस किलादियोंने स्वार्ध करे। उनमें ब्लेकनी मारतीम को खें

धी देखें और उन्हें उन्होंका वार्तोकी पूरी बानकारी में तथा घडकी बबर में। यारे मारतीमेंकी मह एमबना साहिए कि ट्रान्डवाककी बहारेसे उसरत श्रीवण बास्किनोंके मारतीमेंका हित है। ट्रान्डवाकके मारतीम हार पर तो गूसरी चनहके मारतीमोंकी हार निश्चित होंथी। बाबवक ट्रान्डवाकमें वो हुआ है दुनियोंके किसी बच्च मारामें मारतीमोंने वेदा नहीं किमा। मारतामें मो ऐसा संधान नहीं हुआ है। ट्रान्डवाककी स्वार्थ बायना उच्ची

नेदा नहीं किया। पाठवर्त नी देवा देवाय नहीं हुना है। द्रान्तवाकनी कहाई मत्यन उन्हों नीर पनित्र है। उधमें बायक-मन तथा प्रचा दोनोंने हितक धनानेद्र में देवपैक एक्स सह हि कोटेनड़े समस्त पाठवीय करने छन्नों स्टब्स्टाकों समस्त मृतामीधे स्टनोकी इचका रहें मीर जैकने नुवता हुएरे दुव्हींय न वरें। यदि हतना हो जाये

राजान कुराका कि एक परिवार करते के किए आज ही स्वराज्य है। है आज ही स्वराज्य स्

क्रमेर्स मोर पत्ती मारिस चाना चरन ही जाममा। य विचार समझ-मुख्कर हुदययम करण योग्य हैं। यो सारतको सेवा करना चाहते हों उनहें चाहिए कि वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सायनका विचार एकरम और हैं।

[बुबरावीसे]

्राच्याचा इंडियन क्रोपिनियन ८--८-१९ ८

# २५९ स्टबर्टनके बहायुर भारतीय'

स्टेडटेनके १३ व्यापारी वाणी प्रतिष्ठा जपनी प्रतिक्षा और जपने समावके किए १४ दिनोकी सक्त स्वा प्रशास पेत हो। इसके किए हम उन्हें बचाई देते हैं। स्टेडटेनक प्रारक्षीयकि किए जह बीरवकी बात है। यह मामका बनतक जो मामके हुए, उनसे सक्त राज्ञका है। यह सप्ता प्रणास तक्त मानी व्याप्ती । इस द्वितीय सप्पर्यो एक साथ १३ व्याप्तिक प्रकृत जानका पढ़ उदाहरक स्टेडटेनमें ही देवा प्रया है। स्टेडटेनने बैसा बोर दिवाया है बैता ही जोर यदि सभी भारतीय दिवायों हो स्टेडटेनमें ने करत नहीं क्यापा। प्रत्येक मारतीयको याद रवना पाहिए कि ऐसे तमाम कीर्योको बेक मजनक बाद यदि प्रारक्षीय समाव बैठा पहें करवा सरकारकी सरमां विभाग संवायों हो उसके समिक्षण कोरा भी जो सम्बन्ध के उसके समिक्षण कोरा भी जो सम्बन्ध के उसके समिक्षण कोरा भी

[मृजरातीसं] इंडियन मोपिनियम ८--८--१९ ८

# २६० नेटालका संघष

[ मूजरातीस ]

इंडियन मोपिनियम ८-८-१९ ८

१ रहित "बोहासिमर्गको विनी" वृत्र ४२ ।

<sup>%</sup> देखिर "नेराकड विश्वष्ठ" और "गेराकड नये बाजून" पृत्र २२५ और २१०-११ ।

## २६१ पत्र 'इंडियम ओपिनियम'को'

सम्भारक इंडियन बोपिनियन

महोदय

कुछ स्थानीचे यह पूछा यया है कि अपने पुत्र हरिकासको ओस भेजनेमें मेरा का हेतु ना। इस विश्वयमें कुछ स्थादीकरण नीचे देसता है

(१) मैंने नारतीय समाबके सभी सोयोंको खेरी करतेको सबाह सी है। मेरा बयाब है कि बताबढ़ने समझ के कारण में उसमे मान नहीं के सकता। इससिए मने विचार किया कि नीये में समने सहकेश करी स्थानिक सिंह में तीन है होगा। में यो-कुछ नहीं कर करता हुएरोंसे उसे करनेके सिंग कहते हुए हिश्कता हूँ। में ऐसा मानता हूँ कि मिर्ट मेरा कड़का मेरी मसिंह मूख करे, तो बहु मेरे करनेके बरावर निमा वा सकता हूँ।

(२) इरिजासको यो शिक्षा सेनी चाहिए उसका एक भाग है, बपने देखके सिए येन

जाता। यह उस सिम्राका एक योग्य श्रवसर माना जा सकता है।

(१) में हरेगा यह कहता बाया है कि जो ग्रंगाशहको ठीक करने पनक पकता है ग्रंग के लिए ग्रंपाग्रह जायान है। में दिरप्यार जीमोंकी ग्रंगाश्चे भी बकाव्य करने बाता है में यो बार अपनिव पत्र के बात नहीं है में यो नहीं ज्यंपिस प्रकृष करने देखा में का कारता है। यदि कितीमें क्यां ग्रंगी हिम्मत हो तो मुझे अपनिव भागा हो जा पहे। मंत्रने कालेके जरर ही एवं बातका बहुका प्रमोन करना मूझे ठीक कमा। इस्तिय् जीनस्वर स्वीतिक स्वीतिक की स्वर कोई प्रकृष नहीं दिया और जे उन्हों हिम्मत्यर हो कोई क्यां अस्तितिक स्वीतिक बहु हुगरे कोमोके श्राप का इतिवयं में बराकतमें क्या। किन्तु उनके तथा उनके साविकों में क्रियं मने बरिकश-विक निर्मित्र में बराकतमें क्या।

(४) मेंने कई बार समाह दो है कि किसीको मी फेलसरस्ट पहुँचकर मैंमूटेकी साप नहीं देनी चाहिए। सोग उस समाहर सनुसार मही चमे। मेंने चौर नहीं दिया किन्तु सब चौर देनेका सम्म मा नदा है। बस फोलसरस्टम बनी कानुगके मनुसार मैनूटोके नियान मांवे वा रहे हैं. सस्यक्तिय मेनूनोके नियान नहीं देने चाहिए। मुसे ऐसा बना कि यह काम मी हरिकासकी नाएका सहय ही है। सकता है।

में बाहरा हूं कि हरिकासने वैद्या किया है वैद्या ही सब मारदीय करें। हरिकास बाहरू कहा था सकता है। उद्ये तो अपने पिठाकी सकाह मास्य करनेके किए मी उत्पर्क मठाविक करना बाहिए। इसी प्रकार हरएक भारतीयको करनी ही हिस्सत्वे ऐसा करनी

र वह इंडियन ऑफ्रिनिक्समें "बको दुस्ती मेंने केश नहीं नेना : भी बहेरीका सर्वाहरूव "बीरेस्टे स्वाहित दुखा था ।

९. देखिल "इरिकाल क्षेत्री वदा कमा क्षेत्रीचा सुद्धारमा । पुत्र ४ १००३ ।

थाहिए। वे ऐसा करें ऐसी भेरी इक्सा है। ऐसा करनेमें ही सरवायहकी पूर्ण विजय समझनी वाहिए। में किर कहता है कि

- (१) जो बेक वालेके किए तैयार हाँ उन्हें बकीम जयना मेरे ऊपर तिमेर न रहकर थेंच्य बाता चाहिए। इसका कर्म महानहीं है कि मंगे कालूबरे सवसेमें मिरक्तार भारतीय सरवादिहाँके पुरुत बचान करणेकी जो बात तिमी पी उसे में बायस से रहा हूँ। बहाँ सेरी वकरत महसूस होगी में नहीं गुर्दुर्गा। किन्तु मक्कात ता मह है कि दिया बकीकके सजा हो और कोज उसे मोगलेके किए सीचे जेम जायें।
- (२) कोटे-बड़े मारवीयोंको दिना किसी सपनादके देशके किए जेळ जाना चाहिए।
- (३) द्रायसमम् प्रवेश करते हुए कोई भी भारतीय बेनूत अववा बेनुस्थिके निधान न थे। इसके छिए कोई बेफ बाना पढ़ेगा। बेक मांग में किन्तु कामृतके मुदाबिक अगृत बवबा बेगुक्सिके निधान बवता इस्तासर लैसी काई बीच न थे। बासे।

में है सत्यापही मोलनदास करमचन्द गोंभी

[युषरावाँसे] इंडियन मोरिनियन ८-८-१९ ८

२६२ पत्र 'दान्सवास सीवर'को'

[जोहानिसम्ग] सनस्त ८१९८

[सम्पादक द्रान्धवास्त्र बीवर ] भद्रोदम

महारथ च्या में बापके स्तम्मों हारा एछियाई प्रस्तका एक पहुंच बापके उन पाठकोके सामने रहा

सकता हूँ जो द्रान्यकासके समस्त तिनास्त्रियोंके मित त्याम किये कारामें विकासकी रखते हूँ? मेरी सामके बातके एकमें मकासित वाली प्रमाणकोंसे सम्बन्धित से मारतीय मामकोंका कवित संक्रित विकास बात है। उनमेरी एक व्यक्ति संस्कृति गताह बनकर बयानी मुक्ति पा समा। विसक्ते निक्क यह सरकारी नवाह बना वा वह बातनी मी सूट गया है। क्षेत्र चानुकी

१ का १५-८-१९०८ के इंकियब ओपिनियममें "शुष्टमानमें भारतीलींका संबंध सौनेकरे स्कृत दिया क्या था।

 समुबै यांची शहसन

🕻 कि दनमेंसे एक स्वयं वपने कवनानुसार किस इत्वक वासी कारसावीमें फेंसा हुना वा।

समाचारपर्वोके मुदाबिक बुसरेके विकास मनाही निस्सलोह इदनी कमबोर मी कि उसे सवा नहीं थी जा सकी। इस तरह को कोन नाक्सानीसे सम्बन्धित है ने स्वच्छन वृत्र रहे हैं। एक्सियाई कानून ससोमन अभिनियम न दो उन्हें कूदा है और न उसने कुदा। उसके अन्तर्पट उनपर बारोप जी नहीं सनाया गया वा और में स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता हूं कि कोई एक्षियाई अविनिवस ऐसे मासबोंसे संस्थादहार नहीं कर सकता। बहाँ कहीं भी व्यक्तिकर

स्वतन्त्रवापर रोक समवी है वहाँ ऐसे स्रोग मिस्र वायेने को ऐसे प्रतिसम्बंधि अवनेने किए वर्ष वरहके जपायोंको बरवानेके किए काफी तलार रक्ते हैं। यह प्यान देने योग्य है कि भाष्यीय ही देवस ऐसे कोन नहीं हैं को इस कारसाबीसे सम्बन्द रखते हैं। यूरोगीबोने बारेमें नी उससे सम्बन्धित रहनेका आरोप समामा बाता है। वन भागके पाठक तस्वीरका कुछरा स्त देवों। यो मारतीय उपनिवेधमें कुस्कमकुष्टन नामें हैं विन्होंने नपना मुख-पूर्व निवास सिद्ध कर दिया है औ हमेसा कामूनके मुताबिक वसे हैं बौर विक्तिने हासमें ऐसे कौनोंकी पूरी तरह सिनाक्त करके सरकारको सहागता पहुँचाई है और बिस सबने माना है उन्हें साँब मिछनरके ऐतिहासिक सब्दोंमें चारों ओरस

कोषा था एहा है सौर तंग किया का रहा है। निवॉक भारतीय — बहुत से उवाहरकोने ऐसे भारतीय जो अपने समाजके सर्वोच्च ध्वकेते सम्बन्ध रखते हैं -- केदमें हाके था रहे हैं इसमिए नहीं कि उन्होंने कोई बवन्य अपराव किया है वस्कि इसमिए कि उनकी खासा उस कानुनको स्वीकार नहीं करती विसे वे कोबीत्यादक बीर बपमानवनक मानते है। बाद स्टेंबर्टन वपने प्रमुख मारतीय दुकानदारीते क्यमग विद्वीत है क्योंकि ने १४ दिनोंका कठीर काराबास मनत खेडी।

मानी इतनी परेसानी काफी नहीं पी इसकिए इन मारतीन कैरिमोंको बमीतक भोजनके विषयमं कोई राष्ट्रय नहीं दो नहें है। यूरोपीय कैस्पिको नहीं मोक्न मिकता है विषये के सामारमाद सारी होते हैं केम कमानब यूरोपीय कौजन पाते हैं बानियोंको नहीं मोजन मिक्या है विसक्ती उन्हें साहत है मारतीय कैसियोंको कामग बानियोंका

भोजन मिक रहा है और इसकिए के बावे जूने रहते हैं। उन्हें हर रोज पास्तेमें सकर्षका विस्था निकता है और इस्तेमें तीन बार सामके भोजनमें भी मकर्षका विकास दिया जाता दिया भारत किस्त्री कर्ने नाहत है और जो कर्ने दिया बह्य है को वे का कर्ति उससे । वे कोन राज्यीतिक

केरी है। यदि रुखे एका मेहनत की बाती है जा क्ष्यों केल्या कर कारणा करता है तो बद सम्बाध है। वह मिन्दरीत साथे मन्द्रम है वह सरहाहे बहेरी बनके तान वैशा न्यवाह दिया बाता है वैशा है भी दांची करते हैं । इस स्पष्टते हैं कि जो देश जनने जारहो तन्त्र वीचित करते हैं करोंने वसीहत्त्वस करा हर दिशा है । इन करने पराध प्रतिव होते हैं । विकार हो केले साध्य परिवारों देवियोंक किए जारी भी पानी विकासी विकासी करते हैं जो है का सकते हैं। का आरब्ज विकारिनोधी बिराक्जीय एकन किया वाता है। क्लीके के विकास स्वानित अनेत महिन्दा, राजिक स्वीरे केद शेरेड समक्ष क्रांचरित हर, य क्रांच है है स्वार स्वान बर । स्ता श्तारम विकारिनोंक विकारीनी क्षेत्रा की बाती है। ऐसी बात क्यों हैं। स्टारेकी को क्षीतार्मी हों । बोर्ड मोस्न क्षत्री एउन्हारो नहीं देशर दिना या एवटा विदना कि कावा ।

नदि भी गर्वतंत्र नहीत बच्छी इनियारल है तो इन को इस बर रहे हैं वह दुस्की दिशी प्रान्तव कि भी अस्तानस्य है. विश्वित समाजीत राजींकी हो कल की बार है ! "

me

है। में जानता हूँ कि मुद्धका दक्षिया उनके निष्ट् बहुत सच्छी चीज है जिन्हें इसकी मारत है अबदा जा बहुत रिनीतक उस साकर उसकी बावस बाल सकत है। पूर्माम्पवस भरे बसवासी मुद्राह्मा दक्षिया नहीं खाते। फल यह है कि दाल्यवालकी अनामें उहें बहुत हर तक भवों मरना पहला है। अधिकारियोंसे राहराक किए कहा गया है' किन्तु सिन्दरके समय एक कोई उत्तर नहीं मिस्रा है। यह अनुचित सक ही हो किन्तु भरे देखवाची इसका सही अर्व निकासते हैं कि आरोबी हैरान होलर मुंक नार्ये इस खपाबन राहत नहीं भी ना रही है। भीर एंसा हो या उन्हें [अपिकारियोको] सबैत हो जाना चाहिए कि व कही सरकार और उसके काननाके जिसाफ भारतीयोका कड़ेने-कड़ा निरोच करनके क्रिए न भड़का है।

एसिएाई इकस्तरनामेक बारेमें अपना फर्ज भवा कर चुकते के बाद बन यह कीसिस कर रहे हैं कि जनरस स्मद्ध अपना कर्ज महा करें। ट्रान्तवास भीवर के अनुसार इसकी उन्धान सार्वजनिक रूपन इस दुरुस पोपित किया ना जन्होंने उनसे (एसियाइयासे) कहा का कि चत्रक बधमें एक भी एविमाई ऐसा बचमा निवर्त भवता पंत्रीयत न करामा हो वचरक कानून रह नहीं किया जायमा। " और किए, जबतक देशका प्रत्यक भारतीय पंजीवन नहीं हो जाता कानन रद नहीं किया चार्चेगा। यह स्वीकार कर किया गया है कि जिन एमिपाइपीको स्वेच्छ्या पजीयनके किए प्रार्थनापत्र बेनेका अवसर मिसा व बैसा कर पुरु है। सब एतियाई पूछते हैं फिर कातून बमीठक रह क्यां नही किया पमा? और विसङ्गत अवस्मत पीरीस्पिटियोंने स्वितियमको रह करनेकी बाव क्यों कही गई थी?

भापका बादि मो• क० गांधी

[मंदर्गास ] हाम्ब्रचास सीडर १००८-१९ ८

## २६३ हरिसाल गांधीका मुक्तवमा -- २\*

[बोहानिसवर्ग

थपस्त १ १९८)

तीतरे चहुर "बी" महास्तरमें भारतीयोंकी अत्तापारण भीड़ भी हरिकाल मोहनदास योगीक मामतेको नुननक तिए एकत हुई थी। भी हरिस्रास भी जो क योगीके पुत्र हैं अवस्था कीम वर्ष है और उन्हें विकासी बताया गया है, तथा पेंडोदनका प्रवासपत्र नहीं होनड कारव प्रश्हें थी एवं एवं जॉर्डनक समक्ष बृद्धियाई संशोधन अधिनियमका उत्साधन करनके अपरापने पेछ किया गया था।

र रेजिर "रा भेन निक्षप्रदी" पृष्ट १९२ ।

२ धरएको नुब ६ १९ ८को रिकारको हिर यह नहीं मानवने देना क्या वा देविर परिवित्त है। राज्य चर्च वरिशाम गोशीमर सुवार्त २८ १९ ८ की सुक्राणा बनारा गरा चा । इदिव "दरिकाल

देवे क्रा कर अटेंडा हडाश<sup>ल</sup> १४ ४ (०३ )

क्ष्मचे गांची वासमव

YÌ अभियुक्तने अपराधको स्वीकार किया और उनके पिताने उनकी पैरवी की। सी

भैगर विभिनोक्ता थे। "वी विमागके अवीक्षक वरताँतने विरस्तारीका संबूत पैछ करते हुए क्ताया कि

जम्होंने अनियुक्तते अपने पंचीयनका प्रमाणपत्र दिखानेके किए कहा। परान्तु उत्तने ऐसा नहीं किया और कहा कि उसके पास बह नहीं है।

भी पांचीने अभियुक्तको तरफसे कहा कि वह उपनिवेश छोड़कर जाना महीं काहता। परन्तु किर भी उसकी इंच्छा है कि महाबत २४ घंटेके अन्तर उपनिवेस धोडकर वसे बारेकी मात्रा जसे वे वे। उन्होंने यह प्रार्थना इसलिय की कि किन वो भारतीयोंको सीपाद इस कानुनके मातहर बववारको समाप्त हो रही है वे बेल बाना वाहेंगे। भी गांबीने जाहा की

कि न्यायाचीम महोदय इसी मार्गको बहुव करेंगे क्योंकि मभिनुकाके भागके प्राह्मके सामने हैं। भी बॉर्डनन हुत्म मुनाया कि अभियक्त साल दिनके सन्दर उपनिदेश कोडकर बजा

**412** 1 [ बदेबीसे ] इत्सवात सीवर ११-८-१९ ८

सार्वजनिक सभार्मे २६४ भाषण

> (बोद्दानिसवर्ग बगस्त र १९८1

हरिकाक भावीपर उपनिवेक्कमें पंजीयल-प्रमाणपत्रके विना होलेके अपराय-सम्बन्धी मक्त्रमेके एकरम बाद ही करू [अपस्त १ १९ ८को] सदानतकी दभारतके पात एक बुले मैदलमें भारतीयोंकी सार्ववनिक सभा हुई। भी मो क पांचीने मंदेवीमें भावन दिवा जीर कहा कि वेरीनिर्फित्ते अभी-जमी इस आजनका तार मिला है कि बहुत-से मारतीय हुकानदारोंको को बिना वरवानोंकि केरी समाते या व्यामार करते हुए विरक्तार किये गर्मे वे मिक्स्टेटने कारावासका विकास नहीं दिया वरिक प्रत्येक्यर २ पाँउ ७ ब्रिकिय ६ वेंस क्रमीता किया। उन्हें २४ वंडेमें कर्माता देमा अववा अदाक्तके हारा अपने मासकी गीलामी स्वीकार करना था। इससे लेवर्बमें एक नया पहल गाविल ही गया है किन्तु मसे इसमें कोई सम्बेड नहीं है कि बिडिस मास्तीय इससे चकरायेंने नहीं। मुझे नहीं मालूम कि महिल्हेडको कुछ अलाबारक मानकोमें कलन विभावसे काननकी भाराजॉपर असब करनेकी क्षितावत निश्री है सबका उसने स्वयं अपनी नर्वीसे ऐसा किया है। किस्त इससे यह स्टब्स हो काता है कि बबरल स्मद्रतसे कोई रियायत नहीं मिलेमी और रियायत लोक्ना हनारे किए श्रोभत्को बाल भी नहीं है। इस कोप संबर्ष इसस्पिए बका रहे है कि बनरक स्महस समिनियमको रह करनेके अपने वादेपर अनल करनेके क्रिए बास्य हो खाउँ। रिकानंडकी क्षपाके विवरणमें यह बादा प्रकाशित हमा था। इतमें उन्होंने कहा वा कि कह सब पंजीयन

करा लगें तब वे अधिनियम रह कर वेंगे। इस मानकेमें उन्होंने (यो पांचीने) एक परमाका उन्होंक करना बाहा। [उन्होंने बताया कि ] जब में भी क्षेत्रके यहाँ बीमार पढ़ा हुआ वा तब एवियाई पत्तीयक मेरे पास आया या और उसने कहां कि एता बात पढ़ता है कि बीनी और कुछ भारतीम सरकारकी सराधस्ताके प्रति सांचिया है और इसकिय के आगे गहीं बहुते। वे बारेकी पूर्वियों कुछ क्षित्रित बात बाहते हैं। तब बहीं उसी समय एक सुबनाका मतिबा बनाया यथा कि यदि एवियाई समुवाय अपने समझौतेको प्रते पूरी करेगा तो अपके सबमें अधिनियम रह कर विया आयेगा। यह सुबना तभी आरतीय अध्याओंमें और बीनो भायामें भी प्रकासित को वालेवाली थी।

#### " सीमाग्य**र**स "

दुर्भायवय — नहीं म क्ष्रेंगा सोमायवय क्योंक सब हुम यह काती है कि हम किनते पियर पहें हैं। तो सोमायवस सबसे दिन थी चेमने यह समाचार नामें कि सभी एसियाई [पंजीयन करानेके सिय] तथार है और चीनियोंने अपनी सावधियों वावस से ती हैं। उन्होंने विकास समझता हैं। उन सबस हमारे सावने भी समझ मा थी चेमनेकी देमानदारियर रुपेंड करनेका कोई कारण नहीं वा और [इसीनिय] मने कमान दिया कि मीनिस प्रकाशिय रुपेंड करनेका कोई वायण नहीं वा और [इसीनिय] मने कमान दिया कि मीनिस प्रकाशिय रुपेंड करनेका कोई वायण नहीं है। ये सिर्फ इतना ही क्यूंया कि जब थी स्महसने रिकाबंकों बक्त स्थानिया था उन तमय उनक दिमायमें एसियाइयोंक सावने एती कोई किन्ताई सावको बक्त स्थानिया या उस तमय उनक दिमायमें एसियाइयोंक सावने एती कोई किन्ताई सावको बक्त स्थानिया साव वा साव हम देशते हैं किमा और यही कारण या कि उन्होंने उन्हां स्थानिया का साव हम देशते हैं किमा और यही कारण प्रतियाद पर्मानियम रद करनेका सत्हाद किया है। निव्हें हम सीकार नहीं कर तकते। ये ऐसी हार्स हैं को हम्पर यत्त समम नहीं चोची गई वो बह हम्पर स्वक्ष्या पंजीयन प्रतावपन केमा स्वीकार किया था।

## शब प्रसावन भीर साम्राज्यकी सानित

t the thirtee

६ क्वींड बिर पेदिर "च्यानिक्तरी दिने" १६३८३

सद हमें एक पूर्त कानुनके खम्बके सन्तर्गत के जाया पत्रा है जिसका निर्माण असावारण भरतभ्योति किया पत्रा है।

## कुर्माना देनसे इपकार क्वीक्रिय

मुख जाता है कि मेरे देसमादयोंमें द्वानी स्वाप-भावता है कि वे बुमांना देगेते दगकार कर वें और अपनी अधिकि सामने ही जपना सामान दिक बाने वें। मुसे तनिक जी तम्बें नहीं है कि जब पूरोपीय कीव देखें कि विद्वाब मारतीय इसे भी वर्दाकत कर सकते हैं तब बुद वे ही धीय जनरक सम्बन्धते करेंदें कि वे जपने हाव रोकें और अपने वादे पूरे करें और जो क्यों तम की जी उन क्योंपर अधिक्यमको रव करें। हमें क्या क्षेत्रमा है तार्क कररक सम्बन्धने हमारे साथ की एक करार किया है जवको पूरी तथा क्याव्यादिक कम दिया वा सके। विद्वाब मारतीय संपर्क सम्बन्धते नाक दत्तिस्य तीड़ दो गई स्वीदें प्रमृति दिया का सम्बन्धने एक करारको पूरा करनेमें तत्त्वारका साथ दिया वा; जोर सरकारये उन्हें दशका पुरस्कार वचन-मंद्र विद्वासमायको क्यार्थ दिया। में कर्ड़ी भी दिवा हिक्क यह बात द्वारा सकता है कि जनरक समुद्दाने समीत्वानुष्टेंक करत बचन दिया वा। हम केवते हैं कि य केवत बहु अधिनयम रव नहीं किया वा सीव संवेदन त्याह करते हस्त वहने हिंदी

#### रविष भागिकार्थं साम्री

उन्होंन कहा, यह देख जिलना पोरॉका है जलना ही विधिय भारतीयोंका भी है। में दोनों ही सालेदार हैं। योरे अधिक प्रक्तिप्राजी तासेदार हैं किन्तु हैं दोनों सासेदार हो। भारतीय केवल स्थाय और ईमानवारीका स्थवहार चाहते हैं और वदि ये चीजें बढ़ी मिकती वी उन्हें दिखा देता चाहिए कि ने कम शेलनेको तैयार हैं। मेरी राम है कि को भारमी वस्तेको बारसाह एउवर्डकी प्रका बहुता है उसे अपने अविकारोंका छीना जाना वर्शस्त नहीं करना कारिए । इसके निपरीत, जनकी रक्षाके किए उसे क्रम्द ब्रोवना चाहिए । चूँकि हमारी चमड़ी रंगदार है इबलिए इस देखमें हुने कुछ नहीं समला बाता हुनारी अनुनृतियोंकी उपेका होती है, हमारी भावनाओंकी अवमानना होती है और इनारी अन्तरप्रमाका तिरस्कार होता है। हमें दिखा देना चाहिए कि हममें इतनी त्यायकी मायना है कि अपनी सम्पतिका जब्द होना बर्बास्त कर सर्वे और इस शरह सरकारको भववूर करें कि विस समझैतेको पश्चिपाइपोने सम्मानजनक बंगते पुरा किया है उसका अपना हिस्ता सरकार भी पूर्ण करे। भी मायक आज ही बेलते आये हैं। में बहुते जी कह चुका हैं कि जिल बीनीने अप्रयास कर किया वा उक्की मृत्युके किए भी समझल जिम्मेदार है। भी समझ उक्के लिए तो जिम्मेरार हैं ही अब वै जिम् नायहुकी हत्यांके लिए भी जिम्मेरार है। जब भी नायह बेल गये उत्त बनय भीनती नायह प्रतद-रीहामें थीं और भीनती नायहने एक वृत बालक्रको जन्म रिया। इतक नियु यरि भी स्पर्त जिम्मदार नहीं तो फिर कीन है? मेरा परका विश्वात है कि इन तब तक्तोओंडी केंक्सित मात नहीं तो कल देनी होगी।

यो स्मत्स इंसाई हूँ और हम सर्वोडी तारह ही परभोक्यों विश्वास करते हूँ और जिस प्रकार हुयें अपन कर्मोडी कव्यात होनी होनी जाती तारह जाहूँ भी जन एक पार्वोडी कव्यात देनी होगी। भी पांचीने भाषन समाप्त करते हुए विजिशा भारतीयों एक बार किर संपीठ की कि जिस बोबोंको ने सही और श्यासीवत समसते हूँ जनके सिए हुए क्यार समें। इसके बाह जाहीने पुजरतीने भारती पुक्त किया।

[अग्रजीस] द्राम्सवास श्रीवर, ११-८-१९ ८

# २६५ तीन फेरीवालोंका मुकदमा

[जोड्रानिसवर्ष मयस्त्र ११ १९८]

कक [११ अपात १९ ८] पुत्रह "बी" अवास्त्रमें भी एव॰ एव हॉपफिन्तके हामने हील भारतीय देशेशकॉपर विना वरकांके चेरी तमाने या वरकाने मॉगलपर न दिखा सक्त्रोका अनियोग स्थाया गया। सरकारी पश्चनी ओरसे भी मंत्रि सीर वचाच पश्चनी ओरसे भी पांकीने पेसी की।

पुर भामतेर्थे प्रवाही देत समय मयरपासिकाके परवाना निरीक्षक भी खेंबने बहा कि स्रीर्युक्तोंने से पुरूषे कर्ते बताया था कि उतका परवाना भी गांधीक पास है। नदाह भी मोपोंके राजरूपे प्रया और बड़ों क्से बताया गया कि उतक पास परवाना नहीं है।

भी प्रापिक इपतरमं यथा और बहुँ उसे बताया गया कि उनके पास प्रशाना नहीं है। भी पांची सवाहोक कअपरेमें यमें सीर उन्होंने कहा कि उस समिपुक्तने कथित क्यसे

यो नावा नगाहुँक कर्मार पर सार जुरान करें। विकास महिना कार्यक्रिक कार्यक कर्मान क्षेत्र करून क्षेत्र कर्मान क्ष्य क्

मभिपुक्तींचें स दोने कहा कि उन्होंने परवाने नहीं किये हूँ नवीकि उन्हें परवाना दनत

पहले अंगूडक नियान देने बहते।

विस्तृतको बबाव हेते हुए भी प्रांति कहा कि इस पूर्वकी सबसे कही सबा २० शैव पूर्वाना या तीन महोनको केंद्र है।

सभी जातिन्त कोची बहराये सब और उन्हें १-१ थींड मुर्माने या तात-सात दिनकी

त्रा करिया है।

उन तबने यह बाना पडम्स क्या।

[ अपर्यान ]

दुष्ट्यबाज सोंडर, १२-८-१९ ८

६ द्वनाधे नतन्द्रा रिताने सम्भानते है ।

# २६६ कामी हसन और अन्य स्रोगोंका मुकदमा

[बोह्यामिसमर्ग समस्त ११ १९८]

बोपहुष्के बावसे "सी" जवाजतमें भी कांसके सम्मुख ५ अन्य मारहीसॉयर प्रवानिके विना भारी सवाने मा पुढे बानेपर अपने प्रवाने न विवानके आरोपमाँ एवं ब्यायार करनेके अपने बोकरों मा पार्वोपर अपने छने नाम न कवानेपर भी मुक्तमा बकाया प्रया:

थी पांधीने मधियुक्तोंकी मोरसे पैरवी की।

सबसे पहले कार्बी इसनकी पैसी हुई। उन्होंने अपने आपको निर्दोध कक्षाया और नहां कि उन्होंने अपना प्रभावनक निर्देशकाओं विका विधा था।

कि उन्होंने जपना प्रमाण्यत निरीक्षकको विका विचा ना। गमरपानिकाके परवाना निरीक्षक भी खेळने पताहोने कहा कि उन्होंने अधिमुख्यको विकास किए गांक अमारी हुए देखा। उन्होंने कब उनके बरना परवाना रिकानके किए कहा वी

उन्होंने परवाना नहीं दिवाया। वादमें वार्क वॉक्सियों उन्होंने अपना परवाना दिवाया। यो पार्विने कहा कि में अब कास्य प्या कि अधिपुत्ताने वारने-वापको निर्दोच को स्ताया है। उनके पास परवाना वा किन्नु वह निर्देशकों उनसे कहा तो अन्होंने पुश्चिकि साव-साव परवाना विकानों स्वाकार कर दिया।

मजिल्द्रेट मुझे संबोच है कि उन्होंने जनवा परवाना विका विमा है।

मिलाहोड़ने उनको पहले दो मारोसोंने निवॉल पामा किन्तु स्थाने डोकरीचर अपना कमा नाम न कनानेके सम्बन्धमें दोली ट्यूप्यता। उनको बेतावनी दे दी वहूँ और वरी कर दिया पाम।

उसके बाद अञ्चमत ईक्पकी देखी हुई। उन्होंने मोचे वालेपर अवना परवाना न दिकाले-सम्बन्धी अपना दौम स्थीकार किया।

सी पांचीचे बहा कि प्रत्यक्ष है कि बसियुस्तका परवाना किन्हीं सक्छे हार्चीमें है।

मिक्सिनेट: भी नांनी स्था ने हान जानके हैं। भी भाषी मधे कर तो ऐसा ही है, भीमन्।

अभियुक्तको १ वींड जुमनिकी या पात दिवकी कही केंदकी सवा दे दी गई।

इसके बाद फनीरी नामक एक फोरीकालेकी पेको हुई बौर उसको भी १ वींड सुननिकी या सात दिनकी कड़ी भैरकी सवा दो गई।

सबसे पीचे इदाहीम माध्यतम और इस्माइक महत्तद पेक किये पर्ने।

नवरपालिकाके परमाना निरोक्तक भी वेरेडने बवाही रेते हुए कहा कि में यह विक करना बाहुता हूँ कि भी गांबीके बात चेरीवालीके दो-तीन तो परवाले हूँ।

भी भाभी मेंने बहुबात काज प्रातः सवाही में बता दी भी।

१ देविय विकास बोर्नेड ।

पताहरे कहा कि बन 'बेरीबार्सोंको सपने परवाने विवानके किए कहा गया ठी उन्होंने बताया कि उनके परवाने भी गाँचीक समिकारमें हैं।

मजिस्देट यहि वे अपने परवाने भी गांधीओ दे हेते हैं तो इसके सिए भी गांधीओ

बोप नहीं दिया का सकता।

भी पापीने कहा कि फेरीबालोंने सपने परवाने इसिन्द वे रिये हैं कि उनका प्रपाक है कि उन्हें एवं परवानोंके प्रयोगका कोई स्थिकार नहीं है जो दूसरोंको नहीं सिल सकते। जब सरकारने परवाने देनके सन्त्रज्ञाने पूर्व निर्देश निकाल तस वे परवानेवारोंके पास के भीर बुंकि दूसरे भारतीयोंकी परवाने नहीं मिल तके इस्तिन्द जिन कोमोंके पास ये ये उन्होंन उनकी विदेश कारतीय समझी तीन विद्या।

अभियक्तींपर १-१ पींड जनांना किया यया और जुर्माना न देनेपर विकासके कपसे

बात-बात दिनकी सकत करकी सजा रखी पई।

उन्होंने बस जाना पसम्ब किया ।

[अंग्रेजीस]

द्राम्सवास सीहर १२-८-१९ ८

## २६७ मलबीभाई जीव पटेलका मकदमा-२

(बाहातिसम्प भगस्त १२ १९ ८)

कत [१२ मनात १९ ८ को] मी एवं एक बोडेनक तम्मुख "बी" स्वातास्पर्में एक भारतीय मुक्ती विरवरसाल पटेक्पर इस जारोपमें मुक्तमा कताया यया कि ये स्वायास्वय इस्स उपनिवासे जानकी भावा देनपर उपनिवेदी नृत्ती ग्रां। अभिनृत्तवप दृत्ती स्वायास्वय सम्भव एक तथातु वृत्ति पंत्रीयन अभावत्व न विराजक आरोपने मुक्तमा कताया ग्रां वा और उनको तथा पितके भीतर उपनिवेदी को अनुको आसा हो मारि थी।

भी कैनर मनियौरता-समके बढील वे भीर भी गांधी बचाव पसके। अभिग्रकतने अपने

भाषको निर्दोप बताया।

अपोशक बरतीनने पशहीने कहा कि उन्होंन मधियुस्तको हुक्त बेनपर भी उपनिवससे न जाने और पंजीयन न करानके सारीयने बक्त प्रात ६ तकहर १ मिनदपर विरक्तार क्रिया था।

भी पांचीक प्रत्यका उत्तर देते हुए मणाहने कहा कि सभिगुस्तको उपनिवास छन्। कोई अधिकार नहीं है।

भी मार्ग मार्ग गहुत है कि उनको उपनिक्षाम रहनका को मिणिकार नहीं है। क्या एसी बात है?

(वरनोव ) हो ।

[यापीती ] क्या उनके पास ग्राह्म-स्था अध्यादेशक भनावत अनुमतितक नहीं 🕻?

१ रिंग "बुबर्ग-तर्व वी प्टेक्स पुरस्ता-१" प्रा ११६ १

# २६६ काची हसन और अन्य स्रोगोंका मुकदमा

[बोझानिसक्वं समस्त ११ १९ ८]

बोपहरके बादसे "दी" अवालतमें थी करेंदके सम्मुख ५ अन्य भारतीयोंपर परवालेके किन चंदी बनाने या पूछे आनगर अपने परवाले न क्षित्रालेके आरोपमें एवं ब्याचार करनेके अपने टोकरों या पानींपर अपन छपे नाम न नयानेपर भी मुक्तमा बाताया प्रया

मी यांबोने मॉमयुक्तोंकी ओरसे पैरवी की।

सबसे पहले काकी हसनकी पेसी हुई। उन्होंने सपने आपको निर्दोध कताया और कहा कि उन्होंने सपना प्रसामधनक निरोधकको दिका दिया था।

नपराधिकाके पराना निर्देशक भी भेवने नवाद्योगे कहा कि उन्होंने अभिनुस्तरों विक्रेके मिए सात कराये हुए देवा। उन्होंने कब उनके सपना परवाना विकास किए कहा तो प्रकृति परवाना नहीं विकास । वास्से वार्क सॉफ्सिस उन्होंने सपना परवाना विकास।

भी पांतीने कहा कि में यह समय पथा कि अभियुक्तने अपने-आपको निर्दोव कों बताया है। उनके पास पपनाना वा किन्तु वह निरोधकने उनसे कहा तो उन्होंने पूसरिके साथ-साथ पपनाना रिचानसे इनकार कर सिथा।

मिक्सिक माने संतीय है कि उन्होंने मपना परवाना विका विधा है।

मिलानुंदरों उनको पहके दो आरोपोंमें निर्दोग पाया, किन्तु अपनी दोकरीपर अपना क्या नाम न कमानके सम्बन्धमें दोनी टक्सपा। उनको बेटाकनी है दी पहें और वरी कर विस्त पता।

उसके बाद अङ्ग्य (क्लपकी पेकी हुई। उन्होंने माँचे बलोपर अपना परवाना न किलाने-सम्बन्धी अपना वीव स्थीकार किया।

सी पानीने कहा कि प्रत्यक है कि जिसमुक्तका परवाना किन्हीं सच्छे हावोंनें है।

मजिस्हेड भी नांगी नया ने हान जायके हैं। भी नांगी मुझे कर तो ऐसा ही है, भीमन!

अस्मिन्द्रको १ पाँड सुमनिकी मा तात दिसकी कड़ी कैंदको समा वे वी पाँ।

इसके बाद फनीरी गामक एक केरीकाकेकी पेकी हुई और उसको भी १ पाँव सुमविकी या सारा निकको कड़ी केंग्रको सना वी पाँ।

सबते पीके इवाहीम भारतीयन बीर इसमाइक महूपर पैस किये पर्ये।

नगरपाडिकाके परमाना निरोधक भी देवेको स्वाही देते हुए कहा कि नै यह मिक करना बाहुता हूँ कि भी गांधीके गास केरीवाक्षकि वी-तीन सी गरवाने हैं।

भी नामी मैने यह बाद बाद प्राठः गनाहीमें बता दी दी।

र देखिल विकास बार्नेक ।

## हरिखाक गांचीका मामका

भी हरिकाल गांधी बाज घरेटमें या मने हैं।पूर्तिकारे उन्हें द्रान्धवाकमें बिता पंजीवनके स्त्रतके सरराममें पकड़ निया। र जर्ज मुक्तमा हुआ। उपितिकेष कोइनके किए सामारजात । दिनकी मोहकत दी बाती है। यी गांधीने उसके बच्छे रूप बंदकी मोहकत गांधी नियाने उन्हें कोई भी काम नहीं करता वा और ने तीने के जाना चाहते वे किन्तु मध्यपुटने सास दिनकी गोहकत थी। मूसे उन्मीब है कि सब सात दिन बाद वे जरूमें एक एका काटते हुए सेंच पढ़िंग को चुक्त पत्र है। इस उसके स्वरूप के स्तर सात है वे बाहकार सितात है। इस्टरनेंग ही सप्त देशनों का चुक्त काट के वे बाहकार सितात है। इस्टरनेंग ही सप्त करनें का चीकार है।

#### चॉर्च गॉस्फे

जिन थी गौडध महायाने समी-समी बकान्यका बन्या युक् किया है जन्होंन धमानके मुक्तमेकी पैरली मुक्त करलेकी मोचका की है। यह कश्म बहुट प्रस्तनीय है और कहा जा सकता है कि उन्होंन अपनी विश्वादा सकना उपनोग किया है।

#### हॉस्केनकी टीका

भी ह्रांक्निन वनर वी है कि माधिवाधी वह [यमियाई] कानून रह करनेका निरोध करेता। बह इस स्वापित मेरी में में बदाता नहीं। यननरीमें उत्तर वस उसा बन्ध प्रमाणित मेरी हम वह ती हों। ती निराध मेरी हो है इस बे ता मेरी होने हम के बात नहीं होती। यह माध्यिय कार्न वास्तिक करमें प्रमाद होने वह बार विरोधी छोके पढ़ वासेंगे। विसा प्रमाद होने वह बार विरोधी छोके पढ़ वासेंगे। विसा प्रमाद मुख्य होने वह बार विरोधी छोके पढ़ वासेंगे। विसा प्रमाद मुख्य होने वह बार विरोधी छोके पढ़ वासेंगे। विसा प्रमाद मुख्य होने होने होने होने हम विरोध कार्य होने हम विरोध मेरी प्रमाद वासेंगा। वास्तिन हमदेखी बोकायकों मोर प्रमादिन वासेंगे हमस्तिन वासेंगे हमस्तिन वासेंगे हमस्तिन 
#### स्टंडका भाषण

भी स्टेंट प्रगतिवारी समके हैं भीर प्रिगेरिया स्पूज के सम्पादक हैं। उन्होंने प्रिटोरियार्से निम्निमित्रिय सायज दिया है

बनरक स्मद्रको एषियाई प्रस्तपर उपिनिवेषका बपमान किया है। एपियाई कान्त बन्धायपुर्व हैं। उन्होंने बसे सांधिक किया। वारिक्षिके सीम मार्ने सम्मान या न मार्ने किर भी रहना तो वकर कहल करेंगे कि प्रमूर्गिन उस कान्नके भावमाँ कृतनी नूने की है। एक मोर उन्होंने गोरीको मारतीयाई विकट उक्तमाया प्रमुर्वी भार उन्होंने भारतीयोंके याच यनतीतेको बात्यीय कार्का । एक भोर उन्हाने मारतीयाको पत्रको से बीर दूसरी भीर भारतीयाई। मार्ग सार्वे स्वाहर कर सी। भव वे भी मार्यीक विरोधमें कह रहे हैं। उन्होंने दूस नये आधार निकास है। उनमें भी र हारिंग। एपियाई स्वाह निर्मिय सनिरोध ही नहीं करेंग ने सार्यों से कहेंगे

र देशित हरिकल योगीय हास्त्या — २ " यह ४५६-२ । २. छम्पति वदा सेण्यम स्वीकार पति प्रयोजनारी दक्क स्वयं किंद्र रेपिय "जोदानिकलेंद्री सिद्धी "

(पा २८० ) में दिशा गया राम्युक्तवरण पश्चनवद्गताचा सामोज । प्राप्त वस वस्तव रांधीचावा निवादी रह वा दि "आसीतारों २० दमार विवाद नहीं है"। ४३६ छन्त्री गांनी बाज्यद

[बरनीनः] है। [सीमीनी ] क्याइस बनुसियमके होनेसे किसीको वेसमें प्रवेश करने और स्तृतका

समिकार नहीं मिस्रता?
[बरनॉन:] मिस्रता है, किन्तु धानि-रक्षा सम्मादेश सब रद कर दिया गया है।

्रिया है। क्या का शास्त्र के स्वाप्त के स्व

[क्फार्न ] हो। [गाधीकी ] तब क्या जाप यह मानते हैं कि सान्ति-एका अध्यादेसके अन्तर्गत किये गर्ने सब अनमतिषय सबैन ही सुधे हैं ?

[क्स्मोनः] हो। [गाणीजी ] मुझे भ्रम है कि स्वायासम् जापके दर्षको स्वीकार न करेगा।

[पानाना ] मुक्त सम हाक स्थायाध्य जापक वरुका स्वाकार न समिमुक्तको एक सासकी कड़ी केंद्रकी तथा देवी पर्दे।

विभिन्त ट्रान्यवाको समामा १ वर्षये एक्टे हैं और विश्वित स्मास्त है नहीं उनकों बाह्य स्थार है—मुक्यत बस्वहिष्ट हिनुकोंके एक वर्षमें। बनके पास ब्रान्ति रखा बस्मादेकों सम्पर्धत नारी किया पता प्रमाचनन है जो क्षोंके मिकनरके सान सम्मास समझौठेके अनुसार विमा गता वा!

[बंबेचीये] दान्सवास सीवर, १३—८-१९ ८

# २६८ जोहानिसवर्गकी चिटठी

सोमवार [बयस्त १ १९८]

नापब् ध्ट

आब सबेरे ९ वर्ज भी बाजी नायह बेलसे कूट गये। उन्हें कनेके किए भी ईएन निर्मा भी एमाम बन्नुक कारिट शास्त्रीर, भी कुनाईना भी कुनके हुक बीनी बीट भी नावी जारि यमें दें। भी नावहका बटीट करनोट हो गबा है। लेकिन उनका साइस दूना हो गया है भीर में त्रीकी बाद बेस सारोकी फिक्सों हैं।

सीमती भायबुधे तुरन्त मिळना चाहिए यह सोचकर सी भायबु बीर जनकी सनवानी करनेने किए सार्वे छमी भारतीय जनके कर यथे। वहाँ सी हैएए मियाँ दश कम्प सन्त्रन कुछ बोकें और सी नायकुने बवाब दिया। उसके बाद बैठक समान्त हो वहैं।

भीनती नायकुषी हाम्बद ठीठ है। बीचमें दो दिन तन्हें प्यर बा पया था। बार्च सामको तिनिम्न समावकी बीएसे भी नायकुषे सम्मानमें सभा होनवाची है। उनका सार्वपिक समान करनेकी भी कोशिस को बा रही है।

 इंडियम जोपिनिक्स (१५-८-१९ ८) में महाकित रिडोर्ने कहा क्या है: "एके जैसी किसीन २०० से वरीड परातीन हैं जो हाम्परास्के कुबसे आपेखे किससी हैं बौर किसी इस महामितन और रेशीनर मामला हैं "!"

## हरिखाल गांधीपत्र मामका

भी इरिसास याची बाब सपेटमें या नये हैं। पुष्टियन उन्हें ट्राम्बरासमें दिना पंजीयनके खनक अपराधम पक्क मिया। २ वर्ते मुक्तमा हुना । उपनिवेध छोड़नके मिए सावारणवा ७ दिनकी मोहस्त की बाती है। थी गांपीने उसके बंदस २४ पंटकी माहसत जाँगी। स्वाकि वर्खें कोई भी काम महीं करना था और व सीचे जल जाना चाहते वं किन्दू मजिस्त्यने मान दिनकी मोहसत दी। मूसे उम्मीय है कि सब सात दिन बाद वे जलमें सकत सवा काटत हुए दीय पहुँचे। या बुक्रिपूर्वक इस तरह अस आते हैं वे बास्तवमें मिशित हैं। धटपनसे ही अपन बच्चोंको इ.स. महत करनकी गिक्षा देना बड़ा पिछण है।

#### वॉर्ज गॉडफे

विन भी गाँडके महीरपन समी-बभी बकास्टका परभा गुरू किया है। उन्हाने समाजक महरमको पैरबी पूपन करनेकी पीपका की है। यह करम बहुत प्रमुखीय है और करा जा सकता है कि उन्हाने अपनी शिक्षाका सच्चा उपयोग किया है।

#### शॅरकवपी टीका

श्री बॉस्टनने एकर की है कि प्रगतिकाकी यह [प्रियाई] कानून रद करनका विरोध इरता। यन इस समापारम कोई भी पहराता नहीं। यनवरीमें उन्हों दस तथा अन्य सभी हमारे विषद चे फिर भी हम सब और जीत । वैसा ही माज भी हा तो कुछ नई बात नहीं होगा । जर भागतीय जाने शास्त्रविक रूपमें प्रकट हांग तन सार विरोगी फॉके पढ़ जायेंग । जिस प्रकार सुरवक उजासस अस्पकार करने होकर एक कानमें जा छपता है। उसी प्रकार भारतीय गरा-भंगी मुरुबङ शामन समन्त्रको पोधापत्री और प्रयतिवादी दसको विरोध भी मिनदकर रह जायना । नारतीयोंका सत्य तिधारना पादिए ।

#### स्टेटका भाषण

नी स्टर प्रपतिवादी रेखके हैं और प्रिटोरिया स्पूत्र के सम्पादक हैं। प्रस्तान प्रिटारियामें निम्ननिसिन भाषप दिया है

अन्तरम स्मर्यने गविवादै प्रस्तरण जानिनेक्षका भ्रतमान किया है। शृशिवादै कात्म अस्यायपुर्व है। एहान उस बाधिस किया। उपनिवसक धाम बाहे पतु माने या न माने किए भी इतना तो अकर गहुन करेंग कि उन्हान उस बातूनक अससमें बहुत्नी भूने की है। एक और उन्होंन गाराका भागतीयाक बिग्द उनमाया उन्होंन और उप्कान भारतीयोक नाथ समजी की भारतीय चलाई । एक और उदान भारतीयोको पमको हो। और दुसरी और भारतीयोक्षी सारी धर्वे स्पीतार कर सी। अब र भी गायांक विरोधन जह रहे हैं। उन्होंन कुछ तम भारार निकार है।

उनव भी व हारव । एकिना मन निविद्य क्षीतीय ही नहीं करेंम व भाग भी वाय

t Bungles An round, But 1 1

रे. इस <sup>रे</sup>त वस सेन्द्रमा (बीस्नक रे.ड प्र असी दशक स्थक क्योरियर \* 'प्रार्टिक्स का स्थित (का ६८ अ) में दिया त्या व्यक्तकेवल कान्यवात्रका क्षणेक । प्रत्यु के व्यक्त व बावा दिवादि दह थ कि न्दिल्ली स्वत्यार सद्ध औ है "त

नौर गोरिक नरानर हरू मरिये। बन्हें वे अभिकार रिये बिना हमारा खुटकारा नहीं है। आप उन्हें हरुवार धार्ने या न धार्ने किन्तु हमें वे हक यपनी कमबीरिक कारण केने पड़ेंबे।

भी स्टब्स यह भागम अन्यो तरह समझ बाने योग्य है। भी स्टेंट समस्ते हैं कि भी स्मर्सने दमा किया है। उनका पक्ष असला है और भारतीयांका सत्त । असला सदा सलके सामने समग्रेर पढ़ता है। वस भारतीय समाज यदि सस्तर दह रहे हो विजय निविष्ट है।

मगक्कार [बनस्त ११ १९ ८]

# नापबूका सम्मान

तिमित्र धनावने मार्केट स्ट्रीनमें भी बाबी नामबुद्धे सन्मानने इन्न सामको १ वर्षे एमा की थी। उससे भी ईरन मित्रों की क्षमान ब्रमुख काहित, भी कुवादियां मार्क सम्बन्ध उपस्थित है। भी नायवृत्ती बहुत्तुरीयर बनेक भाषण हुए। भी नायवृत्ती वह पुणहार पद्द-नामा यथा तक कोपोरी ताबिसी बनाई। सभा ९ वर्ष तक होते हो।

#### फैपीवासे पक्षे गर्थ

भी बहुनद ईएए भी देनी हुएत भी कारा बोबन भी दहाड़ीय मारविवा भी इस्माद्ध बहुनद भी बीबन मीबा तथा भी मुखेमान मुधा — में भारतीय बिना परवाना स्माधार करनेके कारण पिरस्तार किये पढ़ी हुनते भी बजी हुपनके पास परवाना है । दिसे उन्होंने परवान नहीं दिस्तारा । बार्च प्रतिद हुमा कि उनके पास परवाना है । इस्मिट उन्हें कोड़ पिरत नमा । बाखी छनी कोड़की एक-एक दीड जुन्माने बचना साठ-शत दिन केकने एवा हुई। उन सीगोंने एवा मजुर की बीर जुनीना नहीं दिया । इस मुक्यमें भेकनी एवा वस मुक्तिकरों विती भय यह वा कि बढ़ी ऐन बक्यर समागतक रीपन समय रखकर वैधीतियाके समान केवल जुनीना ही न कर दिया बाय। किन्तु जिनके विध्यमें ऐसा हमा बानकी बाएंका थी भी गानीने सकस्मा पंत्रनते प्रति हो जाड़ी बमानत वारस के ही भी।

#### चेताचभी

इससे सामबान ही जाना चाहिए कि कोई बमानत न है। सब जमानत हैंगी ही पड़े यो वह दुसरेके नामकी होंगी चाहिए। पुष्टिस कररहरती बमानत नहीं मींव सकती। जिनकी वेबमें देश हो इन्हें भी हिम्मतक शाव बमानतसे साथ इनकार करना चाहिए।

## पदेख तथा भागक

भी पटेस तथा भी पी के नामन् विन्हें [जान उपनिनेश कोड़ देनेका] सात दिगका भोटिस मिका सब किसी भी दिन पड़ाई का एक्टी हैं।

#### चीएवजी

भी लोराकवी कामामी गुणभार ठारीक १८ को सूरेपे। मुझे बाला है कि उस सम्बर्धि भारतीय उन्हें केने बावेसे। भी सोरावभीका सीम्स सम्मान करनेकी तैमारियों हो रही है।

२ कामी रहता रेकिय "कामी वसने जीए जन्म कोर्योका हुकरवा । इक्र प्रमुप ३५ ! २. रेकिय "बोवानिकर्तकी विद्वी । इक्र ४१८ १९ |

बुववार [अनस्त १२ १९ ८]

## मुख्यीमाई परुष

भी पटेकको साल छवेरे ६ वने पकड़ किया गया। १ नने उनपर मुक्तमा कहा। भी पाँची उपस्थित ने। भी पटेकने कोई प्रमाय नहीं दिया उच्छे निराहक बक्त भी वरनोनक साल सहस्य हो पहि। भी पटेक वह उत्साहमें हैं। वे बहुत ही प्रशास ने। जितने लिक्क ऐसे स्मितन नेक बादे हैं भारतीय समाजकी किस्मेदारी उदनी व्यक्ति बन्ति कहाँ जाती है। ऐसे स्मितनो नेक भेजनके बाद समाज पीछे नहीं हुट सक्ता।

#### को प्रेचीमाचे

भी भोषव भीवा तवाभी एवं विविध्वतम् पित्केपर [बिता परवाना] स्वाचार करनका मुक्तमा बना। उन्हें एक पीठ वृत्तनि यवता सात दिन चनको सवा दी सद्दे। जुनीना न देकर दोनी बहादुर मारतीय चेक चक्के पथे।

## मार्नेस्टनर्ग

नाना नामक एक भारतीय था। उसपर मुक्बमा चका। वह [निश्चित समयपर] धराकनमें उपस्थित नही हुवा और उसकी बमानत अन्त हो गई। थी बॉडके उसकी पैरवी करनके किए जानवाल ने। इस प्रकारके म्यनित्यसि समावका बहुत बड़ा नुक्सान होता है।

## *क्छाफ्संडॉर्पर्म*

बस्तुत मुहम्बर भागक एक आरतीयके कार तो ऐसा ही मुकरमा था। उसने साहधके साथ अपनी पैरबी की। उपन पनाही देत हुए कहा कि वह कवापि अमूनकी छाप नहीं दया। उसे चार दिनकी जेक अवका एक पीक्का जुमीना किया दया। वे माईसाहब जरू तो चक्त कर्म किन्तु दूसने दिन जुमीना से दिया। महीके समावास्परमें यह मानका देखनका मिका नहीं तो खरूर भी नहीं पन्ती।

## र्धवर्थ किस क्या करना चाहिए!

थी स्वाप अपून कादिर वाक्योर, भी छेली भी स्वाहीम हुवाहिया भी उपरची सामें भी विषयर को भी अहमर मुमाबी नवा भी मीहनबाब गीमकिया — इतने भारतीय जब बालंगांट रवाना हुए हैं। उस्त सरमन बाल्यांटनन वायव भागेंग। व अंगुडेकी साम नहीं वेंने वजीतन प्रमायपन नहीं रियानिंग और जब जायेंग।

# [नुबसकीम]

इंडियन मोपिनियन १५-८-१९ ८

[जोहानिसमर्ग नगस्त १२ १९८]

[सम्पादक स्टार ] महौदय

में साथा करता हूँ कि बाप मुझे धिमित प्राय्वीमीन प्रस्तने छानत्वमें विवकी एथियाँ संवर्षण सिवित अपने कथने सम्पारकीयमें बापने वर्षा की है बापकी कुछ मुझेंको सुवारतेणी सनुमति देगे। विदिक्ष मारतीयोंने सिवित मारतीयोंके किए बरवाबा बोकनको मीग नहीं की सुनाति देगा। हो बाहते हैं कि प्रवादी प्रतिकायक अधिनियमके कारतीय वह आज किराता चुंचा हुवा है उठना चुंचा पहुंगे दिमा बाये। बापने यह मान किया है कि बादी मारती पुष्कीको प्रवेत देनेकी मीन की बा रही है। छवाई सह है कि मारतीयोंने स्टब्ट कर दिमा है कि बदकर उच्चतम स्वेत्रीयक रोपदार्ग एकनेवाकोके किए परवाना बुखा रखा थाता है— यन्हें उनकी चौकि विस्था बाता है— उन्हें उनकी चौकियक सोपदार्थी कर्यक्षीपर, वह किरती ही क्यों क्यों न हो कोई बापति न होयी।

कार एका छोचने प्राप्तम होते हैं कि अधिनियमको रह करते की सौगये प्रियाहमोंका मंद्रा यह है कि प्रियमाई अधिनियम कियी भी कपने बाकी न रहे। यह बात उच्चारित हतनी पूर है कि अधिनियमको रह करती पूर दे प्राप्त में उपनियम के प्राप्त करते हैं भी वालकायों के बारोगीयर सावादित है भीर विवास करके सावित्र करते हैं भी वालकायों के बारोगीयर सावादित है भीर विवास करके सावित्र करते हैं भी वालकायों के बारोगीयर

उन्तर समितियमको रह करतके बकतको बात कें वा सायकी रिपोर्टक स्वृथार विक्रमी १ फरवरीको जनरक स्मद्वने यह कहा था कि उन्होंने एपिमाइमेंकि कह दिया है कि वे समितियमको उनतक रह नहीं करेंसे वस्त्रक कि हुएएक एपिसाई क्षमा प्रश्नीयन नहीं करा मेना में स्वाप्त कर कर का उनके उस बनका सार्वमिक पूर्टीकरण मानवा है कि उन्होंने मूझे १ जनवरीको दिया वा सीर बिच उन्होंने विषयों १ फरवरीको दूहराया था। यदि उनकी एस बोरवराता कोई दूषरा सर्थ होता हो दो से स्वीकार करता हूं कि वह

मेरी समझके बाहर है।

सापने मेरे हारा जगरक स्वद्वार सी नायमुके बण्येको हृत्याका रोग क्याने वाने बीर वेरीनियम बहुक मार्किटने बगराबी मारावीचीयर किये गरे बुल्यानोक व्यक्ति उत्तक मारावीचीयर विश्व वानेवर रोग अर्थान किये वानेवर रोग अर्थान किये वानेवर रोग अर्थान किये वानेवर रोग अर्थान किये नानेवर रोग अर्थान किये नानेवर रोग अर्थान किये नानेवर वानेवर अर्थान किये नानेवर रोग अर्थान वानेवर 
[बापका धारि मो० क० गणि]

[अपनीय] इंडियन भौपिनियन २२-८-१९ ८

र स्थित "नाम सार्वेशनिक सन्तर्म" का ८३१ ।

# २७० मेंट 'ट्रान्सवाल लीडर'को

[कोहानिसक्ते अगस्य १२ १९ ८]

कुछ सन्य भारतीय भी को प्रवादी प्रतिकृषक सविनियमके सन्तर्गत दृत्सवाकमें प्रवेध करनेके सविकारी है परस्तु पृथियाई तंस्रोवन सविनियमके सन्तर्गत नहीं सायव समस्रे कुछ

विनॉर्मे द्रान्धवासमें प्रवेश करनेजी कोश्चिस करेंगे।

भी नांबीले कहा कि इस कार्नसे एक्कियाई तमुदायोंको तन्तोल नहीं होया, क्योंकि उनका विचार है कि बनरक स्मदत्तने समझौतेके सभय को बादे किये के उनकी कर्तोंको यह भंग करता है मौर यह एक ही वर्गके कोनोंके किए दो प्रकारने विवास प्रस्तुत करता है। यह ्राच्या १ कर्या १ कर्या १ कर्या १ कर्या १ कर्या १ वर्ष १ कर्या १ वर्ष विषयक जग एक्षिताहर्बोंको प्रेरक्ता प्रदान कर्यों करता जो जगके विचारके रेवित प्रवेशे अधि-कारी हैं और स्वेचक्रमा र्यजीवनके सिद्ध नियत की पर्व तीन महीनेकी अवस्थि बीत वासके बाद वेसमें जाये हैं और न उन एक्सियहर्योंको ही संरक्षण प्रदान करता है को समझीरेकी वारीबको हान्सराक्रमें मीजूर वे परन्तु उन्होंने स्वेचक्रया वंबीयन प्रमाचपव नहीं किये। नमें विवेयकके अनुसार इन एक्सियाइयोंका एक्सियाई कावृतके बन्तर्पत पंचीयन होता है। कुछ मामकॉर्ने इतका परिचाम पश्चिमाइयोंके किए अजीव होता। ऐसे मानके वी 🛊 जिनमें केटीके त्येच्चमा पंजीयन प्रमायपत्र क्रिये हैं और पिताजॉर्ने को तीन महोबंकी अवविमें प्रपत्तिकर्मे त्याँ ने ऐसा नहीं किया है। इसक्षिए उन्हें दूराने कलूनके सन्तर्नत पंजीयन करानेको कहा जामेगा। एक्टियाई समाधाँका विचार है कि यह कानून उन एक्टियाइयाँकी जिन्होंने स्वेज्क्या पंजीयन करा किया है कानुनकी व्यवस्थाओंसे नानुभावको ही बरी करता है। एशियाइपॉका क्रमा है कि समझौतेके अनुसार सरकारको वो कर्ते पूरी करनी है। एक हो था कि वन स्वपर, निम्होंने स्वेजक्या पंजीयन करा किया है कानून नहीं कामू होना वाहिए। हुसरी यह कि विमहीने तनसीतिको स्थान्यको अनुसार हान्सवासमें प्रवेश किया हो स्थाप सी रचेण्ड्या पंजीयनका तरीका ही कापू होना चाहिए। वे कहते हैं कि इस दोनों ही झर्तोंका म्यान नहीं रखा पया और फिर युद्ध-पूर्वके एकियाई विवासियोंके लिए, को अधीतक दूरण-वाल बावत नहीं सम्बं हैं कोई भी स्ववस्था नहीं रखी थई। ऐसे पूराने निवाली वर्षि पूराना

१ नमॉक किर देविए "नोशानिस्तर्यको किशी" एउ ४३९ ।

एजियाई कानून मानना पछन करें तो स्विषेक सान्यानी भाराके कलार्यन पंजीयन प्रभानपत्र के छडते हैं। वृष्टि ऐसे एजियाई पुराने कानूनके स्वकास सहारत न होंचे वे प्रवेहरी किया हिया होंदेंगे। यही वाले वन जिल्लाक मारतीयोंगर भी छानू होती है जो प्रवासी प्रतिकास कानूनके प्रकारते न पुरी कराने के प्रवासी प्रवासी कानूनकी प्रकारते न पुरी कराने के प्रवासी कानूनकी प्रकारते न पुरी कराने के प्रवासी कानूनकी प्रकारते न पुरी कराने के प्रवासी कानून के प्रकारते ने पुरी कराने के प्रवासी कानून हैं जो प्राचीय कानून हैं कि नया कानून एक हो वर्षके कोरीके छिए प्रकानस्कार कानूनि व्यवस्था करता है कि नया कानून एक हो वर्षके कोरीके छिए प्रकानस्कार कानूनि व्यवस्था करता है खेश कि यह वन भारतीयोंकी हरकारीय निवास करता है कि हिस्स स्वासी के प्रवासी कानूनि प्रवासी करता है कि हिस्स स्वासी प्रवासी करता है कि हरता एखिया के स्वासी प्रवासी स्वासी प्रवासी करता है कि हरता एखिया के स्वासी प्रवासी स्वासी प्रवासी स्वासी 
[अंबेजीसे]

बल्समान सीवद १३-८-१९ ८

# २७१ प्रार्थनापत्र दान्सवास विधानसभाको

सेवार्में माननीय जम्मक्ष महोदय कौर ट्रान्सवासकी माननीय विभागसभाके सदस्यमक प्रिटोरिया

बोहानिसबर्ग अगस्त १३ १९ ८<sup>९</sup>

ब्रिटिस भारतीय समझे कम्मक्की हैस्पियतसे ईसन नियाँ और उसके अर्दतनिक मन्त्रीकी हैस्थियतसे मो क गावीका प्रार्थनापत्र समित्रय निवेदन है कि

१ विध्य भारतीय वन रान्त्रमानके विध्य नारतीय निवाधियोका प्रतिनिभित्त करता है। १ अपने अस्प्य सरकारी सबद में प्रकाशित उस निवीधको वकर बहुत विधित हुए हैं विश्वका गया वन एपियाइयोके स्वैक्या पंत्रीयकाने वैच नागत है वो १९ ७ के एपियाई कानून संपीधन मंत्रिक्यकों बागनांका पाका नहीं कर एके हैं।

है जब बिटिय भारपीयोगे स्वेच्छ्या पंजीयन कराना स्वीकार किया या तब १९ ७ के एथियाँ कानून वेधोनन जीविनयको भाष्य करणका उनका कोई दरावा नहीं था। ४ ज्यापि प्रधाननीय एकके धानने वी विवेचन है नह देखनेमें विदिख भारतीयोची उन्तर जीविनयको पांचनाया के प्रधान करणका किया कार्यायोची उन्तर जीविनयको पांचनाया वेधा किया विवास के स्वाप्त के प्रधान उन्तर निवास के स्वाप्त के प्रधान के स्वाप्त के प्रधान के स्वाप्त के स

र नह २२-८-१९ ८ ने इंडिनम ऑपिसिंगमधे संस्कृत नाम मार्चनसम् "ग्रीमध्ये स्वाधित हुमा था। १. राजनिक मार्चनसम् एव सारीमधी निवार सम्रा सा निर्मा करे १४ व्यक्तके सम् मेरिस निना सम् मा। देखिल, कर्मा क्षेत्रिक, एव १४ वर्ग w

हस्तासरक्रविभिक्ते वीच को पत्र-स्पवहार हुआ। वा उसमें समझौतेकी कर्ते ये की (क) समझौतेके समय उपनिवेद्यमें रहतेवाले सभी एखियाई निवासी समझौतेकी दिविसे

मों कहिए कि ३ महीनेके भीतर स्वेच्छमा पंजीयन प्रमाणपत्र से सें। (च) १६ सामसे कम उसके बच्चे हर प्रकारके पंजीयनसे बरी रहेंगे।

(य) पंजीयमको यह प्रवृति उनपर छानु होनी जिल्हें दाल्सवासमें प्रवेश करनेका अधिकार

है किना को समझौतेके समय टान्सवासमें उपस्थित नहीं थे। (व) विन्होंने स्वेच्छ्या पंत्रीयन करा छिया जनपर १९ ७ का विवित्यम २ झागू

नहीं किया कासेगा।

 (क) सरकार जो कम्प पद्धित उपित समझेगी स्थेच्छमा पंत्रीयन उसके मृताबिक वैत्र बनाया चा सकता है। <sup>8</sup>

६ विटिश मारतीय संबक्ते अबैतिनक मन्त्रीको मागतीय उपनिवेश-स्थिवने मेंट करनेके यो भवसर दिने वे उन ववसरींनर हुई वातवीतमें अन्य वातोंकी भी पूर्ति हो गई थी। ७ इन जनसरॉपर वैम करनेकी पद्धविके प्रस्तपर अर्था हुई यो और माननीय उपनिवेद्ध समिवने

निश्चित बचन दिया जा कि यदि टान्सवाधके सारे एधियाई स्वेच्छ्या पंजीयन करा कें ठी उन्त अभिनियम रह कर दिया बाबेगा। माननीय उपनिवेध-सिधवने समझौतेके तुरन्त बाद रिचमवर्मे दिये यसे अपने व्यादशानोंमें से

एक में उक्त क्वलका उस्क्रेक किया वा।

९ प्रार्थीयम सम्माननीय सदलका स्थान इस तस्यकी बीर बार्कायत करते हैं कि जिन एषियाइयोंको स्वेच्छ्या पंजीयन करानेका जनसर मिला उन्होते पंजीयन करा क्रिया है और इसरे भी पंजीवन करानेके किए सदा दैवार रहे हैं किना ९ महिक बाद स्वेशकाया पंजीयन स्वीकार नहीं किया गया है।

मतः इस सम्माननीय स्वनके सामने जो विवेयक है वह निम्निविधिश वारोंमें समधीरेके विमाफ 🛊

(क) १ ७ के समितियम २ की वह रद नहीं करता।

(ख) मधिप वह बाहिरमें एक अध्य उपासका अवसम्बन सेकर स्वेच्छ्या प्रवीमनको

वैन रूप वैता है किल स्वेच्छ्या पंजीयन करानेवाओंको वह उक्त जविनियमके नियन्त्रनसे निश्चित और बसविष्य क्यमें बरी नहीं करता।

(ग) वह स्वेच्छमा पंत्रीयन प्रमानपत्र प्राप्त कोचोंके १६ वर्षने कम उसके बच्चोंको

भी पंजीयनसे वरी नडी करता। (व) इसके अनुकार ५ के उप-अनुकार (ग) में उत्किवित एप्रियाइयोके किए स्वेच्छवा पंजायनको पंजाइच इस विजेयकमें नहीं है।

११ "समिए प्राची संबक्ती नाम रागर्ने यह विश्वयक जन सर्वोंको तौड़ता है जिनका पाडन सरकार क्षारा किया जाना बा।

र देशिय "का स्वतिवेश-स्वतिको कुछ ३९ ४१ ।

v. bβan efficie « i

१२ प्रार्थी सब बिस समावका प्रतिनिधित्व करता है, उस समावका उन स्वेच्छमा पंत्रीयन प्रमापनाकों काम उठानका कोई इराया नहीं है जो सब्भावके साव छिमे गये है।

१६ प्राची तथ सम्माननीय सरमका स्थान विनमवापूर्वक इस तस्मकी भीर भाकपित करता है कि प्रास्तीय समावके प्रमुख सरस्मीने समझीतिके अनी असका पासन बहुत बड़े स्थानित्यत स्थाप करके और बानकी पाषियाँ उठाकर भी किया है।

त्याग करके बार जानका जालिया उठाकर भी किया है। १४ प्रामी संपक्षी मानना है कि सम्माननीय स्वतके सामने प्रस्तुत विषेपक समझतिक सदर्ममें संब हारा उपनिवेदकी सरकारको सी गई निरिवत मृत्यवान सहागराकी उपना करता है।

संब हारा उपनिषेदाओं सरकारका से गई निश्चित मूल्यवान सहायताकों उपना करता है। १५ इस्तिए आपके प्राचीनमंकी नाम प्राचैना है कि सन्माननीय स्वरंग विषयकको रव कर दे बचवा बन्त कोई उचित और मान्य राहत दे। इस न्याय और हपाक किए इस्पादि इस्पादि ।

ईसप इस्माइल मियाँ

सध्यक्ष मो० क० गांधी सर्वेतनिक शस्त्री

[बंबनीस]

प्रिटीरिया विधानसभाक मार्काङ्कास सवा उपनिवेस कार्याक्रमक कार्यवाद २९१/१३२ सं

# २७२ पत्र जनरम स्मटसको

[पोद्यातिसमा] समस्य १४ १९ ८

प्रिय महोदय

वो बानोलन पार्टीपिक निय् कभी समाय न हानेशाम स्वयं नन्ता दील पहता है सम्बे प्राप्त होनके पहले बारस कुछ निवदन करना में बपना क्रष्टम्म समझ्या हूँ। बोहानिस-वर्ष पत्रमें एस सम्ब क्षेत्र सार प्राप्तीय कठीर काराशस्त्रका दश्य मान रहे हूँ। वदसे स्वयं नये विरेस पुरु हुआ है उनये है स्वयो बीक स्मित काराशस्त्रका दश्य मोनकर सूर चुके हैं। इस सम्ब १३ मान्दीय स्वार्थी स्वयंत्र प्रेक्स स्वा कार रहे हैं।

पिंदरान्त्रों हुए प्रतीमन प्रमावपनोको वध्यानके किए एकत होने।' इस प्रवक्त किन्नते समस्यक मान हुए प्रमावपनोकी सब्दा करानमां है। वे सब भी आते जा पो हैं। बहुत सम्प्रदान है कि हमारे पास पिंदराज्य नकी सब्दा कराने कर एक एक पो प्रदेश कराने करा कराने कर कही प्रदान कराने करा कराने कर साम कराने के स्वाम केश सब्बे हैं साविष्यक कहते खूँप और हर तएको करिनाई सही प्रदेश में हैं। सही प्रदेश कराने हैं साविष्यक करते खूँप स्वीद करात है।

र वर्षे सार्व्य हेश विशेष्टर भाजनाते हैं। देवित "मरा स्थानत" पूर्व ९०-९४ - बोहावित्यकीकी विद्यो : एक १४३ वरि "हेश मिर्चे " पूर्व २४९ ।

२. वर रत्र कमन्त्रम है और क्रतित स्थानीनर नरस्र है ।

१ १६ वन्ता । यहे स्त सामार्ये ही जानां भी तरित्र एक्ति हुन हुन विक्रित हुई थी, एर्ट्स बारसम्ब पुतार बनुसर वह स्तित वह स्ति। यह ना । वेदिः "या व कारसम्ब हिस्स हुन हुन स्ति। कुन्दों व सामार्थ ११, अक्सी कार्यक्रीक स्ताम क्याने स्ता

Y को एक प्रम कला है।

सम्पूर्णसानी गाउमक

नंदाक भारतीय कांग्रेस डबंनक कम्पद्ध किटिय मारतीय कीय केप टाउनक कम्पद्ध के

AX5

मेदाल माखीय कार्यक्षके उपास्पत्त तथा नेदाल माखीय कार्यक्षके ध्रमुक्त मंत्री विश्वमें भारतिक माखीय कार्यक्षके ध्रमुक्त मंत्री विश्वमें भारतिक माखीय कार्यक्षके ध्रमुक्त मंत्री विश्वमें भारतिक माखाके किसी-माक्तियाँ मित्र सम्प्रदाय या बाविका प्रवितिभित्तक करते हैं कुछ निर्दानिया माखीयों को तो बहु बाबा करते हैं कि वे युद्ध पूर्विक विश्वमाधि है कहर साथ धीमापर भागे हैं भीर वे या दो गिरप्तार हो आयंगे या विश्वा किसी कृतिकी कृतिकी स्वीत व

मेरे विचारमें ये तस्य एक्सियाई विधित्तमके विकाफ प्रवक्त सच्या तथा अवस्य विरोध प्रकट करते हैं और मेरा यह बयास करना समित है कि साप तन सोमाने साथ जो टान्स-बाक्रमें रहनके विवकारी है सन्यास नहीं करना बाहते। सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे आपके तमा बिटिश मारतीयोके बीच बहुत थोड़ा मतमेर है। इसकिए में आपस एक बार फिर सपील करता है कि उस प्रवासी प्रतिकत्वक विवयकके मसविदेको जो मुझे दिखामा गरा वा वापस केकर मेरे विमे नमें सुझावाँका स्वीकार कर में और दिखित भारतीयोंके प्रस्तकों तनतक के किए सका कोड़ हैं जब तक कि बाप स्वयं बांचितियममें ऐसा सक्षोबत नहीं करते निरसं कि एसं सिवित मारतीयोके किए, जो सिवितोंके करने करते हैं या विस्वविद्यासमाने सिवा प्राप्त कर चुके हैं धरवाजा खखा रहे। में बापसे मिनेदन करता है कि बाप उस प्रार्वना पत्रको जो कि सबतके नाम किया पता है, भौरस पढ़ें और स्वयं देखें कि क्या प्रकाशित किया गया निषेत्रक प्राप्त समाधीतेकी हर बातको नहीं तोवता। में बापसे प्रार्थना करता है कि तब बाप उन मुकाकार्वोका स्मरण करें जो कि स्वेच्छमा पंजीयन प्रारम्य होनेस पहले हमारे बीच हुई की जीर देखें कि उन बदसरॉयर आपने क्या कहा वा। में बापसे यह प्रार्पना नी करता है कि बाप मेरे इस बादबासनको स्वीकार कर के कि भए या मारतीय धमानके नदाओंकी इससे अधिक कराई कोई इच्छा नहीं है कि उन कीमोंके साथ जो इस वेसके वास्त्रविक अधिवासी है त्यायका व्यवहार हो।

नारपाल कारणाता है त्यापन ज्यापन है। हो से यह समाह केला साहय करता है कि साथ कुछ मारतीय नेताबॉर्स मिककर ऐसी स्वीकार्य क्षावता निर्मित करें विससे समाह हो जाये और जो इस करवायक निर्मित करें विससे समाह हो जाये और जो इस करवायक निर्मित सामात करें। यदि आप दोनां वार्ति से एक भी नहीं कर सकते तो मुझे कर है रिकार के दिन सार्वमिक समायपन ज्यापन के संक्रमात निर्मित समायपन ज्यापन से संक्रमात निर्मित समायपन ज्यापन से संक्रमात निर्मित समायपन ज्यापन से स्वास देनेकी विस्तार के स्वास के से से स्वास देनेकी

आपका विद्यस्य

जनरङ जे सी स्मर्स प्रिटोरिया

टाइप की हुई दल्लरी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४८५७) से।

१ राज्य हरण्यर २. नास्य दावी ग्रम हरमार

३ चएती स्कामधी ४ वन भी भौनक्तित

w. https://www.sine.i

# २७३ जाज फरारक नाम पत्रका साराश

जगस्य १८ १९०८

एड दूसरे बहुत भीवण सपबंड प्रारम्भ होनते यहते भी वांपी सर जोज केरारको लिखते हैं क्योंकि विरोधी बमक नताक समक्ष स्थितिको सम्भीरताको राजना वधीकरण विध्यकके प्रति अपनी आपत्तिक मूहोंको राजना भीर उत्तरर विधार करनडी प्रार्थना करना ये अपना कर्मन्य समाति है।

[प्रवर्गान]

इंडिया ऑडिंग प्रशृद्धियत्त ऐंड विनाह रेहडम ३०२२/ ८

# २७४ माल कुक किया जाय ता?

हर्राती जिह भारतायाका जलकी गया नहीं हुँ गिक्के जुमीना हुआ है। यदि च जुमीना न जा सीस्प्यत्व गया हुक्स दिता है कि उत्तरा पास क्षकर जुमीना बसून दिना या मान्या । गरामानामुक्स को पैसी पासा नहीं है कियु एक अस्य कानुस्क द्वारा अजिन्यदका सह समी प्राप्त है।

भा रूप हुना उसमें गुर्गाही बात यह है कि एस हुरबंध भारतीय श्रीक नहीं है प्रत्यन

मनत पर है कि यह स्वाम अच्छा हुआ है।

नव निर्मा करेगा धान ना नावार वृत्त प्रमुख नहीं नर ग्रह्मा। वार्ट ना भारतीय कैनावट रिप्प नामा भाग बामन की नहीं है। विश्ववा भाग नना हा ग्रह्मार प्रमु तह हैदरा अपने एं परिच नेता वार्टिन्दा वह यह बावरी नी अध्याप दिना दिनी

१ को 13-1196 कर हैंद द हुए सामा है। ऐसी वर्षनीय इंग्लेस्ट वन स्टब्स्ट १९ ८२ को रहे - १ वर्ग का साहै।

परवानक पूरी साजारीये वृत्त-फिर एकी। क्योंकि धरफारकी हास्ता केने गई पूत और वो बाई बचन थेरी हो जायेगी। मान धनेकी कोधियमें बहु कोसोंको जेल मेजनेका मौका की बो बेगो और भारतीय ज्यारा हुइ हो जायेगी। इस्तिए कियी भी भारतीयको बरतका कोई कारच नहीं है। फिर, बिस्स समस्य परकार समझेता करेगी उस समय याँव भारतीयोंने हिम्मत हो यो के विस्ता मान बेगा या हो उसके मुक्सानकी भरागांकी मौत मी कर सकरें हैं।

यह द्वार्यवाकको कहाई बार्यामीक किए बाहिएय उपरोधी है। गैटाववाकीको स्थार आत देता चाहिए। गटाकके कानूको महावार परानांकि मामकेने बेचकी स्वाका विधान से ही नहीं। माल ही नेचा या पत्रदा है। यह द्वार्यवाकके उसाहरूपके मेटाकेक मार्यान समझ एकेने कि परकार द्वारा व्यागायिकींत मान बेचनकी यह कहाई तो व्यावा बाधान है। उद्योगित प्रमुख कई दो ने सरकारको एस्ट कर सकते हैं। ह्योकिए सच्ची मरीमित सम्बो जनीरी है। एक्सी परीची किसे कहा जाने हरायर हम किए कभी दिवार करेंने। स्वाधान से आरोपीने की भी स्वाब सा पढ़े उसे साम करियो सा सा कर केमा चाहिए।

[कुक्सकीस]

इंडियन कोपिनियन १५--८--१९ ८

## २७५ मया विषेयक

द्रल्यमाककेसरकारी संबट के दायैक ११ मणस्यक मजर्मे नीचे दिया पा रहा विवेदक प्रकाशित हुआ है

१९ ७ के एवियार्व कानूनक सनुसार जिन एवियार्याने पंजीयन नहीं करावा पर बादन स्वेच्छ्या पंजीयन कराया जनक उस व्यापनक विधीयत्वका विवेदक

#### १ प्रश्यक स्वक्ति

- (क) जो १९ ७ क एछियाई कानून संजीवन अधिनियम [२] के अनुसार परिवाह माना जा सक्ता है
  - (य) तथा जियते फरवरी १ [१९ ८]में १ मई तक एथियाई पत्रीयक्रमें बचना निधि पुत्रके तिमुख्य किसी बुक्टे मिक्कारीको क्यर कई अनुसार स्वक्कमा पैनीयमेंके किय
  - सूची होती (ब) वर्ता निव देव कानुक निवमीके अनुवार पंजीयको प्रमाणपन दे दिना होता

बहु इत प्रभावननके बजार इस उर्गावनमर्थे प्रवस करन तवा रहनका अधिकारी माना जागमा। २. प्राचितिनमधी पहुंची भारामें बंबित प्रापेक एपियाहिंसे जो इस उपनिवेसमें प्रवस करे या यहाँ रहना हो पूबिस या उपनियेश-सीचक कारा मुक्टेर किया गया अधिकारी बन भी

या बहुँ। व्याप्त है गुर्माच्या कार्यास्थ्यास्य कार्य पुक्र हिमा पान सामान्य स्थान सहित स्थान स्



r (S. J. Randena Mr. M. C. Anglia Mr. H. I. Jishi Parace Rustomjee Mr. Dawal Maham J. Mr. Adam H. G. Maha (C. L. a.)

o of the I saline Industry and consequently an applicable to assert their right.

I would be the saline of the sal

(श्वर वृद्ध रहा)

थी तन व दिशि क्षा तम्ब में। वीर्वाश्चा कि तम्ब नार्दे वार्ती थी शार्ता र स्वर्था - थी साहर स्थान - थी नास्य तथे की महामद (वरसाव)

्रीय प्रथम जा पाप विद्वान जान जीवता का पाना करनक नित्र अवस्थितक का बन विद्यान



कातून — की पारा ८ के बनुसार इच्छ दिया जायेगा। को बनती पहचानके [निकारित] प्रमाण पेस नहीं कर सकेगा उसे १ पीड जुमानकी सजा वी जायेगी और यहि वह जुमाना नहीं प्रदेशा हो तसे १४ दिन सककी मासान बचना सका कैदकी सजा वी जायेगी।

र विश्वका प्रमानपत्र को गया हो उस पर्यागकको निर्भाषित नियमोके बनुसार क्यांगे पहुलानके प्रमान किर पंजीवनके नये प्रमानपत्रके निर्माण निर्माण पार्टिश कीया हुआ प्रमानपत्र विश्व मिल उसे गरि बहु प्रमानपत्र उसे मिल उसे गरि बहु प्रमानपत्र उसे किर विश्व मिल उसे मिल उसे प्रमानपत्र विश्व मिल उसे प्रमानपत्र विश्व मिल उसे मिल उसे मिल उसे प्रमानपत्र के प्रमान के उसे प्रमान के प्रमानपत्र के स्थान के प्रमानपत्र के स्थान के प्रमानपत्र के प्रमानपत्र के स्थान के प्रमानपत्र के प्रमानपत्र के स्थान के प्रमानपत्र के प्रमानपत्र के प्रमानपत्र के स्थान के प्रमानपत्र के स्थान के प्रमानपत्र के प्रमानपत्र के स्थान के प्रमान के प

१ ७ के प्रियमिष्ट [कानुत] एकोमन अभिनियम या इस कानुनकी पहली भाराके अनुसार प्रमानपत्र होने और जो उपनिकेय-सिषय हारा मीपी यह बातकारी है सकेगे। १ फरनरी १९ ८ छे छेकर इस कानुनके अमलम जानतक को परवाने निकाले आममें वे कामून-सम्मत माने जानने।

एधियाई [कानून] संघोषन समितियमको १३ वीं पारा रद की बाती है। ५ इस कानूनके परिधिष्टने विसे गये प्रथमके बनुकार की सूत्र प्रमाणपण बनायेगा या बनानेका प्रथल करेगा बदका ऐसे स्मित्तको स्वय करेगा उसे ५ थींड तक की जुमितिकी सचा समसा सुमिता न हे तो दो वर्ष तक की साथी या स्वय कैरकी सवा समया दोनों ही स्वार्ण दो बा सर्वेती:

६ इस कानुनका नाम एक्टियाई खेल्क्कमा पंजीमन वैजीकरण स्वितित्वम होनां सीर तबतक समझमे नहीं सायेचा अवतक कि सम्राद् उसे स्वीकार नहीं कर क्षेत्रे और उनको यह स्वीकृति गवट में प्रकाशित नहीं हो जाती।

हुए कानुनके बनुधार पनीयन प्रमाणपामी निम्निकिश्वित जानकारी मोनी यह है गाम प्रवाति वर्ष पलीका ताम निवाद-स्थान वाहिते समृत्वी क्षण पंत्रीयन-स्थिकारिके स्त्यक्षत तारीक भीर प्रमाणपन केनेशाकिना स्त्यक्षत तथा है । वर्षेत्र क्षम उसके सक्के सा सक्का या रिकाले मामकेने उपका नाम उस पठा और क्षमित्रावको उसका हमकला।

[पुणरावीसे]

इंडियन मीविनियन १५-८-१९ ८

१ जेवेजी बाइक चनुसार पहिनाई बब्दिक्स संस्थान सानुस् ।

२ "परिवर्ग केच्या वंत्रीतन वंश्वरत विसद"—मी स्वयंत्र राज्य मत्याहर कर किया और शृंत्राक विश्वन तत्राची तथर त्यांतिकी रिकारिकत काल विश्वरत करने २१ क्ष्मका परिवर्ण वंश्वेतन क्षेत्रीकर विश्वर मत्या किया.

## २७६ भाषम सार्वजनिक समामें

[जोहानिसवर्ग जमस्त १६, १९ ८]

गत रक्तियार [१६ अपस्त १९ ८] को बोध्युरके समय ऐसी बढमा ने बानेमें साई बीती लाका है, इस देखमें बदित होनेको जानसकता कराकित कमी म होगी। कोई तीन हवार विविक्ष मारतीय एक कास ज्योपने केवल (रेजीयर प्रमावन्योको) जानको करतीने शॉक्जोका इस्टा केवर इक्टूब ए में। को स्वान फोईसक्ये परिवासे परिकासी कोर वाइंके प्रोत्त हिस्सा है जूब भारतीय समावके सम्पर्धि भए हुआ वा । इससे अवस्थितक राष्ट्रीय एक्टा — ऐसी एक्टा विस्तर मार्गुमि जवित वर्ष कर सक्सी है — प्रकब होती वो।

प्रकार — प्रशा प्रकार कार नागुना कार पर प्रकार मुख्य नक कुशा ने प्रवाद कर किया है ... कि प्रकार कार्यक तो प्रकार कार्यक कार्यक स्था कार्यक स्था कि स्था कि स्था कार्यक स्था कि स्था कार्यक कार्यक स्था कार्यक स्थ

#### थी योषीका भावण

कराया वा अपना मुलामीका पहा कुछ आम बलाया और कप्टॉपर देल पंडेला।

बाज में बपने छारार एक बायान पन्नीर बिम्मेवारी के रहा हूँ। में कुछ समयरे अपने देखनाइसीको जो समाह देशा रहा हूँ उसके किए मेरे पित मुखे मका-कुरा कह रहे हूँ। बीर जो अपनेको मेरा मित्र नहीं मानते ने मेरी हुँसी उड़ा रहे हूँ। इसके बावजूद पूरी तरह दिनार

१ वह रिपोर्ट १०-८-१९ ८ के ड्रॉम्पलमक क्षेत्रहमें छती हिरोहेंदे सिका की व्हें है और कहने जो बालकारी व्हेंबर भी यह क्षमें बीच दी व्हें हैं। इस सम्पर्ने वहर किने पने प्रकारोंके किय हैकिय प्रहिश्च ९ ।

बोट, बहुता चाहिए, प्रार्वना करनके बाद मी में बावके सम्मृत बाब फिर उसी सकाहको हुद्दाने बा रहा हूँ। बोर बहु समाह बहु है, बैसा कि भाप बानते हैं कि हुमारी स्वार्वेस सम्बन्धित पटनाओं हा रहा बर्स पया है, हमें अपने प्रमायपत्रोंको जला देना वाहिए ! [हपम्पति] धानाप्त भवताबाक रख वरण प्रया कुरा करण वनावनाक करण नाम वस्तुर [हरकात] मूसर्ग कहा जाता है कि स्थाने देवभारपोंको मन को सकाह दी है उसर, यदि उन्होंन उपपर समक किया दो में उन्हें स्वतंत्रीय कर्योंने बाक्का साथन वन सकता है। में यह सकती तद्द बानता है। परन्तु में यह भी बानता है कि नगर साथ प्रमावनगोंको जाताने सनर्थ नीय कर्योंने यह जायेंगे दो इन प्रमावनगोंको स्वतंत्र और एशियाई कानूमको या वैभिक्तरम विनयकको जिलका कछ दूतरा नामन होन वा रहा है, मानन से मर बेसमासी बबमनीम जसम्मान (बरवहरू) (बर्ध) कर दूरार वाया है। वा रहा है। जान कर रचनाओं बरमीय वर्णनान निमनित करने। इसनिए नेरी बालीमें बिदना भी बस है वह सारा बंध समावद में आपसे कर है तो बाहता हूँ कि इस सदम्मानको निमनित करनेक बनाम मरे देखवासियाके किए उनरर यो कर्म कार्य उन्हें सह समा बहुत बांधिक बच्छा होमा। किए, यहाँ ट्रान्यवाक्स मेरे दस माइबाने सह प्रपत्न स सी है कि व एधिवाई कानूनको नहीं मानवें। इस सपके केवस प्रशाका नहीं उसकी बारवाका पालन उ हैं करता है। अगर में आपको यह बूरी सकाह दू या बन्ध कोई है कि आप स्तेत्रक्ष्मा प्रवीवन प्रमाध्यत वैभीकरण विवयक्रको स्त्रीकार कर सक्त हैं और यह जातकर चुछ हो सकते हैं कि भाग एसियाई कामूनस मुक्त हो यय हैं तो में सरते भागको अपने रेखरासियाक प्रति ईत्वरफ प्रति और सपनी संपर्क प्रति होही करूँया। में आपको ऐसी समाह कमी नहीं दूंगा फिर भछ ही इन प्रभाजपत्रोंके जसानंपर सापपर क्तिने ही कट नर्गों ने बार्चे। परन्तु एक बात सार रिक्टि। इन प्रमायपनाक जमा रनके ाहरत है। केटर नेपान नापा परना पूर्ण के बाद पार पेक्यू के प्रमानपूर्ण समारिता नहीं हा जाता बाद जनतक इस बारमें सरकारक हाथ प्लायपुरत और सम्पानपूर्ण समारिता नहीं हा जाता बतरक सारकों केनी इस प्रमायप्तीये साथ नहीं बताना है। साथ दिन प्रमायप्ताकों साथ जाता रहें हैं कम पांच सिसिय सुनक देकर उनकी हुस्सी यदि सायको दस्तरसे पिक सम्प्री है। में कहता हूं कि सरकार बायको इनको नकतें मुख्य भी दे देगी, क्योंकि सभी बहु विस् यक कानून नहीं जना है। परन्तु जवर इस निवास अन-समुदायमें कोई एसा भारतीय ही जो सान रामें ही नन्दुत सकोमये आकर सरमा ऐंगे ही कियी बन्य कारपंत्रे अराना प्रसादाय जनाकर एक उसके मकत अनको हत्या एउटा है दो में मोर दे कर कहता हूँ कि यह सभी साथन सा नामें बौर कह दे कि यह बरना प्रमादयन नहीं जनाना माहता। परन्तु समर आप एस गोजर देह हैं कि साथ सरकारके याद हर प्रमादकोंकी नक्का मौतनक निए नही जापेंचे वो में कहूँचा कि बापने बहुत सकता किया है। ब्रिटिश मारदीय संपत्ती धमार्मे हमने जब यह निवस्य किया उद्यव पहुंच बाप कियते ही मार्खायोंकी जस अज चुके थे। थी धोरावजानी बार नीजिए। बन्ध हैं वे कि मापनी सहाई सहमक सिए चार्सीटाजनस बाप। (इच-व्यति)। इमर्पे में कितने ही गरीब माई मदनी कीमकी शवाके किए मीर इस व्हेंस्पर बोहानिस्टन फाट वन में यमे कि उनके कार्टाको रंगकर सरकार हरित हो एवं हम उपनिश्चय भारमधन्यान और प्रविष्ठाक त्रापं यह सकें। स्या स्वेच्छ्या पंजीयन प्रमाणकाको सम्मान कर देवे रहना भीर अपन संपेधाहत गरीब देखशीसपाको अपना उनकी वो तीन महीनकी बर्वापके बाद इन दमने प्रदेश करें, बतमें वाने दना या बनत यह भागा करना कि न प्रियाई कानुनक जाने लिए गुका वें हुमें मीभा दता है। में नारके बार बढ़ता है नहीं "। म मानी सराकी भववि पूर्व होनस सहस जनमें जो क्रप्ट से

स्मृतं वानी शहस्य 142 बनस सूटनके बागासरे बाहर नहीं सामा — मुझस पूपिए तो वहाँ मुझे कोई कप्ट नहीं बनाव कुटन के बरावाच बहुर नहां साथा — नुसव पूर्ण प्राच्य नुस्के काह कट नहां गा। पत्तु बनार भूमे ऐसा कामान सहनकी मित्रत वार्ष ववस्त मुझे नह देखना पत्ने कि मेरे किसी रक्षणाईको टुकराया था पहा है या उसकी हरूकों रोगों उसके छोनों था पदी है तो मुझे उसके कही सीवक रूप होगा। म यह सब मणनी व्यक्ति सामने देखनकी व्यक्ता सपना सारा जीवन नेकमें काटना पत्तक करूमा। बीर यह में सुबाके रूपण, इस इसारदासहमें सहा होकर कहता है और पुन दूसराया है कि इस तरह पेक्के बाहर बात और जपने देखमाहर्योंको स्थमानित होते देवनेका सुपेसा में सारा जीवन देखमें विद्याना पसन्त करूँमा और वहाँ संस्थोप मार्नुया। नहीं भारती अन्य आपके सामने जो विकार बड़ा है नह उठ पिट्टीका बता नहीं है। हसीकिए में सापने कहाता है कि साप बचती प्रपानके तोहनकी संपेशा जो भी मुनीवर्षे सहगी बक्टी हो उन सबको यह से। बूंकि में सपने दखवासियोग साम्रा करता हूँ कि वे विशेषता बचने प्रमुक प्रति स्वा पत्रे प्रमुक हसीकिए आब में बापसे कहता हूँ कि साम बचने प्रमुक प्रति स्वा दें। ( हम इन्हें बचानेको वैसार हैं - की बावाने)। मुझस कहा गया है कि इस उपनिवेधमें भारवीमोंकी रिवारिके बारेमें मैंने कभी शासमें जो-कुछ कहा ना उसका गस्त कर्म स्वामा गमा है। मेंने अपने कमनके बारेमें कुछ कोसोंको टिप्पनियाँ पड़ी है और मेरा कमन वह है में भग करात जरात जाए जिल्ला काराया एका है जाति राज करा है है वे सात करता हूँ कि यह देव किया तरह पोर्तेका है उसी तरह विदिक्ष मारतीबॉका मी है। भीर में स्वीकार करता हूँ कि यह नेरा बाता है। परानु मेरे इस बावेका वर्ग क्या है? इससे मेरा आसम यह नहीं है कि हमें इस देवमें पृथियारमोंको नेरोक-टोक बागे देनेकी स्वतन्त्रता है। नहीं में भी अपने आपको इस उपनिवेषको निवासी मानता हूँ। इस देवमें मेरे अपने जीवनका काफी सम्बा हिस्सा विवासा है। इसकिए जनर सह देस चाहवा है अवीत् भार क्या क्षान्यक कर किया करता है है कि इसमें एथियारियोंका प्रवास के बेहित हो है कि इसमें एथियारियोंका प्रवास के बादी नहीं स्त्री हो में वह कहरेनाना पहचा बारगी होन्देना कि ही ऐसा है। किया यागे। स्वर इस देसके अविकास निवासी यह सीय करें कि एथियारियोंका बायवर क्या कर देशा चाहिए — स्थान जावकाश त्याचा पर त्याच पर प्राचित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के स्वत्र के स्वत्र क्षेत्र क् वता अवार किया है जो कि उपलियों के वाहिए कि वे इस मंबूर कर लें। क्या है जोर में यह भी कहता हैं कि उपलियोंको चाहिए कि वे इस मंबूर कर लें। उपलियोंको हकों कोई कमा नहीं कि वे ऐसे बिटिय मास्तीयोंको ट्राल्यकामें रहीं जो मनुष्य नहीं है बेक्कि जिनसे ऐसा व्यवहार किया वा सकता है मानों वे पह हों। इसमें न तो उपनिवेशियाँका सका है और न माध्यीयाँका हो। जबर उपनिवेशके उपनिवेशी या बिटिश्न मारकीम मह स्थिति वहच करते हैं तो भारकीयकि क्रिय इस उपनिवेशमें अल्पन्त अपनान क्तक स्वितिमें पहत्ते यो गही बच्छा है कि वे उपनिवेषक्षे खदेश विमे बाब और भारत भेज दिये जाम ठाकि ने अपने दुखड़ोकी क्या अपने देखमें से बाम । बद में मह कहता हूँ कि यह रंख किस प्रकार गूरीपीमॉका है क्सी प्रकार गरा मी है तो गरा मतक्क यही होता है। और वाकिर रच छड़ाईका वर्ष स्था है जिसे हम जड़ रखे हैं ? इसका स्था महत्त्व है ? मेर बवाबमें इसका महत्त्व तबसे नहीं सुक होता जबसे हमने एकियाई बानूनके पर किने

कार्नको मांच रक्षी और न वह उस कार्नूनके रव होनपर समाप्त हो बाहा है। में चून बानता हूँ कि मरफार इस कार्नूनको साब ही रद कर सकती है और हमारी सर्विमें बुक सॉक सकती है और फौरन इससे कहीं विभिन्न सक्त तथा विभिन्न सरमानवनक कार्नूनका बूत शांक उक्तां है जोर फोरन इच्छे कही बायक सकर तथा वायक सपमानवनक कानूनकी महिद्दा बनाकर पेख कर सकती है। परन्तु इस सहास्ति में एक सबक सेना काहता हूँ और बाहता हूँ कि भारे देखमाई भी बह सबक सेना काहता हूँ और बाहता हूँ कि भरे देखमाई भी बह सबक सेना सहाता है। कि माने देखमाई भी बहु सबका को सामनमें हुने काई प्रतिनिधित्व प्रान्त काहती है जा पिता है। सेर प्रवृत्ति इससावको सामनमें हुने काई प्रतिनिधित्व प्रान्त कही है जा वादि हमारे किए एक बनर नगरिकार प्रान्त कर केनेका रास्ता सुका है और बह यह है कि हम सपनी मनुष्याका समझ जीर यह समसे कि हम उस समूर्ण विश्वकर एक सिमा के हैं के समूर्ण मानक बारिका समित्र संब हूँ और यह कि हम सबका काई युक सिरस्तनहार है जो सम्पूर्ण मात्रव सारिका मात्र्य-विश्वास और साराजकरों हैं। पूर्णापर साराज करनेवाले हाक्-मंदिक करें राजांकि समित्रा संग्वास करने पात्रविश्वास के स्वास करने करने करने पात्रविश्वास संग्वास करने करने स्वास करने करने स्वास करने करने स्वास करने करने एक स्वास संग्वास करने से में कहता हैं। इस उनका प्रश्ना करने से में कहता हैं। इस उनकी किला नहीं करेंग। सगर वह हमारी स्थाप सौर करनायकी वारणाके प्रतिकृति होगा कर वह हमारी विश्वास कर वह हमारी विश्वास होगा जगर वह हमारी पात्रविश्वास कर उनके हैं कि ऐसे कानुक सामन हम करना सर नहीं मुकार्यि। हमारीक सम्बाद सका प्रयोग नहीं करने कि एस किन्तु कानुक्यों विश्व से प्रेमित्रक सका प्रयोग स्वास कर कर उनके से किए से सामन करने से सामन सम्बाद करने स्वास करने सामन सामन स्वास करने सामन सामन स्वास करने सामन सामन स्वास करने स्वस करने स्वास करने स कडूना। एक नितृत्यके किया, मानव-जातिक एक धरायक किया, वा व्यव-व्यायका विश्वपृथ मृत्या व्यवस्ता है इसे में एक प्रमुख कायरपुरत वृद्धि मानवा हूँ और विदिध्य स्थापीत इस व्यवक्षका ठीक तप्युचे पीर्के स्थापित हमारी कीनके वारे मृत्रियोंने एकत्र होत्वर यह निरुप्य किया कि हम बनने वेयनाव्यक्ति वामने सर्व वर्षकी समृत्ये कार्यका यह वर्षका रूपेंगे। स्था व्यवस्थितकी प्रकारको किया तप्रकृति हामि तर्षे हैं। प्रकृती। बौर म उस कोलाको स्थाने किया प्रकारकी हामि हो वस्त्री है जो कहार्सि माय के रहे हैं। यह तो केवल उनको हिनी प्रकारकी हानि ही सक्यों है ने क्यार एम्मे हैं यो उनकी जीव निश्चत है। किन्तु बनए क्यारिंग क्योटीपर क्यायों है। वे क्यार एम्मे हैं यो उनकी जीव निश्चत है। किन्तु बनए वे सम्मे नहीं हैं ता दिल कारक वे हीने बेमा उनहें एक सिक्षण। में एक बात और कह हूँ फिर में सामने स्वाजन मोर्गुण कि सामके समापति भी हैसर मिया सामके प्रमाणनर्जोंको साम क्यायें या नहीं। में नो बात कह खा था वह यह है कि क्योतक मेंन क्रिमेंके स्वाचित्रवार कोई सामने नहीं किया है। ही रामगुक्तरके मुक्तमके समय जकर मेंने हुछ कटाल किया वा। और वह पंजीयन विभावक प्रमाणनिकारी भी पैमनवर्ग वा। इस सौके-पर में उपनिकेशियों नारतीय समाज मीर उपनिकार्यक प्रितायक भीर इस्टबर्क हित्यें एक पर न परान्ताच्या गत्याच्य धर्मान भार उपान्तवाका प्रात्याच्या सार इस्ता है । बात कह देना बरना परस कर्येच्य धरमता है। वह यह कि बवतक पंत्रीयन विभागमें यी चैननेका एवं सर्वेतिर पहना ग्रेचा ठतक क्यान-कम एतियावासोंकी तो चैन कभी नतीब नहीं हो सक्ती। मूने उनमें काफी बात्या पड़ा है। अन्त में उन्हें मूच बातवा है। इसीकिए मने कहा है कि वे बत्यन्त यंदीय्य बीर सरन कामने बननिक हैं यह बात मने पहासे

र देखिल बाग्र क द्वा उत्तर

<sup>्</sup> चन चन्न ४ ३० २१४ २. चन समोज्ञ मुख्य प्रशासी परिकारक परिकारीत रास्त्र में इंटर्सि कैम्मची नियुक्ति दिस्त्र थी। सर्वास्त्र नेदी नियुक्ति कर मराकी परिचनक परिनासनेक सन्तरीय हुई थी सो समस्त्री २० १९०८ को महादिव हुया सा।

\*\*\*

केंग्टन हैमिस्टन प्रावसके कामसे करता है तो में केवल इतना ही कर सकता है कि इनके भीर उनके बीच बड़ा अन्तर है। सगर केंटन हैमिस्टन फाउसके हाबॉर्ने वक्ता होती तो बाज जिन मुसीबरोंका सामना इमें करना पहला है अववा सरकारको भी करना पढ़ रहा है वे खड़ी ही नहीं होतीं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है भी चैमने बैधे काफी अच्छे आदमी है। उनपर कोई सक करतेकी कहीं मुंबाइस नहीं है। परन्तु एक सहक्रमेके प्रमानके किए हरता ही काफी मही है। उसे सपने कामकी पूरी-पूरी बातकारी होनी शाहिए। जिस कानुनका समस यह करता बाहुता है या निसका समस करनेकी निम्मेगरी उसके सिरपर है उसका भी उसे मण्या बात होना जरूरी है। फिर उसे बपना दिनाय ठप्का रहना चाहिए, और भपने कर्तम्पीका पासन योग्यतापूर्वक करनेकी धनता उसके मन्दर होनी चाहिए। सी वैमनकी भाजभाइस हो पूजी है और ने इसमें अयोग्य पाये यमे। जनरछ स्मद्सके दिसमें जनके प्रति मझे ही कितना ही प्रेम हो परस्त उनके महक्तमेक कामके बारेमें आपन्त निकटकी जानकारीके बाद में उत्पर यह वारीप कमा छहा हूँ। इस मौकेपर मपने बारोपको सिद करतेने किए में कोई उदाहरण नहीं येस करना चाहता। हतना चकर कहना चाहता हूं कि अवतक ने इस महत्वमेरे हटामें नहीं नामेंमें — में नहीं चाहता कि किसीकी रोटी किन बाये - परला क्रमधे-कम अवतन इस महत्रमेथे उनको हटा नहीं दिया बायेगा किसीको छान्ति नसीब होनेवासी नहीं। इतना ही नहीं भी चैनने एक ऐसी बात कर गये जिसमें उन्होने वपनेको साधारम मनुष्यतासै भी पिरा दिया। स्थायाबोधकै समक्ष उन्होंने एक ऐसे इसफ नामेपर अपने इस्ताखर कर दिये जिसमें किया था कि ३ फरवरीकी मसाकातके समय दे भी हाकिए से और यह कि जनरम स्मद्रक्ते कभी वह क्ष्मन नहीं दिया कि वे उस काननको रह कर देंगे। में कहता हूँ कि मह हरुक्तामा सराप्टर कुठा है। बकरफ स्मट्सने जब यह बचन दिया तब उन्ने कन्होंने स्मानपूर्वक मुना। यही नहीं मेरे सामने उसे फिरसे उन्होंने कह सुनाया । उन्होंने इस बचनका उन्हेंच मेरे सामने एक बार नहीं बारह बार किया और हर बार कहा कि जनरल स्मद्रस इस वयनको पूरा करके बतार्यने और वे काननको रह करानेवाले हैं। एक बक्तरपर मेरा समाच है एक देसनाई मी मेरे सान ने। और उन्होंने कहा का परन्त वाद कीविय, बनरल स्मद्सने यह भी कहा का कि वक्तक उपनिवेद्यमें एक भी ऐसा एधियाई होगा विसने स्वेत्क्व्या पंजीयनके किए बरक्वास्त गहीं दो है तबक्क उसके विसाद कानूनका बमक बकर होगा। बाज स्विति मह है कि बहुतिक मुद्दे पता है इस स्वृतिवेसमें एक मी ऐसा उल्लेखनीय एक्सिमाई नहीं है जिसने स्वेच्च्या पंजीयनके लिए अर्जी नहीं सी हो। अब में माँग कर रहा हैं कि यह बचन पूरा किया आये। और बचर भी बेमनेने वह क्वाफिसा बब में गोग के प्याप्त हैं कि प्राप्त किया है। है जो मेरे उनकी बो मोमवार्ग गिहाई उनमें क्यान दिना है मेरे एक्स्म के कहाँने दिना हो है जो मेरे उनकी बो मोमवार्ग गिहाई उनमें एक बीर बड़ बावी है। एडबिए में फिर कहा है कि बदल्ड भी बैसलेकों उछ जहक्रमें नहीं हटाया बावा तबतक व्यनिवेधमें कियो प्रकार घालि नहीं हो एकडी। [ताबियां]]

[बंबेबीसे] . इंडियन मोपिनियन २२-८-१९ ८

र अवसानक्रियो ।

८ रहसे पंरीचीने समाने प्रकारोंने मास्य दिश । या शास्त्रका राह्न स्टब्स वहीं है ।

## २७७. जोहानिसवर्गको चिटठी

बुधवार [अपस्त १९, १९०८]

#### धमझीतेफे वारेमं बातचीत

इस बार पाठक मुझे सक्षित्त चिद्ठी सिखनक किए माफ करेंगे। विचना तो बहुत ज्यादा है किन्तु मेरे पास एक पसका भी समय नहीं है इसस्यिए आधियों चवर पहले दे रहा हैं।

पा है। यो मोभोको सोमबारको राजको ११ वर्षे खबर मिसी कि जनरक स्पर्धका दुवाबा है। रशकिए वे बढ़ी माण्यवारको मुबह गये। भी कार्रपास्ट तथा भी क्वितको भी बुकाया गया था। तीन वर्षोक्क जनरक बीचा जनरक स्पर्ध सर पर्धी फिट्स्वीट्रिक सर बॉर्ब केसार, भी किन्दे भी हॉस्कन तथा भी कैपिनिनके साथ बातकीत हुई। बन्दन सरकारन गौध किन्दे बनायर करना स्वीकार किना —

(१) तुकी मसमनानापर यह कानून विसक्त सागू नहीं होया।

(१) तुक्ष भूधननातार यह कानून स्वत्रक्ष चानू न्या श्रुतको बात सिद्ध कर वें उन्हें आनेकी इस्त्राज्ञ से जायगी।

(३) १६ वर्षके भीतरके सवकोंका पंजीयत न कराया आये।

- (४) पत्रीयम कराते समय यदि इस्तामर सबे हुए हो तो इस्तामर, नहीं दो बेंबूटकी सार दी जायनी !
- (५) मिन्टिंटके सामन [प्रियादसीके पंजीयकके प्रेमुक्के विक्त ] स्वीक्ष की जा संक्री के और उसके बाद प्रवेकिक स्थायाक्यके सामन ।

हु मार उसके बाद चवाच्या स्थायास्त्रक सामगा (६) धराव सम्बन्धी सन्दर्भ निकास दिया जायया।

(१) राजव राज्यत्वा काक राजक राया विश्वान विक्रोंने स्वच्या पंजीयन कराया है तथा जी कानून बौरवारिक काश रहेगा किलु विक्रोंने स्वच्या पंजीयन कराया है तथा जी अब बारमें पर्जीयन करायेंने वह उत्तरर काग न होया।

(८) २१ वी पारामें जो निर्धि रह भई है उसमें परिवर्तन किया जायसा ।

(६) जिस्तुर्ति गूरी कानूनक मुनादिक पर्यापन कराया है उन्हें नमा पत्रीमन करानकी छूट ही नायें।

इन बार्तास्य विभाग करनके थिए संस्तरसारकी राजको समा हुई। करतन्त्र स्थानिक उद्दर्शन्त्र सः। जनके प्रस्ताव हुआ कि पुरुषारको और सोमोंको निर्माणन करके किर सना की आरो।

र चीवर्त रान्त भयान्त चरिनियास क्ला १० (४) सीवर क्ला ७ इह ४८१ ।

त. क्रा नहाज बानदी वर्ष-हित्तकी इन्होंनी कोर है क्रिया मणी की दब का दक्क होस्स व। पीताई अनुत भाविक वर्षनिकास का तक क्रांत पीत्वकी ता बहित्त केता है हि हा क्रांतिती बता कर कर्माने करते हाता बता है दिन के उत्तर है कमाने बताय हूँ कि वह वह क्रांतित केता विद्यालय कर्माने करते हित्त केता करते हैं कि क्रांत है के क्रांत क्रांत करते हुई कर केता है। क्रांत क्रांत क्रा

१ एत छन के को विस्ता का नहीं है सन्त हंकर कामा हीरेंड ।

भद्र सम्पूर्णसाना बाल्युम

#### स्टेंबर्टनके बहादुर

वे बाब सबेरे जेबचे सूट कर बा बचे हैं। उनसे मिकनेके किए यहाँसे स्वय मियां भी बावबीर बनेरा मार्चे वे। उनके सूटनके बाद समा हुई। उसमें हर कट उठाकर कहाँके बनतक संबंध करनेका प्रसाद पास हुबा। इस समामें बहुत-से पंजीवन प्रमापनक समा करके बना बाबनेके किए स्थि गये हु। हाइडेकबर्ग वेरीनिर्मिय कूमसंबर्ध मादि स्वानोके नदास्रीन भी समामें मान किया।

[नुवराधीचे ]

इंडियन **बो**पिनियन २२–८−१९ ८

२७८ पत्र ई०एफ० सी० सेनकी

निकी

भोद्यानिसमर्ग अगस्य २ १९८

प्रियमी लेल

प्रथम आ रूप भी कार्टराइटने मुझरे कहा है कि मैंने बाजकी समाके निर्मयके वारेमें उनहें ओ-कुछ बताबा है से में मारको भिन्न वे बोर साथ ही तस्सम्बन्धी बपने विचार मी स्पन्त कर वें।

र वह पर १९-८-१९-८ के इंडियन जोगिनियम में निम्मिक्त मधानयों एन अधिक किया बता वा "शुम्पानक जानिक प्रक्रिक का निमी प्रदान मध्य प्रमोन का ठाइ दिना कि निमाद पाने बता वा "शुम्पानक जानिक प्रकार का है। मधाने का प्रमोन प्रमाने का मध्य प्रमान किया निर्म जैट नेतानों नेती हैं। क्षत्रिय भी पाने दिन्न एक एक प्रमान का मध्य के प्रमान किया किया किया किया किया किया का कारक काइए एसा विकास के इन्हें के साम इस इस वहाँ भी पाने कि सम्बन्ध का मध्य का मध्य का स्थान का स्थान का स्थान

होंने ११ को नार करेता केवर का बनावर कियते हुए वांचीजो कार्यात, हावद, हर तक्क बहे १४ कारण १९ ४ को कारण कारणको निर्मा (वा ४४० ४४) प्रका कि वर को और ११ कारणती हार्गतिक हाना (हा ४४८ ०४) के बहे ११ कारणती छाता (वा ४४० ४४) के तार्गत कारणी। हरपाञ्चाली हार्गहास के १२ वें और १०वें कारणीके कारणीकी कारणीकी हाला (चीडोर केवरणी प्रिते को) हमार्थाली वहलां वा विशोध कारणीकी करोकर सा कारणाजी हात्रकार कुछ मनाव प्रोचेश

या (त्यां क कारण्ये करण्या की व्यन्त्रया) हो स्वारण्य कुष्म स्वार्थ पर्या।

" इंडियम मोरिवियम या अध्यापिक समित्रियों (त्यांचीरिक) क्या या या वि निर्म मूर्ती करूप्य
यह व्यक्ति दिस्ता प्राणा है हो में समामान क्यान्तेष्ठ किया तैया होता है।

यह द्वार्थ (पित्रय (क्षणां १९, १९ ४) को पर ठार्चमित्रय स्था यो वालेगी।" "वंश्वीत्यन्त्रय स्था न्वार्थिय क्यांचिक मा व्यक्ति मात्रा है। स्थाने प्राण्य तो वालेगी होता स्थान स्थान स्थान क्यांचे प्राण्य क्यांचिक क्यांचे व्यक्ति क्यांचे व्यक्ति क्यांचे व्यक्ति क्यांचे व्यक्ति क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्यांचे व्यक्ति क्यांचे े क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्यांचे क्या सैने सात दीसरी बार समार्क सामने व पर्चे रखी जिनके बारेमें मन उन्हें बताना कि सरकार उन्हें देनपर दीसार है। मैंने उन्हें यह मी बताना कि मदि उन्न दिसानगर कि सरकार उन्हें देन पर दीसार है। मैंने उन्हें यह मी बताना कि मदि उन्न दिसानगर मारतीयों उना सोरावनों बहासों के किए कोई स्वन्स एमने कर दी बागे दो में दी उन्हें स्वीकारों सम्मतीत्वक कर स सेनी। किन्नु समा एमिसाई स्वितित्वकों से बच्चे ना प्राप्त में प्रतिक्र अधिनित्वकों सामन्य बारों के क्यार्य उन्न सिसानगर मारतीयों मान्यता वेनसे क्या कि बी सामने मारतीयों के विकाल सर्वी के स्वार्क के स्वीतित्वकी के स्वार्क के स्वार्क सेने स्वार्क के स्वार्क के स्वीतित्वकी के स्वार्क के स्वर्क के स्वरंक के स्वर्क के स्वरंक के स्वर्क के स्वरंक के स्वर्क के स्वरंक के स्वरंक के स्वर्क के स्वर्क के स्वरंक के स्वरंक के स्वर्क के स्वरंक के स्वर

केतलती " सः विद्यार्कोंका स्थितव " कहा था (शह ५६५) । इंडिएन कोविकिएकमें हामलक नियम-समामं असरक स्वायक्तक २१ अगस्तकः मानवकी को रिपोर्ट प्रकाशित की भी उसमें "नवियमस्य " सन्द कर्त् नामा है । केब्रिन क्योंने एक पत्तक्ष सकेब दिना और बडाना कि उदीब कारण सम्बद्धिकी बगबी स्वरी मामान्य पानी पित तमा । सम्बद्ध रहिल्ला पाठक किए देविका परिविद्ध ए । इस समाव्या अलीम होतिकत भोषिवियममे. ६ समर्थे. १९ ८ हो व्यक्तिस्य-स्थितकं माम किले रेस्प मिर्योकं वत्र (देसिन पुर १३४ है०) के प्रिकेटक क्यमें, और शहरों २ कासके स्त पत्था क्येंज बदकंड किए भी किया करा वा 1 दि करा निरुद्ध प्रस्तेती को माना एवा इसका एक द्वारण का था कि कामें कारक किए निर्देश अविते हैं से की नामा पुरुष्का क्या नामा क्या पढ़ कर करना करना है करना क्या का कुछ क्या कर है। में। [न ही रूप मानकों कर हमार्थ (क्यू प्रभूष पूर्व) मेरे प्रभीती "महित्र पुरेषी" करते हैं, मेरे त ही २. क्यायक कर प्रभी से हैंकियन मोरिनियमर्ग मिन्स पुरीती क्या है। "प्रोभेक्ष क्यायक हमा वा क्यायक किए कोई स्थितर क्यारे ही गई है। इस स्वत्याविहास कोई और एव किया वा जिल्हा क्या जहीं क्का है ! ) किए दिन विशेषक विश्वतानिक्क (वेजिसकेक्द्र) में पास होनेवका था अधिराह्मका साम क्ती दिन समान्त कोनेको था । विश्वासनामार्गे यक्तिमाँ सोन्ध्रा पंनीयन वैश्वासन निसंब (यसिमालिस वर्ण्यत् र्राज्येयम् वेविवेदन विकास प्राप्त १३ व्यालाही होनवका था । इहियम् आरिपिधको जतातर का विकेश बारमें स्थानित कर दिया गया। और शाकिरकार विकास-परिकाल पढ क्या विकास क्रियों परिवारकोंको इस कोर भी रिवारकों हो गई को २३ कामहाको वास मिला है। निविद्धा सर्वारको हास स्वार ही पी रात ममाल-पत्र चण्यानेका यक साम सम्बद्धा करमक किया समा सुकर्ण वर्ष । (१६ सीर २३ कास्ट्रा ने पहुँ पत्र करायाना वाकाराय पन्न वास्त्र कारणा कराया हुन्य पात्र प्रस्ता पन्न । हुन्य नार ४० जन्मा १९ ४ और होनो नाम स्थानीने संक्रेस्त प्रमाण सुन करते को शे हो स्थान कारणा स्थार रहे ही राष्ट्र वर्ष वे चौर हमने वार हांग स्थार कराया मण्ड स्टन्सी ब्लासा मी सर सी थी । स्था बोस्सिक्टीस वर्रातिक मिलाई भीत्रमां (अवस्त १६, १९ ८को ) ४ वने को गाँ। पद स्वतिष्क स्पन्नारकी बोत्से यह तार केंद्र पहुंचा निस्तां सम्मे. अपने रवेंद्रों कोई सीलाँग क्रमेना सम्मन्ता अग्रीर की थी।

र सर समाधी कोई समाचारकांल रिपोर्ट कर्तकल नहीं है । हो स्वरूप है कि करा कारहकों किये पत्र जनके कहा हुए समाधी कार्रवारी व्यवस्थार सामी तार्ग हो ।

६ सावर शास्त्रार पारती क्लामजी और एवं की क्षेत्रिका ।

- १ भी सोखबरीको अभिवासके पुत्र अधिकारोंके साथ बहाल किया जाने। २ धनौ वन्दियोंको छित कर दिना चासे।
- एक्रियाई विकित्यम एवं कर दिवा आये।
- ¥ शिक्षित मारतीयाँक सम्बन्धमें कठिन बाँचके विवेकाविकारसे संयुक्त एक सामान्य
- पैसविक परीक्षा हो।
- ५ नये विवेपक्रमें आवश्यक परिवर्तन करके सर पर्शीकी टिप्पनियोंके बनुसार सर्थे शामिक की जावें।

  - ६ जहाने हुए प्रमानपत्र दिना किसी सूत्कके फिरसे वे दिने जानें।
- एवियाई अविशियमको मुक्य-मुक्य भाराजाँको उस हस्तक नमें विवेयकमें फिरसे रक किया जाये जिस हरतक ने एसियाई जनसंख्यापर उचित नियन्त्रज समाने त्वा नौजाभड़ीको रोक्नके क्रिए मानस्पन्न हों।
- ८. विभेगकका मध्यविदा तक्तील सम्बन्धी सुधावेकि किए संबन्धी समितिको दिखामा पासे ।
- स्पष्ट है कि सर पर्तीकी रिप्पानियों द्वारा सुनित बर्जीमें इस निवेदनसे कोई बढ़ा खीवदर्ज नहीं होता। संसर तथा देसको यह दिवानेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं देख पढ़ती कि पृथियाई मिनियमको रह करना एक ऐसे ग्रोमनीय कार्यके अविरिक्त और कुछ नहीं है निसर्वे उपनिवेषक एक प्रतिनिविश्वहीन समाचको उसपर विवानसभाका नियन्त्रम किसी भी प्रकार बीमा कियं विना समावान प्राप्त होता । सोरावजीक मामलेने क्षेमोंका सरसाह करम सीमातक पहुँचा दिया। इसके कारन सहरा विस्ताय उत्पन्न हुआ। में सामको विस्तास दिसाता है कि वतमान परिस्थितियों में जितना भाने बानेशी बाद धीवता धमा दुख मिखाकर उपसे नहीं बाने यह नहें थी। फिल्रु यह निहिष्य वचन देकर ही कि निश्च कानूनके रह किसे यानेका बादा किया वा चुका वा यदि उसे रह नहीं किया बया हो में स्वयं शरदायह आव्योकनमें उनका नेतृत्व ककेंगा में समाको इस भावपर राजी कर सका कि वह समावको उपर्युक्त सर्वो वक सीमित रखे। में अपने देखशासियोको और मसीबतमें नहीं बाबना चाहता वा इसीटिए में अपि नियमके पूर्वतः रह हिने जानेकी साँगको इस हह तक छोड़नेके किए तैयार वा हि निम मोनोने अधिनियमको स्वीकार किया है उन्हें छोड़कर वह सबके प्रति निष्किय हो। बावे। किन्तु मुझे यह कहते हुए सुधी होतो है कि वे इसे सुननेके किय सैवार नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि वे वहींचे-वही मुसीवर्ते सहतको तैयार है। इसमिय में बाधा करता हूँ कि सरकार उपर्युक्त प्ताँको स्थीकार करनेको सहरवानी करके इस विवादको संबाध्य कर दे<sub>गी।</sub> सदि सरकार ऐसा करती है तो जहांतक एशियाई अधिनियमका सम्बन्ध है कमने-कम में बोर कोई बदम

मदी उठाऊँमा। एक बात और एक बन्ता उठ पदा हुआ और बीला कि इन गुर्तों भी चैमनेकी हुए। दिय बानको बान भी जोड दी जाये खंडिन जमें मर्दोंमें सम्मिक्ति नहीं किया नगा। समापि में भारता यह मत लिय बिता नहीं यह सकता कि भी चेमते जनभिक्त और तिहान्त भयोग्य है। यह मैं सम्बन उपनिरेमके दिनकी दृष्टिने कहता है। मेरा उत्तव कोई व्यक्तिया हैय नहीं है। मेरे गर्री दो न भी नरेब मोजप्पूर्ण रहे हैं किन्तु में बहुत कीश्विय करक भी उन्हें उन परके मिए निनार न काम करते हैं गोम्म मानममें बखक्य हूँ। मेरी निविच्ड पारणा है कि व पही नर बाद क्या निजय सेंगे हो पूर्यां नहीं जानते। और स्वन्त्या पंतीयनक स्वयंक प्रतिमन्द दोरले स्विक्या विभागका कारण उनकी हुम्मून निश्चित क्या वनक स्विक्य-पूर्वं निजय हो पा में इसके जनक प्रताहरण व सक्या है। किन्यु में इस सावरपक नहीं समलता। मेरे क्विप्तं अन सावरपक नहीं समलता। मेरे क्विप्तं अन सावरपक नहीं समलता। मेरे क्विप्तं अन्य सावरपक नहीं समलता। मेरे क्विप्तं अन्य सावरपक नहीं समलता। मेरे क्विप्तं अन्य मानक्ष्य के सावरपक मेरे स्वाप्तं के स्वयं क्विप्तं क्विप्तं क्विप्तं मेरे क्विप्तं क्विप्तं क्विप्तं मेरे क्विप्तं क्विप्तं मेरे क्विप्तं मेरे क्विप्तं मेरे क्विप्तं क्विप्तं मेरे क्विप्तं

में दलकी नक्षत्र वर्षात्रादी एक्स नवामांका भव पहा है।

नामा धभ्या

भी जर्नेस्त एक मी हेन बनाय स्वद्गक निजी ग्रापिक ज्ञानिकम कार्योजम ज्ञितिसम

इंडियन बोरिशियन २९-८-१९०८

दाइर हा दुई ररश्ये अवना प्रदिक्षे कोदो-नहत (एम. एन. ४८५९) व भी।

## २७९ भाषण धनिष्ठतर ऐश्व समाजमें

[बार्गानगरप

भवान २ १९ ८] प्रतिष्ठर एवन सबाब (इस्तवान बसोबर प्रतिपत्र घोलाहरे) हो बर्गी बहुद कर रान (३ भवान १९ ८को) वा स्वार-स्वत कावियान वर्ष सुंग्ले हुई। भी एवर्ड वपत्र रान (३ भवान १९ ८को) वा स्वार-स्वत्य क्षांत्रकार प्रतिक क्षणेन पृथ्वित कावाया । विश्वार विभाग हो। विवारनीय विवय वा "वित्यान वे जो यह नाववार और योगवारका विभावर सावार भी अपनेद बावरक वे निष्यु वे जो यह नाववार और योगवारका

द्रान्तवात नौहर में प्रकारित हुए थ।

जब भी बाबेर अपना निर्माण पहुं के तब भी पार्थन वहां कि मेरी पार्थ्य विध्वन आक्रियां के पूर्विता कि मेरी हो देव प्रावन्तर एक्यन है कि एविताई जवानियांदा भागतन दिस्तित या जीवित्वत होता वादिए और यह निर्माणन है भी। कर कीतियां भागतन दिस्तित या जीवित्वत होता वादिए और यह निर्माणन है कर है। शोधियांव परेश हो एक प्रावनिज्ञालक बानून है और जाक दिस्ताल भा विद्याल पर्वाचित्वाल पर्वेच ही पढ़ प्रावनिज्ञालक बानून है और जाक दिस्ताल भा विद्याल पर्वेच ही पर्वेच पर्वेच पर्वेच पर्वेच स्थाल प्रवित्व स्थाल पर्वेच स्थाल पर्वेच स्थाल पर्वेच स्थाल पर्वेच स्थाल पर्वेच स्थाल प्रवित्व स्थाल पर्वेच स्थाल प्रवित्व स्थाल स्थाल स्थाल प्रवित्व स्थाल स्

सन्दर्भ यांची नामस्व

कर सिमा है। उसके फसस्वरूप समस्याका बायरा अस्वतः काकी कोटा हो पथा है और सब हमें धनिकार एकतापर एकियाइयोंके निवासके प्रभावपर विकार करना है, न कि एथियाई प्रवासियोंके सामगतके प्रभावपर।

प्रवासी कानन

केप बाँर नेटालके प्रवत्वी कानुनके सवीन पन पश्चिमाइपाँको प्रवेश करनेकी सनुमति है को बंसनिक योध्यताको उसी करीयीवर करे उतर सके को देवने प्रवेस करनेवाके कियी मन्य जातिके लीगॉपर कार्नु है। उस कानुनका मुख्य जहेरम बड़ी संस्थानें एक्रियाहर्मेक प्रवेजको रोकना है। सन् १८९६ में स्वर्गीय सी एस्कम्बने पहुकी बार भी चैन्करतेनसे एधियाई बक्रिकरण विवेदक पास करनेकी बनमति माँगी वी और भी चैम्बरकेनने सभी उपनिवेद्येकि मार्च-निर्देशनके सिए यह नीति निर्वारित की भी कि विमेदका शाबार रंग नहीं वरिक मिता या ऐसी ही कुछ योग्यता होनी बाहिए। एस नीतिका सरतक अनुसरन किया यया है। प्रवासमिवयंकि सम्मेशनमें भी चैन्यरहेनने उन्त मत प्रतके तामने स्वीव्यतिके सिप रका ना।' ग्रीमनिक योग्यताके नियमके बनुसार यदि बहुत नोड़ेते ही एकियाई नेटालमें प्रवेश कर सके में तो उत्तका कारम यह नहीं का कि भारतमें बड़ी सक्यामें सिमित भारतीय नहीं ने बहिक यह या की एक्कियाइमॉको सपनी योग्यतानोंके उपयोगके किए भारत जीन और जापानमें पर्याप्त अवसर सुक्रम ने। लेकिन कुछ ऐसे [धिनित एप्रियार्ड] भी ने जिनका व्यापारियों चेरीलालों और इसरे तबकेके एकियाइयोंके पीछे-पीछे जाना निरतानेड आवश्यक या। यदि उन्हें दक्षिण आफ्रिकामें नहीं आने दिया जाता और यदि प्रमके प्रवेद्यपर भी सक्दीते रोड लया हा बाती है तो ऐसी बचामें समस्याका इस अपेडास्त सपित कठिन होया। यदि यह स्वीकार कर किमा आने कि उन एसियादवॉको को दक्षिण भाषिकांके बनिवाती रहे हैं दक्षिण बाफिकानें रहना चाडिए, और उनके ताम न्यायोजित ध्यवहार होता बाहिए, तो यह स्वामानिक हो है कि एसे कोपोंको भी जातेको अनमति होती चारिया को उनका नेतत्व और विविध प्रातिमंत्रि बीच पुत्राविसका काम कर सकें। यन एप्रियाइयाँकी आगे क्या स्थिति होयी जिन्हें देशिय आफिकार्में बसे रहनेकी जनमति थी? रक्षिण आफिकामें दस जानवाले कोगोने कुछ करों निर्वारित की वी जिनके अनुसार इस राध्यकी जो अब मुर्तकप पहच करने वा एहा है एहता होया। ऐसी स्थितिनें क्या किसीके किए यह सम्बद है कि वह एशियाई अविवासियोंकी समस्याको अपने मनसे मिटा है? जनका परिधीतन बहुत ही वित्तवस्य और मिश्राप्य है। किन्तु यह बात मेरी समामें नहीं आही कि विश्व आक्रिकाको अपना पर बना सेनवाले जितने लोगोंके केया नेने पढ़े हैं पननें से कितीने इस बातपर विचार नहीं किया कि एश्रिमाइयों अववा स्वयं बतनी सीयोंकी भाव-नाएँ रचा है। उनको स्वीइतिक सिए मुझाये नारे निवानोंके तम्बन्यमें ने क्या कहना चाहेंचे? रया अभिप्राय यह है कि एप्रियाई या रंपशार जातियां अपने प्रति होनेशके व्यवहारका वही निवान स्वीकार करनेको विवास है जिले क्यावा प्रस्तिप्राणी जाति --- गरोपीय जाति

र भीर के देखिल दम्बर १ इड ८१७ और ४१८ ।

I the on a to the

— निश्चित करें ! में कहनेका साहस करता हूँ कि यदि उन्होंने कभी भी बेसी नीति जननाई दो नह निश्चित कमसे विकास होगी। उस प्रकारको नीति एक, वो या तीन वय तक काला धायर सम्मन्द हो; किन्तु मेरा निश्चित मते हैं कि [आये कालकर] वे देखेंगे कि पृथ्यियाई और वतनी वातिके छोग, दोनों ही मीन मते हैं कि [आये कालकर] वे रेखेंगे कि पृथ्यियाई और ततनी वातिके छोग, दोनों ही मीन मते हैं कि वे वातियों कभी यह वर्शास करेंगी कि मुरोगीय वाति उनके साथ कैसा को व्याप्त करें।

## गिरमिटिया मस्रूर

भी बार्डरते [मपने निकल्पनें] सबसे पहले गिर्पातिका समृहरीकी समस्यापर वर्षा की वी। उसके सम्बन्धनें भी गांधीने कहा

इस प्रस्तपर हम दोनॉम पूर्व मदौरम है। जब भी भूस अवसर भिसा है, मने सर्देव कहा है कि निस्तालेह निर्रामिटिया मजबूरोंका नेटाबर्ने बानके परिवाम-स्वरूप ही बीहाब आफिकार्ने एसियाई समस्या सम्भव हो सकी। विरमिटिया मनदूरीके नानेक बाद ही भारतस एसियाई प्रवादियोंका यहाँ जाना पुरू हुआ। विरिमिटिया मजदूरोंकी भर्ती करके नटावने जो भवेकर मूळ की है जसीका कुम्परिकाम आयेकी पीड़ियोको यदि भोगता पढ़ा दो भोगेंगी। किन्तु इस समस्त्राका हुन यह नहीं है कि उन्हें जनदेंती उनके देख बापस मन दिया जाये। ऐसा कहना कि पहले किसी जन-सन्वामको किसी उपनिवेध-विश्वपर्ने प्रवेश करने दिया जाये बर्ध के अपने जीवनके सर्वोत्तम वर्ष स्थातीत करें, और बादमें उनके बापस उस स्वानका अब दिया जान को उनके किए बरेखाइन्ट अपरिचित हो नया है, मेरी रायमें माननीय भावनाजाँको ठेस पहुँचाना है। जिन सोनोंका चिर्रामिटिया प्रचाके अजीन सटाल जासके लिए आमरिनत किया पया है वे गरीब बर्गके लोग हैं। वे नेटाल माठे लगय भारत सं अपने सारे सम्बन्ध तोड़ आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें सारे मुख और मुविधाएँ मिलेंगी | उनका विस्वास होता है कि व अपना समय अपेबाइत बासानीसे बिता सकेंग्रे और उपनिवेसोंके स्थिए पाँच वपतक वृक्तामी करनके बाद स्वतन्त्र कपछ अपना काम कर सकेंने। यदि इन कोवोंको वृक्ताया जाने या उन्हें भारतमें यह मी बता दिया जाने कि पीच वर्ष पूरे होनेपर उन्हें बापछ मास्त कोट बाता होगा तब मी मह सम्मव है कि वे घर्तींसे बंगरिबित होतक कारण उन सर्तीको स्वीकार कर में। धेकिन में ऐसे कराएको स्थायसंबद नहीं कहेंबा। यह वे कीय सर्तीसे परि वित हों और तब गटाक आयें तब भी में यही कहेंगा कि जनसे बापस और आतेकी जावा करना या उन्हें बापस जीवना अमान्यिक होया।

#### पागान-माक्षिकांकै हितार्थ

छन्दं यांची धारम भाइस करता है। यदि यह उपनिवेश उस नौतिपर अहा रहा दो में बनरल स्मदसकी या

788

भग्य किसीकी भी सङ्कता बेलत' काममें भाने (हुँसी) और नेटासको भिरमिटिया प्रवा बन्द करनपर मजबर करनेके किए सराहता करूँया। यह एक व्यावहारिक राजनीतिका सवास है मानवताका सनाव है और ऐसा सनाव है जिसपर साथ न केवल गरीपीयिक बीच मठीच पायेने बक्ति बापको सब मारतीयोंसे भी हर सम्भव सहायता मिलेनी। उन स्थापारियोंकी धनस्या जो बक्षिण बाधिकार्वे वसे हुए हैं और उचीनोंने कान करनेवासे उन माखीबीकी समस्या जो बढ़दे-बढ़दे प्रसिक्षित होनेकी स्वितिमें वा वर्षे हैं बपेबाहरु अधिक सरस्दासे हरू हो सक्दी है। एसियाई प्रमानका होता तब दिसीहित हो जायेगा।

भी भाषीने आये भी बार्करके इस सक्षावका विक किया कि एसियाई ब्यापारियोंको बाजारीके अन्वर ही सीमित किया जाना बाहिए, और कहा कि मेरी रायमें इससे समस्या इस नहीं होयी। यदि एक्रियाई अपनी ज्यापारिक महिविक्येकि इस प्रकार सौसित किये बानेपर राजी नहीं हुए तो भी बार्कर क्या निवान गुष्टामेंगे? मुझे विश्वास है कि विज्ञा आविकाको जनताको इच्छा जितिस नारकोनोकि साथ ऐसा व्यवहार करनेकी विस्तृत नहीं है, मानो वे नन्धाते कम वर्जेके प्राणी हों। उन्हें भारतीयोंपर विश्वास करना चाडिए। कर्मातक मताविकारका प्रश्न है। वस्तक हेवकी बीबार नहीं तोड़ी काली तस्तक स्पन्तिकत कपसे में उसे प्राप्त करना नहीं चाहता। मेरी समसमें इस समस्याका हुछ इस तब्यमें निहित है कि भारतीयोंको सबसे पहले तो मानव और सहनापरिक समझा वाये। यरोपीयोंको बढ क्रपना क्रमंत्र्य मानना चारिए कि उन सोवॉको क्रपर उठायें न कि मौबे विरायें। (क्रमान-प्यति )। रक्षिण आविकाको व्येत यसिण आविका मानना अधित मही है। एक ईसाई एउटके हाजों जैसा स्पवहार होना चाहिए. बेसा स्पवहार एश्विपाइयोंके साथ परि हो तो जनकी व्या-पारिक परिविधियोंको पुषक करने या प्रतिकन्तित करनेका कोई प्रान ही नहीं घठ तकता।

[समस्याका] एकनात्र हत्त्व वही है, निसे नैने मुलाया है। इसके बाद बन्य बक्तामंकि भावन हए।

[बग्नेगीस]

बाम्बबास सीवद, २१-८-१९ ८

रे वर्धी स्त्रामा दाम्माताक कीवर्ष प्रधावित का बोर्चानस्त्री बीट है, जिसे का क्रमाने पूर 12 और का के समय बरह किया क्या है।

# २८० भेंड 'द्रान्सवाल मोडर'को

[बोहानिसनय बपस्त २१ १९ ८ के पूर्व]

चिखित मारतीयोंके प्रवेशके प्रस्तपर भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें बहुत भारी गण्यास्वसी है। हमारा दावा है कि प्रवासी प्रतिवन्त्रक अधिनियम — वैसा कि वह सभी है — विधित भारतीमोंको बेलम भागते मना नहीं करता। परन्तु यदि कोई यह कहे कि सैकड़ों मारतीय युक्कोको इस देखर्ने मान देला चाहिए तो यह भारतीयोका कहूना नही है। हम तो केवम स्तुना ही चाइते हैं कि चमडीके रंगको स्कायरका माधार मही बनाया जाये। बौर यह मी कि विभिन्नोंके बन्द करनेवास ऐसे भारतीयोंको भी इस देसमें बान दिया जाये जिनके बानस समाजके सर्वांतीन विकासमं मदद निज्ञती हो। इससे सायब सार वर्षमें एकका मी हिसाब म बेठेगा। क्योंकि ऐसे मादमिमोकी महौपर कड़ी संस्थामें गुणाइस ही नहीं है। स्थापारमें तो ने होड़ कर ही नहीं सकते। बीर अन्ततीयत्वा एवियाई संशब्द बहुत-क्रुंस स्वापारका ही सवाब है। परन्तु इस विस्तिक्षेत्र एक बात मुना या जाती है। बहु यह है कि विकाल प्रकाको भारतीयोन नहीं जनरह स्मद्रसने बढावा है। वे बाइत है कि कानुनक उनके इस समकी मारतीय स्वीकार कर से। भारतीयाँका अपमान करलेवाका कोई कानून वन वे बनाना बाहते हु तब उन्हें इस बातको परबाह नहीं होती कि भारतीयोंको सचाह से कें। परन्तु वर्ष समझौतके सरकारसे सम्बन्ध रखनेवाळ कियी बंसक पाळनका प्रस्त उपस्पित होता है तब वे इस तरहकी कोई बात कहत हैं कि सगर साथ सिमित भारतीयोक साममनको रीकनक सम्बन्धमें -- बाहे उनकी र्पंक्षणिक योग्यता हुछ भी रूपो न हो -- अमाई जानेशाची यह नई बन्दिय स्वीकार कर से तो में समझीका बरावर पालन कर दूंगा। वे बाई ठा कार्नको रह करनेके अपने वचनको पूरा कर वें और साव ही इमापी भावनाओंका निरावर करके भारतीयोंके प्रवेशपर भी तई वैश्वविक वन्तिके और वर्षे क्या हैं। तब हम उस प्रस्तके स्वतन्त्र ब्य-बोर्योको केटर तस प्रस्तपर भी उनसे छड़ सेंगे। वर्षमाम विश्वपक्षके बारेमें भी उन्होंने इससे कभी सकाह नहीं सी है। मैं मानवा हैं कि इस विवेयकम सरकारको वरफसे समझौतेको लग किया वा रहा है। फिर मी ने तस कानूनको रह करनेवाले विजेवकको मंजूर करनसे बनकार कर रहे हैं जिसका मधिका कुर उन्होंने दैसार किया है। और इसका कारण नया है? यही कि उसके एक बाक्कारापर इमारी बापति है विश्वमें दूसरा बातेंकि साथ साथ विश्वित मारतीयीके प्रवेदन्तर रोक है।

[बदेगीसे]

इक्सिन ओविनियन २२-८-१९ ८

र कीतरको का सेंग्र कितका सूच का ग्राप्त नहीं है और वो इंडियन ऑपिंगियन १२-८-१९ ८में इस प्रव्यक्ति हुना वा विकार हो " वेंडर दुष्प्रस्थात कोवर" दो (२१ वस्का १९०८) प्राप्त ४९५५० छे प्रवे वास्त नहीं ए. वो इंडियन ऑपिंगियनमे १९ ८-१९०८ हो एक प्रयास्तित हुना वा ।

## २८१ मेंट 'स्टार'को'

[जोह्यातिसमर्पे यस्तः २१ १९ ८

ड्रास्त्रवाकका एक्षियाई तमान कर्नल सीकी हारा प्रस्तुत किया गया स्वेष्क्रमा वंबीयन सम्बन्धी विवेषक स्वीकार नहीं करेगा। जतः मनाकामक संपर्ध कारी रहता अनिवार्ध है।

यानान्या । वस्त्राक्ष प्रकार नहां करना । जब अना कानक यस्त्र कार्रा हुन। अन्तर्या हु। इंत मोदिका निर्वारण समाजके प्रकारण को नो क मांचीने साव स्टार के प्रतिनिधिते सेंटके बीरान विसे यसे स्वत्रे स्वत्र एक वस्त्रसम्भें किया ।

वह नया विषेवक वो वार्षोकों छोड़ कर हर तरहुत मरे रहनाहित्योंके किए काफी एरोपायन माना जाता किया १९ ७ के एकियाई सिनियमका रह न होना और कम्स्रीक्षान्य माना जाता किया १९ ७ के एकियाई सिनियमका रह न होना और कम्स्रीक्षान्य प्रिकार एरिवार हों हार विकास के स्वाद के से बाद एकियाई में हिस्सान्य एरिवार के सिन्य क

#### एक मुक्य प्रश

१. यह मेंद्र इंडियन अमिपिनवन (बंगबी) में "मी क्लॅबर" झीरेन्स्र श्रद्धांक्त झूर्न मी :

निश्चय ही यदि इसने स्वयं यह धीमा जपने कपर धनाई है कि केवस उच्च-विधा प्राण्य मारतीय प्रवेस करें पर उस इस्तलामें यह दो हुम होने वो हुस खाम कर यह ही ही न कि विधान-स्थान जो हुमें एक गई पुरिवा प्रवान करेगा। वत यह कहान वसंग है कि हम एक नई मान उल पर्ट हूँ । इसरा प्रका विशे एवियाक्त्रोंकी स्रतिम पेदावनी कहा गया है और विशे म एवियाहमोंका निवेदन कहूँया बस्तुता प्रवासित कार्य है कान्ती प्रवस्त मही। एकारको मान बाना चाहिए बा। सन्त प्रका इतने पुष्ट हुँ कि उनकी चर्चा क्या है में दो यह बनुस्त करता हूँ कि इन छोट-छोट मस्तता कारत एक विश्वयक वो सम्बन्ध प्रस्तानीय है बहुतिक में समझता हूँ मध्य हो वायेगा। मेरे देशवादी नवे विश्ययकों भारावांक्ष स्वाम द्वरतक नहीं उठायेंये बवरक उन अन्यामंत्रा निराकरण नहीं हो बादा विनका विक् मेरे दिया है सीर इसी कारण हुमीन्यवस स्वाजानक संपर्य बारी एका होगा। मूसे स्ववाह मारे यो हु चौनक मुकाबने वधान करी कर सकता है प्राण्ट मेरिक प्रस्ता करता है सम्बन्ध यह स्वाक्त स्वीकार नहीं कर सकता परिवास पाई वो है।

[गपगोसे]

इंडियन बोपिनियन २९-८-१९ ८

## २८२ मेंट 'दान्सवास सोडर'को

[जोहामिसवर्ग सपस्त २१ १९ ८]

नमें विवेदकके विषयमें कत [२१ अपस्त ] जब भी पांधीछे मेंड की मई और उनकी राय पक्षी मई हो उन्होंने कहा

बीर उन्नेत्र परिवास समाजता हैं। स्वस्थित से बार हो रस स्थितिको स्थीकार कर सकता १ फिल "ता कारत परहाते का ४४५-८६; "ता है एक ही केनते का ४५६-५५ भीर का ४५६ सर सरस्विती है। था कि १९ ७ के एशियाई कानूनक शाथ मीजूदा विषयक कंबल एक नि मध्य कानूनके रूपने यता एकं सकित मेरे वेसनानी इस जटिल भदकी नहीं समझ सकता बनक सिए काई भी कानत मत-कानत नहीं है। बहस्पतिशास्क दिन सम्मेसनमें इस सबाखपर व जिस जीमस बीसे उपने मेरे किए इस विभेयकक सम्बन्धमें उनकी भावनाकी गृहराई स्पष्ट हा गई। इसस्य प्रव हम इस बातम अपनी स्वच्छात सम्मति प्रगट करते हैं कि एमियाई कानन संगोधन अधिनियमकी न सारमुख भाराएँ, जहाँतक ने एधियाई भानाबीपर नियन्त्रन रखनक किए आनस्मक हैं। दुवारा रची जा सकती है तब पुबवर्ती कानुनही रह करनकी मौगका स्वीकार न करनका मुत कोई कारण दिखाई नहीं बेता। यह सही है कि पुंकि इस अधिनियमपर इतना ज्यादा निवाद हो चुका है इसकिए उपनिवेधी कानूनकी पुस्तकमें उसके कायम रखे जानकी मीप उदने ही जोरन कर धकते हैं जिदने जोएन मेर देशशासी उसके रह किय जानकी सीय करते हैं। वेफिन न्यारीय उपनिवरियोक प्रतिनिधि इतने समसदार है कि न यह बात जासानीस देन सकते हैं कि यदि उपनिवसके प्रयोजन अधिनियमको एवं करनस उत्तरी ही जन्छी ठाउँ सिद्ध होते हों ही उसके रद किये बानपर उन्हें कोई बापति न ही। उन्द थिथा पार्व हुए भारतीयाने निभकारोंकी मान्यताका सवास भी उतना ही सरस

करनेकी पूरी सता दी जानी चाहिए किन्तु ने कहते हैं और मेरा समास है कि जनका कहना सर्वता न्यामीचित है, कि उच्च मोम्यदामींबाले मरोपीमा और एक्सियाहमार्गे कोई भी मेद न किमा जाये। इत छोटे मुद्दाक कारण एक अन्यवा अच्छे विषयकको निष्यक कर देना नीर एधिया

है। विश्वित भारतीयोंके भी अनियात्रित प्रवासकी कोई मौग नहीं है। ब्रिटिस मास्तीय मानते है कि अभिनियमका पासन करानके सम्बन्धमें उपनिवध-सचिवको सपने विवेदका उपनीत

इमोंके असल्योपको कामम रखना नहे अफसोसकी नात होगी। दसरी बातें सच प्रसा जाने तो सात तफ्सीकको है वे विवेयकको सती भी नहीं हैं।

गरी रायमें भरे देखशांसनोसे यह भाषा करता कि वे भी सौरावनीका जिन्होंने देखके किए इतना कप्ट सहा है, बीमवान कर वें बहुत वस्थायकी बात होगी। मेकिन सरकारने इस बातको कि भी सोरावजीन कानुमको मंत्र करके प्रवेख किया है इसकिए उन्हें सवा होती ही थाहिए, सिहान्तका सवाक बना भिमा है। उन्हें एक माहका काराबासका रुप्त दिवा थया था और इस तरह उन्होंने सना भस्त हो हो है। फिन्तु--- मंदि निर्वासनकी निवि पूरी की यह --- विव धौरावनीको देखते इसकिए निर्वासित कर दिया गया कि उनपर निष्कासनका जारेस जारी वा तब तो यह आदेस मुखपर और दूसरे कई माय्वीवॉपर मी बारी बा। केकिन सरकारने इसे न सूना ठीक समझा है।

मैंने एक इस बासरका वस्तान्य देखा है कि इस सीग अपनी मौगोंमें दिन-प्रतिक्रित क्याबा बीठ होते ना रहे हैं। जो बात सरफ़ निपरीत है उसपर और बेनेका यह एक अच्छा तरीका है। समितियमको एवं करनेकी माँग उत्तरी ही परानी है जितना कि स्वयं समितियस और गरि में स्वय अपन वेश्ववाधियोंके समक्ष इस शर्तपर कि विविधित नि शत्व माना आयेगा नसे विजयककी बाद रक्तक भिए नैसार हो गया दो इसे किठाई नहीं कहा का सकदा। कारण भरे वेचनातिना हारा एंस किसी मी प्रस्तानको अम्बोहत करनका बाधम यह वा कि ने हमेशा सनिनियमको एवं करानेके किए अहते रहे हैं। सामान्य शिकाको कराँटी प्रवासी



#### २८४ भाषण सामजनिक सभामें '

[जाहातिसवर्षे बगस्य २३ १९८]

वृतीस्यये यत रियवारको [२३ सगस्त] जेशा कि संघक अध्यसने दुःशक साथ कहा एक वही सार्वजनिक निरोधका करनेजी आवश्यकता हुँ। सन्तिवरक प्रांत्यमें यत सन्ताह स्वी सार्वजनिक निरोधका करनेजी आवश्यकता हुँ। सन्तिवरक प्रांत्यमें यत सन्ताह स्वाह निराध न

#### धी गोषीका भागव<sup>3</sup>

[ईखर पियांके बाद सी मोबीने बादन दिया। उन्होंने कहा:] मेरा घराम है कि हान्साबानों नते हुए एरियाई प्रमानते ध्यानिय रिपक्ते दिनों सो बटनाएँ पटी है जाके विषयमें हुए बारों थापते रुद्ध देना बकरी है। वैधीकरण विषेत्रक प्रत्नोमें अन्तम पर्व प्रत्नावित मुद्द कर किया गया। किर भी मुद्दी करन देवमायांकी बहु खबाहू देनकी विस्तावित सेनी ही पड़ी है कि वे करने प्रमानपर्वोक्ते ब्यानका काम बारी एवं और प्रशास्त्रकों दिवा में कि बात करने प्रमानपर्वोक्ते व्यानका काम बारी एवं और प्रशास्त्रकों दिवा में कि बात है कि बता है कि बता कि प्रतास्त्रकों के मार्गर दह खेरी। प्रमानियों ही प्रतास्त्रका मार्गर दह खेरी। प्रमानियोंनी में

१. सम्बा प्रायमिक साम (वो बन्द को बारसे दिया गया है) इंजिक्स जोपितिकाके २९-४-१९ ८के बंक्स किया गया है, बौर पर्वाचीया पात १९-९-१९ ८के बंक्से किया गया है।

बाह्य (क्षार भार है बार प्रकार) प्रभार रिज्यां है। उस किया जिए मार्ग के किया है है उसके में स्थान के स्थान किया है परिचार के स्थान के स्थ

 इ. वर माला २४-८-१९ ८ व यूक्तवास सीक्षणे मानिक वांगीवीक मालवारी दिशीयि मिल विना क्या है।

४ सम्बद्धाः

वापको बता दिया है कि इसने कोई नई सौग नहीं पेस की है। हमने कसी अपनी बाद वापका बचा तथा है कि हमन काइ नह मान नहां भध का हा हमन कमा वयना बीव नहीं छोड़ी है। बर्किड हमपर वो एकड़े बाद एक मुनीवर्ड डाई जा च्ही है वे हमें मबस् कर च्ही है कि जिन पातींको इसने जीजयमब्द पहुंच रासूनर कर दिया था भीरेन्सीरे बौर कमा उनगर पुना आकड़ हो जायें। हमें २ स अभिक सादीमयोंको असक कप्ट सेसनके लिए अजना पहा तब बाकर अनरल स्महन्त्रने यह स्वीकार किया कि उनका कानून मरोप और अस्मदृश्यों है और उसे विधि-सहितामें से निकासना पहना। इसी प्रकार क्ष्यनम १ वृक्षरे मार्वमियों हो पुतः जेल पाना पड़ा तब जारुर हमें वह भीज प्राप्त हो सकी जो वैपीहरण विश्यक्षक क्यमें भा रही है। मुझ यह स्वीकार करनमें कोई मंकीच पान ना प्रभावित प्रवस्तिक कथा था रहा है। सुन यह राज्या करता पान करता नहीं है कि यह तया विवेषक पूरान एपियाई कानूनस कही कथा है। उसके मत्यर सी विदे पैरा कन्त्राली धाराएँ सी उनमें स बहुतन्ती हटा सी गई है। यह जबरस्ट पानिक आपत्ति हट गई हमारी धपसको रखा है गई। इसके थ्या सरकारको बचाई है प्रगति बार्स सकते नपाई है। सता सह से सप्ते स्वसारमंति कह सक्दा है कि समर उपहुँ किंगी गार विकासक किए नहीं सबता है बरिक उनकी रूप्या वंशाएको यह विधानेकी एशी है कि ये केवल रमलिए सह रहे हैं कि अपने मन्त्रीर कर्नव्यको निमा सके और इनिक्य नहीं कि इन देवने जान पर्वेको कायम एल एके वो म जनको गुला सकाह है पहला है के दे देव नैपीडिल कानूनको मान में। दरन्तु सगर उनकी एक यह है। जैमी कि मुझे बरा साथा रही हैं — कि इमन यह सम्राह कियी स्पत्तिवत सामके स्थि मही प्रमित एक स्वसा प्रमुक्त मिदालाकि लिए छेग्नी है तो में सान वैद्यासरोग निम्मकीय नहींगा ि वे भौर नी समित्र कट सहत करें। परलू वे सब निष्टबर बाहें वो ऐसा करें ना न करें। जनर अधिकास एथियाई पार्हें कि संस्कारने -- जैसा कि वह कहती है-- उदाखा-पूर्वत के निया है व उद्यक्त मान उठा में तो हे अवस्य एका करनके निए स्वयन है। परमु उवतक में रख वचमें हैं म सरकारके इन कानूनोंका विरोध उस समय तक करना पारता है जबतक हमें यह अन्याय-गरियोध नहीं मिळ जाता जिसके हम अधिकारी है उवतक अनुरक्त स्प्रुपने गरियाई कानूनको समाधित सम्बाधित उस व्यवको जो मैं यद भी कहता हैं कि उन्होंने पिता पा पूरा नहीं करते और जबतर केंची सिक्षा पाने हुए एसियाइयोंके अधिकार मनदूर नी स्वर स्थापिन नहीं कर दिये जात । हमारी में शॉर्ने नई नहीं हैं । क्यनिवेसी मा सरकार 👫 🎉 करक हमें बोधाना रकर क्यानिबीमर्वीका यह विस्तात करामा पार्ट्सा है मानो यह देसा ियारों र रहा है जिनका देनकी उन आप्रस्वक्रता नहां भी। परन्तु में इस स्वितिका रिरहुत सीहार नहीं करता। भेरा क्य यही है जो सनारतिका है। य दा सीने पूरी होंनी गर्भा पत पान होना जो हमारा अधिकार ना या जी हमारा जाता होता चाहिए था। एक और गाकी तरक म जापका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गु॰ जनरल समद्वने सर इता और मनारम गण है कि प्रीवन वाकिकाक वानियांके - जुन और बस्टू छोगांक साथ भी रैना ही ध्यस्तर क्या जाता है जैना पूरीपीयोंके साम किया जाता है, अपने कि व जी पूर्वेगीयोडी पर मुनिजित हों। परम्यु नरीव भारतीय और गरीव पीनी इस स्वरतान्द्र पात्र नर्से हा नहीं ( नर्ने नन की जानार्वे!)। अतर दक्षित नाष्टिकाके वाहिनोंक विदय रव-बर नहीं है जो वह बिटिंग मार्गाय या पीती ह विबंध वर्षी होता पाहिए? उनक निक्य यह देश करी आमू किया जाना पाण्यि और उन्हें इस रंग-सम्बन्धी निर्वोच्छाक अन्तमन करीं

कर्य पाना चाहिए ? ब्रिटिस मारतसे मारतीयोंका प्रवाह पूरी तरह कर करना हमने मेंकूर कर किया रतना बहुत काफी है। परस्तु इस प्रवाहके क्या करनका क्यें यह नहीं है---क्यों वा मी नहीं - कि विक्षित भारतीयोंके किए भी इस देखके दरवाने नन्द कर दिये नार्येने मा ने केनल मनर्गरकी इजानत मिलनेपर ही जा सकते हैं और उसको देता या न देता पूर्वता जनको लुबीपर निमर है। हम इतने दिनोंसे इसी स्वितिके सिए नहीं सक रहे हैं और अनर हम बचान कहाना चाहते हैं तो इस स्थितिको इस कमी स्थीकार नहीं कर संकर्त। भव हम यह रवेमा अपनाते हैं तो यह कोई चुनीतीका रवेमा नही होता और वरववस मुझे यह वेवकर सत्यन्त दुःव होता है कि सर पर्सीको इमकी बोर, बहुत मूक्तताते ही सही सकेत करना बांबनीय प्रतीत हुआ कि आगे-पीड़ों इस उपनिवेशमें बन्तवितीय संपर्व ही सकता है। जातीय संबर्ध तो बभी ही रहा है। जातीय संबर्ध होनेका और सर्च क्या हो सकता है नह में गहीं चानता। परन्तु म इतमा ती चानता ही हूं कि समर उसके सम्तगत खारीरिक हिसा भा जाती है तो में यहाँ अपन वेद्यभादयोंके दस समदायके सामने सवा डोकर कहता है कि माप इस तरहके सारीरिक प्रहारोंको भी सह में। मेरे सामने मेरे ये देसभाई --- ये तमिल धरनत - है। उनकी बायम पीठें मैंने देशी हैं। बालकी बोरियाँ उन्होंने कमी नहीं कोई। परन्तु फिर भी जेलके नियमोंके बन्तगत तन्तुनि यह नारीरिक कच्ट सहा है। जनरम स्मर्सने उन कमबोर कौनोंस जिनकी कोई बाबाज नहीं सबनेमें जैस अधिकारियोंको यह बाबा दनकी इया गड़ी की कि वे इन केदियोंसे सकत मेहनत न की वा उतनी ही सकत मेहनत की बिसे वे चह सकें। परन्तु नहीं हमें क्रस्टॉका यह प्याका पूरा ही पीना होया। में कपने देसभाइमेंबि कहवा है कि सबर उन्हें किसी सिजालके किए कदना है तो वे इस व्यक्तियों पी जायें। में कोजना करता है कि हमारी बनाई — मेरी कार्य — एवा विद्यालकी कहाई पही है और वह विद्यालकी ही पहेंदी भी। बतरफ स्मर्ट कहाँ कमें हैं कि इस शारेवारी पाहते हैं। इस शारेवारी वकर पाहते हैं। में उदका दावा अब भी कप्ता हूँ परन्तु एक कोटे माईकी हैछियतसं । उनका इंसाई कम उन्हें सिनाता है कि हर मनुष्य भाई है। ब्रिटिय हेविभान हमें यह विकाता है जब में निराबच्या ही वा तब उसने मुखे विकास था कि प्रत्येक विदेश प्रवासन कानुनकी निगाइमें समान भाना आयेगा और मैं ट्रान्सवासमें भी कानुनकी निवासमें उसी समानदाकी मांग करता हूँ। जनतक ट्रान्सवाक्यर बिटिस संबा फाराता है और जनतक मुधे ट्रान्सवातमें रहते विमा बाता है तकतक मेरा यह सान्दोकन वरावर पारी खेगा और वबवन बारी रहेना बनवन बिटिस मास्त्रीयोंको कानमकी बुप्टिमें नह समामता प्राप्त नही हो जाती। सवाल केवस समयका है परन्तु वह समानता तो मिक्रेगी हो। सम्भव है हमें हा नावा । यसके कर्मक प्रापन्ना है पान्तु नह पानाया था पानाम है। उसके स्वाप्त में स्वाप्त है। उसके हैं स्वाप्त म स्वाप्त नो सिके तब धानस हम हथ देखते सहार निकाल दियों नावी मोर्ट सूची उचने पूरी छन्नीप होगा। समर विदिश्व सरकारका यह स्वा है मीर द्वारावाल सरकारका भी यहीं स्वा है तो मैं उस स्पितिको स्वोकार करनके स्थित विसक्तल वैचार हूँ जो ग्रंतनो प्रहम की है अर्जीत् यह कि नोरे उपनिवेशी — सराय — न्यासीका स्थान के के वर्गीक हम आधित है और क्योंकि संगदमें हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। में इस स्वितिको मनूर करता हूँ। परन्तु

न्यातीका कर्तम्म इतके पिता भीर क्या हो धकता है कि वह भगने आभितको उन यव कार्यकि योग्य बना वे बिग्हें वह उसके किए करता है। क्या सरकार हमको — अपने आभिताँको — रे पनराम प्यरक्षेत्र भाषकोत्र तीवर देशीवर परिशित्त ह ।

पूर्व नापरिकताक भाष्य बना रही है ? स्या वह हमें इसकी कोई भाषा भी दिसा सकती है ? बगर बढ़ दिना सन्ती है वा इतनी नाराजगी बचा है और बद बनरन स्मर्स सामदार्धकी बातकी बिस्सी उदाते हैं सब सरनमें इस तरह देर तक करतून-म्बर्गि क्या होती है? हो हम बकर सामग्री भारत है। ब्रिटिश प्रहरू शीच इस मा अन्य किसी दर्शने ब्रिटिय भारतीय मुसाम बतकर तही रहेंमें। वे इस रेसमें और बिटिंग ग्राम्नाज्यक मलर्गत मन्य किसी भी देसमें मनव्यको हैसियतस ही व्हनको मौग करेंग्र। व्यप्त हम यह मौग नहीं करत ही मरी प्रवास है कि हम ब्रिटिश नागरिक कहकानेकी पावता ही नहीं रखते। और इस भातको ध्यानमें रखत हुए में सबधन्तिमान प्रमुन हार्दिक प्राथना करता है कि मर दशनाई प्रमुठ बिटिश नागरिकके कपने रहें और अबतक हम जान आएका बिटिम नागरिकोंके अविकार नहीं दिना चत सबतक हमें काम करने बाता है। (करतक-व्यति)।

वो पत्र सबमुख एक निवी पत्र या उसको जनरक स्मर्टने "अस्तिम भूनौती" कहा है। (हेंडी।) यह मृतदापूर्ण है। पेता कोई इरारा गड़ी है। सरकार और उपनिवेधी हमारा विन्तास करें वे यह विस्तात करें कि हम ईमानदारीसे बरवेंचे और भारतीय समाजकी काननको एक करने और उक्तव-प्रिता प्राप्त भारतीयोडि इसको कायम रखनको बहुत ही प्रवित मर्गिको ने मान्य करें। ने उन्हें नृधित प्रतिकनका स्वीकार करनके लिए न कहें। मेरी चिरवास है कि सौरापनीको प्रवासी प्रतिकापक अधिनियमक अन्त्रपत वेदाने रहनका अधिकार है क्योंकि इस मुद्देको अभीतक चुनौती नहीं हो यह है। जो सीच देशमें रहें और जी पीछें भागें जनसे मन्ध्योंकाना व्यवहार किया जाये कुत्तोंकान्ता नहीं।

[अवर्गाम] इंक्सिन मोपिनियन २९-८-१९ ८ 17-9-19 6 बासवास तीवरः २४-८-१९ ८

#### २८५ पत्र उपनिवेश-सचिवको

नोहानिगुरूप

वणस्य २४ १ ८

उर्राव गा-सचित्र <u>चिराधिया</u>

पराज्य

बन को माहबनिक बना हु<sup>6</sup> उमरा दिवस्य और उपने को बस्ताब पाम हुए उनको ाम पत्र साथ प्राप्त कर रूप है। मुनाबें तीन हजारने प्रशिक्त नारतीय उपस्थित प्र। बर्गानक में अमत महा है जो नांव उन सवामें उत्तरिवन य उनकी बारना सनिद्धित है।

श्रद भग्नण बनुभग्द को इंडियक क्षानित्रकने न्यों विकार सुम्मयात्र ठीइरल बिवारमा है।

२ च्य "चर्नित मध्या" बंगस्य प्रस्तित हुण या चौर बतुमत्का रण गोर्थित स्थित हो। 1 कारा 1 १९ ८वी भेंस दिवस क्षेत्र । वस्त्रवृद्ध किर दक्षित प्रदेश ११ ।

सन्दर्भ योगी शास्त्रव

में यह निवेदन करनकी क्यां करता है कि छनाकी इस बयोब नम्म प्रार्थनामें कोई नर्ष बात नहीं है। इसके संविद्धित समाकी प्रार्थना तर्कसंख्य है और सिक्यमें निष्ठ संवयके भगनक होनकी सम्मादना है उनके पहले में एक बार समा हारा सीच्य राहतकी मीच करता है। में सरकारको निक्साय विकास बाहता हूँ कि नार्योंचा समाक्रम करता सरकार के पात निक्साय विकास बाहता है कि नार्योंचा समाक्रम करते या सरके सामक्रम करता है।

हासिन नेता संस्था समाम कार्या कार्या कार्या है कि बनी भी उपनिश्वकी राजनीतिक इतिसदा स्व कटिनाईते बाहर निकन्तक कोई रास्ता निकामेगी और उस संस्था समास करेगों जो समास सो स्पेष्टि चक्र रहा है और विश्वके कारल मेरे संच हारा समासक समारकों भारी हानि उजनी पढ़ी है।

> [भापका भाषाका ये सेवक ईस्प इस्माइस मियाँ अध्यक्ष दिटेस भारतीय सर्वा

[बंग्रेगीसे] इंडियन भौपिनियन २९--८-१९ ८

२८६ पत्र 'रैंड डेली मेल को'

[बौद्यामिसवर्ष] अपस्य २५, १९ ८

धन्यादक [र्रह क्षमी जेक ] महोदय

YOU

यह सनतमें नहीं बाजा कि विदिध पारतीयांकी प्रतिक नौककी पकत को समझ बाजा है। मेरे देखाती स्वानंत नगरमें जनी-बनी लीक़त विश्वकको, एपियाहि विधिन्न विधान मानते हैं किन् व यह स्वीकार नहीं करते कि उनकी नुमानों नेती क्लिडि दूर हो गई है। विधिन आरिपीटिंग दे को पहिंद कर कि उनके नुमानों नेती क्लिडि दूर हो गई है। विधिन आरिपीटिंग दे को स्वानंत कर कि उनके नाम किती अन्य नकारका स्वत्यार अभाव नहीं है। क्ला सामेशादिंग पर शावतर कोन पकट नहीं किया पता करनमें उपका ध्यान करते पर नगरक स्वत्या स्वातार दर्शकार्विंग पता करनमें उपका ध्यान करते पर नगरक स्वत्या स्वातार दर्शकार्विंग पता क्ला के पर कि किया नहीं नेति किया पता पता कि पता करने किन्ती विधिना पति है। क्ला पता क्ला है कि आरिपीट पति किया पता स्वातार है कि उनिकार के पता किया है। कि उनिकार के पता किया किया है कि उनिकार के स्वता की पता किया है कि उनिकार के स्वता की स्वाता है। किया नहीं पति है।

र का इंडियन मोरिपियनमें "भी क्षेत्री और लेक " डॉलेप्से प्रकारिक हुआ था। यू. सीमार्ज रेलीका प्रकार विकेता।

केपके विकता अधिनियमपर थी सावरके विचार और प्रवासी अधिनियमकी सर्वसामारन ध्यानिक करौटीकी जापने युक्ता की है जिसका ससर विटिश उपनिवेसमें एथिमाइयोंकी ममर्गावित बाइको रोक्तनेका काम करेगा। म स्मरण दिखा दें कि भी सावरका बास्ता विद्वार्थी म्यन्तियोंते धनी एक नाटकीय वयौक्त-भवात्ततत पढ़ा था। में भी उन्ही माननीय सदस्यसं सहमत हैं और जो कुछ उन्होंने किया है यदि अपनमें से एकको परवाना बनके संपाधपर पिचार करनेके किए सहयोगी स्थापारी ही अपीछ-सवास्त बने हुए हो तो उस परिस्थितिमें में भी भाननीय प्रबस्यने सहमत होता इतना ही नहीं उनसे भी भागे बाउँगा। वह न केशस वस्म और बपर है बक्टि स्पन्ट क्यम बन्याय है। फिर भी में ऐसे प्रवासी मधिनियममें कोई दोप नहीं देखना जो जातीय और रंग मेदपर बावारित न होकर, धैशिक सोस्पतापर बामारित है और किसी वर्गके क्षीगेंकि मनमान रूपमें बानेका विरोध करता है। मेरे देख बासियोंकी माँग यदि केवल खन्योंका ही सगबा हो तो नि सन्देश उपनिवेसकी विभानसमाकी एक ग्राव्शिक संगद्दा मान्य करनेकी उदारता दिखा एकना चाहिए। तथ्य यह है कि वह कोई धान्तिक क्षणहा नहीं है। उपनिश्वय एक नये चिदान्तको प्रतिष्ठित करना पाद्या है और एक तीच रंगभेवकी रेका खींचना चाहता है। बम्बेजीक दक्षिणमें रहनेवाच समस्त सम्म सोगोंके किए स्वर्गीय थी रोइसने समानापिकारका वो सूत्र दिया वा यह सरका उस्तवन करना चाहता है और यह बिटिस-नीतिमें मौधिक परिनर्तन भी करना भारता है। यदि सगयम यो वर्षोतक कृष्ट सह सेनके बाद बिटिस परम्परायोंमें वर्षण्य परिवर्तनको हम वपयाप स्वीकार कर में तो इस आदमीने कुछ कम ठहरेंने। यदापि नये विभयकरे अन्तर्यत हमारी परिस्थिति पहुनेसे कुछ अधिक सही बनाई जा सकती है, किन्तु किर भी गरि इस इस मई पक्षप्रदर्शका सफनवापूर्वक मुकाबका न कर सर्वे तो भी हम उससे निसनेवासे सामाँको सस्तीकत कर वेंगे।

कश्चित् माप गोचने है कि प्रनासी प्रतिकत्वक अभिनियमकी स्थास्याक रूपमें थी मोराजजीता देवनिकासा मतिन राष्ट्र है। ऐसा है या नहीं सी मनिष्य मतायता। स्वतक म भावको याद दिवाना पाहता हूँ कि भी मोराजजी निषिद्ध प्रवासीकी संस्कृ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत शिक्षण नहीं किये गय च बहिक एपियाई अधिनियमके अन्तर्गत अपनीकत भारतीय होते हे कारण दरिवत किय यमें है। व उस प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमको निर्योग्यताके मलार्गत भा गये जो लियाई अभिनियमने उनपर साद दी थी भार जिल घोरानकी किसी

भी डानाम स्वीकारी नहीं कर सकत थे।

[आपका आकि मो० क० गांघी]

[अपनीस] रेंच बेसी सत्त २६-८-१९ ८

१ और ६ स्व एक्ट्रिक अंद्रेजी क्लॉबॉझ उररोग भी सावतने दन विधानसमान दिया था । १ वस्य "नेप्रावनो प्राप्तदस्य सुबद्धाः —२" प्रव्यः चीर "स्रोप्रवर्ग स्वप्रद्वास्य सुबद्धाः —१ TE 100-01 I

#### २८७ पत्र छगनसास गांधीको

बोहानिसर्व अपस्त २५, १९ ८

#### [वि छगनसास]

तुन्हारा पन मिला। क्षितित नारतीयोके सम्मन्तमें नहीं स्था हो रहा है इसका मृतपर भसर नहीं पहला। मुझे बासा है, मैं बुजराती स्टब्मोंमें इसपर विभार करेंगा।

भी काँटवार मुझे किया है कि तुन्हें सपना काम बससे भीर परवी निपदाना नहीं साता। उन्होंने मुख इसका कोई डोड उदाहरण नहीं दिया है इसलिए म नहीं पानदा कि बनके निक्यंका प्राथम दे का है। फिर भी तुम उनसे बात करी। उनकी बात प्यानसे मुनी नीर बेया में नुकाम डोक बैदा ही करी। शुन्हें चाहिए कि तुम उनकी मरसक मरद करी चीक वे सपने बचैमान परको सभीमांति निमा सके। वे बहुत स्थवस्थानुस्य ह भीर हो सकता है कि तम्हों उनसे बहुत-कुछ संवानका निक्षे।

कुछ मारदीयांने कछ हरिखानको रेला ना। उन्होंन यूसे बताया कि नह सिस्टुड स्टब्स दिवाई पड़ा और उनक करम मजबूतीये पढ़ यहें थे। उन्हें देवकर वह सनेक बार मुक्तरामा जिससे मामना पड़ता है कि उसका बरसाह कम नहीं हवा है।

मापूर्व आधीर्मा

#### [बंग्रेगीसे]

टाइप की हुई दन्तरी अंग्रेगी प्रतिको छोटी-नकक (एस एन ४८६४) से।

# २८८ नीकाभाई बयासजी मसियाका मुकदमा

[बोहानिसबर

अभमस्त २६ १९८]

.....

नत नुवताको जोहानिस्तर्यमें भी "ते" जराकतर्ये भी एक एक वॉर्डनके इसलासर्वे भी भीकारता जी चित्राके प्रमर एक मात्रका सामर हमा। बरिश्तान यह वा कि सन् १९ ७ के तोशित एपियाई कान १ के बाद ८, उपनक्षत्र ३ के मात्रहरू वे जीहानका प्रमाययन दिखानेके किए सहस्वर मही दिखा सके। जी मांत्री जनको तरफते नेरणी कर रहे वे। अनीक्षक भी वस्त्रीनने सिश्तारीके वार्षेसे सन्तर पेस करते हुए कहा कि मेने सह

२. देशिय " बीदाविश्वकादी विद्वी - प्रक अवद ।

४ स्ट इंडिएन जोपिनियनमें एक नेप्रता हुस्त्रमा" क्रीनेस्टे छ्या या ।

१ करन क्या रोनेश का सक्त प्रनेतकेया नाम प्रकल है। पृथि करने प्रीनिकारी करों है काकिय मनुसान है कि का कानकार प्रोपीश किया गया होता।

३ पड बर्मन विशेष्ट्रियम्, मो प्रीक्तरणी राज्यालाकं करलास्त हे । दे सर्छ नामे ने और छेनागार्मी पोरीलंक राज यो ने । को १९६ में बनके एक्स दूर्म ।

गिरफ्तारी हिनापर्तिक अनुचार की है। में जानता हूँ कि सात बोदानिसन्तर्गे ऐसे ब्रुल-से भारतीय हूँ विनके पास अनुमाधिएक और पंत्रीयत्वरक पुराने प्रमाणक है। परन्तु उनके विकास कार्रपाई करलेके बारतें मृत्ते हितामद नहीं मिश्री। अभिपुक्तने जनते तप्त्येते बहुत देते हुए कहा कि में दुस्पदासका पुराना निवासी हूँ और पेरे वास सानित-रक्ता अम्मा-वेसके सासहत कारी किया गया अमुम्तियम है इसी प्रकार यन १८८५ के कानून १ के मासहत पंत्रीयनका मनाचपक भी है। ये बोलों वस्तानेव अदास्तारों पेस किये परे।

अदास्तको तम्बोधित करते हुए भी गांचीने इस कार्यवाहीकी विविज्ञताको तरफ उपका प्यान दिसाया। प्रश्नुनि कहा कि अभिगुक्त एक एते भावती है जिनको एतियादे अनुनक्ष मात्रहरू विरक्षार किया पया है और सब्ता में वे मार्थ है, यक्षित अभी स्थीक्त हुए नमें कानृतके पहुरा पाया तो तरकार भी नहीं केहा जाना पाहिए था। या तो तरकार भी कान्तका पानन करना व्यक्ति पा अब देना वाहिए कि वह एसा गई। केरों। इस बमय उपनिवेद्यके सम्बर्ग पार्थिक सम्बन्ध करते नमें कान्तका पानन करना वाहिए या कह देना वाहिए कि वह एसा गई। वेदस्ती हुए भी गांधीने बास तौरपर समझ के अपने सोमधार तक इस मान्नकेण पेस गई किया वाहे। और अमिनीक्ता इस बातके किए तैयार भी ने गरम्बु विविद्यार हिसायत आई कि नै नामकेणो सार्य कहाने हमान्त स्थान की विवाद ती हिसायत सार्व कि नै नामकेणो सार्य कहाने हमान्त स्थान करने ने स्था तरी हैं।

[अंग्रेमीसं]

इंडियन मोपिनियन २९-८-१९ ८

## २८९ चोहामिसबर्गको चिटठी

बुबबार [मगस्त २६ १९ ८]

#### नये विवेषक्षे क्या मिखा?

इस बार भी मुने अस्तिम बाद पहल हती पत्नी। नमा विषयक २४ पंटोंमें दोनों सन्तोमे पात होकर निकक भाषा है। इससे प्रकट होता है कि अभीतक व हुनारी भावताकी ओर पर्याच जान नहीं देते।

वर्ष विवयसमें एक नाम [हमारे मनक] बहुत-ही बाउँ या जाती है। मृत्त विस्तारने स्थाद करनेका समय नहीं है। किन्तु उससे यूकी मृत्तमवारोंने सन्वस्थित जातीत यूर हो जाती है। स्वेषका प्रतिपन वृत्ती कातृतक सम्यादेव नहीं माता दूसक बाद वा प्रतिपन होया वह सी इसक बन्दाव नहीं जाता एसने समावक साध्यक्ती तथा हो। जाती है। किन्तु उससे सावर्षका समावेद मही होता। सूनी कातृत करमय रह होकर भी भौरवारिक करना कात्रका है। जमका विरोध करना भारतीय समावका आध्वार है। यो स्मृत्तने वस्त

र व्यक्तिरं प्रीवन संदोधन सञ्जूत, १६ ८ ।

र. धेर कार्यवसीको रिपोर्ड राज्यन नहीं है । देखिन सम्बद्ध क्रीकेट ।

You, छन्नै वारी शहाल विसा है कियु उससे भी बनिक सहस्वकी बात सो सह है कि उसमें सिक्षियोंका बचान सहीं

्षा है । जिल्ला प्राण्या नामक पहल्ला नाम प्राप्य है । एक उठा प्राप्य प्राप्य नाम प्राप्य हिंदा और समृत्य है कि इस प्रस्ताकों सेकर बहुत बड़ेना पड़ेना। यह समर्थ खेड़ना मार्ट्याय समानका कृतव्य है।

# सिक्षिव भीन 🕻 !

हम बेबते हैं कि रत विषयार बहुत बचाँ को जा रही है। मारसीय समावको मार है कि यह बिजियों को कानूनवी शवरमें समावाधिकार मिकना चाहिए। यदि पर है किर मी उद्यक्त अनक सर उरद होता है कि मारतीनोंकी परिचा सक्त और गोराफी सरफ होती है। गेटाब भीर केमम भी ऐसा ही होता है। मारसीमोंकी परीका सक्त होती है। हमस्याममें उन्ते भी तक्त परीजा होती है। हम यह बहु देना पाहते हैं कि समें हमें भीर मार्गित मही है। इसका नतीजा यह होता है कि बेरिस्टर आदि ही जा स्वेते हम परीव मिप कुछ कर सक्ते हैं, ऐसा सम्मावकी स्वाह पहले के भी कपने सम्मावकी स्वित सार एकरम अन्य नहीं होना चाहिए। यदि कम पहले किये भीन कपने सम्मावकी सम्मावित स्वाह स्वित सार एकरम अन्य नहीं होना चाहिए। यदि कम पहले किये भीन कपने सम्मावित स्वाह हो। इसमिद समें कहा जाद तो उनके बारेसे कोई क्षिता हो हो।

#### यक भागति

इस विश्लेसकों एक सङ्गत दिलाई पहती है। यो इसके बाद ट्राल्यबानमें आयेंसे और जितके पास बनुमतिएक न होना उन्हें यह सिद्ध करता होता कि वे सुबके पहने है साब पह पूके हैं। यह बारा उत्पर भी बानू होती है जी इस समय हम्लयमान हैं। मुझे ऐसा ध्वता है कि हसका बीई राज्या निकल सकता है। यदि समझीता हुवा हो जान पहता है कि बार बन सम्बी।

#### नेद्यप्र निवासी

भी शावत मुहस्मत जी पारती वस्तमनी भी एम थी जीविक्या तथा भी पिरी कृतवंतीं प्रिमन्द्रम तथा स्वास्तेवीं शापत जा वर्ष है। वस्त एक्यानेंडा सभी स्वानींपर स्वास्त हुआ और सभी स्वानींपर कीनींने वस्ताके साथ अपने प्रवीपन प्रमापपत [ब्रक्षानके किए] वनने मुगूर्व किये। वहते भी हैपर किया। कर भी क्यानेंडा आदिव्य किया। कर भी क्यानेंडा किये। क्यानेंडा कार्या क्यानेंडा कार्या क्यानेंडा कार्या क्यानेंडा कार्या क्यानेंडा क्य

कोस्तरस्ट तका कास्पेटानमें यो ईपन मुक्तेमान तका भी मुख्का प्रमाजका कोस जल पहे है। उनके मही बहुतनी भारतीय पहते हैं। विकार भी वे हिम्मत नहीं हारते बीर मदद कर पहें हैं। इन यह बार्वीन प्रकट होता है कि भारतको स्थिति कम्पी है।

भी बेक्ट प्रिटोरियास प्रमानवन भाने हैं। वहाँ यी जोसी भी मेड दवा भी बीकावामा प्रमानवन इन्द्र्ज करनेके किए। वीरा कर रहे हैं।

र दमीरिश सम्पन्नित बञ्चयनक मरीदिक समी ।

## भी मीलूमाई मिश्रया

जान थी भोक्याई बनासजी मिल्याका मुक्तमा बसा। उनके पास अनुमित्यक पा फिर भी नमें कानूनके बन्दमत्व नहीं या इसकिए उन्हें सात दिनका नोटिस मिसा। इस मुक्तमेसे बाहिर होता है कि बुनी कानूनके रह होनंकी बकरत अवस्य है।

#### भारत समाचार

भी इहाहीस तथा भी हसन मियाँ दोनों मोस-विकता परवानोंके विना स्पापार करमके सपरायमें मंगतनारको ८ दिनके किए जेक गर्ने।

यो अङ्गद मोतारा को सस्मावहर्में तीम कार श्रेष का कुछ हैं सात (कुमकारको) छूट यमें हैं। उनकी बहादुरीका सबको सनुकरक करना पाहिए।

पीटर्संबर्नमें भी दैयब मचा मेमन जेल मने हैं।

प्रिटोरियामें बहुतवे आरतीय जैक गये है। बाधा है, उनक नाम बास्में वे उन्तेने। इन सबको सम्याद देना चाहिए। तार निष्म है कि उनमें स एकका पुष्टियन कच्छिमें आर। इसके बारेम बीच हो रही है। यदि मार भी बागी पड़े तो वैपके किए उसे स्वीकार करना चाहिए।

यी नाहर बाह कामान पिछनी सनामें भागन दिया था इसकिए उनकी नौकरी बानेका मस है। बन्होंने इस बातकी परवाह नहीं की है। वे समावके किए सक्नेको वैयार हो यथे हैं।

भी चौरावशी सापुरवी अज्ञानानिया ट्रान्सवासमें फिर वाखिल होनेकी वैदारी कर रहे

है। संग द्वारा रोके जानंपर हो वे अनीतक वाणिस नहीं हुए। [जेसमें] जुराकके बारेने असल्यापजनक स्थार सामा है। उसके सम्बन्धमें और मी

उपाय किये था रहे हैं। बुत-वे सोम बातक सिए सरार है। इससिए मुझ कहता चाहिए कि विनक्षे अपूर्तितम अंच हों किसहास तो केशम उन्हें हो जाना चाहिए। इसरे भोनोंको नहीं माना चाहिए। इस कामर्स बेलावसी नहीं भी जा सकती।

चीती धवते वर्षेनके सम्बन्धीके क्षम पान (भगवनार) को बामतितव किया। उनका बपना एक बहुत भक्ता करने हैं। भारतीय समानके काई क्षम नहीं हैं। पीनी केवल हुआर होंगे इस हमार्चे हैं जिर भी हमारे पास चैवा कोई क्षम नहीं है। यह परमानेकी बात है।

विभागतमें [बहा बिक्कारियों और बनताको हुम ट्राम्यकालमाधियोंकी तककीक्षांत बाकिक रधनके लिए] यो रिल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यो योरावजीको देख-निकाका दिया नया है, उनके प्रति विरोध बाहिर करनके किए करनमें भारतीयोंकी एक बड़ी ग्रमा बुकाई गई है।

[बुबरावीसं]

इंडिपन बोपिनियन २९-८-१९ ८

१ पित्रक प्रोचेकने " मोका भारी" और क्यों " मीजू यांव" है। विश्वय ही वे दोनों एक ही व्यक्ति है। १. देखिए विकास प्रोचेक ।

## २९० पत्र महान्यायवादीको

[बोइएमिसको अयस्य २८ १९ ८]

माननीम महास्थायशारी प्रिटोरिया

प्रिटोरिया महोक्स्य

भेरे रामको पूचना दिन्हीं है कि मोराम किना नामक एक भारतीयर बिना परणानाके भारतर करनेका जो मुकरमा चलाया नया ना उसकी मुनवाहिक सम्ब २५ ठाएँकको जन स्टक्टे निरुद्ध स्वता मुनाह गाँउ जन उसके मुरल्ह जार ही ५ भारतका विशाही उसे कम्मुबक करना कहीट अन्दार मेरे सबसे पता पता है कि प्रणानाकों को मिल्ह मारीमोने देवा ना।

भेरा संग इतक होना यदि भाग इतापूर्वक इस मामुकेकी जीव करेंगे और ऐसे कसम

उठायेंगे वो बिटिय माध्यीय कैरियोंको क्य-प्रयोगसे बचानेके क्रिए आनश्यक हो।

मिए वानस्यक हो। वापका शाबाकाणै क्षेत्रक

[अन्नेनीसं] वंजियन ओविनियम १२-९-१९ ८ ईसप इस्माइक मियाँ नव्यस विक्रिय सारतीय संग

२९१ पत्र जेस-निवेशकको

[बोद्दानिसंबर्ग बंबस्त २८ १९ ८]

वे<del>ड नि</del>षेषक प्रिटोरिया

।प्रद्यासमा म**होदन** 

्रान्यवाक्त्री बेसोर्ने बिटिस मारतीय कैदियोंके किए निवारित बुराक्त्री ताक्त्रिके बारेसे बाएका २४ तारीबका पत्र सिना।

नारत आपका र उपायका न पाना भेरा यह निवेदन बता बाहुण है कि बुराक-सामिकामें परिवतनको साँग दस्तिकए सही की गई है कि जो मोनन दिया जा रहा है वह विकित्स-सारको जनुसार जनुक्तित है बलिक स्तर्किए कि यह किटिक नारायीय कैपियकी जारवारी कमुकर नहीं है। इसिक्य भेरा यह यह निवेदन करनेका साहक करना है कि वह विकित्सकको सम्मतिका नहीं बिक्त मोननके बारेमें विदिध मारायीयोको आरावीका पता कमानेका प्रमा है।

र और २. कम्मकः सम्बासक्तिय वंदीनी ब्राय देवार विमायना था ।

मेरा येथ स्वीकार करता है कि अकईका बीध्या मैदालकी बेलीमें आरतीय कैरियोंकी मोजन जानिकाका थेंग है। परन्तु इसत तिकाल गय इस निकाय कि सक्केंका दिविया भारतीय कैरियोंके लिए सतुक्त है मेरा सम सहस्त नहीं है। सीमाग्यत सर बीधन माधिकार्म बहुत कम माध्यतिय कैर हुए है जीर इसलिए मोजन-तालिकाल अक्तपर करवाक माध्यतिय साववित्त समाजन सात्रीय साववित्त स्वाक्त कान नहीं दिया है परन्तु अन द्वार्णवासमं जो खतामारण स्विति उत्पन्न हो नहीं है उसने देश तह स्वाक्तिया हो नहीं है उसने देश तह स्वाक्तियाल इसला हो नहीं है उसने देश तह स्वाक्तियाल इसला स्वाक्तियाल साववित्त है से साववित्त स्वाक्तियाल स्वाक्तियाल स्वाक्तियाल स्वाक्तियाल स्वाक्तियाल स्वाक्तियाल स्वाक्तियाल स्वाक्तियाल स्वाक्तियाल है।

कि इस मामकेपर पूनः विभार किया वायंगा।

नापका जाजाकारी देवक इसप इस्माइल मियाँ नम्पद विदेश भारतीय मण

[अंग्रेजीसे] इंडियन भौपिनियन १२-९-१९ ८

# २९२ ट्रान्सवाल भारतीय संघर्षपर टिप्पणियाँ

[अगस्त २९ १९८]

ट्रान्तवास सीहर

गनतियाँ धीपंक एक लेखने सीकर कहता है कि उपतिनेध-धींकन नहुत क्यारा बापकान होनक कारच धायद यह नहीं जानते होये कि एपियाइयाके कार कानुनका समक किन गढ़ किया जा रहा है। एक भारतीय दूरक हमाक्य होनके कारच वपता स्वेच्छ्या वनीयन नहीं करा सका था। वह पिछक बुनवारकों मिलाग कर किया पया। उनने साधी बगाँच कियो प्रकारका कोई मी हिस्सा नहीं किया बा। नवें विकासम ऐन माध्यीयोंके स्थापन कियो प्रकारका कोई मी हिस्सा नहीं किया बा। नवें विकासम ऐन माध्यीयोंके स्थापका पूरी स्थापना की नहें हैं जिस भी उने पक्स किया थया। इसने स्थाप्ट हों जाता है कि मूनी कानुन अभी थी रहा है। यह शास आधारींग समग्री वा सकती है कि अवह

र शाम महामार तथा सरकाब कुछ कम च्यारारी २७ कारावादी शिरकाश दिन को म । स्य श्रियराजरीयर ट्रीम्म्बराक कीरामी २८ कारावादी श्रीमा की मही । कामक मंदीचा एउमेस च्या कारावादी है कि देशक उसर प्रमानतारोही है विशेषकी प्रमान 200 किया कहा वह तारीय सुरम्पायक कारावादी श्रीका नवादिता है महि कमक दुरुवा कर ही देशर किस यह जा ।

और शासनम्र तथा सन्य मोगाको यह समझानमें कि पुराना कानून मृतप्राय हो भग है और बचे विभिन्नुर्वक रह करनकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भटनाओं र फितनी मुस्क्रिक पैदा होती है। यह एक बड़ी गम्भीर मतन्त्री है। कुछ प्रख्न मुख्यमानोंका जिए स्पानसे पकता थया है वह अबह [इस्लामिया अनुमन] उनक किए मामिक महत्व रखती है। सरकार चन्हें पकड़ेनी इत्तक बारेमें जनक मनमें कोई पीरी नहीं थी। तुकिस्तानमें पट रही पटनामीत विकास मुख्यमानामे वाजकस काफी उत्तयना पंछी हुई है। बंधवी राज्यमें मुख्यमानीकी वादी बड़ी सावादी है। क्रिक्ट मीर उनक जैये दूधरे कान ऐसी परनावाँका उपयोग करके जनता नगहरू मध्य धासकांके काममें कठिनाइयां पैदा कर एक्से हैं भोर हिन्तु-मुख्यमानींको एक्स्ट्रीमिस्ट पार्टी (करम इस्त) म बीच से सम्ब्री हैं।

# पिटोरिया स्पूच

प्रिटारिया स्पूत्र अपने २५ वाधिकक वस्पादकीयमें कहता है कि इसने निर्ध विद् बनरक स्मर्स्स समझौतेकी घर्तोका पासन करनेके किए कहा वा उसी तरह अब हम एकिमा इयांचे कहते हैं कि जिन पृथियाइयोंने अभीतक पंजीयन नहीं कराया है वे अपना पंजीयन करा है। सरकारने जो क्यन दिया वा उसका उसने पूर्व-पूर्व पाकन क्रिया है और जब वृत्तिबाहर्याको भी उसका पूर्व-पूर्व पाकन करना चाहिए। बावजनके स्वाक्यर बादमें विभार करना अनुचित नहीं कहा पायगा।

इसी क्षेत्रके नीचे आवजन सीर्पक एक दूसरे क्षेत्रमें वह क्षित्रता है कि बावजनके सम्बन्धमें एसिनाइयोंके साम बहुत हुम्बंबहार किया जा रहा है और उसके किए हम उनके प्रति वहानुबूरि प्रवट करते हैं। हुमारे सीनुबा कानूनके बनुवार शिन्स क्षेत्रीके करी पेक्कक शिवासी बीक मा बंधिन-बुरी मुद्देशकी कोई भी भागा बोड़ी-सी मी बाननेवाले सीग स्व बेहम बाहे वह सा वकते हैं और वे यूरे नामरिक-विकार घोनते हैं। इस मानकेमें सीविस भाषा अवापि बहु मुरोपीय भाषा नहीं है, यूरोपकी मापाबोके साथ किनी नहें है। सब प्रक्रिय हो हमें सब प्रवेद्याविमोके किए समान रूपसे कामू हो ऐसी कठिन परीक्षा रखनी वाहिए। प्रवासी-विभागके विकारियोंके द्वापम पर्याप्त सत्ता होता वाहिए और अर्थे क्रेंचे विवार और उन्ह कोटियो विवेक-वृद्धि रखनेवाले होना चाहिए। उन्हें काफी बच्चा बेधन मिलना चाहिए विद्यक्ष कि वे रिकारके लाजवार्य स पड़ें। और उन्हें धावभागीके दास इस वाठको पूरी बातकारी करा वो बानी चाहिए कि उपनिवेसमें किन कोवाको प्रवेस नही करने वेना है। सब्रेपमें हम एपियाइयोके किए को बरवाबा बाव है, उसके स्वाधपूर्वक बना रखे बानेकी विफारित करते हैं। यह देस और ज्यादा एसिमाइयोंकी विश्वकृत नहीं बाने दे सकता इस बालकं हम पूरी तरह सहमत है। लेकिन हम तो इसकं मी जाने बढ़ कर यह कहते ह कि इस देखमें एवं कुछ कोरे शांबिक हो रहे हैं को सम्मवत एसिवाइमोर्क भी क्यादा भयकर धिक होंगे। पृथ्विमाइबोके रहन-सहनका स्टर बहुट शीवा है इसकिए वे ब्यापारमें स्पर्ना करते हैं। फिल्तु ने देवमें होनेनाके मपरानॉकी संस्थामें कोई वृद्धि नहीं करते। क्षेत्रिन अपर क्रीकिकित गोरे परवेची इस वेसमें बाकर रोटीके किए बड्डी-वहाँ अटक्टो है। हाकमें ऐसे कार्यकार करिया है। इस कार्यकर कार्यकर कार्यकर कार्यकर करिया है। इस कार्यकर स्थापार कार्यकर कार्यकर स्थापार का है। इस कार्यकर स्थापार का है। इस कार्यकर कार्यकर कार्यकर स्थापार का है। इस कार्यकर कार्

भुजी-मांति बन्त कर दिय हैं किन्तु क्यार बंधित कहा-करफटको रोकनक थिए भी हुमें अपने गरबाने तुरन्त ही कर करने पाहिए। ऐदा फरावेद यह पाएचा हुए करना सम्मय होगा कि हम चमाले रंगक कारण काले या गीले कोमांको इस देवमें प्रचस नहीं करने देशा बाहते। यो इस देखको सन्मुचमें मार्थेका थेए कानाना पाहते हैं व स्वीकार करेंगे कि क्यार बंधित कहा-करफटकी दुस्ताम हमारे बतनी और कानूनका पासन करनवाले एक्सियाई बमादा परान्य करन स्थापक है। हमें किसान क्योगले हुए थैस करनेवाले परियम करनेवाले सारकान चयाने क्यानेवाल और इस सहस्व देखनी समृद्धि दशनेवाले बादमी चाहिए। स्थापारी और

भी गोपीफा उत्तर

उपर्युक्त अबके बवाबमें भी गाणीन प्रिटोरिमा स्पूच क सम्मादकको एक कम्बा पर्ष क्बा है। उसमें उन्होंने प्रमाजपूर्वक दहाया है कि सरकार वरणे नपरका पाइन कर चुकी है ऐसा सभी नहीं कहा वा सक्बा। यह सही है कि नय विध्यक्षणें मोड़ी राहत मिली है बोर कुरी कानून नित्यस्यक कर दिया गया है केकिन मेरे प्राह हताओं सलीय कर केने ऐसी परिस्थिति सरकारने नहीं एतन दी। जूनी कानूनके सनुधार मुक्यने सभी चकते ही रहते है। यह कानून निक्कण रव करका वचन दिया गया वा उपका पाइन होना चाहिए। साध्यनक प्रकारी चर्चा करते हुए भी पांचीन बहा है कि सिक्षित एथियाइपाको बुसरोंके वैदे समान हक मिलन वाहिए।

[मुजरातीसे] इंडियन बोरिशियन ५-१-१९ ८

# २९३ भाषण हमीविया मस्निवकी सभामें

[ बोहानिस्वर्ष

बगस्य ३० १९८]

थी गांधीने कम तीतरे पहुर कोईसमर्पकों मिन्नवर्गे भारतीयोंको एक समामें भाषम किया। यह तमय उन्होंने नदाकके नेतायोंके निर्माधनका निश्च कमसे उनकेड किया। धौता-मध्यमीने आन्योतनकी योजनाको हुरपों वर्गकार किया मीर इन योजनाका कि ये निर्माधित नेता सम्मयन उन्हों राजको सरनी बायसी यानायें सीमा यार करेंचे बड़े बाहके साथ स्वास्त किया गया। भी गांधीने यह भी पोरित किया कि नेतासके पांच भीर भारतीय सबरे ९ वज विरक्तार होंगे और निर्माधित किये बायगे।

[यप्रवीते ] दुस्तवास सोवर, ११-८-१९०८

र पूर्व मंद्रेशी स्व स्तरूप्त नहीं है।

6-11

## परिशिष्ट

## परिज्ञिप्ट १

## प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम

हामसामक गढ नासकी २० तारीकर सम्बन्धी गढ़ाये १९ ०क प्रशासी प्रित्वक्त क्रिसिक्स एक्ष्मियों प्रकारत पूर्व पूरवार हागा यह घोषना थी गाँ है "कि प्रमासित सताहकी सरका रास्त्री अवसीत्त करना गाँ प्रवारी। एक तृत्वरी युक्ताये घोरना को गाँ है कि कांकिस्स इसी मासकी जुड़ी तारीयको कग्न होगा। इसकिन यह कग्न हो चुका है। इस विकार करताँत भी मारकोर्ड नेमरी समाध प्रवासी-परिकारक करिकारी नियुक्त किम गर्व है। इस विकार तरकोर्ड को पहिस्तापूर्वित कम्म हो है दे तह करते हैं।

#### अविनियमध स्वास

- १ काड क्या प्रशिक्तका भन्नारेक १९ १९ वही ज्योग और वह विशा जाता है। मानवा की जाती है कि समझा १६ कार्यों परिवर्ध कार्युत क्षेत्रिय मानिवास १९ ० वहा कोई मानिवास वा महिलास कि, वो का भावित्तमान्नी कार्निवास करके व्यक्ति विशा जाता है। सम्बन्धि या कमा या होता, व्यक्ति सम्बन्धि हुए मनिवासक वह अनेद्वासी पुनिवासिक विशेष होता हुए अपनि और सम्बन्ध कम्यू क्रमण कार्यना ।
- ३. का बांबिसमार्ग और काले मन्तर्गंत करने को मेरी मिनियारे, ब्लाइक का तम्पीत करना व होन "विश्विद सनती ते का मान्य करने काले करने का बानिया की का निर्माण करने का का का निर्माण करने के का निर्माण करने की की किया है।
- (1) क्षेत्रं करित को सर अभिनेषणे वा चार प्रोक्त करते का मान वांक्यरीकी गाँधर व्यक्ति विश्वतं करात (तंक्ष्मेर वा क्का) किर्ता गुरिति गायक व्यप्ति सा कामिक्स प्रेमी रहा किर् मानेत्रक वा व्या क्राम, विदे विकास किर वह वांक्यरी के, व क्षि क्यों और स्वस्त हराक्ष व कर
- (८) बोर्ड मानिक विकास क्रमणनी मानी वर्षिया बायारस दिनाश करता हो दि कर क्षात्रेकारी प्रवित्त हुए। दो अमिनेकारी वर्षिय म्पनला बीर क्यांत्र क्षात्रास्थवे किंग क्यारपात होगा किंगु क्षा मानलपानी निम्न मानित समिति व तोने
  - (\*) निसी देशे व्यक्तिका को "विशिद्ध मनसी" नहीं है, को वा करका करवा;

री वा अभी हो:

- (a) क्षेत्र व्यक्तिको, यो १९०० क व्यक्तिमं कानून स्थापन विकास क्रान्टित वेशीयन मगागर केला अधिकारी है वा किन्ने रंबीसन प्रमुखरत के किया है, और बी - निर्धक प्रवस्ती "की परिस्तराके बस्तुम्ब (३) (४) (५) (६) (०) या (८) की मनोनाके मीटर व्यॉ नाटाः
- तक्की सक्तानस्था किसी भी दक्षिण लामिकी क्यांकिय वा ब्रोडाने कर बाजों वा वहाँको करका सम्भवने समजीता कर सकता है यो इस वावितिकाने बहरती और वाविजावींकी वृद्धिक किन मानस्तक या week i s
  - भ, प्रमुद्ध निर्दिद्ध पहाती, को इस हरनिवेदान मोध करता है या निकात है, कहराकड़ा दोनी होना और
- बस्स हिंद्र होनेस किय हजेंका बार होता। (१) स्मितिहर, हो एक से रॉक्टे अधिक न होगा है। हर्माना य क्षेत्रस बैतहर, को ६८ महिन्छे स्मारकी न
- होंगी वा क्स ज्यानि और देर रोनोंका और (४) रिजी भी समय मनोब्र इक्सामानि स्वय वार्ध हारा व्यक्तिकारी निवाने बानका और निवाने वानके समय तद दानवर्ते रहावे गरे बन्हार हिरास्त्रज्ञे रखे बानेकः व्यवस्था दी बाने है कि
  - (a) देता विभिन्न अवसी उस दिएसको दिया दिया पा स्वता है वस्तु कि को अस्तिको को मंत्राद्वारा वाहित (श्री-वी चेंदरी बनान्य स्तरार्थ) पित्र बाब और वे व्या माधासन हैं कि वह स्पतिहास
    - यह सर्वतियं चन शताः (g) बार को निष्टि वस्त्रीय देखी हवा री बारे तो क्लबी का देखी तथा काल कालियेखे विकासे कारे के बाल की बड़की क
    - । इते हैं की महील की
- (६) इस राजनक करा हानकी सारीयके राम १९ ३ प नमेरिकटा मामारेग्रफ दान्य रीज केरर या कारिया। का दन प्रक्रींक दिली संशोधनका उत्तरम्य प्रत्येका भवताची करता है। या
- (u) वहि व्यक्तिप्रवर्षे पता है तो मन्द्री द्वारा कृष्णि जावरोंपर स्व व्यक्तिप्रवर्धी क्षान्ति व्यवध्या और अस्व
- सदासनक किर काउनाक समझा बाह्या है. वा (ग) दिसी बांगतक अच्छेब २३ वासिकेस पढ़े मानेदी गावा विते बानेस्ट का बावाकी क्रांसिक शक्त करनमं

would rest to बर मांता गर्नात ब्यायरीने क्या वारंगर विस्तार दिशा था स्था है और त्रव वास्तिवास निवास का संस्ता है पर्व विद्वारे बनाव करत कर बानून द्वारी स्थान गर्ने मनसार विरास्ताने राता वा सरता है। व्यवस्था की बर्जी है कि एक मारिए, जिल्हा अनेच राज ब्लाब्यर (ब) में किया बना है। सा उपनिवार गरामाव बांतिरस क्षम दिलीक भारतल न निरूप बादवा; यह वी न्यस्था की बार्श है कि को निरूप्तत किया जा कार्य स्टॉरका

बीरे गमना कान्नी विरुत्तारीक बाद व्य दिनक भीतर कानिकास निक्रमध्यी माता न हे हो, हिरासका प्रोप्त रिया भारता ।

#### ৬ বলৈ স্থানি বা

रेश है यो को अंग्रेड किय बस्ताता है सा

- वनशा कर निर्देश ध्वतीको १८ ग्रांतिशाने प्रोप्त बारामे वा ग्रांत्रने स्थालका हेता है वा ग्रंग स्पन्न कि ब्रह्मका है। बा
- (६) ४७१३ वर एक छाउ क्थाल निवान सनदी भाग दिवं को व्यक्तिका वर्ष-प्रदान स्टानमें स्टानका
- (1) एक मानाइल बारक रिप्ती व्यक्तिक कृत का विकासका बताबोंका राज्यको संदान जीवरी हैनेदानेक क्स करत करता है का त्या बाब बरता है लिखा नावस करत करता होता हो, वा बराह करते हतत हा एक इन्हें करने करने किए बादन इतम कावा होता हो मानी क्लिएसी हती बरनेने ब्लूनन हो, सु म्बर क्षा पर कमाने चेंक कहा ने के हा

४८४ छन्ने योपी सम्सन (A) "विधित वनसी को वरियावारो ग्रास्त कोर्डेड कोडि कनुष्यंत (१) व क्लाकेट विशे को किसी प्रमान पदा उनको करता हो या कराव करते करवाड़ा करने करता हो। वस्त्रें कि वह कर असावतका वन कारी व हो। या (५) देने कराव, निरुद्ध हेतु केर वसावतका काम करा है, वस्त्रे वेतर करता है वा काले वसावी करते हर

क्साक्या देशी होना कीर क्साक छिड़ होनेकर कुमनिका को सी तींकर व्यक्ति म होगा वा कुमीमा न क्षेत्रर केरका को छः महीलेले बनारा न होगी वा कर कुमीम वा कर दोनोंडा साम होगा।

4 होई मी निर्मित प्रवासी रहे क्लिक्समें होई लालन वा क्ला करकेन प्रवास वान या चुक्त वा पहिले त्यन्त पृति प्रवस्ती लाने या कार्य कार्य कार्य अपन करकेन क्षित्रकारी न होया और देखा कोई भी परताना (कीर मध्य कर किया तथा हो) वा कोई कार्य या कार्य कार्यक्रम, विकास हारा देशा कार्य का कार्यक्रम कार्य मध्य प्रता किया तथा है, एसे प्रवासीक क्ष्म विशिवसक साम्य सैनक कार्यक राज्य होनेल रहा है। सोनेया ।

९. या अरिनेस्थ राना समेराका ऐशा प्रलेख न्यति विद्युद्ध अनेक क्यते विदेश प्राप्ती होन्स्य क्लेज हैं कियों मी न्यायांचे स्थानित्यक प्राप्तिय प्राप्ति अर्थान्त्राती ना विद्युद्ध मनिकारी करा स्थान निवास विद्युद्ध कर विद्युद्ध

१ को थी निर्मद अनाती करून दर बदाय हा अधिनामधी बारामीत तुरता न दोना या अधिनेक्सी न एते दिया करेना कि को का व्यवस्थानी नहीं दी की थी कि वह अधिनामधी ना एकता या का मुख्ये ना बात करान करेनी कि का निर्मद असाती है। जा नाने दिया गया है। या विकास कराने कि वह सातिक के सात है। है। इस नी मिलाई में का मानिक कराने हुए करियोदिक निकास के मान्य दी में है। असी भी व्यवस्थित में का मानिक मान्य दी में है। इस मानिक मान्य हुए करियोदिक निकास के मान्य दी में है।

हो, मोर दिशों मो सम्ब व्यक्तिकों, किहे वह मिरिन्सकों नेत बरण को सर व्यक्तिकों मोह करने वा रावेने वहानता से ना क्यूने कहानेने उपनित्त रहार उरावे मानके प्रीकार प्रीकार विमा त्या है, वह उस को रूप हो दोन निकारकों व्यक्तिकों वह कानिकेंड वा क्यून कान्ने निकारकों स्थान को तो वह उस को रूप होरिके सामने विभागके व्यक्तिकों मामत्य नायुक व्यक्ति, विश्वी वह वर्षकों निकार मोर दूरी-पूरी रूप होर्ड हो है, वह वर्षकों देखार व्यक्तिकों मामत्य नायुक व्यक्ति, विश्वी वह वर्षकों निकार मोर दूरी-पूरी रूप हो को हो, वह वर्षकों देखार व्यक्तिकों मामत्य वर्षकों हमें वर्षकों कार्य कार्य के प्राप्त के प्राप्त के व्यक्तिकों मामत्यों के वे विश्व कारणा मोर वह क्या वर्ष मोर क्यूकी वर्ष दानिक पत्र प्राप्त देखा उपन को मोर्ड हार विश्वी

का पर्युक्त की बानेकी यां जो उसके करा पराची केमेंक किय निस्तृत्वत किया वालेका । हैव किसी शुक्रमोर्स व्य किय करनेका भार मन्त्रित्वत्वतर रोगा कि व्य का काकिकेशने का माविनिकासी

१६ किसी तुष्करोमें का विज्ञ करनेका मार मरिस्कुलकर रोग्रा कि का का कामिकेदमें का सकिरिकार्य ना विशिवसको संग करके प्रविद्ध कार्य कुना के ना कहीं रह रहा है ।

१७ अलेड नामधी व्यापानीकको का नामिक्याके वा किसी विकासके समी कर्णकारीस नामिक्या वाल क्रेनेका नामिक्या कीया।

( बादेवीरो )

मी अलेकी कात है.

इंडिक्न अपिनका ४-१-१९ ८

#### परिक्रिष्ट २

## टान्सबासके स्वर्ण-कानुनका मसविवा<sup>\*</sup>

#### असाचारण कारावें

गठ १ वर्गीकको सुम्बनाव सरकारके गमर का यह का महानारण संख प्रकाशित हुना था। कारी मूलनाव और समारण बद्धानीक समोजन और कुराईस सम्बन्धित कामूनीक एकीम्सल और संबोधन क्या तस्यानमी प्राविधक प्रमाणीय चमरका इस्पेक किया एक रिकेसन "बारा है। विश्वकृति सर महाविदेशे १५० दान्या है और का "गमर के प्रमाणीय कार है। हम सर विशेषकों रोकार कोगीरी समार्थित मंत्रीकों को है। सम्बाह से बन्ध मार्शिक साम

गर्रक्टर व्यक्ति का नर्त होना कोई वाक्रिकों वा परिवाह कानी वा एक्टर वसरीकी व्यक्ति क्वां साम्यक्षि वा चौनी।

ब्रामिनियम का वर्ष होगा का किमीमेरी कोई एक किमी का कारिकेश का नार्धितमाके नपुस्त फिल्हाक रोटा गया है मीर का युनिक रिम्मिकेसे सामा प्रयोग होया एन सामा वर्ष या ब्रामिनिका होगा किसी मेसी मुनि होगी।

" राष्ट्रोपित क्षेत्र न तमस्य जर्गोपित येत्र और दिशी बजुर्गोपित क्षेत्रका करना एक विकास कार्य-निवरके बन्दर्यत क्षिती अपूर्वपित क्षेत्रका स्थान वेपित क्षिता बाले वा व्यवेक सारमानेक समय क्षित्री व्यविधित कार्य-क्षेत्रका तम्ह की स्थानिक माना बन्दर्या।

ना विद्वी परिषेक कामुनने अन्तर्पत छानैयकित बोन कानानिक भी वर्ष हो, नक्ष्में कि वर्ष यामूनन करूपोनिक य दो वर्ष हो। अन्य १० वर्ष कोई दिन को नतनी नती है। अन्तरी नतीका तार हो, छानैयक्तिक बाने कानोतिक ही

काबोकि मनि का वर्त होना का मनि को का विकित्तन वा १८९८ के बाह्य से १५ के सन्दर्गत

सम्बन्ध रह जा कह सुन्। का नवना नेका हा ना नवना नकाका मान हा, सार्यानक बात क्र्यानक हा स्मेती व्य तिमालिकिक प्रहार्य प्रमुक्त होंगी।

(१) क्या वक्तीमें प्रकृतिकाम प्रचान और क्रांक्रम क्या लालार क्याने व्यक्तम् क्या सक्त्य प्रत्यु क्या वदलक् क्या वदलक् वैसा परिकार क्योंक्र और क्यांक्रम बाचा त करें ।

(१) शहरीक वार्च और ऐसी क्योंने को व्यवस्थान स्टोब्सी स्वामने पाने में बरेसक कार्यस्त होती और सिमाधिक समये कारी भी है भेरे प्रकार और क्योंकिंग स्टोमक के किए समय प्रकार प्रकार की कार्यना कार्य के बद स्टोक्सी में है की कि संप्रकार में किया पाने।

(३) फेर प्रवास और व्यक्तिक वरेबा डामों और जनक श्रृष्ट्रमेंको प्रशी देशक किए कोड कर ग्राह्मत एका बालेला।

(९) मंदि रेडी पूर्गि किसी पेडे प्रयास वा व्यक्तियाँ है हो मोई व्यक्ति को स्वस्त पहुनुस्थानी अधिकार मत्त्र बत्या है न्यनेक्कार्य हैक्सिको प्राय किसी भी प्रतिकारीक मतिहरू काली कुछ क्याने क्रामके किया का कुछ पुता क्याना है किस्ता नामार काली विकासता काली विशेख कोगा; स्टाल कालानी क्या का पृथिके, किस्तर पेडा राह्य-सम्पत्ती मनिवार हिंशा तथा है किसारिक विकास प्रतिक क्षेत्रिक को है। यो राह्य-सम्पत्ती

र व्या स्क्रेप प्रांतीनीका फिला हुना है। देखार "जीवानिस्तरीकी पिडी " प्रश्न १७०१

YCR एक्यूचे बांगी पास्त्यन वरिकारीके महिलाएको क्षिप स्थान वा करीकाची रेन एक्सें या नाम हुक्क (बाँग कोई हों) और कलके व्हारं या मुनियर नाम वरिकारीके स्थान समानद प्राप्त होनेको कन्का थाया कार्युनियालके कार्यिक दिया करोगा.

नी वन रक्तीको तथन या ब्लॉक्टेंक किंद्र नाशके दौराय रहेगा और प्रेम्प्स्ति क्या बदेश किन्हों है वर्षिण रुप्त क्षत्र राज्याकों अंक्टिये नालक होगी। क्या है है कि कस्त्री स्कारण रहा में कि स्कारण यह से मार्थ हों हो से यह से ने हों हो या करने नामराही की ने बहु म करते जो हो, ब्राह्मिक सक्त्री क्रमें और क्यों हारा सिर्फ यह

कियों गिद्दी और बिना सक की हूर्र मुक्ताल पहाकी सूरका बागिक मानी बहेगी। संग्रह ११६ कोई व्यक्ति वा किसी रामान व्यक्तिसे कोई कवनी मुक्ताल पदा सरीवार मानेन्य सम्बन्धे रहेगा वा नामों प्रसा करेगा वह कस्तालका मानी होया और स्था सुमाने बरोपर सुमितका को स्व

म होनी जागी होन्हा सर्वा हत क्लाजी बोर्ड नड किसी पेडे रोग्डर व्यक्तिस करा न होन्से वो निर्धा पेडे व्यक्तिक राज दिना हमा जीवरीका करार हुए करेमें कच्ची जुल्बान बहानी सार-क्रमण कड़ा हो, वो क्ला रंज्य के क्रमण्य (र) व सन्दर्भत हुए चराते सुन्त हो।

क्षण दिश्य का बारी छरतार छानेक्ष्मित हिटमें पनित छपकेंगी एन सरकारी नक्ष्म में निवारिक हारा क्षिमी पुस्तिकों को अनुसंधित धृत्मित सिकी क्ष्मी, करते किरी क्ष्मी वा करके दरीकों दिन्ह हो, क्यूरोईका क्षेत्रका पास विशेष्ट कर केरी

सम्ब ११० (1) का मिपीनसंखें माण्येण सम्ब १४में भी भी समस्त्राओं क्षेत्रकर, विशी रिवार स्मित कार सोई समितर सर्वित खर्षी दिना या कहा। सी १८२८ के बहान १९ वा सिही व्यक्षेत्र कहा वा का मिरितार करने मानिकार क्षेत्रकाल की स्मिति किसी रिवार मानिका की मिपितर की में प्राथम की मान कामानिक तहीं होत्य वा सम्बे वहां क्षित्री मिपीनर सर्वित विशास विकास मिपीनर मानिकार मिपीनर मिपीनर कि समेकी बदानिक स्मित का मिपीनर स्मित राज्य स्मितर की स्मित का मिपीनर मिपीनर मिपीनर मिपीनर मिपीनर मिपीनर स्मितर स्मितर की स्मितर का मिपीनर स्मित का मिपीनर स्मितर करने मानिकार करने का मिपीनर स्मितर स्मितर का मिपीनर स्मितर स्मितर स्मितर मानिकार का मिपीनर स्मितर स्मितर स्मितर स्मितर स्मितर का स्मितर स

का नावस्त्रिक कार्यक मुंबार (१) डोर्स अस्ति को सा समझ्य कर्मन कराय वर मरायान्य मात्री होग और हीन हिन्द होनार को सुमंत्रिका रूप रिद्या वर्मन्य को भार्यक स्थापन होगा। मेर पूरी करने कर्मान वारी रहा। हो को कर्मन्य बारी राज्येक निर्मित किन सर्वामा किया बामेगा भी पश्चिमक किन भारी हो मान्य व होगा।

सरक १९४ (१) किमी रासार न्यतिकामे गयारी गतिरामें पालक लहातों और रहे करन स्थानीक सरिश्च जिल्ला किर कमिन्यहारा मनुमति है स्वै व मैं शामिक जिलेक अनुवेशीय हेरोंने सस्तेकी अनुमति

नहीं ही व्यक्ति । (१) फिही रेमार व्यक्तिही, वो स्ट क्वाफा क्वाफा बरेम दीन फिह हानेसर केव्ही एवा ही वानेसी, नो यह महीनेने व्यक्तिही नहीं होगी। वीर नेता हीने शिक्ष होनेस्र दानावाहता हेते हंदार व्यक्ति रहते

जो यह ब्योजिये बल्हिडडी नहीं होगी। बीट देशा देने छिड होनेस्य जलनवासूना केरे ट्याहर ब्यन्तिके रहते वा उत्तर स्टेमकंड किंव पनाने को दिशी कहानाई हरण एकता है। (१) वह बल्बडी बार्च वहा विश्वी को राहार ब्याहिनोहर क्या न होगी वो हिस्सी क्षेत्र ब्यन्तिके सैंकर

होंने राजते कि है उन भारतीय दश्त हो नहीं है बाम बतो है। (प्रोजभी)

प्रीक्षिक अधिविक्तक ४-४ १९ ८

#### परिशिष्ट ३

# सस्याप्रहको आचार-नोति पुरस्कृत विकव भी यम पुग्न मॉरिस

उद्देश स्वानित्रेष पूर्व बाजानिक बरिदिनिर्देश एक राष्ट्रकीन स्पृष्ट कन्द्रये संसाद एक कन्द्रय स्थान पुक्ते प्रशासिक स्वास विस्त स्वासक वरते हुए बन्देन प्रानीका वसमें विचा था। सन्तवपदा बावस निरम्बेड भावन्तर थाः क्वेंबि को बन्दावि कार्य कर कार्यों और अस्त्रकारको क्वेंक्स सिवमीर्ग सर्व न हो. की नाम भी का सम्मेश निकारिक निकारिक निकारिक प्रस्तिक कर समीन व्यवस्थानी गाँवि मान्य है । एसाम्प्रका समान का बाबासे था कि विजी सम्बोध्य बन्ना देनी प्रतियों अन्यत अहा न एवं। बाने और नसुब वारियर मानी बाजातिक एक्का दला क्षेत्रल देखिक एक्षके क्या क्षेत्र स्था । वस्त्र देखा है कि व्य व्यक्ति रापको प्रमान करता है और करने भारको बील — और राधा — इस्कर सीकरको राज्या देतेसे रोडता है। सिमी पारकेके<sup>।</sup> मक्का कर दनक पाके करने पका कि तथा का मध अले करने मनने दिना है। और पिर क्या है "सरा राज्य सह दुनियाता की है "से भरा राज्य का दुनियाता होता है में से एक क्याई करों। क्या दुनिया जाता साम राज्य राज्य करा है कि स्थापन कर दुनिया होता है है एक क्याई करों। क्या दुनिया जा दिया बरात सामर राज्य की करा मानी करा मानी करा राज्य है। करनुष्टी करा मिने बढ़ते हैं का का बातका प्राप्तार कातरण है। सामें बोर्ड समेत नहीं है कि निश सामें कर्ने एस-हरू दिया स्वादी प्रधानिकार अधिरात की । बार्स हो यह कहीं है कि हम्ब सामें बा । यह किसे मानिका भीर हर राजे तक कहार था भीर हैया का समझे पात विकास नहीं ने । किन्त किलो का प्रविधा कातन कीर को दार्वान्ति दरनेवाल प्राप्त-राज्य वर्धन रावेमें बचनी सन्तरकात्रा अप्यान देशा परने मीठरही पुरुषक्ष बनुदार का कानून और प्राप्तन-सम्बद्ध अनामानक प्रतिरोध करना बन्ता विकास सर्वात । स्टब्स प्रतिस्तर क्रम परित्रंत करनेक कराने करात नहीं था। कानुस्क वित्रोत्नों उनके संस्कों और अनुसामिनीकै संस्कृत क्षेत्रर स्व को होता कर्ने क्षेत्रर करने विचालक स्वाप क्ष्मण । संस्कृत सार्वर्तिक क्षांत्रर करने रमेवी सारता करना उनके वक्ते हेरिय वरित्र वीर क्ष्य केरबी क्षयाच्या होती । उन्हें तक्ते स्वयापा नैकिस अनारोह स्टारण देशा प्रस्क समर्थन प्राच्या था कि वित्र सम्बाधि स्टारो से स्टारोग स्टारो तो सा अपनी स्टार प्राचित्रक कारन ही वस्तिक और बारानेक दिन होती। स्वीतिय स्वीति का महायदि क्यांका कालेक बाराकी प्रिवे मने पर्शवर रच्चको विरोतार्थ करक का कान्यका विरोध करना श्रीक समझा को वनकी समझी अनुविध था।

नाने कानुर्वेदि प्रति क्रिके कान्या है वे बनाव्यमक प्रतिरोक्त स्वारा केते हैं क्वेंदि का बाहत नामान्त्रो राहर्य देनेशक स्तरे अमुबद्धरी मरहत्र है ।

" किर छनाक्का मानार वस कमानेमें भी असमानता और कवान है, बढ़ी गरीबंकि इ.कड़ी नॉक्स मीमानोंकि समें रवे बरते हैं, बब्दी क्ष्म हो सिका ही नहीं प्रतिहार मी तिरोतीत हो पते हैं, समझमें self warn we then meaner warm to

हमें केरक हान निकट ब्यूगोक वह फरनते स्वस्त्य होना पहला है। टॉक्क्योन राजा बारी निस्तेत ऐसे स्थान निक्यक हैं क्रियोंने वह बुक्स मानन समाजकी समीरहम समस्यामीन समस्य किया है। क्रीरीकर्ण एक सक्का नहें नीतिक और कन्द्री आंख दिसिक किसओंनीकियन के अवस्थ नीदीने अपने का दिवानोंकि किन करने मानोंकी रहि है ही, को करोति राज्योह प्रति स्वकारण कर्तक-मानाकी मेरना और कराराज्यांक निर्देशन भपनाने में । मनावादी मानवादी बात सती हो बाते तहता. विकार मानवादत दिवसीचा दिवीद बारोबी एवा हमारी पढ़ सीमा होती है । किसी भी भावनित्र काराजीमें अप्रतिय व्यक्तिगत सक्तत और नैतिब सरावारकी शराजार। होती है। बाज करते कोई स्वस्थार रहतें का स्वता । उसके ने राज किया का करेंगे हनारे सामने विशिव करोंगे माने हैं । क्यालका मंत्रिती ' हमें सके ही कथ-विश्वास क्ये किया करते सके को और गढ़ मालकी हमारे लगंक कमीर किरुव्येनि भी समझा और सरका है। वे बानते हैं कि श्रीवरी मानकाने मनेबी पता है। नामानी नानार-पात्रको बाराजिक वैकित प्रस्को समीजीति समाजीव बार का बार स्वार सह समापन कर हैं कि निकारके निकासकार पहलेक बसामीते कार्यका सर्वास्त बायानी विकास किय सभी है का बसारे हिय का समझना सरक होता कि बाउन परिवाक क्षणींमें, उन देखनेय और परिवरकी मानना सकती होती है. का कानी करुरासाके निर्वेद्योच्या विकिथ प्रतिरोध को बरता है। को वा कानी प्रकरधा करवेचे स्वकार करण है, और नर्रों केवल काकित पत्नी मौठिल विनातक किए नैठिल निनेपीका माना-कण काठा राता है कि का राभीके स्वतास कींग पतार्थिक विकेतीका अगरपर प्राप्त की ।

राजनीतिक प्राप्त और नैतिक क्रियों क्यों अनुसारक प्रतिरोजका औष्टिल असंदिल है। वी साल एवा किसी भन्छे ना दूरे बामूनको समूर्वक कम् करनेको क्या करती है ज्यन निरंद दार्गरिक सम्बा प्रनीप मेरिक इंडिसे तकत होया । किन्द्र का बाद कानुसमा मस्तिरेष स्त्रीम क्रमो नहीं निष्का क्रमो करते हैं कर व दश अभियान केवन वह बाहिए बहना होता है कि वह बहनूत बुध कोनों है हिसे अच्छा और नामलंक होकर थी तुब कार्रोंक किंद राहार हो। प्रशा है। मराम्य मनुष्पत्ती स्तारित की हुई संस्तारी है तरहा प्रस्त संस्थारण भीत वर्दमात विकार एउनको भागे मानव विका अस्थावन्त्र राज्योगीन विरंह शेष प्रका कर्तना वा वरीना बच्चते स्टिन

प्रसम्भाव किया भी कार्न एक कर अधिकाँका स्वक्रिय सींची बाती है कि है (मानामीसे निर्णेष में तथा किया किया भरवानक न्यानार्वेक क्षापन कर । तथा कोर्लेको सत्या और कानून वनालेका अधिकार किया कर मन्त्रर करानि नहीं बांग कि वे रिकाम दोस्पतित है और करने करनी हो हो जा संस्था । असर ही दशा होता है कि समानक लेक न्यरित कियाँ शुक्तरित अभिक मालका नवान न्यानवारिकता और निवार धीश्या है काल सहनामीकोंक समक्ष या कानून-निर्माता गर्दी होते, यदिक समझर कीगीसे स्थापित होते रहो है। शक रेक पक्ष है कि सम्मन्त्री बनाईर अधिवारी अवस्थानी और अन्यानी व्यक्तिकींड हार्जीन होती है। श्री प्रमाणकी नमरत उपकी नाने हो। व ब्लानम सभी देशों और सभी कुटोंने जासानीस निक पहा है। भगर कियो काणी देशकी एक ताथ नियानक तौरसर में दरवान व्येश कियानमा कार्य शरा कि वह क्य क्याध्यक क्रीराव्ही सक्ते रम्या की विक्रो सिंहा क्रीस्ट्रिक्स सिरोक्स क्रिया क्या वा । ई व्हार क्षाप्र व्यामें त्यां प्राप्त प्रवासे हैं का विक्री क्षेत्र क्राफिरमें क्रिक्ट स्थिक होती हाँ हैं। सभी शरीकर बरेंग दि करीकी करून प्रति मध्यन्यक कामण बरन करनेतर खुँच चुकी है। बीर की नाम्मुईड सम्प्रांक बायस्य, प्रतिमा बीर इंदिक कबार, समा प्रेक्ष है कि की उन अपन-मार्किने मिठिक नाम बीर बीविवर त्या शिवार देते हैं। बीर किर भी वस देखते हैं कि की उन हाता करता करता विकार मा जो समाव्यक किर सिटकारों नाम परना या किन्त कर स्थार सम्बन्ध किरा मा हो जे का समाव्यक्त एक वहें जीर नहुद्र संगेष किर बरिजकर सिंव हुत्या जीर को सन्त परि मान प्रार्थ किरा मा वार्ष किरा । का वसी वेरे बायकारी को रहा है। बीर सहुत्य कम्मून हैं मिन्दें यह बुर्जांव शत्य हुत्य निवार संग्रिक रही है। किन्त इन्त केरी सर्विक क्षा है क्या क्षी करता है। किन्त इन्त केरी नार्जिक कारण, निवारी पर सुपने नानकारने विकारित किरा है का वसीब क्षा कि करती बाता स्था करें वात्तुनक निवार स्थित करती है। का करें बायुनने स्था क्षीक कोर्नित माने करता है। किन्न करता है। देशा कार्न मीर ताल कीस्थार-वीरने क्षा केरी किरा है। क्षा का क्षीन क्षा बायुनने सक्कीर स्थित है

.

स्वत्यवसी वानर-मीतिस बोरोने यो विद्या है बसमें बाता मोर है कि संस्थित स्वताब विस्ते स्वत्य स्वतेराते का मार्गिक बाता में बार्ड कि हो है।

"स्थापिकोत कामून विकास है। ज्या हमें अपन्न काम करत छात्रा करना चारिए। स्वया कामें छंदोचन करनेका परल करना चारिए और त्याव उनका शतन करना चारिए अपनेक छनेका स हिन्छ छोटे। बनना बना हमें उनका कुछन उनकेस करना चारिए। तामस्थान। जो सनुष्य पत्नी छनकाई असीन होते 44

है मेही कि का (कमरीकी शंकुक राजा) है, हे शोकों है कि वर्षे उनकर प्रीक्षा करने व्यक्ति जाता है वहस्तव्यक्ति कर रहने कि राजी में कर हैं । है शोकों है कि होने हिस्तिक दरी हो उनके मेहे में स्थार होगा। राज्य काने वर्ष सरकारण होने हैं कि हाने मेहे मी स्थार होगा। राज्य काने वर्ष सरकारण होने हैं कि स्थार काने कि राज्य काने में स्थार काने कि राज्य काने कि स्थार काने कि स्थार काने कि स्थार काने की स्थार काने कि स्थार काने की स्थार काने कि स्थार काने की स्थार काने की स्थार काने की स्थार काने हैं कि स्थार काने की स्थार की स्

हिशानको वर्षम्य क्ष्में जीविसके शेष और सब्दे कर्याणको क्ष्मार्थ और उपनामि करा या गता है। वर उपका अधिकारी होता है और पूरेदार क्षिमें क्षेत्र के कि जार्थ करा जो थी। वर्ष म करक राजों और दिखोंनी विधानिक करा। है शविक विधानिक में विधानिक करें। है। ये या चिकारों भी करों भी देवी कहा है अपने देवालिक राजको नव्य करों, विधानिक करें हो। है। ये

ब्यंक्टर चौर प्रविष्ठ हुनोंने प्रवीन्त वाक्षेत्र क्यांक्ट क्यांक्टी वर्चो हुए क्योंने क्या के वर्धोक्टर, ज्य प्रवेश एक बार क्यांक्ट हमने ना वर्धा है जा सुक्तकों और वह कने वर्षों एक की प्रवाद करे विशा नहा है। इस्क्रा क्यांक्रारिक क्यांक्ट का वर्षों है कि के ब्यांक्टिया की एक्टेर में एक्टे में, या वि का स्कृतकों इसीच्यं क्यांक्ट क्यांक्ट के निक्त कर है कि वे प्रारोगित क्यों उसे व्यव्यक्ति हैं क्यांक्ट वर्षों इस्ट्राट विश्वेत स्वत्यक्त क्षांक्ट होंग है, इसी मासकी स्वत्यक्त व्यक्तिक माननी को क्यांक्ट करें है, स्वाचित्र की हो उसी

ियर "गरेर ब्लाब है, वहि काबी तरह हैयर है तो बा बच्चे हैं। वहें किती सुरहेशे नतीवाली मासस्त्रता बाँ हैं। वहें दिए, बोंई बाव्यों से लग्ने स्होटीओं मेच्या निक हती है उन्हें सुरहती है हो। विद्यों देती उन्हों करहार बन्दीन से कितीओं मन्तरपूर्व के बेलों बावती है नामीबा महत्त्रके किर हती त्यान केव्याना ही है।"

मानुकेद परिविधियोंने राज्यक्षात्रके ध्यूर्ण बीचेता वह विचा है । यहनु दर्गन हरकारे क्यांन स्त-माराश ज्ञाद मानुनिक एक ब्यूरार स्त्यूर्ण वर गीर वरित ज्ञान वर वेटी है । वर व्यारकी परिविधियोंना सुनामम क्यांक किंप गोरी स्पष्ट रंगाव्यार महामारी सो प्रोतावित करते हैं

" जन्म छन्दे मंत्र शामित्र केला कामाद्री यह दर्गी स्थ्री देखा जन्म छन्देने मानः शामित्र। जरमत त्राच्य धनित्यौत यहा है जावह वर दुसत्वा छर्दैन क्षेत्रा है, वर वर जन्मता मी वर्षी एका। एक्ट्रा न वर नम्मी छन्ने शनित्ये सुकल्य प्रता है वर्ष नेरोह ही बता है।

हिंद्र नामाम्यो जार प्रशासी एवं न्यूयस्य कुमरण सम्मे पुनर्व स्वते प्रतियान गीलियती माने वर्ते वे । स्वयं अतिक अन्यादि कांत्र सुनरी बनु स्वयं दिवे ने । एक्क्ये समा उठ्यो भी नवित का बीमोंदे ने प्रमाने व्यक्ति अनाम ने उनसर पोन्डेब बुक्की का प्रश्ने मेरे पार्ट्म देकामींद्र विद्यास्त का क्षा का प्रमान कांत्र । अन्यत् निमीण क्यो पुक्कम न्यूया प्रमा । अन्य कुम करता का वा कि वे देकाने के मा नागदिक कांत्रकर कि का अनव बीन कांत्र । क्या कुमर के कि किया कि वे क्याने कांत्र । मेरे अनेत्र नम्मे क्या मीर कांत्र कि का अनव किंद्रमां दूरी नागरकों कि क्या क्याने व्यक्ति । वो भी अन्य मेरे निम्ना एक मेर प्रीयमानित कि कांत्र कुम्ब क्या दिया गया । अन्य क्याने विकास कांत्र ने । मीर अन्य प्रीयम्पाद एक मेर प्रीयमानित कि कांत्र कुम्ब क्या दिया गया । अन्य क्याने विकास कांत्र प्रीयम्पादी क्याने कांत्र प्रमान कांत्र प िका गया, किन्ता भी वहं भीर दल को बागूम्बा इस्तेष्ण राज मोगोजी तमा हमारे हो । वन दिनों अन्तराध्यक्ष बागूमध्ये कोई किन्ती नहीं भी बैद्धा कि बाम भी अद्देश्य मानतीन बागूनों भीर प्रदारकीन विचारोंका क्यान है, तम इरस्तारक हमारे नर्गमान स्वस्ताकि अंतर्गत कड़की कोई किन्ती नहीं भी नहीं। वेस्त्रोक मंत्रिय-कड़का इस्तराका तमेरेक इतिमान सहाम दोशित किमा ना। एत्तर क्योंनि यह कामिक बोलमा की यि, स्वी दुसरे को समझते हैं कि है हुन्न स्वयन्ते हैं, स्वी में सन्त बागोक बलक रहा दरसाफ पहुँच पना हूँ कि में स्वयाना क कि में इस्त्र नहीं करना। "

स्थापाद विभाव ही पहुल्का समये विशेषात्व हुन्य है। "तृत्रीका गरित्री पर वरी — यह गावरवह रंगामा करन है भीर गुकरात विसानक हारा असमा महिरोप बरनेते वर्ष नित्री है वर्ष परने मानवने पूर्व समयते हैं। केरी, यह पूर्व महास्थान नृतानी विद्यानक तरकारत सम्मा विकास मन है, यह का पूर्वी मानवा नित्तिविद्या महिष्मपुषक विद्योग महार हो मानेगा निवास प्रमानन संगतन सम्

"एक बादमी है — हुर्चकरते प्रणावना, छाच्यों बौर नापस्ताना। देशा उद्यों को काल छानिएँकि छात्र एवं मध्यप्रक दिवानों देनेचा लगुक हो। वसिंद एवं। वो वारतकों मौर देगलवारीक छात्र एवं मध्यप्रक है। इस अवक नाम्य मान्त्रों उसे पहिल करि हैं है अपने कोई नाम्यानिक छात्रक करिएंकि और इस पीठों हाल कर नीम छात्र रहे हैं। उन्ना कोई नाम्यों परी चे पराप्त पर करना कर की हिं का बसराचे लिया कार्ने कोर फाइड प्राचीची वानिकारीयां को उसे। न हो वापकीर्त मेर नाम्यानील न हो प्रशीं कोर वा लंदा, जा हो हमूने बनावार और न निवंद करियाना वह कर नाम्ये कार्यक्रमानी निवंदित कर छात्रा है। एन्ट्र स्वस्त हफार पूर्णी है राष्ट्रा वह भीवार एका है। इस प्रमान वहने कि प्रदेश प्रमान करिया गया कोर कोरिया छात्री हमा जम करियाहित किया जम अभितीत पहला कोर, करिया प्रमान कोर प्रशीनी हिंदा कर्यों कर केरिया का स्वारण हमा उस हमा

रेताचे मामामत्त्र तीन प्रताची पूच केरोन का शहार क्या था। क्या शास्त्रक करणानीकी काली मानेची ररिमाण रेशे-मानामा उत्पन्न है

ण्य पुरा भारती करक स्रोतारिक द्वरिषाक होत्र हर भी सुर्चा है। एक बच्चा भारती तन करकत क्यारिक है का भी दिवा क्यों। अधि होता है पर निराद्ध क्यों क्यारिक है पर समझ क्यों, पर-स्थित है सर्भा किन्न क्यों।"

हमारे स्वयम भविष्यंत्र का बार्ड डॉक्टॉक्से क्यां एक बरल्यमा प्राप्ते हैं। बर्ज स्वलंडिय हो है कि व वहि तून हम गर्नी हो एक सालू विचार करात है। क्रांसे क्या हो परनाजाने करावस्त्रे का के हैं। करोंने व भी मानामा सुरोगानी बोट दुरेक्शालीका वेनकल कर दिया है। तुझ और व्हेंडिक उत्पन्ते के बातन अर्थकर मानते हैं के यह विचारिक हा कार है उन्होंने वे वर्तनेवार्त-प्रदेशमंत्रे हैं। भगावस्त्रक अधिरोक उनक किन क्यान करविष्यानी कर है।

"रन पहा परन का शको है चत्तु का कानूत व्यक्ति करते। मनुष्य चेत्र का इसके किस स्थान प्रतिक्र क्षित है। किस क्षति क्

कार्यर वें*क्सोंको स*त्त करते कहा कि समस्य क्ष्म भाने प्रश्नत करने उसीका ही है ।

है कि बाने कुछ नात अनस्त है । कोई मध्यम किसी नात ही समझैंने उन्हाद दिनास नहीं बरता नात कर कर क्यों देश केता दि उसके शहमें कोई सरमेड किय तबार है । केट, श्रीव करेशी दे खान तक है जो सनवासि विकास केरा बारते हैं । बीर वरि बारा का क्ष्माके शसने देश करावस कराते हैं हैं। भागके शामने कोमोंको करने नदाने कानेका की एक गान प्रकार है को तह कर देते हैं।"

" वहि कर बक्ते हैं कि बोर्ड कमरी करने व्योक्तिक कि वह बोहानी और होस्ट है हो गए रिक्रम कि स्केंग्रेस माराच देते ही सरकों को है । का बाद समान्ते हैं कि क्या करने मार्ड स्टार पर की बंबर और रहेबारी क्यों क्यों को है। अलब करोंने सकड़ को सह ही अरबी धारिश हैंड क्यों nah ah . ×

वेंकरोंन कीर कोरो सक्किन सम्बाध सामकेने सामद प्रतीत होते हैं । मानितात बाहरास सरस्र निरंपके कारक करोज़े असकी करत बदानी स्थानके भी सकतार कीनी है । विध्न मी बनाने से विश्वी करके करोज़े भी मनसीव पुनेपाला दाला करना मेरे किए रहादी नात है। वे केवक वृद्धिक क्षेत्रमें क्ष्में हम विवासीक मनुन्य है। कनकी वीदिक स्त्रचा करके निवारीके कारण बयानी बजाकी रावेशात है। ईसलानके विवास टॉकलॉफ्के निवास स्मिने हैं। क्सी चकानी वेदी वर्ते हैं किनें हम सब्दी ही एवनामेंने वेतेब सरकार कोड सब्दे हैं । हो भी हमें जीवार चरना पारिए कि उसके बती वर्ष बर्धकर्मा पार्टीने परिवासी है । स्वास्त्रक उसके किय विराह साम्य-पर्व है । ऐसा र्मोच्य प्रदेशकी है । है अनेव करावो मानारिय अवस्थ — "अरास वो भारते हैं — कर्नाट विदेशक अवस्थि नीचे रकते हैं । को तिनकों है विकास समस्य उन्होंनिक और जीतिक स्वाचित समझ निकार अपने अन्यवसम्ब मिरोन — बहत्समर्थको विकेश करको नामारित करते हैं।

तुनु-पर्वत्राप्त पा सम्माल्युर्ग वरत है। इसे अनेपक रीप्ते वरि देशी नहीं तो क्या मालना वनस्त है। बका बाब स्टबारों और मान्त-स्कुरानीके किने रख और क्यूब है। की वह शरीने सकरत और केरी हैता नीर बावसिक वेरिकाला करेन दिना है। अरहम्बद्धाने और रेक्ने बसेसर इन क्लाफिसको नाने वीरि-शासने लक्कि असा और निकिन प्रतिरोक्षेत्र कीन साथ और क्षेत्रेट क्ष्मोंने देशी रेका कॉन्क्रे प्रते हैं वाडे परामंद्रि साम सेना सर्वाचा का था कि मैं काले प्रजीको सरसा था और समेद बाजायने

किय को होते हैता था। अने मेरा ठरीका का है कि करके सर्वोंको सनता है और उसके नाकानकी नोर का सकामा बारन है कि हम साला हो के कि बीक बना है और समाने कर साहै। में बेबानेक क्यांने, वो कार बाराज्यक और वर्गवर्मित हैं, को समान करता हैं

मेरा कराज है कि मैंने का रख बर दिया है कि उस कोनोंकि किए, वो पशुसक्ते अर्गन है, छरनाना

" प्रस्त हमसे किन का सफ़ा है। कह ब्रम्म हमारी जीते ग्वन मी**रिक्री** बोक्समोंकी क्ष्मक्रीश्र का सकती हैं। विकार हमारे नक स्वासि नहीं भी मिक सकती है। परना देशी विकासी होती है किसी कोई हार होती ही नहीं । एक ऐसा सामान्य भी होता है जो विकादक समस्य प्रकृतिक करकोति विसक्त होता है। हे विक्त वर्गतान क्या विवेदकी शानिनाव विक्ते हैं। वह सामान हमानी कहता और हमारी में ठिका मों. हमार साहित्व और हमारे नियमेंका करकर सकावन है! परना देश व हो कि हम बसके बरित और कनके हिर्देशों ने सामानकर सरकेर संगामको जानिके करोते कई और कर बर्मको करीवर्गेंद्र वारा स्वाचित करनेची नेवा वर्षे किस्ते माल-वारिकी क्षेत्रे-वह विकासी स्वाधाना सहस्

रह प्रत्याचा । [ बारे-वेसे ]

विकास कोपिनियम १८-४-१९०८

### परिक्षिपट ४

### तरास प्रवासी-विभागका विवरण

सेटकड़ आतां-विकासका १९०० का वार्तिक निराम उग्रज अपूर्ध भी देती रिमर वारा प्रजासिक क्रिया गया है। तीन उन्हों कुछ दिक्यार रूप निर्मे करते हैं। इस विकासका १९० का बसेव्हें इसका १९० का समस्ता १०० सींक ४ क्रिकिंग ८ म्हा समस्ता था।

[ज्या उनको] ब्याचार पहरुद्ध परंक-पुष्त ५८ पींड मस्ति हो तहा था। आदि सम्म निर्माणी सर्वे स्वर्ते-स्वरका स्पत्तारों अपनी परती है, जाती विनास स्वरूपनी है। स्वर्षान का मिर्टिमिट्टा स्वर्ताविकी स्वर्ताविकी मादै उनके १५९८ ८ विस्ता २०६२ पॉर्मा और ६१०६ सर्वान का मिर्टिमिट्टा स्वर्ताविकी स्वर्ता ६५८९ थी। सनने १५८९ पुरुष्ठ १६४६ विस्ता निरंद ९ इक्स के । स्वर्म ५५२ द्वाची १८९६ स्वर्ताविक स्वरत्ताविक स्वरत्ताविक स्वर्ताविक स्वरत्व स्वरत्व स्वरत्व स्वरत्व स्वरत्व स्वर्ताविक स्वरत्व स्वरत्

रिय मो म ।

२६ द में कुक ११ ४२५ व्यक्तिकथनमालाय दिय गमें में। १०० में १९,४८६ जारी दिख गम । एई
स्तर बर दिल मा में क्यिंड व िनाम नाम जारी दिख गा व उनमें शिव क्यों के इस मिर्फ में । एक्से रानोंडी टार्शकक मिन्ना भी रीम मन ने उनमें बार — यह गोरा और टीम प्रविद्यों — याग निवक । गोरा नामने पद्मा गया और शास में मा । वो कोम स्वामींड होने हुए भी रोम प्रमान के करने ११ वय निवक । कुक निवास १६ व्यक्ति, जिल के पुत्र वाहान की समामाना गारे वा बत्तमा औरत वर्षी, निर्माणित किने हमें । अब व्यक्तिकाम मानायत व्यक्तिके श्रीवरींडा और बी गई तम उनमें ९ अधिका वर्षी वा १९ १ में वा गोमार्स अध्यक्तमं माना उनमें ११ किसी और २९ वर्षा है। १९ अमें २० किसी वर्षी हा १९ ४१ वर्षा वर्षी वा १९ १ में अप श्रीवरीं की स्वामार्स मानायत व्यक्तिक स्वामार्स के १९ ४ वर्षा वर्षी वा १९ १ में अप श्रीवरीं की स्वामार्स का उनमें ११ किसी और २९ वर्षा है। १९ ४ में ४८ किसी की १९ ४५ वर्षा हो १९ १ में ४८ विद्यों और १९५ वर्षों वा १९ १ में ९९ विद्यों और २१० वर्षा है और १९०० में १९ विद्यों की १९५ वर्षा हो हों भीर १९००

(गुज्यातीक भंधेरी भनुसारते ) इंडियन जोपिनियम २२-२-१९ ८

राजे हैं।

# परिक्षिष्ट ५

## सार्वजनिक समामें स्वीकत प्रस्ताव

्थियानिसर्थे सम्बद्धाः १९८ हे

सर्वजनक समाम जिल्लाक्षेत्रक भवात रास हुए हे

मस्ताव १

परिसारं कामून पंतीपन माधिकारको एर बरनेड कि बराबरण का वर्ज कार्ज है कि दूरणाहमी दुरने दाकड मधिराती अञ्चल परिवारं करने मधिकार कोड़ हैं और परिवारं उपाय करना वैद्यालिक मोन्यान्यक्ष परिवारतीय मधिरान किया कमा संदुष्ट कर के। करने पत्ति होता है कि दूरणायनिकारी परिवारतीय उद्यारतीय प्रथम परिवारं निर्माण करने के कार्याला किया माध्यक्ष कुछ पराय करने का कार्य करने वार्या है। प्रभावनक मोधिराती विदेशी पारतियोगी का समाध्यक्ष का स्वेतिक के कार्य कराती है।

बद मकाब मीचनी व्यक्त मुक्तर दाय देव किया का था।

एरकाने एम्फ्रीलेंड माने जिल्लेख राज्य न हारोबा निर्मेत निया है, तह बारण चौर ता राज्य जानने एक जिल्लाकों परिवासीके परिवासीके स्थान निर्माण करने केल्या पंजीवकों निया प्रमेशना निर्मे हैं है, यह इनेब्दिय तथा का तहा कि के तरे में मेरिकालेंडों प्रकार केल्या नियम करती है मेरिकालेंडा, इस पहें दिन की मंद्री का तथीर राज्यकों पुराणी है कि इस परिवास क्ष्मुण वंद्योग्य मरिकाली न्योज्य स्थान नहीं किंगे की स्थानकोंका करनेक्स में भी इस प्रीम्या की स्थानकार गर्मीकों भीर सरकारणी

प्रस्ताव १

क्द प्रदान काम अनुक द्वादिर रातवीर द्वारा पेक दिना यना ना ।

#### DIFFERENCE S

ब्द शर्तनिक स्था रहित नामिका, र्रेण्डें या मार्ट्य का स्थाने हैं क्षित्रे स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने भारत और नाम स्थानती स्थान कि रेम्स्यकों निर्देश स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थानी स्थानी स्थाना और भी है और स्थान्त्रित निर्धाने हैं स्थान स्थानी है भी सामा क्यों है से स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

#### मस्ताव ४

का राजधीनक राजा मिरिया पाराजित स्थानके बन्धकृती बन्धिर होती है। और बाहेस्स करती है जि व पूर्वेच्यों स्थानोंकी करने स्थितिक-सानी और पारा-सानीक राज्य मिन्समेंके किया सानतीन करियोक्स स्थान और सुन्दराजके वर्णार स्थानकों मेन हैं।

कामकान मीमूकमी भी प्रोक्त धरा के बिनाक्य या ।

[ नंगेनीरे ]

इंडियन जीपिनियम २७-६-१९०८

## परिभिष्ट ६

## चेमनेका प्रसफनामा

(मिटीरिया बात २५ १९ ८)

में हिर्देशियाचा में दियों है बैक्से पश्चिमार्टिया है निक स्टल बबर बहता हू

- (१) मंत्र कर प्रामंबद्ध प्रार्थनात्त्व, जो कि परिचारलॉक पंचायकी वैतिकारी शुद्ध अन्य नवा था बोर max and करती किए एवं इक्टमाम पर किये हैं।
- हाद शास कथा किए पर विश्वनात पर क्या व (२) में शास पितरित कशा है कि माने स्वकानक हु ४ भूड ०८ भूट और १४ सनुष्यापी ठवा रिज स्थानक मिन्नी और तोश्यास क्यांकर वर्षक इक्स्प्रामीनी वर्षक करीन रह साम्यक दिस्ता सन्तद हैं। ठवानि या भी सारीक स्थाने को दे बजा विश्वनी करीनक स्थानी या भी वारी और इस्ते करीक हर। तेला प्या तारीक २६ करनी १९ ८ का वा और अभिनेत समीका मुख्या है अस्ति है
- १९ ८ का उन्तर द्वारी स्थिति स्त्रह कर देते हैं।
- (३) प्रावेतावरण अनुष्यम् ० क स्वकृष्यं मेरा यह बहुता है कि में ३ अन्तरी १९ ८ व पूर्वेत्व प्रमु छ। अस्ति वा और क्वांब्र मेर प्रावित प्रतिकात किय एक क्रिकेट प्रवासनात के किया ।
- (४) अनुस्तर ११ व सम्बन्धी प्रानीव द्वारा ही भी अर्थी स्ट्राही प्रानीत भी और यह मने प्रजानिक विकास प्रतान ही जो है और मं उसे ते ही बनस्तर मन्त्रा कर सकता हूं व बतल कर सन्त्रा हूँ।
- व्या शर्मनात्मक साथ रिवे को तुन्ते मनेकों पानितनका माम्यास्थक क्लूपर शर्व मनिक क्लूमीत-वा और १८८७क पानुत क्रमा है क महारा मांच क्रमा है रीका मामानास्थ निस्त्ये नक्त का है कि को हो किनान्त्रको स्थानिक कारामी पूरी ही योकी तो ही वर्षे मनोकी की प्रेम समें हमें व हो कोई आर्थित है और म करो की है।

प्राविशेको संक्षा राज कारा है और जब प्रतेवार्थोको शक्त क्या करीत सैरफ निरामको शत्रक्का है। एक्कि देरिविशिक्त प्रतेवारक क्षिया मार्थका प्रारंगात स्वीवतिक है अर्थी हरू ही में हरूत किर का है।

- (५) अनुस्तार १५ क सम्पन्ने पार्योक्ष पंतीस्त प्रयासाय, वस स्वतं का स्वतन्त्र्य प्रस्तानकारिया स्वतः १९ वो स्थान्यित हो स्था या और समाय क्षत्रे या (क्षत्र क्षतंत्रत्वक स्था वसा दूर सहे क्षत्रोंक स्वतः) १८ वाज्य स्था रित क्षत्र स्वतः क्षित्र विश्वार वर्षव्यतिक स्था, विश्व का बावस्थेका स्था व्यवस्था स्वतः
  - र इंबर्ज बस्तना

हे देशिय प्रक्रिय प्रका

- २. श्री मस्त्रण्य इक्यानयहां अपूर्व एक राज्यम्न गर्वी है। राम्स्यक्त सर्वेस्य ज्यासायको दिने हते उत्तर पास्त्र पत्त कि रेपिर पूर्व ३ : ४ ।
  - र श्रीम "यह स्टब्सेक्टबस्सी प्राप्त हो।
    - फ एंग्रेस " बार"ने सर्वेद्य विशे " वह देश ।

\*\*\* (a) क्यन्तिक क्योंने अपने 3 कनकी १९ ८ के पत्रमें का निवनको संस्कृत भागी कैसकी संस्कृत सम्बद्ध पेक्ष करनेका जो क्यन विशा है उसे परा किया था रहा है।

क्षारित-स्त्राच्या स्थापनिय

**चैमनका अनुपूरक हलफनामा** 

१५ जून, १९ ८ को जिरोरियाम सप्यार्थक मरे सामन केस किया क्या ।

यन, १६, १९ ८ ने प्रियमिकाम मारकोई चैमने परिवारकोचा पंजीवक स्थल केवर बहुता हैं

१ जानक विशव सन्तरभी का महाकी २४ हारीकको मध्ये को मर्लकारक वर्तनामा का है करने है क्षारे संकल्प बानव नहीं ने किनका उन्हों धनकेश हुना है। व संकल्प बानव सरकारी नालवारीको कल धनेरे री विकेश की है।

र, जी गोर्शने करने क्रम्पन्यमंत्रे बनुष्केद १ में ३ फरवरी १९ दक्षी बिस मेंट्रा करनेबा किया है करने में बारमार करतक कारिका वा बौर मेंने जी वार्षे हो, तब सभी वी ! कर मेंदर्ग १९ ७ के व्यविक्ति संस्ता २ को एवं करनेका कोई क्यून महीं विद्यालया था।

इ विकासिक स्टब्सावर्तिक व्यवसार वार्च १९ ८ में, पंधीवरके किय प्राविक प्राविकायक परिवासकायक्त. ब्दको बेरोनिर्मिल-रिका पेतीको म्यासार करनेका करणना दिया पना था ।

एस भीतने प्रिवर्शनार्ग, १६ वस १९ ८ व दिव क्षाप्रसमित मेरे सामने देख दिना पना ।

में एवं एक फिरके धारिक समाचीम

स्मदसका हमफनामा

[स्बोरिया]

रुष चैत्रने

िकोरिया रे

वे इप एक फिल्मे

43 St. 25 C

हैं। विदेशिया-विकासी बॉप विशिष्यम एउटा, प्यत्निया-स्थित प्राप्त केवर पास्त है । प्रेंते १९८ को ३ कल्परीको वा३ फरफरीको श्रीयो क प्रांचीको देशाकोई क्वम आर्थी क्रिया

कि १९०० का मधिनिका संबन्ध १ स्व कर दिशा वालेगा। र. ३ कामदी, १९ ८ के क्या पानी : विश्वादी नामक कर प्रकारों स्टम्पिया प्रार्थशायों साथ बच्चों की

ता है, वे सन वार्त की ता है किलोब सल मैंने बदली सामानि प्रबद्ध की भी ।

वेशा कि क्य पत्रमें क्या गया है कह किला संस्कृतों ऐक किला का एवा है :

वे सी समद्रह

प्रियोरिनामें, १६ बहुत, १९ ८ के दिन प्रतस्तुर्वेक मेरे शामने केन दिना करा । ਵੇਂ ਹਵਾ ਹਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵੇ

प्राप्ति-रक्षम समापीय (को बीचे)

इंडियम जोपिनियम ११-७-१९ ८

## परिशिष्ट ७

# 'शुन्सवास सीडर'के नाम रेवरेण्ड खें० खें० डीकका पत्र

[४ इस्से १९ ८]

[स्वयंद्र - दूमस्यक्तः कीवर मयोग्यः]

दर सरको रस काला वार्मिक तुन्ध है कि प्रीकृतकारी सम्मांतल परिरिक्ति एक वार निर्माणक वो भी कि रह कालाई। वार्मी स्वा में वा महिन वार्ण स्वान्य स्वान्य दुवारा कि स्व महिन कालाई में भी कि रह कालाई। पुराराधित विराध कालाई में कि रह कालाई। पुराराधित विराध कालाई के साम महिन के साम कि कि रह कालाई। पुराराधित विराध कालाई के साम महिन के साम कि कि रह कालाई में के साम कि कि रह के साम कि कि रह कालाई के साम कि कालाई कालाई के साम कि रह के साम कि रह के साम कि कालाई कालाई के साम कि रह की साम कि रह कि रह के साम कि रह के साम कि रह के साम कि रह की साम कि रह के साम कि रह की साम कि रह कि रह कि रह की साम कि

में बह पर बनों किन पा हूं— व्यर्ज एक्प्रेने ग्रुप्त को काया है कि सा मध्य स्मान्तिक पहिन्तों हाँ। कोमता हुत कुछ कर है, और सा संकारक स्थितिक का इतिकोमती सामा एकमा करत हुए क्योगी हो। कानिकाशिक स्थान मानिकार का मार्थितनक पहिन्दी कानून स्थितिकारी का स्वर्णने का प्रकार हाना हो से हैं। मेरी एक्प्रियों नाइन्हों मेरी मान्यास निकार कि यह मानिकार मानिकार कार्यास्त होते सम्मितिकार हुने स्वर्णने मानिकार प्रतिक स्थान है। एक्प्रियों कार्यास कार्यास निकार कार्यास कार्यों मानिकार कार्यास कार्यों कार्यास कार्यों कार्यास कार्यों कार्यास कार्यों कार्यास कार्यों कार्यास कार्यों कार्यास कार्यास कार्यों 
वानिश्व-श्रामिक विकासने दिश में धावन्त्रे सा विश्वचंत्रे स्वातने सालता लिये हैं। इ. कार्योव स्वातकारों ने वार्यित स्वातमार स्कुतर " क्यूंनि का कीरों (पित्रवारों ) सं यह बार कि क्यूंक देवां यह वे विकास कि स्वातमार कर वेरिक्त ने कार्यों है, त्यांक स्वात देवां वार्या अध्याव करेंद्रे स्वात आपता । क्यूंकि इंद्रामा कि " क्यूंक क्यूंकि दे तर्थों कि वा व्यवसा क्यूंक स्वात के विकास कर प्रति स्वात वेरिक्त नहीं करा क्या। स्वातक क्यूंकि स्वातक स्वात के स्वातक स्वात के स्वातक स्वातक स्वातक स्वात विकास कार्यों के स्वति क्यूंकि स्वातक स्वतक स्वातक स्वतक स्वातक स्वातक स्वातक स्वातक स्वातक स्वातक स्वतक स्वातक स्वातक स्वातक स्वातक स्वातक स्वातक स्वतक स्वातक स्वातक स्वतक स्वातक स्वातक स्वतक स्वातक स्वातक स्वतक स्वातक स्वतक स्वातक स

संक्ष्में के सा मध्य है

(१) कि विशित्र अस्तिरोधि निरम्ब (अर दो महाद्या मनुष्ठि देनक महर्षेन प्रश्नी प्रांत्रकृष्ठ व्यक्तिम का चीवपर्योत्त कृतु वर्षी मन्त्रा सक्ता । अतक अस्तुन क्या का व्यक्तिसको द्वी बालना

840 की है। जन्मेंने नहत्नार कहा है "यह कानून यहरूचे बानेनार्लेक किए मध्यम स्पन्ने सभी हार निस्तर

का कर का है।" पहिलाई नेताओंने करती भारतायों करी सीकार क्यों किया कर करोंने तथा की करा है कि वे भी मतनत करोर मधिनिकाको उसकी सर्वोच्च मानावन हारा को गाँ माननाव सन स्वीकार दरमें

किर देशर है। और दनदा हादियोग सरका दहाँ है। देखिल कहा है कि दन करक जारहादों हो अपनी नामनाके स्थी बीनेस्ट दरा सरीसा कही रह गया है और क्लीकिट कर नवले हैं कि पश्चिमने मेता का असरी महिकार विविश्यम अस्ति काला काला के अनुसार संदर्भन स्वीदार कर हैं। को स्वीदार करनेक कर कर हो। कि वे अभिनेक्षणे अपने सर्गविक इसंस्था सन्तर्वोद्धा प्रवेद वर्षित करानेपर स्वास्त्र हो सर्वेत मने ही समय वे

क्य परिचित्रम हारा क्षण की बालेशभी क्षीज़ोन्दरित सीवारों उतीर्त भी हो वार्ते । इत्यर विश्वासीका स भार अपने स्त तथे तथे तथे विशोधनको व्यक्तिस करनेकी बाद्या नहीं कर सबसे । इसमें अधितिसमझ स्र भर्षे नहीं समझा है. बिसे बात पेता कर रहे हैं। बेबिक हमारी सदस बत्तर भी हो सबदी है। स्टब्स्ट स्प सर्वेश्व मानावनका हर निर्मेद लीवार कामेंबे किए तैयार है किर बाते हमें करते हानि हो अन्या नाम । हमें अपना का मामकेका जिसम सर्व कालेका विकास पत की जिला।" नामा करण स्परत काला से

देते हैं. असदा करें का विद्याला है कि "जार मेरी आध्या खोकर कर : अस्ता कराउ रह नहीं दिसा व्यक्तेया । " क्द सारे मानकेमें क्लाब्स-देन नात वह इहें कि नभी दुछ एन्टाब दुवें स्तर्न कान्मिक-एक्सिने भी गाँवीके का बालेका कि कार विक्रिय अस्तीय कर बर्चीय साथ अवसी-प्रतिकक्त वर्षिनियम्दी वर्ष थी शरी शरी है को वर्ग संशोधनकी अनुसति ही थी।

(२) किन सुर्होन्ही रहा की बर पड़ी है करने कुछे और डीडरे सुरे भी किक्ट्रक करे हैं । इसमें केतानीरी का धारे परिमारतीकी, जिस्ते क्रास १८८५क करना ३ वे अंतर्गत क्य कार्य्य वंशीयन है और विनाद किन है १ पींको १५ पींड ठब का शुरू करा कर कुछे हैं, विशेष अगसी मलतेको क्या गा। है। समें वी ने पविचार देखने हों या देशके शबद । सन्दे पहिलाई जो उद्योग प्रावे दुल्यनकों प्राते ने और वो करता प्रवेनिकास कियी मी भर करने रिपर कर सबसे हैं। किया को बेल स्थापित हारा की वह देनि व्यक्तिकों करियों के स्थितिकों की स्थापित व्हाँ बाने और मिनके रात "बानिउन्हरका कर्नातिस्त्र" नहीं है, मिनिब मराती गाने वालें । समब्दीदेशा स्व रहा कार्यन है। समा बह भने हुना है कि पश्चिमारोंने रीने क्लिस और का बालूनक नहसार गरि

पंजीबनके दारा नहीं प्रतेषा अवना शक्तिहर रह दिया, बनके शक्तिमाँको बमान्य वर दिया पानेपा और वे

क्यप्रिकेको बनार जिलान विवे कार्नेयः कौर को पश्चिको करने काँसे कले वर वे कि तीन स्वीतीको जिलीस्त करित काल बीजरे स्थान को या अला कियें का शेव कोई सम्बोध क्या है करती क्षा हो को ही. क्यें बारिय-मामा वनमतिकों के न होनेक वाचमध्य कानिरेक्षमें होना नहीं बाने किया करेगा । बहारिया अ काशांत्रीय प्रमत ६ क्लिपोप स्रोप । (a) फिन्तु भनित माँ भी शक्ते भी है। सोवि करना स्टब्न स्थिति है। करन स्थापन स्थापन । है कि है सभी रहिनाई किन्ति केनकपूर्वक पेनीसनके किन मानेक्टर दिने हैं किन्तु किन्तुं भी पेक्सेने समान्त कर दिना है या किन्तें है महिन्ताने बमान्त करने विशेष्ट ज्यानी माने वार्ने कौर कर्ने जो नैक्सेने जिन्तेन के विकार करिकार कोई मध्यार न रहे । का सरस्तर क्ष्मान है । दिख्या किने क्रोबाने स्वीवनकी सर अधिकार भी नहीं दिना तमा कि का करने मानकेच्छे राष्ट्रकरा अग्राकामें के वा छक्ष । शक्ता है क्ले करनी मार्चना

क्रमाने करोबा करण भी नाकार न हो पाने। जी बैसने भी कार्डनोंसे हो पार्टी हैं। बनसे भी समारी ही क्षत्र मानक पूर्वे ही क्षत्री हैं । किन्तु बाँवे पंतीला अविकारी क्षत्रक न हो, तो केवारे पविवाहको असार होत्रक्त बला परंचा; स्पर्वेण्ड कि क्ये क्लीक्का इड यो क्यों होता । व्य शासन्त मनुष्यता जी क्यों है। और ल क्षेत्रें मानने नहीं कि पविचार्त कानी नहीं बीमरामर कानून रह करनेके बन्तनकी पूर्व नहीं पास्ते ।

को धैनस स्थित करेंगे पर सा है को स्थिति स्था हैना बच्चा होता। स "स्वी" में विर्कृतकार्थ करूप शरू है। इकियाँ देश सर्वेन्य न्यवस्थ हारा बाला और संस्था कार्य है। इसे

प्रश्नी प्रतिकारक समितिया के प्रति भागीय नहीं है। वे केसन क्षाना है पास्ते हैं कि स्त्राची धामना विशी मक्सास न होती वाले -- किर का कक्सर किटना ही क्या कों न हो; वे बहते हैं कि कोई मानका मार्फ मासका ही क्षांची मात्रका को क्यू जरका निर्मन सीमार होता। क्यू पहित्रकारीक भी देशने होता विश्वम करार दिन बाने और देशने शहर कर दिन बानेम्स मी नाकोस तर्री है। क्षीरन कन्की नह मौग बनस्त है कि मित्री बद्धमन्त्री अस्तिम विकेशका वर्षिकार न दिया करें। वे पेरा मामकीमें सैकिंडर करने करते की स्थापित काश्रद स्ट्रावित निर्मेशनी अस कानेक किए वर्गावका निकार नावते हैं। स्मार्टियों निक स्ट्रॉफी क्षेत्रे वर्षाटक नहीं सही, हमारा फिरोब कर नई मौनों और कार्य निर्देश निरंक्यताकी अन्य मानवारी है। कियब ही वे वर्ज मबद्धांकि किन ही सर्वारिक महस्त्रही है किन्न हमारी सरकारक किन हमा। काना महस्त कही । मासी महिस्तक वाधिनिवर्मक बंठरेठ इद्धोर परीक्षाक बारम श्रीकारमोदा नहीं रेक्समें प्रवेश स्थान नहीं है । और बास्तर्ग भाषांगत अधिकार कोई कोंच वर्जी भारी । एदिनावर्जीडी समझने का भई क्योंडी स्पीदार करनेते वर्जे कर्जे मार्चित हामें होमों दि ने कार्जीहेटी कांग्यों रिवटियर माला बानेको तैयार हैं धनीय 🐲 ही ब्रिजीमें प्रिय क्सामा किंद्र क्षेत्र । क्या कर भी का क्यितिहों रोहनेही हाँहरें छमझौठा करनेहा होई प्रकृत क्यों किया का एक्टा । इस सब्दान करते हैं कि इस बार को नी उसकीया हो शाक्तिक हो । मेरा समाण है कि देशक क्यांनेस बोर्स सन्द्रक नहीं होता। और हम वह भी सनस रखें कि वर्षि लाल और स्त्रमानकी मानवाबा समीके क्षिप सुरामक्ष्मते पत्कन न इसा को अस्टिम संगतीत नेशी कोई शक नहीं मनेली ।

> শিষ্য শ্ৰাম ने चे डोक]

[ भमेर्नाचे ] इंडिपव ओपिविक्स ११-७-१९ ८

### परिक्षिष्ट ८

# रिश्रमहर्ने दिया गमा चनरल स्मवतका भाषण

[400] N. (Nec]

समाप्त घर। प्रामरी १९ ८ व माने क्याहरों मिती समर, रिक्टकों दिने को गालका धीम का है : छन् १९ ६ में अन छरकरते [लाक्षिणिक कहे बानेताले आग्राबी] रोक्टा ठीड सामा, श्रीचनक परिवर्ष क्य विकेश्व देश किया गया और व्य वर्ध हो लगा। क्टका व्योक्त देहे हरएड परिवर्शको विसे वर्धे रहनेका कार्त्री हर हो, सा प्रदार वंबीका करना ना कि कार्ने मुख्यी कोई ग्रंबक्स कारी व से [ तीर ] यो मारतीय को तुरक्ष परके रह रहे वे कह श्रांत्रित हैं। विश्व प्रसान करना था । वहीं शरकार्य

कर बानुसको बस्ती छमाति देनसे इसदार कर दिया । रूम्मान्द्री पानी संस्था देख किन मानते हुई बीट करने [क्की क्रिकेट एक हुए। जिल्लाको]

कालुमहिते अपनी संबद्धी ही बौर करें छमहि मिक वर्त । करा क्षानूनमें क्या गया वा कि सरकार एक नवाने वीतिक कर दे नितक करनार वाकिनाई (सेन्क्सा) व्यक्ता रंगीवन करा है. देखने एक्तेयांहे १ माराजियोंनी क्रम ५ ने रंगीवन कराया ।

विकार करें के प्राप्त प्रत्यावर के अपने क्षितिक कर दिशा करें। तकों के अंध देश बाले, वा (द्वारा प्रत्या) देशसे उन्हें की किया विकार वाहे। निर्माणक करना नकात आहे का [तिक, धरेष किर बालेंगों और सिक्रियाने "ब्रोचिन" वो ओब देवेंट स्कार कर दिश वा ब्राह्मक

् छन्ने तेनी शहरूप यह स्तरक कोके दुस्परकाद वहीं ता, कर्राप्ति स्तरक ना । सुस्त जनन यह न दि हम स्पर्धार्थिके केनो हुए दिला माने । की शहरू केन्द्रकों और वैसर्गे हुए केन्द्रिकों के के व्या केदिन रहना कोई कार की हुए। कोर्गेको केन मन्त्रिकों तीरी करवीनी स्था रूप स्थानी नीरि भी केदिन. से पुन्तिकी हमा है दि कोई

भी सरकार १ करोंको प्रसानिकों हेवर केवने बाव कर हेवे. । [स्टर्न करोंको केवने बावना] क्या जात है वो न केवक रहक स्त्रों वहित्र केटेक हाकि भी नवला है करींक उस्त्र दुम्बरावकी पोरी प्रवाद समाज और स्वत्नी प्रतिकानों करता क्रमेगा। १८८५ स्व

स्पर्धित उन्हरं दूमस्तानकी पोरी प्रवादे स्थापन चौर स्थापी प्रतिकारी जनका स्थापना । १८८० स्थ स्वपूर्व [यो] स्थितन दो भाग या पौर रविलान यह या कि १८८० से १८९९ रूप स्थापनित यो सर्पार्थित सुख्य दिशा चौर न सन्त्रोंकी सरक्षा को । मैं यो ने नेत्रमन कहा सामून्ता स्थापन स्थित करणा स्थापन सुख्य हैं । स्थापना सुख्या सुख्या करणा की स्थापना स्थापना के स्थापना के स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना

शुक्त देश चोर व कानुशोरी सरक्षर को । । मैं तो नेन्स्रेस कम वानुष्ट्या चाहर दिव स्टाय चाहरू या । (इंडकेंग) मिने शुक्तका महाने या । भीने करते क्यों कि वानुत तो विस्तेष हो तथा क्षेत्रित ने स्पेष्ट्या रेकेंग्न क्या के शुरुद्धार कहें तर्वाद्धार कर केथी और श्वर्टिक श्राम एवं ऐसे । प्रार्ट्डिक नेताकीयाँ यह श्रम्बद वर्गाकर कर की. सेन्थ्यमा वर्गाकर हो प्रकार कम्म जान था था इस्ट्रिक मेंने क्या विस्तार

या एक्य स्वाहत कर की. अनेक्वा वंबाक ही एतमार करना जात था। बहुक्य मेर का वि "क्षेत्र है" नोति क्यों करहार किय कमान्ने को मेर नार्यों नी. जिसे हुम्से ही व्या निर्देश करात्र नो हि सुन्ताककी माराजेन प्रश्नक किया है "विक्रीकी करके दिना प्रमानक की सी सूचन वर्षण कारकी है। प्रसान क्यों के हि हर बीकन्ने के कोण क्यों स्वीहर नहीं करें है। वस क्योंने को सात्र क्यों क्यों के क्या एक का नां है कीर हे एक्य की दिक करने को है से करने उनके प्रदेशकों ना क्यों करता। प्रसानका कीर

भिकारों में तुप्तार बाके ताज किय का देवाज सरका सरका कर कर देश के किया। स्व संक्रियों देश को भी पविचार का देवने मार्ग मा तका भी प्रदेश करे हम्मानक सिनानों न रह पुत्र हो। भिन्निय करकार से कम्मी के प्रदेश स्व भी क्षा प्रधानने कियों भी हमस स्वर्ध सा कम्पूर्णों शक्ते तन्त्र परिवार कम्पूर है। इस स्वरं है कि इस प्रकार के तकामधे बंध है क्लिये इस कमोजे सुनंत्र है और इस पक देशा तथा है किये हमें क्यों आई पूल्या सहीर। (क्ये क्यों)

**इंडियन ओ**पिनियन १५–५–१९ ८

## परिविष्य ९

## साम समामें पास हुए प्रस्ता<del>व</del>

(शेहान्सिन) नंभार १७.१९ ८)

#### मस्ताद १

निरिद्ध मारतीनोंची जह जाम छना एक्सिनों खेलाजा संबोधन वर्गीकरण विकेतनका को कि इस छमन पुनलाकती संतरेक छमाइ क्यांकित है, विरोध करती है और निरिद्ध मारतीन छमाई कोरत छमास्य विचान समाको दिने को प्रतिकारकों साथ करती समादि गाम करती है।

स्तालक भी द्राज्य प्रदम्पर, (नक्क्ष नेटाल मारतीय करिन्छ)। सम्बद्ध बी सराम एवः पुण्यस्थ (कक्ष्म विशिष्ट प्रदारीय कीम, क्षम्यम्भ)। समुद्रमेशक जी प्रराद्धी करानकी (क्षमाञ्चल नेटाल मारतीय क्षमिय)। चौर सी प्रम बी स्थितर, समारति द्रांकर विरुद्धि स्थानित (विशेष क्षेत्रियिक सीक्रम्मी)।

#### चस्त≔ ३

विदेश महतीरोंकी कर नाम छना विशेष भारतीय हमानक का पंचरती छन्न भारती सम्मीराम्युकैत चौर शर्मनापूर्वेष इन्द्र पृथ्वि करती है कि परिवाद नामिक्सक छान्न कि भारतीय समाय को नीर नामी सम्मारामक विकाद मानदा है कि न सुकाय वर्ष।

प्रकारक भी प्रशास चलुक कारिए शर्मिए (सम्बद्ध, हमीविश स्थानिमा मेंकुमन)। इन्लेंब भी से नस्तृ बीर सीजनी न्यास प्रकारत उत्ता चनुपोल्स एकेरी कार्योत समान शिक्सात की है जर बाह्यिना नाए के परिवासी (विदेशियोत को करती ही के प्रकार प्रस्त भी देनी

#### **मिस्ताब** ३

निर्देश पार्योनीकी का नाम कराका मार है कि पूर्वोत्तर परिवाई क्षेत्रका श्रीतन विभाग क्षित्र कर कम्बोदिया मंग है जो प्रावको परिवाई क्षमञ्चारमाधि शान निर्दा को । का समा बादा करी है कि क्षार्कि वेशी का करीक महोत्रिक राजनकी गींप करने किये कि काविकादी एउन रावी मोर से पौर काविद्योतीय कावार क्षार कराइके रहेकार किया था।

मरानेक की वन्द्रक रामान — येक्स्प्रम्म रामांक को है का रोज — केरिकिंक मधुमीरक रंजी भार का चोक्सिकार क्रिके हरिक्षेत्र चोक्सी (वर्षप) जी डोरामाई, (स्टब्सिंग) चौर जी चयन हुकेमान बोटा (स्टब्रेक्स्पे)

#### मस्तक ४

प्रितिस सरक्रतेची वर भाग छना सम्बद्धको महिकार देवी है कि वे दन प्रकानोंकी बढळ **वर्ष-काँ** मेक्स चर्मिर वर्ष-क्षी मेव हैं।

[संबंधि] इंडियम सोपिनियम १२-८-१९ ८

# परिशिष्ट १०

# विद्यानसमार्ने चनरक स्मर्सका भाषण<sup>१</sup>

[भिगेरिया समझारर राद

माननीन छल्लोंनो बल बोन्य १९ ६ को घारों कानिकारी रहकारों बनीन का कार्यन रात्र विचा रात्रा था। किन्नु को सामानित छल्लाकी शिक्षणि रात्र करों हो रही थी थी। फिर ट्रम्साकारी विचारसम्माने माने १९ को मिना किसी वरिकेटक की कार्युतः पासे कर दिया। का का्नुत रात्र को समझी सामा। यह बाहुस्के करनेत हा देखका प्रतिकारील पंत्रीतक किया. निर्मित वर्ताय वरित्र की की

परीकी जमा ५,१५८ है। कामिते ०,००० को बैंग ब्योशकारी मान किया पता है और न्यों वेशीवन-मानवार है विश्व पते हैं। १९१४ मानैजावत नवीकार पर दिने पते हैं। बोर्नेने प्रार्थकार पत्रीकार किया का १०१ है को निर्कत नहीं हुआ है। श्रीव्यक्रिकों किया होना की कारवार्त्त्व केया की कारवार्त्त्व कारवि नहीं बच्चों को (पर्कन्तिक)। ७ १ ने बहुक्तिक और १९६ वे दोनों नद्वारीक जिल्लान सिने।

क्षिण कर में मंत्रीकारिय विद्यान देनेते सम्बन्ध दिना । यह मन्यार पानमीत करण देनेने कि क्षम व्यक्तियों मुख्यित महिला के देने कि क्षम व्यक्तियों मुख्यित महिला के देने कि क्षम व्यक्तियों मुख्य मार्कामित क्षम दिना दिना है कि क्षम व्यक्तियों कर्माय पानमीत क्षम व्यक्तियों मार्कामित क्षम दिना व्यक्तियों कर्माय विद्यान महिला व्यक्तियों क्षम व्यक्तियों कर्माय विद्यान महिला व्यक्तियों क्षम व्यक्तियां क्षम व्यक्तियां व्यक्तियां क्षम व्यक्तियां विद्यान क्षम व्यक्तियां क्षम व्यक्तियां विद्यान क्षम व्यक्तियां विद्यान क्षम व्यक्तियां क्षम व्यक्तियां क्षम व्यक्तियां क्षम व्यक्तियां विद्यान क्षम व्यक्तियां विद्यान क्षम व्यक्तियां क्षम व्यक्तियां विद्यान क्षम विद्यान विद्या

विकास निवा है । अस्तु, महोस्त, तन पर बहा क्या कि क्वांपे वह कर-व्यवहार में मधिनियम एरं करनेक शारेमें

4 8

कों एमबील नहीं है, लगांचे मैंने भी चंदीरे को सक्कलोंने करे एवं बरनेश दला किया था । पेसी दल ्या कारणां व्याप्त के प्रभाव को या जाया कर कुम्पकार्थ कर क्यांका नाम प्रभाव का १ कर्मा की कर्मी है हो है करहा है कर इस्तर्भ क्यांक्रक्रमार्थिक क्यांच करी हो । हुन्हीं कर्मित है का क्यांक्र करण क्यों हि क्षेत्रका वंबीक्स का यहिवास्त्रीय में क्यां हो हो । अयस्मित्रके बादर है किया क्यिं वस्त्र मनेक विभार हो । मेरा करार वा कि समझीता संसदको देशक होने तह को निर्मित वयकि— तीन मसके किंग हुना था । में बह वचन वहीं है एका कि किंदी नानी तारीकड़ों हा देखने अनेवाले परिवासीकी जानी रणकराज्य संबोधन करानेशी हुए हो। हो सुर्वोस और भी समित्रमध्ये कर बसी हो। यह हुए वा सम्बन्धित से स्वीत है। हो सुर्वोस प्रोप्ति प्राप्ति प्र क्न पहिलाकों से मानते विकित्तमें करनेत इक्टीती शहमिद परेशा बार कर सके देशने मोसकी भरमिति दी बाने का कानूनकी ऐसी मालना और ऐसी बीति है किसे मैं बमी लीकर नहीं बर

सहिता वा भार के स्वाप्त के अपने क्या के स्वाप्त के अपने का स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त किया वा । (१६-४४मि) । स्वाप्त के क्षेत्र के की वो एक्ष्र वेद्य क्ष्मां के स्वाप्त सम्बोधक यह वर दिए प्राप्त के कि प्राप्त है। कियों और एक्ष्में के प्राप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त सम्बोधक यह वर दिए प्राप्त हो। हो। स्वा । एक्ष्में की महे, क्ष्मेक्समाद गाला दिवे गते प्रमालका कसने गते। मेरे विश्वपत्ती कर, वाकस्त्री बनावस्तर था । मैं बाहता था कि परिहत्तरमेंकि साथ को व्यवस्ता की व्यं है अतर सर्वता हह रहू, और सरक भारतार का क्षेत्रका विकासीही हैन कार हेरेने किए. यह विकास अकारित दिना पता । सर्वेत्रतिक मानवा प्रवेसे हो का भी गाँउ मैंते. का सरतक मानतीत सरकांति स्वव की कि स्व स्थितास्त्रीको मुख्यानेका कौन-सा स्पॉर्टन मार्थ है। अह सुक्रान दिश क्या कि हमें परिनालनेक दुख म्यून स्टब्लीस किया बाहिय और उनके साथ बरियाओंडे शरेने शाल्येत करनी चाहिए : इस उनसे निके और मेरे विकास का विकेशको प्रापेड बायति और प्रापेड व्हिन्दों करकी इस्ता स्मापित करने रर हो बायी है । बन्ध पद सीतर्ज को हर नहीं होतो का है क्षिक्त परिवासकि सनस्पर्मे । व्यक्ति क्रीनार्ज का नवार उसका की थी कि विभिन्न २ १९०० के स्पर्णत । पुर्जे समास्त्रज्ञी मुक्तिम स्वाडी का देवने गर्निय किया क्या है। का गरमर नोर निया क्या कि इन्छे मुक्तिम वर्जेस संदूर्ण व वक्ता क्याना क्या है। का गराविकी

इसने हुर कर दिश है। इसरा सुद्रा कर चित्रवासींसे समझ वा को सुद्रावे पढ़े शुन्धानक मनिनायो वे किन्तु वो एक वर्षके कानुन्धी क्वाँक अन्तर वर्षा बाते । का कान्त्रमें महत्त्रीवें किन की क्वाँतिवींका स्प्रेम हैं जह नोबिल वा हि वा दी काम नाए बालिन्स्या नामुम्लिन्त हों ना है ३१ मई १९ २ को सर देवने हो हों। माननीय स्टाल देवीने कि विस्तानों वह कामल रखा नाह है कि नहि परिवाह तर है तीन को सहे का देखेंद अभिन्ती से हों और वे हो प्रमाणित कर करते हों तो करता किए अभित होता दुद्धि होने का प्रक्र पर पुस्क काराशा था है। त्यार व स्त्र अनावण कर एकर के राज्य कार्य कार्य हि दे र दर दे हैं के करार अने त्यान प्रतासकारिक किया नहीं हैं और दिन्दिन दिन्दिन के क्वीरिक एकर की वह मारस्यक वा कि न केमन वसका दुस्त विकार अना है। इसके दीवार करने भी करता पंतीसक

दरावें दोस्त्री जो बीज को स्त विदेशकों काविक की मूर्त है का बद कि दीव्य करेंद्र कम वालक क्योंको रंजीवन प्रमानरत केनेडी बातस्त्रका नहीं होती, हिन्तु उन्हें बतक माठा-विदालीक प्रमानरहोंने हर्ष कर किया पानेच । जा भीर हुए। परिवर्ष वैशेषको [दाने ] मार्चस्ट कर क्लेवर मस्त्रिदेश वशः आहे करतेक ए-क्लेम वा । परिवर्ष वेदार्थोक् करता दा दि विभिन्न भावतती मस्तिदेशीक करतकारी विभिन्न कर्ण क्रमस्त्रि प्रवचन हैं। स्टे विशेष्ट्ये यह और परिचर्तन करके हुए कर दिवा गया है। स्टब्स्ट नार्रीस्थ प्राप्तसेंक सम्बोधि किया यह विशेष प्रितिहरूकों स्थित करेची। यह अन्य पुरा यह बस्सा गया कि स्थ प्रधिकार्व सरातानिक किर नहीं हेते हैं। कि वे विनासको सावनक करने नक्ता अपूर्वेश्व निवास हेते हैं। कियु बह स्तारा थरा है कि कुछ पहिरानें काले-बाने हैं, अकी-मैंटि बिक्टि हैं और नाने हस्तावर कर सकी हैं। स्तिक्ष पता निवस वसन्य अनुसरस्य है। बार हकावर विन्यन्तका वर्षान्त सम्भा है हो हर

इकावरीकी लीकर कर ह । वरि वह क्लीव नहीं है वो इस दूसरे कावींसे सा अगस्तकारों पूर्व कर ।

सभूने यंदी शहसर व्य रिकारित का विवेदको प्राप्तित करनी याँ है माननीय सरस्य देखीं वो वहिलाकोंको सक्तविकारते कुछ दिकती वी [सन्दे कालेज:] विकेकते हरानी प्री है।

विसी बरसारको पर मारानिके काराविकारिकीक समाप्त कर देवेक किए क्यान एका गया है करेंच नाम किया गया है - कि हमें बिकिश पविधारमेंकि किए हार क्रां<sup>क</sup> केन पारिप ! वेद्या स्परंद्या नहीं इक्षा है कि । होते परिच्छैन होना चाहिए। वाहिल स्व शार्टीक किन हम्मर चीर दिश गा है और सा विभाजने इसने काडी भूग्दी क्यान पूर्ति भूर ही है । स्थ्रीक जिसी-निर्मा स्थानिक बहुकों ना देशमें को एकाल बाला था उसके अवस्थानक किए पूरा भावत गौनत था। किन्द्र भी सन्तिनकी बान पश्चिम्प्री समितिके नेताबोंच्य पर एवं फिल्म है किस्से मान्स्त पत्नता है कि यह बाद्या को पूरी तपा इंडरेन्ट की हो एक्टा है, निरुद्धानें क्षक क्षेत्र क्ष्य अस्थ हैं हमी क्**री** सुन्द क्षिते क्षेत्र वीवर्ग भविनित्तर एवं किया पाने । हान हो सकते वने अवस्थल भी विकास दिने बाने (हेंसी)। भी वार्याये का मारद्वितीचा उनकेन किया जो इस देशकी गोरी जागार्शक शाल सामित्र हैं। जा देशा दाया है जिसे पर पोरी मसभी बनी मी बीजर वर्त बरेगी। (बाहार बर्ड मनि)।

(को की 1 र्वेषिक्य जोवितिक्य १९-८-१९ ८

4 ¥

# परिशिष्ट ११

## माम सभामें स्वीकत प्रस्ताव

[काळ ३६ १९ ४]

### प्रकार रे

केळक सम्ब्रीय कांग्रेसके कव्या की शब्द मुद्राम्मदने सकल दिना कि

बिटिन महतीवींडी का बान सम्म साहर शर्मना बरती है कि सरकार इमार्चेंब सम्बद्धी कारणे-विस्त्रा हरोग को और भी श्रीरामको द्वाररजीको, किये अनुसी श्रीसम्बद अधिकारके अन्तर्गत विद्या रोब-मेल सीमा ध्य करने को नई भी और जिस्कार परिवर्त कानून संशोधन मधिकाल मर्थन कारकों की नहें भी, सकत भौतोको अनुस्ति है । यह सुनाको विभाग है कि सरकार और निर्देश भागतीयोक की एक वर्ति को विश्वास बाम बा रहा है वह सामाजनातक देव दिया बाक्य और सरकार कार्यक भारतीयोंडी सामाजांके एक अंगर्की दिशान मानवा हेगी तथा हा समावडा पालि और भारान न्यान होनी विस्त्री दक्तर, स्व तवादी क्लि सम्मितिते. यह है ।

भी रज़री स्टानप्रीमे सनका स्मर्थन किया और प्रस्तान रास हो रखा ।

मक्ताय ३

# भी जी उच्च देवकी प्रशास दिया दि

स्थिय महत्रोतीस यह भाग तम महत्त्वुवह प्रथमा सत्त्री है कि वही सरकार श्रीवर्तने स्वयंत्रमा वंत्रीनम वैशेष्ट्रक दिश्यको एस्टक नाली जनुमति व र जन्यक रूपन विद्धा ग्रान्त गार्टीलीको (बार्ट्सन) हैरियन ना प्राप्त होती और १९ का प्रक्रियों क्रायुन संबोधन व्यक्तियम मंद्रण नहीं हो कका ।

बी बन र कामान समर्थन दिला और अधान पता हो उसा ।

[ भवं देख ]

विषय अोधिवयम १९-८-१९०८

## परिशिष्ट १२

# तांडं सभामें ट्रान्सवासके भारतीयोंकी स्थितिपर कोंड ऐस्टहिस और तोंडं कर्जनके मायण

कोई समानें १ उरावरी, १९ ८ को हुई खासमें दिन गये कोई एसविकन आपनकी विद्यास पत्रनें प्रकाणित रिपोर्टिक नेत्र कोचे दिने कार्य हैं।

क्षेत्र रंप्यहित्व बहा कि मैंने शासनावाने निरिद्ध नारशैनोंके साथ होनेवाने व्यवसारके मति जाने बॉप्स और अस्त्रभन्नी कुमकन्त्र प्राप्त करनेके किय नोप्रीत दिना वा चौर मेरा बनाक है कि नरकी दूर परिरिनकिर्मिक शतन्तु का गांजीत है कि [दोनों फोर्सि] नो सम्बोता हुना है जास संसमें हुछ पूर्वी नवल होनी गरिहर । संशे जिल्ला है कि यह सर्व राज्यका सरकारक सकत और नीठिकास पूर्व कार्यतर क्ये वयाई हेगा पाईका । मेरा स्वार है कि क्षत्र शुन्सालक मरवीरोंको सी वनाई हेना नवंगा, क्वोंकि क्यमे व्यवसी विक्रिक मनत्सी क्वोंके भी सबक्ष पढ़ता और दुस्ता अवस्थित की वह बनाई का किस्ता और संबंधने क्या सरवारीय नहीं है को अनदी चौनोंदे प्रत्यित को । हा विकासी बातनारी तालवाल को भी व्यक्ति वह काले हलेद नहीं कर सकता कि का विकासीक विकास असतीबोंकी मायतियाँ बावित वी - केविन में सकावकी सरकारमा का री। क्यादा ह कि प्रका परिकितिको रह कियाकल १४ एक कियाने दिया । को यह स्टब्र्स हो है वह क्यू है कि किसी अपार्टित कान्त्रियक कार्योंने इक्ट्रेस करना स्थान नहीं है। में इसकेर अन्यक्ष सा इक्स्ट्रोसका विरोध करता है, क्लंडि वरि इसकेर समस्य मरूक मात-सर (विदेश) हारा सत्ताप्रकार सम्बद्ध बागरिस्टोंक क्योंकी प्रधाना बाह्य हों तो दिसी त्यवस्ति व्यक्तिपद प्रापीने रामरा एक्ट्रेर करना ही मानोपैक है किया कि देन मानवींने हमारा मिन्नी राष्ट्रीके बार्नीमें स्टब्रेन करना भीर--- मह शुद्धरी चौच हो हमले अकार की है । हो फिर मारहीरोंकी अकारीकी अकारता को की वर्ष । मैंने राज्यमी बनादा जानोप बान-राहकर किया है वर्गादि सरकारक सरस्वी और उसके सम्पेदीने मेंग्राविमीकी क्षमंत्र करा (ब्राह्मिकी) क्षित्रक्रत आक्ट समित रक्षमती श्वामता और मान्य विरिश्त कर्वीव मन्दर ही प्रतिकी गांचना (भारि ) को गुक्रमीक विकास मार्ग है । अपनिश्रिमीको अपने साम्बर्धिक प्रथम (अस्त्री रच्याचे महोरात । करनेवा करेच्या है, का शक्ते वर्ष करात जाते करता किया कर्ने का शार राज्या कारीय कि वे पत्र पत्र राजास्मक विकास है और करों भागे दिसीया स्थानन की स्टाह रहीं करता शामिप किसा रक्षे विच्छेशरोंकी शकि पश्चित

हमें एवं प्राप्त बागव ब्रास्त्र विश्ववार थे कि शामान्य हिम्पिन्द्री व्यापने ह्या उसे नौर हामान्यन रिमिन्द्रण उदाय है कि शामान्य द्वाचा नौर परिवार किर रिसेश क्यारिकोंड राज, बन्द्रा रंग हुए जी हो, विशेष नागरिकों नावकर ही दिसा कर । विशिष क्यारिकोंड स्टाहिन सम्बन्ध नहीं होता नाविर । व्येष क्यानिक्ष्म विश्ववेर समारक्ष मारक का बनाए समा कर हो है हो हमारी करते ही का नकी में कारा पत्नि क्या सान्यनी क्यारिक हमें दिस्सी एस्टींड हमा बनार राज्य हमा हम हम हम हम

साहित शिक्षित राम्मादिकीय पर क्षेत्र वा हि व न्याव रव प्रकुतांकी वर्चनायोंक कानये कहा। यह कम पित्रणे वर्षीये इर क्षम्याने क्षम्याने, मा हि यहें का वर्षीवर्षकी प्राथमानी मौजूर व की किए करा प्रक्रियों का कामक पत्र का कराइये इस वर्षी किए कराई प्रकृतियों का कराइये कर कामक पत्र कराइये के प्रकृतियों का कराइये के प्रकृतियों का कराइये के प्रकृतियों के प्रकृ 4 6

हो। मारवर्गे क्रिके बाहुं और वर्केटोको छात्र को बाती है। रहाँ स्थानिकोंको छात्र केरेको प्रवर्धि केरावर्धि केरा वित्रं अरावस्थान व्यक्तिक किया है जामने बाहूं बाती हैं। जारही छात्रस्य रहेता प्रश्नमने करकेर विरोक्त हता और नहमें अरावेडोकों जो भी किया को बातिस्वार्युक स्थाप्त कर केरेका ।

### बार्ड बर्धनके माराज्य क्षेत्र

यह समाण नाहाने हमारे सामने पेताल और रूप्यमाण होनीं के सम्माने हमारे माना करत हो जाइ है। तेनल सरस्तर पर विद्यालय केना था— एन्से व्य महर्तन करोल हमार हि हमा [कि सिनिया मारतीन] महर्त्य कराइ मीत केनार हात्री हो वह महर्ति करोल हमार हमार हमार हमार हमार हमार हमार है। इस स्वान मारतीनी को हो जो का बीर की मारतीनी मारतीनी की हो का बीर की मारतीनी में की लो हमार कर हिं।। मार मारतीन का हो। तेनल सरसाने मारतीन स्वानित हमारतीनी का स्वानित हमार हमार हमार हमार हमार वाल मारतीन के हैं की सामने हमारतीन 
किरित देश देशों है। (इस्सीता) होनों खोंकि किर उपायस्कर कोठ होता है। भीमी प्रक्रिकाओं कार मर्का किरित देश होता है। (मुन्सकर्य) स्टाउटने) कार मर्कानिक मेरित तरह एक क्रांसि क्या के अंदित के स्वाप्त मंत्रिक के स्वाप्त के अंदित के स्वाप्त के स्वाप्त के अंदित के स्वाप्त के मार्च के अंदित के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के अंदित के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स

में बाद स्वाहुनमंत्रि का कालक दि का विश्वस्य माराजित होकील स्वा है। माराजित कुनी रहेवा है दि सामी एउटार को नाले देखेंद कार पड़ कानिकारी जा सामेंद्र किय आमित्र करती है। का माराजित होता है दि सामी उत्तर करती है। का का कानिकारी नाले रिकार के हाद काता है और पड़ को का काता है और पड़ को का काता है। का काता है कि कानिकार करते काता है के की काता है कि हमाराजित के काता है। की काता है कि का काता है। की काता है कि का काता है। की काता है की काता है। की काता है कि का काता है। की काता काता है कि का विश्वस काता काता है कि का काता है। की काता है। की काता काता है। की क

## र अल्बरी रितोर्ट (बस्यू हुइक)।

भौदिनशिक शी-सिन्दु निक्कुण निव अवस्था है । में सम्बद्ध करता हु कि । एक उससे

चा महत्त्व है। जन्म (अनिवेश) साली है हो देश कर महतन्त्रमंत्र किय है। वर देशी दिशी न्यस्त्राको प्राप्तेत हस्त्रार करता है व्यक्ते करका वीवस्त्रार स्वराव किय नीचा वित्र का चौर किर का देखता है हि स्वराव सामने कामी नागते निरालेकी नारी स्वरावक सिना गुर्हे एंडाके महतीन स्वरातिमीती स्वरायको निरालेक स्वराद कर्मा कर दिशा है। एक काहा है स्वराव हो सामानक स्वरार हो निराण क्रिक्टिय दक्त सुरोक स्वराद काम कर दर्श है।

इन परिक्रिक्तिमें सरकारका करोना करा है । का इन परसर विरोधी दलों और सिकार्जीक वीच छमांक्स स्थापित प्रत्मे और इस दरह काम करनेकी कोविया कर सब्दी है कि उनक बीच विश्वी अकार स्थ्ये न हो । सर्वेत्रवन उसे यह प्रवास करना पातिय कि पार कामगढ़े प्रवासीही सर्वेद काली मकररी की और पति करती बापसी बरेबियत हो, तो अवसर बालेवर उसक औरनेसी ... संदिर वर्त प्रान्त हो । यह देवना छरछारका क्लेम्ब है कि उसकी बदनी प्रश्नाक किन कामकाद वर्त तर हों और पढ़ नार करार हो बानेशर वह देखना भी क्यीका कर्मभा है कि नारामें इन करोंने कराराओंने वा बावक ( और महिरेड कि बारम कोई देना परिवर्तन न दिया जावे की प्रवासीक किया डानियर है। अन्देर समापा सरकरको ना भी देखना पारित कि परिवारोंकर पवि गये प्रतिकृत काले-कम कालनी हों। कि सरकाको पढ़ भी प्रदेश कहिए कि दिनी भी कहा ऐसी बदाराकी स्थिति न बहरून बाने पाये क्लिमें वारिस्टकान प्रतिक्रित भीर क्रिक्टिंग मारतीय महतुरर्शेक साथ साथारण कृषियों नेसा व्यवस्त क्रिया भाग । और उन्हें बक्रोस बस्त हीन कोडि भीर फांक कोर्गोंक साथ रहनेजर निवार किया वाले। (हर्व भारत) - एक इसरा मुझल मी हिवा नमा है—बर यह कि सरकारको को अन्य एका प्रोध बहुनको कोविक करनी पाहिए उट्टों हमारे मारहीन छर-न-धरिक बाबर रछ छडें भीर क्यों वे बन निर्जीमकाओं और प्रविश्मति मुख्य हों ब्लिक्स किंव खुके दिक किया है। व्योगड मेरा समान है, यह एसा गुप्राम है, बिसे में कठना मन्द्रा नहीं समाजता बिठना कि स्य मुकारधा प्रतिपादन करनेपाने कुछ व्यविदारी समझते हैं । स्थापि सुझे बादा है कि दासका व स्ववार्त किस्ता परिवास बनारी मारतीत शह प्रशाही विश्वपूर्व बना है, क्युनिहार्डी सरकार और साम्राह्म सरहार — इस दीहाँक किर एक संपक्ष है । उरिनायकी सरकारक किए संपक्ष कर है कि यह इस प्रशासियोंक अधिकारीकी उरकार करोड़ भीर शहर की अरहत के अरह तक कर सरक है कि विशेष सामन कर किनी भी उपनिवास एएने के अरुवा बार्ज मेर्टर (यह अरुवा पति अर्ध क्रियारी) रहनी हा वहाँ है जिल्ला कि समर्थ करनी भारतक मोर्टेक मति है। (सर्वस्थै)।

(अंबेक्टें)

इंडियन बोपिनियम ०~३-१९ ८

## परिश्रिष्ट १३

# बक्षिण आफ्रिका बिरिज भारतीय समिति सदस्योंकी संबोधित तथी

बॉड केन्द्रतिक. को सी पस अपने. मी सी मार्च है मादि

समितिके समस्य

भी कमीर लकी सी बाते हैं। सर एस सी वैकी क सी-एस बाई: सी वे वेलेट सी वर्त ै। सर मंदरशी धनस्त्रती हे, सी नर्ज है। सर खेंचे नरेहर के सी बाई है सी एक नर्जन्

छर पार्क्ट तस् भी सी यम सी : सर विकित्स कुद यन वी ; मेत्र करू शील नहीं कर्ने, की सी

मार्थ है है है यह क्षेत्रक क्षण्यक हो हुनी जिल्हा के हो है के सर रचन का रंपन्य नेजेन सर केंद्रिक कावर के सी यह नार्ज : सर एक का केद्री के सी नार्ज है नारित

<sup>सर</sup> रोजर केवजिल के सी बार्ड है। भी जानन सँकार्डम के∘ थीं : सर विकास मार्तनी के सी० कर मार्थ । भी शासनार्थ गौरी मी; जो के एक पोल्फ के बी ; जी एक कम्ब्यु रिक्ष जी के एवं रॉफर्टिफ

था पी : वॉ की एवं प्रत्यकों एवं भी : का केवा में संस्था पेरिनेट एवं भी : कर चेंक नाम पॅरोनेट रम ती: बीद कर करोब पम पी: भोडी थॉफेंट की ती जरू सी कार्ट है: सर विक्रियम केबरको कालेट्य सर हेर्राव वेबर के सी वस बाई इप ह साम्बेरणकं विक्या व ह

कर्मकारिकी व्यक्तिति

स्रक्षाचित्रः सर संभागी सम्बद्धा के भी भागी है

सरस्य : अनेत्री कसीर करी ही नहीं है : रिवेक्ट क्षेत्रत हम शील के एन रोक्ट के ही : के प्रमार्थकोतन प्रमासी । ए एक क्यों दे एवं सी । इस लिक्निम इस्क्रेस मी । प्रकार क्या दिव

[ चरे की रे

इंडिक्स ओपिक्सिक १५-८-१९ ८

वे सी सी क्षेत्रक वैनकेदनके बीत ।

# सामग्रीके साधन-सुन्न

क्सोनियक सॉक्सि रेकर्स उपनिवेश-कार्याध्य सन्दनक पुस्तकाम्यमें सुरक्षित काग बात । देखिए, खण्ड १ पुष्ठ ३५९।

इंडिया (१८९०-१९२१) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रसकी सन्दर्न स्थित ब्रिटिश समिति हारा प्रकासित साप्ताहिक पत्र। देविए, खन्ड २ पुष्ठ ४१ ।

इडिया श्रोंकिस क्युडिसियल ऐंड पश्चिक रेक्ट्स मृतपूर इंडिया ऑफिसक पुस्तकालयमें भूरवित पारतीय मामसीसे सम्बन्धित व कामजात और प्रश्नेब जिनका सम्बन्ध भारत-भन्नीस WT I

इंडियन ओपिनियन (१९ २-६१) साँग्जाहिंग्र-यन जिसका प्रकायन डवनमें सारम्म किया गया किन्तु जो बादमें फीनिक्स छ जाया गया। इसमें बंधजी और गुजराती दा विभाग होते थे। प्रारम्भमें हिली और तमिल विभाग भी व।

श्रीवनन् परोडः गुजरावी पुस्तक संसक प्रमुदास नामी प्रकायक नवजीदन कार्यालय अहमदाबाद द्विन्दी संस्करण जीवन-प्रभात संस्ता साहित्य मण्डळ नई दिल्ली १९५४। महारमा गांधीना पत्रो सम्यादक ही एम पटेस सबक कार्यासम आरमदाबाद

1521 I . त्रिटीरिया बार्काइस्त विटारियामें रक्षित बाफिकी सरकारके कायजातका संबहासय।

यहाँ प्रधानमध्यी और टाम्सवास-मवनरक कामय-पत्राक साथ-साथ संग्य कामजात भी संपर्दात है। रह रंखी मेल जोडानिसदयका दैनिक।

वाबरमती संबद्दाक्य महमदाबाद भाषीजीक दक्षिण वाफिकी काल और १९३३ तकक भारतीय कामक कामक-पर्वाका चत्रहासम् तथा पुरतकासमः। देखिए लब्ह १ पुट्ट ३६ ।

स्टार जाहानिस्वयका शाच्य दैनिक।

दान्तवास सौदर जोदानिसदएका दैनिक।

सबै बाइम्स जाहानिसन्तन प्रति रनिनारको नुबहु प्रकाधित होनेनामा ताप्ताहिक-पत्र ।

# तारीक्षवार जीवन-वृत्तान्त

# (जनवरी-अयस्त, १९८)

- पनवरी १ द्वान्यवाच प्रवाधी प्रतिवासक अधिनियमं (१९० की क छै १५) हासू हुमा। द्वान्यवाच प्रवाधी प्रतिवासक अधिनियम और द्वान्यवाच एपियाई पंजीवन अधिनियमं (१९० का कानून २) के विरोजमें छोडेंडवर्गकी सूरती मस्विवसंसाव चनिक छना।
- जनवरी १ नवाज को जीर सम्बर्धांचर ट्रास्टवाझ प्रियाह पंजीयन अविनियमके अन्तर्गत मुकरमा चलाया जा रहा वा जायोजी पुनकी पैरबी करनेके किए बोहानिसवर्म व्याया-क्यके समक्ष उपस्थित हुए।
- जनवरों ४ विशिष्य भारतीय स्पेम राजस्य जावादा (रिसीयर बाँक रेकेन्यूय)को सुचित किया कि यदि उन भारतीमोंको अनुमतियक नहीं दिया चाता विक्रीने ट्रान्सवाक एवियादे पंजीयन अधितयकों कार्यास्त राजीयन नहीं कराया है तो वे दिना मृतिरावर्षिक व्यापार करेंगे। गांवीजीन स्टार को एक पत्र विवक्तर गूचित किया कि ट्रान्सवाल एवियादि पंजीयन अधितियम बारतीमोंतर क्यारी पढ़ पढ़े ये वारोवर सावास्तिक है विश्वे सावित नहीं किया गया। मेसिकों स्महूचने भावन देते हुए कहा कि मारतीमोंको उनके नेताबोने गूमराह किया है और स्वत जी वोष्ट्रमा कि है देवशी कोई भी स्वत्य ट्राम्सवाक एविवादि पंजीयन
- विनियमको एवं नहीं कर सकती। बनवरी ४ के बाद भाषीजीन अविको भाषणके वारेमें बनएक स्मदस्से मुकाकारकी कोसिस
  - की किन्तु जनरक सम्हणने मिकनेये इनकार कर दिया। बननारी ६ स्टार और ट्रान्यनाल कीकर ये एक मुकाकावर्गे पाणीजीने माय्यीयोके ट्रान्यनाक प्रविचाहै पत्रीयन अधिनियम विरोधी सकता संबेपमें बर्गम किया।
- द्रान्सवाक पृष्टिनाई पनीयन विवित्तम विरोधी व्यक्त संस्थित वर्णन किया। बनवरी ८ रामटरको बतामा कि यदि द्रान्धवाक पृष्टिमाई पंजीयन समितियम मुख्यको कर
- दिया जाये यो सभी मारतीन एक महीनेके बीतर पंजीयन करा केंगे। जनवरी १ के पहुले इतियन मोपिनियन में क्षित्रकर मारतीयोके केंग्र और देश-निकास
- वनवरी १ के पहुंचे इविमन मोपिनियन में क्षित्रकर मास्त्रीयोके क्षेत्र वीर देश-निकासा सहतेके वृत्र इरायेको दोहरावा।
- वैतिक रेजिस्टेंस के किए मुक्तरातीमें सत्पादक सका तम किया। सनवरी १ दुल्लामको मास्त्रीपीको वृक्त स्कृति किए बलिन समेस दिया।
  - ्रिया के अध्यापन सिमा कि सबि हुम्स्यान एक्स बारान चल्छ (स्था) त स्था बामे वी माराधीय बपती हम्माने प्रविदाह प्रवीपन निवृद्धको निवृद्धको न स्था बामे वी माराधीय बपती हम्माने प्रवीपन करा नेने। बपते सकरोके पहले एक स्थाने स्थावनात दिया।
    - र धन्त्रमान विभिन्नेत्र रिस्तिका पेट ।
    - २. सन्त्रात्म पश्चिमान्त्रि एक्टियक्त देखाः

मुद्रदमा दुवा और २ महीनेकी सना मिकी।

'रैड डेबी मेब'को मन्तिम मेंट देते हुए भोषित किया कि धन्होंने यह संघर्ष सायन्त

विनम्र मानसे भगवत् मनितपूर्वक शुरू किया है।

- जनवरी २१ को काटेपाइट जबमें गांधीजीश मिल और वानोंने यह बाव तम हुई कि मीब द्वासवाल एधियाई पत्रीयन अधिनियम पर किया जान तो बदलमें भएखीय लब्ब्यना पत्रीयन क्या लेंने। याधीजीने एधियाई केरियोंका दी जानेवाली पूराकच सम्बन्धने जेक्किनेशकको एक प्राथनापन भना।
- अनवरे २७ आरत्यके जहमदनगर और अन्य ग्रहरॉमें समाएं हुई, निनमें ट्रान्सवाक एविमाई पत्रीयन असिनियमक विवद रोप प्रकट करते हुए साम्राज्य सरकारका प्यान सार्कायक किया पारा।
- ाक्या गया। जनवरी २८ ट्रान्सवाच एप्रियाई कानूनपर शीकी पुस्तक ' सन्दनमें प्रकासित हुई।

धनतन्त्र न्यू रिक्रीमें कमनको एकं सभागें सर विक्रियम बढरवर्गने कहा कि साम्राज्य सरकार द्वार्थबाकको प्रतिरक्षापर ३ काव पीढ़ प्रतिवर्ग वस करती है, इसकिए उस समिकार है कि वह उपनिवेधमें स्ट्रोबाक भारतीयोंके साथ साम्राज्यको परम्पराधोक

बनुसार व्यवहार किये जानकी मीन करे।

वर मंत्रस्त्री भैरसाननी भावनमधीने नेताननी थी कि यह धानान्य-सरकारक किए खता है और मुहम्मद सभी मिलानों कहा कि हाल्यवाक साध्यीय के साथ नेतान करा कि हाल्यवाक साध्यीय के साथ नेतान करा कि स्वत्यास करा है। काटराइटन रहे ताधिकारी बावनी की साथ बहाते हुए धमानिय धम्मिष्य एक पत्र नेवाने के बावन साथीयों को दिया। यह मश्रीवर्ग क्या व्यवस्थान या जनरक समद्वाने वयार किया था। गार्थानी वर्षों कुछ मुपार किये और साई बावद बने राजका नितन और गायक साथ नेतान करा करा है।

नाई वर्गे रिको कार्टराइट समझीतेष सम्बन्धित वह पत्र केटर उत्तरन स्पद्धत चिन्ने द्रिटोरियाक स्थि रवाना हो समे। पोच वर्गे साम कार्टराइटन कोनत खबर ही कि बनरन स्पद्धत पत्रकी सर्वोक्तो स्वीकार

कर थिया है।

कर । अया है। बनवर्ष २९ आदन बनके पहरमें महाविजने धामार्याकी बम्पध्वामें गानुवास एवियाई वर्धावन संघितियमक विरोपमें तथा हुई और उसमें साम्राम्य संरकारय हरत्यप करनका अरोस की गई। वर्षि वह हरत्यप में कर ता कहा गया कि मारवको रुपित सामिक्याक साथ नवारी कारवाईकी गीविका सरमानन करनेकी पूर ही जाये।

वनवर्ष १ कायकारी बहायक उपनिवय मध्यतने ममस्रोतके पत्रकी स्पीरति एक पत्र

सिग्रकर भनी।

र मन् पुत्र थ छरकरी रिपोर्ट ।

३. दुस्सी लगे दिशा बंहुतन-स्राध्य कारीय कारत (स्था बारर मुन्तरक्य बारठीमीयो रिवांड एक बाने की शामियोंन पीक्सपोटी कारत तुम्बानाडी रिकांत कारत है बार कारत किर निर्देश किर कर थे। इंडिएस बारियियन ११-८-१९ ४।

१ दिश हत्रस्य ।

वाधीजी प्रिटोरिया से बाये गये। जनरक स्मद्वत मेंट हुई। स्वण्डामा पंजीवन जीर उन्हों वर्षोकरणके वारमें समग्रीका हा पया।

असक वयाकरणके बारम सम्मारका हा यथा। चैमनेसे मुक्ता मिली कि पश्चिमाइसी द्वारा कराये गर्म स्वेच्छ्यमा पंत्रीयनको ट्राम्सवाड परिसाद पंत्रीयन अधिनयनके व्यवस्थित वेष करनका प्रस्तात है।

पाधवाइ पत्रायम कावानयमक कावनत वर्ष करनका प्रस्ताव है। गावांचीने स्मर्ट्सचे बूसपै मुलाकातकी कोधिय की विन्तु सफल नहीं हुए।

गावाजात स्पर्त्यत बुद्धारा मुकाकावका काश्यक्ष का किन्तु सफ्छ नहा हुए। रेड डेसी मेख भीर ट्रान्सवाल लीडर को भेंट देते हुए समझौतेको स्पष्ट किमा।

वेक्स करने प्रति किये पर्वे व्यवहारके विचयम भी कुछ कहा। सर्वेधविको एक सार्वेबनिक समामें भाषम दिया। समा हमीदिया मस्त्रिक बहारेमें

हुई विसर्वे कमभग एक हुनार भोता उपस्थित न।

बेस्टे बाकायसा मुक्त किमें यने। विटिय मारदीय समझी बैटकमें समझीदेशो समझाते हुए स्यास्थान दिया। रापटरको मेंट सेते हुए कहा कि मिनिशसका समिकार-प्राप्त मारदीयोको मानी दक्षिण

प्रश्निक पार्टिक क्षेत्र कर्ति । क्षेत्र कार्यक वार्यक प्रश्निक प्रिक प्रश्निक प्रिक प्रश्निक प्रतिक प्रतिक प्रतिक प्रतिक प्रतिक प्रतिक प्रतिक प्य

दी समद्राने कहा कि प्रमानिके मैंन होने तक एपियाई मिना परवानीके स्वापार कर पक्ते है कहा कि द्वास्त्राक एपियाई जेनीयन अभिनित्यको रव करानेश मांग वर्षणत है, बौर मारवीय बराबर नावहरीक नहीं रहे हैं कि उसे रव किया ही जाने। जवती है भी सन्द्राको किया कि दान्यवाक एपियाई पंजीयन अभिनित्रकों कुमती लोकाम

असे १ भी स्प्रह्मको किया कि द्रान्त्रपाण एषिताई पंजीयन विधित्तमके कर्यान लेक्क्स पत्नीयनको वैच बनानका विचार ठीक नहीं है और यह सुक्षाया कि इसे ट्रान्यपाल प्रवासी प्रतिकलक विधित्तमके कर्यांत वैच बना वेशा चाहिए।

प्रवासी प्रावस्थाक स्वानित्यमक सम्बन्ध व वन बना बना सा साहिए।
यमाभारकोक प्रविभिन्नाको मुख्यकाव वेते हुए इस आरोपका सम्बन्ध किया कि विटिस
आरोपी सार्थिको प्रवेश कर पहे हैं। यह आरोप ही द्वारस्वास एविसाई पंत्रीयन
अधिनित्यका सांबार सा।

काकानमका बाबार था। करवरी २ जोखानियजनेंनें विटिक मारतीय सबकी समानें बोधवा की कि विवे नेंगुक्रियोंकी छार देनेवाके व्यक्तियोगर इसका होना ही है तो में सबस्य पहले नेंगुक्रियोंकी छार दूँवा।

क्षार रोजाओं व्यक्तियार इनका होता ही है जो में सबसे पहले मेंपूक्तिकी कार हूँगा। इरकरों ६ कराय्य स्टिस्स मिकेंग भी मेंगतेकी उपस्थितिमें सहस्रते सपने इस वयनको शेहराजा कि बीद हान्यवासके एपियाई स्वेच्छाने पंत्रीवत करा केने तो हान्यवास प्रकारी पंत्रीयन स्वितिसम स्व कर दिया बानेया।

प्रावकार प्रवारण जागानगर रह कर द्वार जानगा।

मारतमें पारदानको की पिछने भी मोकने कहा कि दुन्यवासके मारती पीछने का जागान मारतमें पारदानकों के पार्च परकार कर जागान के स्वार्ण परकार उसके विकास कारती मारत परकार उसके विकास करता मारत परकार परकार उसके विकास करता मारत परकार परकार के स्वार्ण करता के स्वार्ण परकार के स्वार्ण मारतमें परकार परकार के स्वार्ण मारतमें मारतमें परकार परकार के स्वार्ण मारतमें मारतमें परकार परकार के स्वार्ण मारतमें मारतमें परकार परकार परकार करता मारतमें परकार परकार करता मारतमें मारतमें परकार परकार परकार परकार करता मारतमें परकार परकार परकार परकार करता मारतमें मारतमें परकार परकार परकार परकार परकार परकार परकार परकार परकार मारतमें परकार परका

१ शास्त्रदी एक्ट्रियम् । २. वेडिवेडम् । फरवरी ४ सर्वि ऐस्टिहिनने बाँवें एनामें ब्यानाकर्यय मस्तार्व रखा। नौवें कर्वन मी बीछे। फरवरी ५ बम्बनक टाइस्स ने उपनिवेध कार्याब्यको दीप दिया कि उपने ट्रास्पवालको सरकारपर साम्राध्यक्षे हिर्तोंकी रक्षाके किए बोर नहीं गंका बीर सूध-मुसकी कर्मा

हिबाई। यदि वेटा किया बाठा तो असतीता पढ़ें भी ही सकता वा। पतने प्रतादिशींचे सन्तवित प्रस्तिक वारमें स्वचासित ज्यनिवेदींसे अपीक की कि वे एक

सर्वसम्बद्धाः साम्राज्यीय **२वः** भएनार्थे ।

करवधे ५-६ (१) स्मर्छने सार्वजनिक नायपॉर्न और समाचारपविका मेंट वेते हुए ववन विचा कि ट्राव्डास एदियाई पंत्रीयन अभितिसमके अब्बंबन तथा अनुमारिपविके विका स्मापारके कारण निरस्तारियों नहीं की वार्येगी। इस बीचमें कानून भी रव नहीं होया। विदा यो खेन्छाते कराये गये पंत्रीयजींको वेच बतानके किए संसदके आगानी सममें बानून बना दिया वार्येगा। उन्होंने यह बी वापित किया कि समझैतेका चहेस्स उपनिवेद्यमें एसियाई जाहादीको कम करना है।

परवरी ८ इंडियन बोधिनियन में स्वेच्छमा वंबीयनकी ध्वतिको स्पष्ट करते हुए बाबीबोने पिसित सरद्वीयोंको समाह याँ कि वे स्वेच्छाने वंबीयन करानेके स्थि दिये गये अपने प्रायंत्रपर्योपर बनाय बीपस्थितिको छात वेतके हस्ताबर करनके विकस्पको न अपनायें।

भरवरी १ स्वेच्छ्या पंजीयन प्रारम्भ स्था।

पीर वास्त्रका नेशिया राय्य कृष्णा ।

पीर वास्त्रका मीर सम्पन्निरोंने पाडीनीयर हमछा किया भी बोकड़े करमें

वाह्त मसस्याने पढ़े हुए उन्होंने स्पील की कि हमकावरोकी कमा कर दिया जाये।

एतियास्पित स्पील की कि वे स्वेचका बगुवियोंने निष्ठान है।

प्रत्यि ११ सौन्यकार्थमें बॉन्टर जी मु पोरकी मस्य।

भारत्य (१ वास्त्याञ्चन कास्त्रः या चू पारका मृत्यू। करन्त्यै १५ देवियम वीमिनमा में समझतिके बारेर्ने प्रकारियौ चीर्यक गांवीबीका केंद्र मकासित हुना।

कर प्रभावत कृता। करवरी २२ गांवीजीने इंडियन वोधिनियन के फरवरी २२ बीर २९ के बंडोनें उन परिविक्तिपांडी समझते हुए जिनमें सनकोठा किया गया वा आरतीन समायके कर्जव्योंको स्पष्ट किया द्वारमाधके हिन्तु बीर संस्थामानींडी यक्तापर फोर दिया।

नायः क्याः द्वास्त्रास्था हिन्तु बारः मुख्यमानीकी श्वतापर घोरः दिया। सन्दर्भका पत्र विचा सौर उद्यक्ते साम द्वास्त्राचा एविदारि प्रवीचन विचित्रमक्षे संसीचनके क्रियः निवेषकका नदाविदा मेदा। सह सुवासा कि झान्ति-रद्या बच्चावेद दौरः द्वास्त्रवास

हिन् विचेपकका मधिवा पेता। मह मुखाया कि धान्ति-रक्षा बच्चावेख बीर ट्रान्यवार पंधियादै पंत्रीयन अधिनिधम रह कर दिसे जायें।

१ क्षेत्रभयक्षत्र ग्रीकृतः।

२. **देशि**≓ वरिक्रिक १९ ।

1 4

र केन केमीक स्पीर्तरण विक्रिप्त्र ।

५. शहरती रजित्हेखन ।

र जाती पुरुष एक्षिण सामिकाचे समाजवाका इतिहासमें योगीनी क्षेत्रा है कि वह संगत करोते पीनिसम् किया था— वर्गाद माने द क दूर ।

क्याने बांबी करवाब 42Y

करवरी २९ जोड़ानिसार्वमें स्वेच्छ्या पंजीयनक सिर्फ विमे नमें प्रार्थनापनोंकी संक्या १४ तक पर्रेथ गई।

मार्च ५ मोर्चात्री पठानों और अन्य सोर्वोमें समझौतेश बारेमें फैस हए भ्रमको दूर करनक भिन्न करवन समे। नेटाम भारतीय कायसके क्षत्रावधानम ज्वनमं सार्वजनिक सभा हुई। वहाँ उन्हाने भाषन

दिया। पठानोंन फिरसे जनपर अपना करनकी कामिश्र की। मार्च ६ वर्शनमें पदानों हे मिछे। पहानोंन यही कहा कि मार्थाबौने कौमकी भाषा दिया है।

गार्शकोरो मेल-मिलायके इस प्रयत्नको असफल अताया।

स्वास्थ्य सामने बाद भारत ब्रद्धम्य स मिसनके क्रिए कुछ भारती स्पन्तिया के साव क्रीनिवसके बिन्द रवाना हुए।

भार्च १ सन्दरम सरस्पेक विफिनकी मृत्य ।

मार्च १४ विधिन मारतीय सबन जन गोरॉको मोज बौर उपहार दिस निर्दान सस्पापह संवर्षमें भवद पहुँचाई थी। कहा जाता है कि दक्षिण शामिकामें इस प्रकारका यह पहुंचा श्री मानोजन वा।

मार्च १७ - इज्जनतामें सोंडे विदोने बोपचा की कि उत्तर प्रदेशमें प्रस्केंकि बराव डोनसे कोई पाँच करोड़ जार्दामयॉपर सकट था गया है। उत्तर प्रदेशने सकावकी स्विति सिवानर १९ ७ में डी उत्पन्न डो गई थी।

मार्च १८ औद्वानिसवर्गमं स्थेच्छवा पंजीवन करानेवासीकी सक्वा ५, ९ तक पहुँच पर्दे। मार्च २१ शहरम् जोंक हहिया के संचालक और सम्मादक ही जे बेनेटने साँहें ऐम्टहिक-को किया कि वस्त्रांकी वह सार्वजनिक संगा जो आगावांकी अध्यक्षतामें हुई वी

प्रावितिधिक की। उसमें यूरोपीय व्यापारियों और सरकारी सफसरोंको निकाकर समी आतियाँके कोगोंनं सोम स्वक्त किया का। मार्च २४ कैनडामं सरकारने एस एस मॉन्टईनक स पहुँकनेवाछे १४६ मारटीबॉको देस-निकालका आदेख दिया वा वहाँके सर्वोच्च स्वामास्थर उसे रद कर दिया और वे

मारतीय कोइ दिने पर्व । मार्च २६ क्यानर्पवॉर्पने बोक्ट हुए लॉर्ड शस्त्रानंने कहा कि पूर्व पूर्व है बौर परिचम परिचम है और चूँकि पार्रोकी सम्पद्धा सबीती है इसकिए वे भारतीय व्यापारिकींसे स्पर्धां नहीं कर सकते। उन्होंने मुलान दिया कि साम्राज्यके को प्रदेश समीतक सामार नहीं इप है वे एक्सियाइयोके वस्तके लिए पुरक्षित कर दिये जावें। दिश्चिस सार

बोबर कोन अंग्रेजी धाम्राज्यमं बराबरीके साम्रेडार है। मार्च ३ के पहले उपतिनेश-सचिव हाँ थी जो होती विकासने बोचित किया कि तरास . सरकारका इरावा गिरीमटिया मजदूरींका साममन और १ वर्षके बाद अरब स्वापा-रिसोंको परवाता देता बन्द करतके किए कानून बनानेका है।

र काला है।

भाषं १ व्यावारण सरकारी बजद में द्वान्याक स्वर्ग-कानून प्रकाशित हुवा। सर्वेस ६ एवं एवं एक पीसको द्वान्याल सर्वोच्च न्यासावसमें वकास्त्रकी सनद सी। बर्वेस १ द्वान्यवास नगरपासिका संपन इस आवसका प्रस्ताव पास किया कि वतनी बीर

रंगतार व्यक्तियांको नगरपाधिकान्ने भूनावर्गे मताविकार गही विया बाना चाहिए। उन्हें बनीन रवनेका व्यक्तिकार भी नहीं होता धाहिए बौर पुषक बस्तियोंने रहने बौर

बाझारों मं प्रापार करनेपर बाम्य किया जाना पाहिए। बर्जब १२ के पहले हैटफोक कांग्रेडकी बैठक हुई। उदमें कहा गया कि सभी एवियाइमीकी बाजारों में मंत्र दिया जाना चाहिए। जनरक स्मद्दान काला प्रकट की कि नयर पालिका (एकीकरक) दिवसके सोरोकि शैक रंगदार सोनेटि स्कृत उसक समस्या

इस कर सक्ता। अप्रैस १९ नेटाक इपि यभ (नेटाक एक्सिक्टबरफ मृतियन) में मारवियोंका जायमन रीक देनके प्रस्तावका विरोध किया। बोपित किया कि नेटाकके उद्योगीने किया गरावीय मजदूर मिनवार्ष हैं।

वप्रैस २१ पारतीय तार-धनामें हक्ताल। क्योल २२ सर हेनरी कैम्पनेस बैनरमैनकी मरम।

सर्वेच २४के पहुँच जी है ऐस्पिह्सने कहा कि वर्गानेक्वों में पूर्वी देखींके जीगाके प्रवास सम्बन्धे। प्रस्तुर एक सर्विक सामाज्यीय सम्बन्धने विकार-विवास होना वाहिए।

प्रशासर एक सावास सामाज्यास सम्माजनमं विचार-विगास होता चाहिए। अप्रैस २५ के पहले विधित मारतीय संघते स्मद्राको पत्र विधावर द्रास्त्रवास स्वर्ध-कातूनमें संसोधनके सस्विष्के प्रति विदीव प्रकट किया।

बर्मक २६ के पहुंके प्रमुखितारी दक्के संमोकनमें पर पूर्वी फिट्चिटीहरूने कहा कि उनका विदश्य वस्तुषीक कानून और रंगवेदकी नीति में नहीं है। उन्होंने पोरोंसे कहा कि व नतनिविध ज्यादा काम करके बचनी बोच्चता सिद्ध करें।

बर्रेड २७ के पहले वांबीनी फीनिक्स (?)स पोहातिसबर्ग कोडे।

सप्रें हे भारतके मुखपकरपुर शंपरमें तम फेंक्नेकी बटना हुई।

निता परवाता श्यापार करने बाके सस्पाविद्यकि किए परवाता करेकी बरितम तिथि। से परवाने स्वेचक्या प्रवीचन करानेवालांकी दिखन्तर ३१ एक और जिन कार्योने स्वेचक्या प्रवीचन नहीं कराया बर्गों वृत ३ तक जारी किसे वर्ष।

ारा प्राप्त करेगा चाह पूर्व एक आरात किस स्था । सर्वे २ तारखे प्राप्त मुक्ताके अनुसार २ हवार करनार्वीको एक छोज सारवीस सीमामें प्रसिद्ध नहीं। पेरकारकोर्ग समारवासक सारकार

प्रक्षिप्ट हुई। पैर-काकारी "सरस्य गृढ आरस्य। पर्द ६ नवपक्ति के कामीलयमें वनका कारकाना मिला। वर्रीवर कीम वी पहले मनाकार में काम करते ने अस्य ५ व्यक्तिपत्ति क्षात्र निरस्तार किसे गुमे।

माँ ८ के पहले नेटाल-विषयक बरकारी मजट में प्रकादित हुआ।

१ लेख में

९. राम्सर व न्युर्तिसरस (धन्ध्रीक्षेत्र्यन ) विक्र ।

त्तर छन्दै योगी नक्ष्मव मई ९ के पहले राष्ट्रीय सम्मेनन (नेवनक कर्नेवन) के सामीननये पूर्व एक सन्तर वरनिवेसीय सम्मेनन कन्तर प्रान्तीय रेकवे सीर कृतीय सम्बन्धिय कार्तीकी कर्मी स्टानी

बारानस्थाय वस्तानन्त करार प्रातात एकर सार पुराव क्षत्रात्वाच वादाका परा घरण किए प्रिटोरियामें हुना किल्कु वससे केवल जराव स्तर्य हारा देश और सन उपिनेवाकी निकादर पश्चिम साधिका-समके तत्ताल निर्वोणकी पदार्थि निर्माणि करनेवाकी ६ प्रस्ताव पात किले पूर्व । वैठकें एक सन्ताहुक्ष कम चर्की । मर्ष ९ एसियाएमों हारा स्वेण्डाल पंजीवन करानंत्री बलिन तिथि ८७ प्रार्वनाण

प्राप्त और ६. स्पीड़त। मई १९ पैतनेने तार बेलर सुपित किया कि उपतिनेखरों मई १ के बाद आनेवांचे धनी एधियास्पींकी द्वार्यवाच्य पृथ्वियाई पंत्रीयन विश्वित्याचे मण्यतंत्र पंत्रीयन कराता चाहिए। धांत्रीयोंने सम्दृष्टको विच्या कि धयसीठेनें ऐसी कोई सर्त नहीं नी इस प्रमक्त निराकरण किया वासे।

मई १६ द्वारणबाज भगरपालिका (पृष्ठीकरण) विवेषक सरकारी पवटमें प्रकाशित हुआ। विवेषकके द्वारा गगरपालिकार्वोंको स्थायरियोंत स्वयं पुष्ठात सम्मेता विवार विवेष वार्यवाचा था। उपने द्वारा अनुमित्रपति सम्बन्धित प्रवासकीय निर्मेगी क्यार सेरीबार्वोंडा ग्याबाज्यमें करीज करनेका विवेकार में के किया वार्यवाचा था। मई १४ मानीबीर्ग कार्टपाटको विका कि सम्बन्ध है मस्पन्तवाके किए उनकी सेवार

बावसफ हों।
केता जिवा कि धमतीदेरे या यह तीन महीनेकी नविषका यह संघा कभी नहीं या कि
यह बानियक्षमें बाल्य आनेवांके या वास्त्य नामका अधिकार रक्तनेवांके एथियाव्योगर बालू की जाये। वनरक स्मद्रमधे बावह किया कि नवानन्तुकोंको स्वेचका पत्रीयन कराने रिया बाये और अधिनियन एक कर दिया जाये। पर्य के पहले अस जयमानी मेनेवी किनाने को धामान्त्रीय सफ्तारेखे मारतीय मंत्रीधमीके रिययम बाजनीत करके २६ सर्वेनकों केनका कोट बाये के कैनवाको संस्थान कहा कि

विषयम बाठवात करके २६ संत्रका करना कोट नाय व करनाको स्वयंत कहा कि इस प्रशंको हुन करनेके किए सारत जनवा कीनामें दिसी प्रकारके छानून बनातको जावस्त्रकता नहीं है। सहै १५ केनो योपीजीकी विका कि चरनिवेश-स्वित पूर्व-निर्मासीय नहीं टक सकते। सहै १६ के पहले यापीजी कार्यस्तरहरी निर्ण स्वट्सरे मेंट करनेका निर्मत हुना।

है १५ केनने पार्रोजीको विकास कि जगनिकेच-प्रोचित पूर्व-निर्फर्नोत नहीं टक सकते। है १६ के पहले पार्चीजी कार्यप्रदेश निर्भ स्वट्सिये मेंट करनेका निर्मय हुता। नेटाक सम्बुटी टाइस्स बॉक नेटाम स्टार और कीवर में नेटाक विशेषकोंकी निरमा की।

तिन्या की।

यहें १६ स्वार को मेंठ केते हुए पांची बीने पिरिमिडिया मंत्रावयर प्रतिवस्त क्याने के उद्देशके हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म के बाद कर किया । बस्य की विशेषकों के नूरा बताया।

वह पनरक स्पट्नी समझीदेगें विशेष पने तीह महीनेकी क्यानिक हिम्म हैने हिम्म हिने समझीदेगें विशेष पने तीह महीनेकी क्यानिक मुनिया हैने हिम्म हिने हिम्म हिन्म हिम्म हिम्म हिने हिम्म हिन्म हिन्म हिम्म हिम्म हिन्म हिम्म हिन्म हिम्म हिन्म हिम्म 
कगाया समापि माचा म्यस्त की कि वे ट्रान्सवास एदियाई पंजीयन अभिनियमको रब कर बेंगे।

- मई १७ ब्रिटिस भारतीय संबन्धे सध्यक्ष थी ईसप मिगौगर एक पठान हारा हमसा।
- महै १८ जोजानिसबस बाई एम सी ए में नापण करते हुए गांबीजीने दावा किया कि रंगदार कीमें साम्राज्यका एक श्रानिम जंग हैं । उन्होंन श्रप्तजीक इस उद्देश्यमें श्रास्त्रा प्रकट की कि ने अपने अपीन कीमोंको अपने बरावर दर्जा देना चारते हैं।
- मई २ इहियन ऑफिनियन में पठान-कौमन अपीछ की कि वे इक्छे-क्सके पठानों हारा की बातेबाकी हिमारमक कार्रवाहर्योंने अपनी समहमधि प्रकट करें।

क्षपन संबाद-पदमें ईसप मियापर किये गये हमलके विषयमें फिलाते हए उन्होंने कहा कि यदि किसीमें सत्यावह करनेका साहस न हो तो वह भारमरखाक किए घरनोंका सहारा

संस्था है। कॉर्डसभामें मॉर्ड ऐस्ट्राइक्ने नेटाल विवेधकोंके सम्बन्धमें साम्राज्यीय सरकारकी नि-िक्यताओं विकायत की। उन्होंने कहा कि इन विकेयकोंसे टान्सवासको नटासका अनुसूर्व करनकी दिसामें बढ़ावा मिला है और वह कुगर-काछसे भी अधिक अस्पाचारी नीति साम करनकी कांधिय कर छता है।

- मई २१ माबोजीने स्मदमको दाम्सवास एशियाई पंजीयन श्रावितियम एव करनकी सार्वजनिक भाषणा करनके किए किसा।
- महै २२ उत्तरमें छेनने सिवा कि जनरल स्मद्द यह प्रार्थना माननेमें बसमब है। ट्रान्डवान मीडर ने समाचार दिया कि सरकार स्वेष्क्रया पंजीयनको वैच बनानके क्रिए विवयक पद्म कर रही है और इसके बन्तपत पंतियत बरानेवाले सोगॉपर टान्सवाल पश्चिमाई पंजीयन अधिनियम साम नहीं होया। प्रियाई पंत्रीयक्ते विटिश बार्खीय संपन्नी क्रिला क्षि यहि एसियाई उपनिवेशमें मा
- बाछियोंको सार्वेष हो द्वान्सवास एथियाई पंजीयन अविशिवसक अन्तर्गत उन्हें सन्ता मिसवी। मई २३ वि भा से के अध्यक्षने उत्तर देते हुए कहा कि भारतीयाने संयमीतेके अन्तर्यत स्रकार पत्रीयन कराया है इससिय व नान्धताल एखियाई पत्रीयन अधिनियमको एक

मताब मानत इ. बीर उस मान् करना समझौतेका सम्भवन होया। का<sup>रे</sup>गाइटने नाशैजाका टाल्पपाल एनियाई पंजीयन वैयोकरण विभेयकका मसदिया

दिकाया )

मदै २६ - ब्रिटिंग भारतीय तंपने उत्तनिरद्य-मुचिरका सूचित्र किया कि बरहोंन समझौतेमें दिये यर बाररामनका पूरा नहीं किया है अमनिए बिटिय भारतीय स्वस्थ्या पर्यायनक क्षित रिये गय भाग प्रार्थनायत्र बाराम सेनका निमय करते हैं। मापानी बारनीर, नावह और सिनंप दिस्तते चैनतको सियकर सरते पार्चनापत

१ रेजिर राधिन बार्विकाके सन्दार्थका इतिहास, बसार २५ ।

बापस मौते।

सम्बर्भ कोची बादमब

मई २० बिटिस मारतीय संबंधी समितिकी बैठकमें परिस्थिति समझाई और समितिने

भिर सरमापत्र शक करनकी बात स्वीकार की। महें २९ प्रावतापत्रोके फार्म बापस करनेके लिए चैमनेकी तार दिया।

486

मर्व ३ कं पहले विटिश मारतीय संबन्धी विभिन्न नगर-समितियोंको गश्ती-पत्र मेजा । जसके द्वारा स्वेच्छ्या पंजीयनक प्रार्थनापन नापस केनको कहते हुए फिर सरवापह सुरू करनेकी

सन्ता थी। गांधीजीन फिरस सत्पाप्रक्रियोंकी नि सत्क पैरबी करनेकी बात बोहराई। इंडियन मोपिनियन में एक पत्र सिखकर बोपका को कि सत्याग्रह फिरसे पूरू किया वायेया।

गांधी नौके २९ ता रोक्षके तारका भैमतने तारसे जवान दिया । उन्होंने कहा कि गांधी नौने ट्रान्धनाळ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके संयोजनार्च विवेयकका जो मसविवा मेवा मा वड कड़ी को बया है। उसको एक प्रति सजनका सनरोव मो किया। इसरी प्रति

मेज की नहीं। यांबीबीने बनरक स्मटससे फरवरी १ और २२ के बीच किये गये पव-स्थवहारको

प्रकाधित करनेकी अनुमति गाँगते हुए केनको पत्र विस्ता। जन १ के पहले विश्वम रोडेसियामें एश्विमाइमें कि बादजनपर निमन्त्रच समानेवासे बच्यावेसका

मध्यिका नज्जट में प्रकाशित हजा। भूत १ भाषीजीको फोनपर सुचना वी यह कि जनरस स्मदसने भारतीय प्रस्तपर विचार करनेके किए मन्त्रिमण्डलकी बैठक बुलाई है ने बपना जनाव जून २ को भेडेंगे।

जुन २ के पहले याचीजी विजेस्टर हाउसमें भी जैमनेसे मिले। जुन २ दान्धवाबके गोरोंमें मारतीय प्रकास सङ्घानुमृति रखनेवाके प्रमुख कोरे इक्ट्रेड हुए और चन्द्रोंने फिर बनकी सांपका समयन किया।

धान्नाज्यीय-संस्थाने यह प्रस्त किया स्था कि क्या धमसौतेके भग और सरवादाहके एक प्रारम्भ होनेको सम्भावनाको देवतं हए सम्भादकी सरकार हस्तवेपका विचार नहीं कर चती है।

जन ४ वैधीकरच विवेयकके एक नमें मधनिवेपर विचार करनके किए योदीजी बनरख स्मटसरें। ६ जुनको मिळनेके किए निमन्तित किये मये।

केनने एक सम्ब पत्रके द्वारा जनरक समद्देशवे हुए पत्र-स्पवहारके प्रकासनकी बनुमति देनेसे इनकार किया।

जून ६ गांगीजी जनरक स्मष्ट्रको मिले। यो कोम गंजीयन करा चुके वे उनके स्वेच्छ्या कराये पर पंजीयनको वैच बनानके तरीके मविष्यम बानेवाले एथिएयाई प्रवासियोंके स्थेच्छ्या प्रवोदन करानके अधिकार और नांधीओं द्वारा प्रस्तुत द्वास्त्रवास प्रवासी प्रतिबन्धक सदीवन समित्रमण्डे मसमिवेपर विश्वेप रूपसे विचार हुमा। स्मद्रसणे स्वोकार किया कि दाल्यकार पृथियाई पत्रीयत अधिनियम विक्रकुत खराव है और उसकी कोई उपनीमिता नहीं है। प्रस्ताबित कानुनके बन्तमत किस वर्षके एसियाइयोंका सविवास-विकार मान्य किया जाने इस प्रस्तपर सबसेह गैदा हो समा। वाकीजीने

ट्रान्सवाक पृथिवाई पंत्रीयम समितियाको रह करानेका आस्वासन मांगा। कहा कि मदि बहु रह नहीं किया गया हो प्रावनारकोंको वापस करानके कियु सर्वोच्च-स्थासाक्यमें कर्ती वी नार्येगा। कार्डपहरको किया कि ने प्रगतिवादियोंको ट्रान्सवास पृथियाई पंत्रीयन समित्रियाक रह किये वार्तिमें वापक न बनानके किए सम्बास ।

भूत १२ जनरम स्मट्नको तार किया कि एक वहें वकीकड़ी समाहपर उन्होंने सर्वोक्त-स्थायास्यके समझ प्रार्वनायमाँकी वायसीक किय मुख्यभे दासर करना तम किया है। जनरम स्मट्सने अपके दिन निकारिक किए निमन्तित किया।

बून १३ के पहुंचे इडियन जोपिनियन में रोडिंगमा विश्वयक्त विरोधमें किया। उसमें भारतीयोक जनिवास पंजीयनकी बात थी।

वन १६ जनस्य स्मर्ट्ड निर्मे । वनस्य स्मर्ट्डने एक हुस्तेषे निर्मय करनेका बचन विचा । विटिय मारतीय येपकी समितिकी बैठकमें सर्वोच्य स्थायक्रयके समझ जानेकी बात एक इस्तेक किए मस्त्री की गर्दै।

उसी दिन एक पतमें बाजपीतका उस्केल करके पांचीबीने दक्षीके होते हुए कहा कि द्वारणवास प्रवासी प्रतिवन्त्रक अभिनिधमको निम्नसिषित कोगोंके विवासिकों का दिस्तारोंकी रक्षा करनी चाहिए (१) नृद्धन पहकेके घरणार्थी (२) शीन पाँधी पंजीयन प्रमाधपर्यं सीर घानिन-रक्षा सम्यारेषकें अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सीर कहा कि इस समर्थीके कारण कार्य सामित-रक्षा सम्यारेषकें अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सीर कहा कि इस समर्थीके कारण कार्य सामित-रक्षा सम्यारेषकें विवासिकों हक म मारे पासे।

बून १६ बोहानिसवर्षके पत्रीमें भामक समाचार प्रकारित हुआ कि साम्राज्य सरकारके हस्तव्येपते गन्यवाल एथियाई पंजीयन स्वितिसम रव किया बानेबाझा है।

जून १९ नामीजीको ठार हारा बूसरे दिन यो स्मर्ससे मुखाकातका निमन्त्रम ।

. भूत २ सोभीनी स्मर्ट्सचे मिणे। उन्होंने फिर २२ मूनको मिक्क्लेके किए कहा और कहा कि उस समय जो दो-एक मामूर्ता मुद्दे क्या गर्दे हैं कमपर दिवार किया बासेगा।

वृत २२ द्रान्यकाल क्षीवर में कम्पाककीय चयमें कहा समा कि द्रान्यकाल पश्चिताई पंजीयन कविनियम एक हो जायेगा।

बनरण स्मर्थने मुमाकान्त्रे समय गायौजीको ट्रान्यवाळ प्रवासी प्रतिकालक संशोधन अभिनित्यका मस्त्रीया विचाना — इत मृत्र और मिन्यन्त्रे स्वेच्छ्या पत्रीयन करानेवाले त्रमी व्यक्तिगरीके किए उत्तम विदेशक कहा पत्रा किन्तु इत्तमें प्रवासियों के व तीन वय समितिक नहीं व और उन्हें निरिष्क संशोध माना पत्र वा शिव्यवन भारती गेंद्रि प्रवासे स्वरोधन स्मानकाले सामन के बानका सौबीजीका प्रस्तात करान अमान्य कर दिया। स्वेच्य्या पत्रीयन करानवालों सामेंद्री सुरिपार्य प्रशीयक हारा भर्मीकृतिकी अमान्यता बीच करानके विवकारको भी स्मर्भन नहीं भारत। वाषीजीन

१ पानेव औ एक्सिन्सन सर्विष्टनात्तु ।

२. र्गत विकासिय मोहिनेसा ।

३ देखिल एकी समय बहुत १३ ।

जब इन छठोंको स्वीकार नहीं किया तब जनरान स्मर्ट्छने ट्रान्सवाल एडियाई पंजीयन अधिनियमको बनाये रखने और स्वेन्ड्या कराये यथे पंजीयनको वैच बनानेका ज्याना विश्लीय कोरीसन किया।

समाचारपत्रीकी थी नई मुकाकारों तथा पत्रीमें मंत्रिमिती बोवला की कि यह समझीति । उत्संबन है और वे उपरिच्न न्यासाव्यको सामग्रे स्वैच्छ्या पंजीवन सम्बन्धी प्रावेशन-पत्रीको बास्स करात्रीके विषय वार्षिके।

विदेश भारतीय धंवकी प्रितिति सर्वोच्च स्थायाध्यमें प्रश्नेक्षारमक मुक्कमा वायर करतेका प्रताव स्थावार कर क्रिया।

एक प्रकार में उसकीया नहीं मा होतेंके जारतींपर प्रकास वासते हुए भी स्पर्धने कहा कि जानवरी २८ के समझीता-नामें ट्रास्थवाच स्थिताई पंजीवन जीवितस रह करनेका कोई उसकेंच नहीं था। उन्होंने इस सर्वपर इस अवितियसको रह करना स्वीकार किया कि मास्त्रीय संधीयन विवेकतों तीन करीक प्रवासियोंकी सामित्र करनेका जावई कोड़ संभित्र नीवित्री हसके किए राजी नहीं हुए, असः स्वेक्टस प्रजीवनको एक प्रक कानतों विभिन्न केंद्री केंद्र करनेका निकल्य स्थान किया।

कृत २३ के पहले अस्तातने पैमनेको स्वेच्च्या पंजीवन कपनेके हेतु विसे पसे अपने प्रापंता-पवको वापस करनेके स्थिए किया।

जून २१ प्रार्थनायत्र वारास करानेते सम्बन्धित उनकी साविका सर्वोच्च स्वासाक्यमें वायर की गएँ। नावीजी और देखन नियाने इक्कानामा वाधिक क्रिया कि स्मत्सने जीनितम पर करनेका वचन दिया गाँ।

जुन २४ बोह्मिसवर्गर्ने सार्ववनिक समा। समितिका प्रार्वनापर्वोको बायस केने बीर झाल्यका एसिसाई पंजीयन व्यवित्यको न माननेका सिस्टन्यर ११ १९ ६ को किया यस निरुवर्ग बोह्मिसा स्था।

ात्रका बाहुएवा करा। तौरावजी सायुरकी विक्रित मारतीयोंके विकारको याँकोके विकारसे ट्रान्सवाकर्मे प्रक्रिय हुए।

भारतमें रेखरी में क्रिये गये क्यों के समझीहारमक बताकर क्रोकमान्य तिकक विरक्तार क्रिये क्ये।

नुभ २५ वैसनेने वदावी हतकामा दाखिक किया।

पून २६ स्मर्कने इष्णक्तामा दाखिल किया कि उन्होंने विविधितम एवं करनेका वचन विदा ही नहीं गा।

चैमनेने भी इसी बाधमका एक बूसरा हलकनामा पैस किया।

चून २९ - योबीजी मीर जल्लातने तो जनावी ह्राव्यनामा पेच करते हुए पुवारा कहा कि स्मद्धने बचन दिना वा बीर चते पहुंचे वीपित भी किया हा।

43

१ देखिर परिकार ५ ।

र. सेविय प्रतिकाद ।

बुकाई २ के पहले सान्ताहिक संवाद-पत्र में गांधीजीने वोधित किया कि वय सप्यापह वपने ही स्वावंता सवर्ष नहीं एका बन्ति दूसरों — तीन प्रकारके निधिय प्रवासियों — के किर्तोका संवर्ष कन स्था है।

स्वेच्डवा पंजीवन के किए विश्व गये प्रार्थनापत्र बापस न किये बार्ने दो पंजीवन प्रमानपत्नीतो बंका दिया बाये — यह बात सत्यापह बारी रखनेके तरीकेक क्यमें गांकीजीने पत्नकी बार करी।

ानावान पहला कार कहा। वृद्धाई २ सर्वोजन स्थायास्थने अस्त्रातकी साथिका (पिटियन) रहे की।

न्य २ चनारच राजाचन्य अस्तायका नायका (१९१८७९) स्य का । गोबीजीने नास्यताबके अववार्सको सिका और स्मद्यके सामका सारा पत्र-स्यवहार प्रकादनाय मेथा।

्याचार प्राप्त प्राप्त । वृज्ञाई ४ पार्ट्य डोकने द्वारायशाज कोडर को पत्र किया कि द्वारायशाज एपियाई पंजीयन सीकृतियमके विज्ञाक मास्त्रीयोंका सान्तीकन करना सर्वता उपिया है।

बुलाई ५ के पहुछे गोरे मध्यस्य स्मर्यका बताया आनेवाला एक मस्तान केकर बाये। उसमें कहा नया बा कि व वाँकी पंतीयन प्रमायपत्रवाओं आविधाविकारकी रिपायत वे वी बारीनी और चैमने हारा जिन स्वेच्छ्या पंतीयन करानेवाओंके बावे अस्तीकृत किये बायेंगे उन्हें अदाक्षतमें अपीनका अधिकार मी वे दिया जायेगा। बरुले मारतीयोंकी विश्वित-मारतीयोंकी बात क्रीक्सी होगी। मारतीयोंने यह प्रस्ताव समान्य कर दिया।

जुबाई ५ हमीरिया मस्तिरमें छार्वजनिक धमा। उसमें सर्वोच्य स्वावसके निकासे उत्सव परिस्वितिपर विचार किया गया और आगामी रिविधरको पंजीवन वसावपत जनानेकी बात तम करें।

्य प्रश्निक क्षेत्र । प्रार्थ 'के बस्धानी उपनिवेच-प्रियको दोनों प्रकारके निर्मित प्रवाधियोंकि 
कानुनी हुकोंपर बोर वेदे हुए निजा और स्पष्ट किया कि (१) यंप जिनका प्रतिनिविद्य 
नहीं करता जनके अधिकार बेचनेका उदे हुक नहीं है और (२) भारतीय ऐदो कोई 
बाद स्वीकार नहीं कर एकने जिससे प्रविद्या पिकिट भारतीयोंका सहयोग पर सक्तेकी 
कोई मूरत हो न करें। उनहोंने जनावका यह निर्मय की मुन्दित किया कि १२ बुकाईको 
प्रमाण्यय ककाये वारोपे।

बृहाई ७ एपियाई पंत्रीयको नवस्पानिकालोंको दिस्पत यो कि परवालोंके विद्राप्तवालन वेनेवाले भारतीय व्यापारियोंते दुर ए पं स के बन्तपंत बेंगुक्तियोंकी छात्र तेनक कहा बारो ( योषीयोंने इसका यह बर्च माना कि सरकार स्वेच्छ्या पंत्रीयन करानवालोंबर मी दूर ए वं स सामुकरना बाहती है।

बुकाई ८ मांनीबीते बदास्त्रामें सोखबबी सायुरबीकी पैरनी की।

र जिरिया गारतीय सेंब (विशिद्ध रहिबंब क्लोसिस्थन ) र

२. एक्सर चेंच रचित्रस्थित ।

६ शुस्त्रवाण पश्चिमाई पेन्नोबन व्यक्तिनम ।

422

बसाई ९ वि मा सं कं अध्यक्षने उपनिवेश-एविवके पास वो बात किस मेंगी -- (१)कहा कि न्यापारी परवानोंके लिए अर्जी देनेवाचे मारदीयोंसे जॅयुचियोंकी छाप भौतना समझौरोको तोहना है (२) द्वा प्र पं अ <sup>६</sup>के सन्तर्गत सैसपिक करौडीको मतमाना कड़ा किया जा सकता है। पत्रोक्तर जाने तक भारतीय जुसाई १२ को प्रमाचपत्र जभानेके किए डोलंबाकी जाम समा स्वयित कर छो हैं। बुकाई १ - बोहानिस्पर्यक स्थायासम्बद्धारा सोराववी सायूरजीको एक इस्तेके मीटर उपनिवेध

धोइनेका हरम : नुभाई ११ नामाजीने कार्टछइटचे स्मद्रचके प्रस्तावका सम्बीकरण चाहा ।

नुसाई १८ कार्रराइटने फोनपर स्मद्सक प्रस्तावको पुष्टि को।

गामीबीने कार्टराइटको पत्र किया और कहा कि तीन पाँकी क्य पंजीयन अमानपर्नोनाके भारतीयोंकी नव्सानित संस्था १ होपी।

धिक्रित भारतीर्वोके प्रश्नको सर्वोक्त स्वामानमके सामने रखनेपर फिर रखामनी बाहिर की और कहा कि इसका साभार रंजसेव न होकर कड़ी सैस्नमिक कसौटी रहे। उन्होंने सरमायङ्क जारी रखनेका अपना दृढ्ठ निवचन स्वक्ट किया। स्मद्सने आरोप सनामा ना कि गांधी गाँउ स्वेच्छवा पंजीयन केनेवाले हर मुख्यमानसे वी मिल्ली वसूल की है। पापीबीने इस बारोपका खण्डन किया।

जुलाई १५ स्टार में समाचार ज्या कि एपियाई प्रस्तके हक होनेकी सम्भावता है। नुमाई १६ कि भा सं के अध्यक्षत ने स्टार में क्षित्रकर प्रमुख भारतीयों द्वारा किरोब और तरस्या के क्यमें दिना परवानोंक खेरी सगानक निर्वयको बोयना की।

विना परवानंत्रि फेरी सगाना सकः।

सार्वजनिक समार्ने पत्रीयन प्रमानपर्नोकी होती।

रायक कनोतियन इंस्टिटपुट सन्दर्ग नाँई मिळतरका जनिष्टतर एवंग पर भागम। इसमें उन्होंने उपनिक्षों में रय-किरोबी पूर्वग्रह और गम्बद्धानीको कम करनके मिए माम्राज्यमें अधिकाधिक पारस्परिक अवसम्बनका सुप्तान रखा।

वसाई २ इशाहीन इस्पाइल और मुखेमान बनवनर बिना परवानोंके केरी सवानेक अपरावर्गे मुक्तमा चना और उन्हें बेसकी सवा दी गई। गारोजीते असन्तर्वे गोराजजी पापुरजीको पैरवी की। दोसवजी पापुरजीको ट्रान्स

या नके प्रवासी प्रतिस्थाक अविनियमके अध्ययत गया न देकर गास्ति मुख्या अध्यादेशक अन्तरत १ मर्जनकी सका सवादी पद्री।

जरामार्थे प्रश्चकी इच्छा करनवान बारतीर्थोरर प्रसिपने इपका किया। अशालाङ अशारेके बाहर मार्वजनिक सनामें बासन हुए मार्थाजीने स्थापारियोग कहा कि र मिथित नारती गोड़ी हुरू तकाड़े प्रस्ताबड़े विशोध में दिला परवाला स्थापार इरहे जैन जातके लिए आन जारें।

र राज्यकात प्रदेशी भावक्यक वर्षि नरम । य स्थित स्थान है है यह सह ।

उन्होंने मारदीय क्यानारियोंने यह भी कहा कि नाम्बनाल एपियाई पंत्रीयन कवित्यमके इत्तरत परवानींके किए दिन कार्तवाले क्यने माननाम्कॉनर के बेन्नॉकी छाप न वें। पोक्क और जन्म धन्नजॉने पुक्तिकी ज्यावरीके बारेमें धिकायत की और हक्ष्मिया क्यान दिए।

योधाओं ने इडियन जोरितियन में किया कि फिल्डाल पंजीयन प्रमाणपर्वोंकी होकी मुख्यकी रखी जाये। किन्तु उनहें इकट्ठा करना जारी रखा वा संकटा है।

बुबाई २१ किता परवाना फेरी क्यांनेके अपरावमें हमीदिया इस्सामिया बंजुमनके सम्पक्ष भी बावबीरकी गिरमतारी।

जुनाई २२ गाबीजीते बदासतमें बावजीर और अन्य स्मन्तियोंकी पैरवी की।

छवींक् स्वायाक्ष्यमें रहतती कंक्नूकी वरीक शारित । ऐसकेमें स्वायाक्षक छोमीमनने स्वरू किया कि द्रारखनाक प्रवादी प्रतिवत्त्वक समितियमके सन्तरंत एक्षियाहमाको वैसनिक कडोटोके बाव टाल्क्सकमें वाने विधा जा सकता है।

एक रिपोर्टके अनुसार ८ में सं४ फेरीनामोंने ट्रान्सनाक एसिमाई पंजीयन अधि

नियमके अन्तपत परवाने के किये।

साम्राज्यीम सरकारने बोपमा की कि कॉर्ड संक्ष्मोनको आदेश व दिया यमा है कि रोडेडियन पृथियाई कार्नून बदलक ज्यनिक्स-मन्त्रीक दिभाराबीन है श्रवण्ड वस स्वीकृति न यी पाये।

नारधर्में भोकमान्य विशन्तको ६ वर्षके कठोर कारावास और १ क जुमतिकी

स्वादी गई।

नुमाई २३ वाननीरके प्रति बादर प्रकट करनेके किए सारे दक्षिण जाफिकामें मारतीय व्यापारियोंने एक दिन हड़ताक रखी।

द्रान्धनावके मस्यायहियोंको दी गई धनाके विरोधमें केप डाउन और वर्गनम समाएँ और प्रस्ताव। पुर्कीने मुक्तान सम्बुख्ता हमीदने थिए संस्थीय खासन पर्वावकी पुनस्वीपना करना स्वीक्तर विद्याः

नुवार्ष २६ पाणीनीते बाजनीर भीर भाष शरपायहियोके जेवने क्टनपर उपके स्वायताव बोहानियमांकी हमीदिया मस्विदमें बायोजित एक धार्वजीतक समामें भाषम दिया। विटिश्च मारशीय सम्बन्ने मीर भी शापनि स्वेष्टमा पंत्रीयत प्रमाणपत्र तथा परी-गरवाने

बसा देतेके व्याप् सौंपे।

वृक्षार्द २७ विना शरकाना केरी क्यानेके वरायकों हरिकाल गांधीकी विरस्तारी । हरिकेनने गांधीकों एपियाहें लेक्क्या पत्रीमन विषयक — प्रकार-दिवसक — दिलाया । हामें लेक्क्या पत्रीमन करिताया हिस्स हर्म लेक्क्या पत्रीमन करिताया हिस्स हरिकार कर केनेशानीके समझ्या रज्ञा स्था वा किन्तु प्रवाधियों तीन वर्षों के क्षिण् वर्षों स्थायना नहीं की महं थी।

र परिवारिक वार्क्टरी रक्तिरेक्टन किंद्र :

५९४ छम्नै योची नास्यन नुस्माई २८ योचीनीने अवास्त्रमें हरिकास और अस्य स्मान्तियोंकी पैरवी की।

बुखाई ११ धामाञ्चीय संसदमें कर्गल सीकीने जगनिवेस नारतियोंकी क्षिति सम्बन्धी एक प्रस्तके उत्तरमें कहा कि स्वसाधित उपनिवेस वाहे बिग्हें आगेते रोक सकते हैं किन्तु विवर्षे प्रवेस मिल गया है जग्हें उनके पूरे हक दिये बाने चाहिए। किस्प्रमध्यने विवर्षे स्वस्त सर बार्ख हुए सर मंत्राची हैर्रोड करिए जी के गोलांके जीर भी रिच में सामने उनकी मानि स्वाम मानिकी विदिध मारतीयोंकी कोरते उपनिवेद-मन्ती बाँवे कुले सामने उनकी मानि रही।

वस्त १ के पहले नोवीसीने बहुत सोव-निवारके बाद इंडियन कोरिनियन में किया कि

ास्त ८ के पहले इंडियन बीपिनियन में पन क्लिकर समझाया कि देसके किए वेंछ बाता हरिकालको विवाका बंग है। कोई सेस्पोनेने वेरीनिवियमें मावम देते हुए कहा कि सामाज्यीय सरकार द्वारपतारूमें

केवल मुदके पहुंकेने विदिश्व मारतीयिक विकारीको प्रमा करनेके किए वाम्य है। सबस्त १ के पहुंके प्रिटोरिया स्मृत के सम्मादक स्टेंटने विटवैक्से प्रगतिवादियांको एक स्मार्गे प्राप्तवास एक्सियाँ वैजीयन अभिनियमको अस्पायमूर्व कानून वर्णमा नौर कहा कि एक्सा ए से सम्मृत कर सकती। यह भी कहा कि विवारमें गांवीजीके साने सबस्य किर मेंहुको कार्यें।

मुक्रदमेके बाद समामें कहा कि सरवाप्रही-स्वापारियोंको जेल मेजनेके बजाम उनका मास

अवस्त १ वांबीजीने जदानवर्षे हरिकाळ गांबीकी पैरवी की।

नीमाम करना धंगळिये बीर कानूनी बाका है। बीर कहा कि भौनी आरमीकी आरमहरना बीर भी नामकृत कम्मेकी मृत्यु के किए स्मद्ध उत्तरकारी हैं। नांधांत्रोकी धवर मिनों कि प्रगतिकारी वस द्वाचवाल एथियाई पत्नीमन नांकिनियमी रह किसे पानेका निरोध करेगा। बयस्त ११ द्वाच्याल मीकर ने बयने सम्मादकीवर्षे नहा कि एथियाइयोंकी सताना एक गृहरे राजनीतिक कुमका बेंग है।" हमने राजनीतिकताका परिचय पानेकी सम्मे

अवस्त ११ द्राप्यताल मीडर ने बनने समादकीयर्थ कहा कि पृष्ठियास्पीकी सर्वना एक गहरे राजनीविक कुष्णकका अंग है।" इसने राजनीविकताका परिणय पानेकी सम्बे दिससे कीविया की परन्तु जब हम कक चत्रे हैं। बमस्त १२ पोमीजीने द्राम्याल भीडर की मुकाकाय में और कहा कि स्वेक्ट्यम पंजीयनकी वर्ष करने राखा प्रस्तावित विशेषक प्रमालिकी प्रवीक्ष उत्स्वान करता है। वह न

वो दान्धरास एथियाई पत्रीयन अधिनियमको एव करता है और म स्वेच्छ्या पंजीयन

- कपनितालांको उस अभिनियसङ प्रसारत सुन्त करता है। इसके अलावा विध्यकक अपुनार नावासियां और नये प्रशासियोंका द्वारवशास एतियाई पंत्रीयन अधिनियसङ अभाग पत्रीयन कराना असिवार्य रहाता है।
- धारियक धनुसार बसी दिलगांक क संवादगातान किया वा कि वसमें कोई सन्देह नहीं या कि सरकार पनीयन अधिनियम रह फरनेका इराया रखेंदी था । बल्तुन परिवाइयोक पनायकन उस (नवादशादाको) अधिनियमकी कुछ महत्वपूर्ण माराई पक्कर मुनाई बिरहें था समहत्वन स्वीकार किया था।
- असल १२-११ (?) बाउद माहम्भद पारणी स्त्वनती आंग्रिया पीरित्या और वर्षनक अन्य नेदानक द्वारावाकनें करने अधिकायके अधिकारको आजनानक विचारण रेख हारा अधानित्रका रवाना हुए।
- सपस्त १६ द्वान्तरास विधानसभाका याणिका वी धर्दै और यह बात दौहुर्राई सहै कि विधयक समझीतेका जरूनेमन करता है।
- अपस्त १४ मार्घाजीने पत्र जिजकर स्मट्संय किए अपील की कि समतीरेका पालन रिवा जाने द्वाल्यसल जनासी जितन्यक अभिनियसमें यहा मुझाया हुना संसापन स्वीकार किया जाने अपना सम्योका करान उद्देश्य मारासिय नेतानींत्र मिका जाये। यह भी मिखा कि पाद पद्द न हुमा ता आपामी स्वारको जामानवानाकी हाला जमादै जायेमी। विराणों स्वक नेता जाँजें केदारका यह निवाकर विव्हारपूर्वक मेथाकरण निययक (मैनिकेयन मिन)क सारेम जाना आपत्तियों सम्बाही
- समस्य १६ जोहानिमनको वार्यजनिक वनाम सायन। सनाने नाम्सनान पृथ्विपाई पंजीयन भौभिन्यमञ्जा निरोण करनका निरुच्य किया। प्रमाणपंजीकी होती जनाई गई।
- नगरत १८ स्पट्यह निमात्रवार स्पट्य नीवा और प्रगतिशारी वसक सदस्योंकी वैठक्कें भाग सबके निम प्रिटोरिया गर्व ।
- नरकारन वैपीकरण विषेत्रकर्में खेलकार करने और द्वा ए पं अ को नागानित वच्चों और संस्थान वर्षायन करोनगाचीर नामू न करनकी स्वामरी विधाई। अनुन १९ माचारा जैनमें नारावर्षी जारावीत किन।
- नगर २ परकार प्राप्त प्रभूत वैश्वाहत्य विश्वचक संयोधित करार विश्वाह कर्मक क्रिय या। सार्वार्थने छनको पर निगा कि संयोधित मत्त्रविदेशे छनाकी मोर्वे मध्यितित को याप (१) द्वास्त्रपाल एपियाई पर्यापन प्रश्वितम्य एव क्रिया यापे (२) विधित्र भारतीयाको कर्मे धैधनिक क्षेत्रविके बाद उत्तिनेसम्ये आवकी बनुस्ति से तार्वे
  - (३) एउनीिक कैरी छोड़े नारें और नाएवजी बाहुरजीको नहान किया जाये। यह व्यास पत्रावर्गी को एक बाता पना।
  - अवस्त २१ जानवान विभाजनभाने यूपियाई स्वेष्यमा प्रश्नीयत वेशीकरण विश्वयक प्रश्नी जीमी (विषय कमिटी) की विकारियके बाद अवन स निवा गया। यूपियाई प्रश्नीयत

Re things formed and

र्धयोजन विषयक' नामते एक नये विशेषकका वाचन हुआः विश्वमें हुमारा वाहा हुआः (समसम्) सब-कुछ शामिक था।

उस्त विधयकका विधान-गरियसम् बुधरा बावन तथा विधानसभामें तीसरा बायन हुवा। भावीनीन नय विवयकके बारेस् ट्राम्यसम्ब मीडर बीर स्टार को मुखाकात हैते हुए क्या कि बहु एतिमाइसॉकी मीच पूरी नहीं करता भीर सत्यावह किर सुक किया बायस।

कहा कि बहु एपियांस्पेकी माँग पूरी नहीं करता और सरवाबहु किर सुक किया बागेगा। सगस्त २२ एसियाई स्नेक्स्या पत्रीयन संबोधन विश्वयक्का विधान परिवर्त्त तीसरा वाचन। सपस्त २३ औहानिसर्वर्ते साम समा और प्रमाण्यक बसाये गये।

गाबीबीयर इसका करतेबाके मीर आक्रम और अन्य पठापेंसे अपना मूक स्वाकार की बौर अन्यतक संपय करनेकी अधिका की । याबीबीने सर पर्सी फिट्यूपेट्रिकेट इस कवनकी नित्या की कि उपनिवेदकी विभिन्न कीनोंसे सम्योकी सम्मावना है।

स्वतन्त २४ कि मा से के सम्मतन उपनिवेश-प्रियको किया कि मास्तीय अपेकर स्वयको प्रास्त करनेके पहले किर सरकारते प्रावना करते हैं कि उन्हें मौती हुई राह्त वी वार्ये।

समस्त २७ वांडव मोहम्भव सौर नंटाकके सभ्य नंतार्थोकी बोहानिस्वसं संसुमन इस्काम हॉकर्मे विपन्तारी।

हाजन रारपारा बक्स्ट २८ नेटाक्रके मास्तीय नेठावाँका प्रिटोरियाचे निष्कावन। मांबीबी बीर सन्य सञ्चनाने उन्हें स्टेबनपर विवाद थी।

अवस्त ३ वर्गीदिया मस्विदर्गे मास्त्रीयौकी स्थामें भावण।

## पारिभाषिक शबदायली

वर्ग धन्त्री

काम-प्रकार – केवर स्पेफ साहा

गिरमिटिया सक्तर - (वेंथरे असर विवद्भव दस्य समाध-कविद वृतिका रोहाक्री

चीनी संब – पार्टीत एक सिरहान

विकास अधिकारी - महिन्द - विकास

जस-विरक्षक – बायरेक्टर औष विकास दाम्सपात नगरपाहिका अध्यादस⇒दान्त्रक म

त्नी कानून - चॅक्वॅक्वॅक्क व्

गरम इक - प्रदर्शिय पूर्व

क्षा – शब्द न

अँगुडियोडि निधान *चेंगु*डियोडी **धा**प ∼स्मिर मिस्ह अप्रयामी १७ - प्रेरको पर्हा बरक कानून - धरिवेदिक क्षे अंशास्त्री क्षेत्र - स्ट्रांशिक्षण अस्त्रामरी अधिकार-शेष - गारीशिकारन अधिनियम -- वश्र अधियास-अधिकार -- ४ प्रमितिकरी । राष्ट अधि गांधी प्रमायपत्र - सर्वितेषयः और वास्तिहरू सम्बद्धाः – हॉर्टिकेन अवाकासक व्यक्तिरोकी, सब्दायकी ल्पेंशिव रेक्स्प्र ब्रजियार्थ इंजीयन – इल्लासी र्राज्येसन अनुमतिएक - पर्रिय ममुबाबना – देनवरिंग सर्वतिकता सप्यारक - स्म्योरिकी चौर्विनेमा कवित्तम प्रतायणी -- व्यक्तिस करील अशासन - बोर्ट भौक वर्गन बस्याची अनुमतिषद् - देन्सरेश सर्वस्थ क्रमान्य प्रवास – श्रीव्यादन बामबन विमान प्रकान विभाग - र्मावेदेव हिरारेनेंद्र शक्तारवामा – देर्यप्रध उच्च स्यादास्य – ६५ कोर TORSE - 04-fitte उपधारा = सर-स्टेड उपनि रहा-कार्योक्य – कार्यिशक स्टेरिन उपनिया-पश्चित्र = ६७४ने६७ सम्हरी वृतियाहे कातून मेनीबन बध्यास्त-एक्षिमस्टि से सर्वतात्र भौतिक र्रोसराहे एक्तर वृद्धियाहे कार्योक्य - धीक्सीटक a) fun प्रियादे नीसी पुल्लिका – पश्चित्रीरक स्ट. ५६

गेलिन

बहेरांचे क्या

নিবিক প্রতিক্র द्रान्सयाञ्च नगरपाकिका पूर्वाचरच विधयक- शुन्धराज म्पनिसिक दोन्धेक्षिक कि विमिन्त स्वरापक समिति विमिन्त करपाच समा -त्रविक परिचित्र सामग्रही राजनिकासाः, जिल्लीयम् = विरोधियम यसा ~ क्येंड वयरपाडिका - म्युन्दिशेरिको विविद्य प्रयासी - भेगे विद्या प्रशिक्षेत्र नेडाक राजनाविक संघ – मेरक गरीसकरक वृत्तिस नराक नगरपाकिका महिनियस – स्टब्स स्नुनिर्द्धाः ₹ez गरान्त मनाविद्वार कानून – नरान क्षण्य ध बॅमिक पास, बहाजका प्राप्त पत्र – व्यवस्थित राज न्याय-समिति - अश्विदेशक दक्षिते म्यासी, संस्थाह - रखी ५ जीवन 🗕 र्राक्तरका र्दबीयम कार्यास्त्र – रविशेदन व्येस्त्रि र्यातमा प्रजानम् अध्यासा-र्यशासिक र्यन्यस्य ५वीयम प्रमाणपत्र - १वि१२४२ स्टिस्टि परमित्र अधिनियम अनुमतिएक अधिनियम-पृत्रिपाई कार्य संशोधन अधिनियम - एक्सिनिय में शामित देख

भयाना विद्याप - इतः सिंह वर्ध

र्याच्यार्व-विरोधी आस्पोक्ष्मकारी - पर्धा-र्यास्परिक

प्रधाना विश्वय - बार्स्टिन निव प्रधाना **प्रस्त - का**लेन्ड की परिचित्र - वर्षे क्रिय परिश्वासम्ब सुक्यमा - देव केठ

पारिसाधिक सम्बाधकी - व्यॉप्टी मॉफ्र रेम्बिस्ट वर्षे पास कार्ण प्रवेश-पत्र कार्ण - पतः वे मर्वातवादी एक - प्रोमॉर्डन पोर्सी

प्रतिक्रिमायकीः प्रतिगामी - रिकेडकरी प्रपन्त – अर्थ प्रवासी अधिवियम - इस्प्रिका एव मबासी मतिकवड अविकारी - हीममेदन रिविड्डन

4Re मबासी प्रतिकृत्यक अविज्ञितम् – श्मिप्रेक्षण दिवित्रकृत

-वेजीवाके – शंक्ये विभिन्न मारतीय संय -विभीत्र (विका परोसियान

नेत्-मूखक कान्त् = किर्रावनक वेक्लिक संब्रह्मका व्यक्तिक - यसक स्वीरितीक सत्त स्वतंत्वा, सत् प्रवाको – वेजिन विकास सराविकार – बेंगाउ

सताबिकार कामून - क्रेक्टर के सन्द वृद्धिय बाग्सिकी रेक्को - हेंकू साम्य वामित्रम सहात्र्यापपारी - मार्गी अवस् सामपत्र, अभिनम्बपत्र - धरेत

मुक्तिवसवामा - स्टब्स च्लेंड व्यक्ती मुक्त प्रवाधी-व्यक्तिम्सी - चीत्र व्यविद्यस् व्यक्तिस सुकाकाती पास - विकिति पास

श्वापार - प्रकृति स्मानक कामून - प्रीतिक देखिना राज प्रतिनिधिः राजननिक प्रतिनिधि - धैन्स

राजस्य-बाहाता मान मनीन – रितीनर चेंक निन्दुव राजस्य परयाचा अध्यादेश-देश्य काक्षेण व्यक्तिंत वसनी - मेटिन क्ली-विवास वर्गीय कामूब - कास केवियोक्य

पाणिम द्त ∽धेंना विवेदा अविधियम - शब्दी ऐक्ट

चित्रे**स कार्यास्त्र - व**रित वॉपिस विद्यास सम्बद्ध – वेक्सिकेस विवास संवित्ताः – सैन्दर क

विवेदक - निर्म विविद्या – रेजनेका वैश्रीकरण विश्वयम् – देक्टियम् विश्

व्यक्तिका, प्रश्वका - रोड देख ध्वासाहिक परवाने - देव क्रमासिक सादी परिषद - विनी भौतिक द्यान्ति-रक्षा जन्मारेच – वेस विज्ञाँक्त व्यॉडर्नेत सेन संसद – बनिका पार्कियोम्ब

क्षांक विकास - प्रक्रिको विवासीय संस्थापकः सद्याचा - प्रात्नीकर र्वशासन - सर्वेद्रीय क्रमध्यक जनाजामक प्रतिरोज - वेसिन रेक्टिंग

सरकारी वकीय - व्यंक्ट मेरिसाओ सर्वोच्य स्थानसम् - त्रमीन क्षेत्रे सकितिका -- (केस धतक – भगविन

स्पातिक विकास - क्षेत्रक गोर्ड स्पारम्प-विकास – देल व्यक्तिस लेक्स्या वंदीयन - क्वेंग्री एं-वेर्प्य इसौदिया इस्कामिया ब्रोहमन - इमीदिया स्कामिक

सम्बद्धी इक्टिया क्यांन इकट्रकामा − र्दश्चेतिय

## शीर्षक-सकितिका

क्षेत्रेन सन्तामरी पहित्रम १८१०६६ न्दं रंग क्या ५-४ नावस व्यक्तित ३५३ वाम-विस्तर, ३३७ वासमानी विकास ११०-२४ श्रादीम स्मान्त्र अस्तत्त्वरा कार्ता स्कानामा ३१८ १९ श्रमील समाप्तक और मुज्याल समाचा मुख्यमा, ३०४-०५ क्षाम बन्द्रक बर्गहर बलक्ट करिय स्मारक बाहुको छन। अन्य केल्पीका सुकरमा ६०६-७८ शिव मिर्ची १४९६ न्य स्टब्स्समा ३०५ एक पत्रका भीत क्षेत्र us activel an [1], taves [1], tects [4] २२०-२२ एक्टर्डिक प्रदान १३२-३३ बारी राज्य बोर काम बोर्गोचा शुक्रमा ११७-१५ श्व-रागिरांदां दशा १०२**०३** क्षाच्य मन्त्री चन्द्र, २१० कपक मगर्ताय, १०४ कार मार्श्वार्थक स्थापनी कालक २१२-५३ क्षा क महाश्रीको गुक्ता १५८ करक महत्तार्थेने सगरे वरेक केममें भरती कानून, १९७०६ करने महत्त्वाचे मुख्यमा, १८० देनहात्र सालीस १९६ ११० क्रम भारत, १ ३ एती धतुतको संपद्धत ब्यतगर्केन ६१ चेर्रक्षक नहा रह ज्या यह ११९६ ज्या ध्याह १९८ क्सक स्परस्था भाषा, रेक्टर क्स अस्त सम्बद्ध सम्बद्ध स्टब्स्ट ३०९ भानी क्रिक्ट्स ११६ बार्टन घर रेक च्ये केरहरू अस्य सम्बद्ध ग्रहांच्या कर का जिल्ला है। विकास क्षाप्रतिकारिया प्रदेश १६३

बोहामिलानेकी मिट्टी २३-२९ इष्ट-०३, ८४, ९४-९५ 1 2-4 17-74 12074 12181, 1444 ternt topics, towers a toruster रहेट हेच. २३१ ३२ - २४०-४५ १५८-६१ tives topol teent took til २४ ३४०-४३, ३६१-५४ ३८१-८६ ४ १००६ 410-21 #26 29, 85544E, ##\*\*\* बोहासिसकीमें एक बॉर्ड-स्टम्प २९३ राज्यस्य सम्रामिका वर्धातस्य मधिनस्य २४८ हान्साक भारतीय सुर्वास दिन्नांको ४०९-८१ राज्यसम्बद्धाः सम्बद्धाः देशीयन्, २१४ र्दर्शन प्रकारक सम्बद्ध १०५ काला कामाना सुकरमा, ३ ९ ११ इक्कोबान क मार्थम, १४५ क्ष्मामान्य विश्वविद्या १०४ हेकानीमा-केमें वंशीवन कारी करनका सुग्राम १९८ तक अमिना-स्थितक निर्मा श्रीवरको, २९१: -वीवान्स-को बाराक्यको २९६३ –र्श्विन मामिना निर्देश भारतील समितिको, घट, ३०३, ३०४ टान स्ट्रीमाओंका सम्बग्ध, ४३६ प्रस्कात और ऐसा ४१३ रक्षित नाकिया निरिध भारतीय समिति १४१-४२ 🗝 । किने दरहा दह लेख अंदर दंद २९६ र्श्चित बारिकार बत्र्वारोंको बन्तिम १६३ १०-३१ 205L 4046 का विद्या शहरकर री शे प्रचीर क्रिके काल बांधनमा क्रोन्ड १८६ RENGE WERE GETT, THE 2011 N: 121 स्टब्से सहते ४६० क्यान्ड धडनाज्य, १९६० बद्धान्क गानर की भागत हैटान्टर मध्यम् स्वेदन्य राज्ये 27.64 WER 20044

स्पूर्ण तांची शासान किर समाज्यही क्यार्ट श्रीफरीड

सामक अरुवा (१९६४)
सामक विश्व को १५ रेटर
सामक विश्व को १५ रेटर
सामक विश्व कि १५ रेटर
सामक विश्व कि १५ रेटर
सामक विश्व कि १५ रेटर
सामक विश्व के १६ रेटर
सामक विश्व के १६ रेटर
सामक विश्व के १६ रेटर
सामिक विश्व के १६ रेटर
सेटर विश्व के १६ रेटर
सेटर के १६ रेटर को १६ रेटर के १६ रे

٧.

क्षान्य कमानोदा स्पना, ३५३

at tend telestablish mine

WHEN HERMIL & LON

नार्य हेरीनानीका सुक्तारे होई है । नार्यार सार्य क्वा बन कार्गीय हुएसा १८००की नार्या प्लेश हैं। नार्या प्लेश हैं। नार्या प्लेश हैं। नार्या प्लेश हैं। स्थास १९५५ में नोर्यानानीय कार्गियों, स्थास १९५५ में नीर्यानानीय हुएता प्लाप स्थाप स्थास १९५५ में नीर्यानानीय स्थाप स्थाप स्थाप १९५५ में नीर्याना स्थाप स्थाप १९५५ भूभा में स्थाप स्थाप १९०० प्रमान भूभा में स्थाप स्थाप १९०० स्थापन स्थाप स्था

प्रभाव क्षेत्रक क्षे

[क] रेटक्टी [क] रेरक्टी हिट्टा काम सम्बद्ध हिट्टा को क्षेत्री की प्रकार में वे परिवाह हिट्टा की को की की (त) रेटका महत्वा [क] रेट्टा है। दिस्पर क (त) रेटका महत्वा [क] रेट्टा है। दिस्पर क स्वाह काम काम काम

HI BOTHE SAME IN THAT OF THAT HE SAME AND AND THAT HE SAME IN THAT HE SAME AND THAT HE SAME

र्वादिहास बातत स् अनुअन्तरः क्र्रेट

राज्यक्ष मुना कार्य, १.५

नारे कर मेंद्र विकट्ट विस्तार

**व्यक्ति। नेके सम्मान सन्दर्भ १९३** विभेन विवाद १ ९ १६ विकित्तीया वर्तमा ४२६-२४ स्क्रियों सहीकरण, ९६-९० संबंद करा का और स्था है। अपकल सरको स्ट. ५९-६१ क्ष्माम्बर, १८९ समामका हेद, ४८-९

स्तेष रेंच एको मेलको, ३८ सन्तरीरेक गोरी महोद्या ७५८३ कर हेनरी बैन्सेंग रेनरमेन, र

सोडेन्द्रमने व्युद्ध ३५१

सर्वेदद, ११६ २३१-३४। ११६ १४९-५१; ३६८ १६१-६३। fel tatosifel teorets fel terres [0] 214 10, [4] 274-21; [4] 240-44 सोत्त्रजी प्रापुरवी भवाशनिया ३९३

की बेदिनोंकि शरू. ३५३ स्कृषि बॉक्टर पोत १३१ स्करीय सर केरेक विभीका १३२ लगोश्रोंने को नहीं। शाना

स्वेष्ण्या पंजीवन, ५८०५९ स्मीत तक २१८ इरिकाम गांतीका सुकदमा -१ ४१९-३

इरिकार वानी तथा कम कोर्गोचा सम्बन्धा, ४०१००२ (क्शनमा १ १०० इसन निर्मोदी निवर्त रहक वित्र सम्बद्ध ३५१

481 -4, 200-08

स्टारको अस्ट कर ३५८%

धेंबरेक्ट बहाहर भारतीय ४२५

सोरामणी भापुरणीका मुख्यमा - १ ३३७-४ १ -- ३,३४०-

## सभितिका

ध

बँग्रीक्नों न्या कामून ३९८। न्या निशम देर-छनेर समी काह कर होता स्थल ८१: न्द्रा निशान, ७८ t y tak a a azi int y s. ytti न्ध्री शहरी गाँगसे **दुछ जी**ग हुन्न २ ९; नदी करा क्ष्मक अनुराधिनोंक किए आक्ष्मक, ११: -की ध्रामेक नारेमें ६७६ -को इसके नारेमें वांनीशीकी गळकि बाग्री १६१७ -दी ग्राप्क रिव्रांतको सीक्स कर गांधीओं हारा वेद्यवस्थितेक विकास २२५.-दी कर देना श्रीकार करवेचे सम्बन्धे निविध कार्यान समानदो काहियाँ, ५५० नदी इस देवेदी पांचीकी दारा करावल करा नहीं क्षाप वेदेवे कारा ११०-११: −६ी क्रम केनेक कोरों द्वारा मनदीबींका मनाक 👀 –की क्रम देनेसे यांचीवीके मदार्ग होंग्रीत न्द्री. १: -दी क्रम न स्तेदी कोवियें ६१: -दी करमर विशिष्टमें संस्थित ४९: -दो बायर गंभीर बार्यात. १७- नहीं बहुत रहेवीची राग कात सम्बद्धि सन् वर्षा दश्य —वी क्रास्ट वह विकास कारोबा सामतीकोंका गोरक कर 🗸 र 🗝 । क्रम सोम्बना स्तेमें कोई कुछई महीं, ८१; ⊣दी क्रम केन्द्रका क्षेत्री कीमधी कान ८६ - के निकासका पर्यंत कोई समान गर्यों ६६ —के निकासकी स्था १ ४। -के निकासक नारेमें ४ नार ७०। -के विमालके गारेंगे केनको एक स्वीवह ४९: -क विकास देनेका संस्थापनियों करा विकास करा नोह तिशत केरे कतून स्व कराना समाव ३२८। —ोह विकास व देनेची संपीतीकी सरक्षीचेंको सक्क ४२७ -के निवासमर क्षेत्रीकी ११: -के निवासीका कोई भी जीविक वर्गी. त

पार्श-नियाती, -विस्मान किंद्र सामान्त्र हुर ब्लोद्रे-चा विवास १०० १४% हुरू, हुरू हुरू, हुरू ४४ ४१ ४२६ ४१६। -वी बल इन्सारका संस्कारी क्या व हेक्की पार्श्यक्री सामा-क्या ४०० -ची क्या हेमें मार्श्यक्रीय सामा-क्यो व क्योंकी व्यक्तियों क्या सुरा-ची क्या स केनेक करना १२ प्यस्तीन सिरस्टार, ४ ८; न्यी करा न देनेक करना प्यस्तीनीतर सुक्रमा ४१६; न्यी क्राय रंगीनन मिर्मिनरामे करार्थित, १४४ १२२; न्यो क्राय मार्ग्डामीक किस्सीनार्थे ४२ स्टेबों न्योर विक्रिय स्थानीका का साम समा स्थिति

बोबना २६९ धर्मेन छलामदी परिका —के बच्चे केके बचुनक, १८९-८३। बोमेन छलामदी परिकानीं —कर बॉरीनी १८२-८३

भवामारी —को गांपी-गोडा एक ३२५-२६, ३४३ भरत १८ ७२ व्यक्तिमा २,१९ ७ वा होतिय सम्बन्ध परिमार्थ वंतीमा

वरिनिसम वर्षिनसम् १५, १९०० व्यः, देखिए शन्दमान प्रवासी वर्षेन सम्बद्ध वरिनिसम

निकासी प्रक्रियास्त्रों —हो सबी संस्थाने वंबीतन घरान्य नार्वसम्बद्धः १ ६-० निकासी असाम्बद्धाः १५, १९ १९५, ४१०–११

वनकामक प्रतिरोती १२, ४१ पा दि ; —पूर्विक विकारीकी केवनेने बहुमई, ११४; —नगोकी सरकार की रुका ३३३

व्यक्तमं, न्योर ध्यव्यकानी हिरा, २ २ विकास पंजीवत, २२, २४०) न्या बारेस वेगने हारा, २३१) न्ये सुध्यक्ते आध्ये कृत बच्ची, २१ ध्यक्तिमें पंजीवत स्थानक ३१४

बनुमिनिक ११९, १४४ ४ ९) - नेबार दूरमासामें मीस बरनेको बराजिकी रोजका शंकीनाको वस ११६१ - बांचे मार्ग्योतीक किर विकासको काम ११०० - प्रेमे सार्थानीक किर्मा स्वत्य बांची कामूब रह बरोजे किर्मा ११०० - प्री करीब कर्या होंगे द्वरा ब्राज़की प्रोत्परित ११; नहीं केमनोमानाने प्र तींव १९८ द्वरीब, ११९; नव क्रिय एक पीनी ब्राज्य मार्गी, ११९; नव क्रिय सारार क्रमफी १८१मान्य ११९; नव क्रिय प्रेम च्यानस्थी मार्गी, १२; नचे इन्तरित्व प्रीक्षारियों नामने ११८ क्रमानित्व प्रीक्षारियों नामने ११८

स्प्रीत १५ बनुपतियम् सर्वोत्त्व २ २.२६ ; -विरान्तर व्यक्त १२० बन्द्र दिश्व कास्त्र, १५२ या दि ; २३१ या दि वर्तक, -व्यवस्थेती १३१; -वालीसी २०८; न्वी

म्ह्यमति, १६१ स्टब्स्ट्रस्य (क्रिके) ११

बन्धस्य (केटो), १६६ बन्धुर्यमान नदी बीरते सालुनुविद्धा वस्, २९; न्तर देनेबन बरावेच्या बारोग, २८

बन्धुलन —हारा जो हैस मिलोडी हार, वर बरवबनेट, —दर मुख्यमा २१ सरवी द्वाला १५४

करमीची, ३८८ <del>वह प्र</del>स्ता, १६७

क्की क्षमुख क्यौड, र ८ क्षकी क्षम्, ९० ३०६; न्द्रो मानस्य १४५; न्द्रो

वाजी वर्धन भक्तेक ठाए, १६ भक्षी, यस भक्तेल, नक योगीजीको पत्र ११८

समीताह, १२ पा दि समी विदा स्थासह —को मानदास १६९ सभी दानो वर्गात, १६, ९०१ —का समीत समीको उस् ९६। —को सोपी-पीत दिल्ला होतास स्वतास विद्यास

याँ, ९६ मध्यमे मधुमदिक्तों —से सम्बन्ध्य प्रदा १९ ० के भाषतिसम्बन्धः प्रदेशः ९८

स्त्रीय स्थापन ६६, ४८ ११६ ११ स्त्रीय स्त्रीय स्थापन स्थापन स्थापन १८४ पान दि । चौर प्रेमेश स्थापन स्थापन स्थापन १८४० च्या प्रेमेश स्त्री ११ च्या स्थापी स्थापनी स्थापन ११ भू च्या च्यापन १८ ११९ पा दि

व्यवद्यः सम्प्रदेशः, दश्यः ४३८; न्यारः स्वयंत्रः सर्द्यन्ताः संवितीदो वदः, ३२८; न्यारः स्वयः सर्द्यन स्वयदः प्रतस्म, २२४

न्यान्य देश —दो नद्वयतिशस्य क्रियं नवर्षे १३

या

वांचंडना पत्र शी १८० ४५० पा हि ४०६। --वन्त्रा इस्तेत्रस केवचसे वांच्या ४५० ४५० वास्त्रक, वेदियक, १८ १४३ २०० --को विशेष सार्वात शंकी कोसी सेंस २००

महातम् सम्भ न १२३ नास्त्री, क्वीनार्थ, १८८

नाकृता, क्यानम्, १८८ भाकृतो, समार्थक, ३०९ पा दि १८३; न्याना सम् क्षेत्रेसर सुरुप्तमा ३०१-७८ व्यक्तस्योक स्थितिकालम्, १८१ पा दि

महास्क्रमा, २ पा दि ४० पा दि ८६ पा दि भारत-क्रमीतेक्षीन परिका, २१%, २३१ पाहितन दॉक्सिक क्षेतिमार्वेक्षन २९ साहितक संपन्नी, ४२

वाधिकाविका ३०३ ३७८ वासर, धर्वकर, १ १४५५ पा वि ५ न्यी वर्ष स्टीकाची वास्त्रस्, १९५ न्य काम स्थीकृत वास्त्रस्,

र नाम्बर्कर, ११५ नाम्बर्क प्रोट, ७४ पा० दि माश्वद्री पश्चिद्दर, -स नमस्तानिकार्गीक प्रेसलेकि विद्या स्त्रीक क्रमा स्टब्स २४४ मार्क्कत दिसम्

.

इंक्सिमेन १२८ इंकिंग –हा एवं परत्ना सन्दर, १२८

ध्र पारि

शिवस मोर्टिनियम रेश भी दि प्रश्ना दि ३२ ता दि १९ ता दि ४० ता दि ४२ ता दि १९ ता दि ४० ता दि ४४ ता दि १९ ता दि ५२ ता दि ४४ ता दि ४९ ता दि ५२ ता दि ५८ ६१-६४ १८ ता दि ११४ ता दि १३ ता दि १४८ १४८ ता दि १९६ ता दि १४८ १४८ ता दि १८६ ता दि १४८ १४८ ता दि ४८ ता दि १४८ १४८ १४८ १४८ १८८ १८ दि

। ११ मादि ११ १११ मादि ११४ मादि ११० मादि १११ मादि

ात्या है १५८ ११६

रूपी एका अवस्य होता बायसक, ४३६६ -हो

सम्पर्व वर्षनी पार्श्स्य

स्मास्यः नवीः ३०४ स्त्राक्ष, क्युट, न्द्रा पद, ६५७ समझनी रंग, ३२३ पा कि सम्बंध १६ पा हि रेक, न्यम, ४३४ रेक्ट, क्सा ३७८, १८३: -क्सर बोमग्रीएर्टने एक देवीको ब्राहानेके किए रिस्का हेरेकी कीविका ११९ रेडावे क्यूब सेव --में बोबीजीका मालव, १३५-३९ श्चिमतीय १३-३४ रिकट पर पर पानि ११४ १६६ १६३ र्देख रेंड शीक्षकरी माल्य ६८ पा॰ वि केंद्र केल्प -में फेटीसाका निरम्बर र ४ द्र**भा क्रिया**नगण संस्तीयों —दा समाह, ४६६ स्थात, ने मार्कान, १७१ काल्किय -निर्देश वीकिने मौतिक वरिवर्टन करनेका रण्डल, ४०३: न्यो एकसीलिक व्यक्तिग्रहा, ४७३: -में मारतीयों की विश्वतिक वारेंगे मानीकीके कालका DES HE YES क्रमि<del>रेश राजीव</del>न २५०८ ३९४ पा दि । —ो प्रांचीची ६६

न्यानीय-सर्थन ४५० पा दि : चौर संबंध क्लीस्टिक

कर्मात्रे रीच इए १४-व्यवस्त्री से व्हें छन्सीकेटे

क्ष्में ४४४: नहां प्रीकृतां वश्चित्रम् १४ काले क्रिय

वक्त १०२; न्द्री वस्त्रे विश्वस्त्र क्यूनील क्रूबेड्डी

बद्ध पादि बच्चे पादि बच्चे पादि

बद्ध पाढि ४ १ पाढि ४१ पा दि

Year कि Year कि Year कि **४६४ पा दि०, ४७३ पा** दि ४७३ पा दि

भरक्ष प्रकृष कि उन्हें पर पर दि अन्त

Yor पा कि ४८ : न्दो ईस मिथींचा स्म

११३ १४। –ही गांबीबीका बाद ४४ ४५, ५४ १६३

er titta ter vetan

स्मीति<del>कक्ष संबंदिकार २२७</del> पा वि

438

श्रमधीस ४००

**स्था**न महंची, ३६४

लाहीय स्वयम्बद १८९

सम ⊸क्का को ३७९

क्लाक मिथीबा एक १९७-९४ १५२-५३ ३३४-10. ३४४ ४०१-०२ —की गत. ३९४१: —की क्रमेन्द्रानुबोध किनमें जिल्लि मारतीय संस्ता पर ३ १-०३। - समा अधितिका रह करानेचा निशिक्त क्यम १९९५ - माना भी वर्ष प्रवासी प्रदिसम्बद व्यविभिन्नाकी कामाने काल सामान विकासी क्वीये कारी, ४६०० --शरा संप्रदर्भे स्वाधित निवस ४४८। न्द्रसा यांचीजीको प्रवासी-विवेचकका मधीना महीक, ४४१: नाग सम्बोत गय २९०५ -से वांची बीची मेंद्र ३ म्मर, नमी 107 क्साल एस -और सन्द भारतीयों धरा गर्मकी मारतीय समितिकी भीरसे स्टब्ना, ४१९ क्याम क्षात्र, १८६ Ų य**क सम्बन्धीरची कना** १५२ वा दि प्रस्क्तीमिक्ट पार्टी (वर्ग एक), ४४

क्ष्मचे समय प्राप व्यवस्थितः १४३ कोन्त रदभ-दद्ध रब्द रब्द पादि २ द्यारी पान्नि **केंद्री, अ**त्माल महस्सा ४ ३

पुस के पांची। पेच इंडिक्त पैनिकट इन सारूप वाभिका (सी ५० गांची। इद्धिव माधिकारी एक मनतीय देखमनत) ३६ पा वि प्रमासर कम्बल ७,३५

परिचेकियीया १७९ पार दि प्रमित्र ऑस्ट्र रक्ष २५८ रका **राव**र रक्षाया वि २४८। -मारतीय समावते भवनीय, १२२। -का

पर निरामानना, १२६: –का मॉर्केकी वर १२६: न्या वर्ष केलोनेको कहर, ११६६ न्या सिकी कर्माण्यम् नाम पर १९६१ -हो शेविह रोहन दारा कांग्य-एस। भव्यानेकार्य संकोधन करनेके किन विशेषकार्य मक्तीना मेनित १ : नदो मॉक्ट्रेंग क्लंट १९३; —को धोर्ड सेम्पोलका परिवास कारानो अन्ति वरः रराज नहीं क्षेत्रें केलोनेदा कर, रराज नक्स पविषयों कानून संबद्ध १२४४ नागा कानून संबद करनेक किर करण सरहाके समने इस कर्त हैय १९४) न्यस शुक्ताल सरकारते व्यक्तीलीको कने वके अपन्ते व्यक्ति वर्धिनेता वक् देतेशी विकासिक १२ — त्यारा नीकी पुष्पिका मध्यक्ति ११; नक्तरा प्रवक्ती अधिनावसी साराधिको हेक्कनिकाल क्लेकी वक्त सीवह ११

क्षेत्रविषा १५९

र्याच्यां, न्यांक सोबी इत्य क्**राह्य क्रम्प**ा पंत्री<del>याः</del> सामनी विभेन्न स्रोद्धर व्यक्तिको तैवार नहीं ४६४: -विकास कारोक किए तेवार. ४११: -धारास्त्रो र्वेक्सिक कोस्पालको कोर्जे सह सेवित बारसक प्रति. २८३: प्रक्रियाओं -बीट सरकारेक केय सामग्रीका 30Y - व्या एडियार्ज महिनियमको क्रियो काफी मानी म राज्योक्या संघर १९९५ ४४१६ च्या स्था भनेत्र स्थाप १६६: व्या सामानार्थे अनेका क्षेत्र, ३३५ -का र्वभावत कार्यके किए बोर्सनीय सरकारका क्या कालन पेश करवेच्य स्टारा २१८। न्या वर्गीकरण कारियोक्ति साब, ११५०-को बन्तिय केहारती ४४५८ जडी बन्ति राजः १ :--वी बरत वदी संख्या हाता क्षेत्रस्था देवीसम 1 % नदी विद्रिति कोची १९८: न्य ऑक्स्टरॉडो सरकार क्रांकि साथ मामोगंक किया तैयार । ८० और व्यक्तीक्यो काम रक्ता गांधीर्यक्षी रखने अपसीत्रकी क्षा ४६६। - व मात्रकार प्रकारकारी विकास ६९९; —हे बाजकरार सुन्कानिक स्थितक वांगीनीकी र्मेकर, ४५६: -व निवसक प्रतक्तर विकास करता बारासक १९०० - के स्थापित करने प्रोक्त कारोके सम्बन्धे मारहीबीबी बीपते ब्लोक वप रक्तन १५० न्दे साम विने गमें स्थानीतेचा कावार स्था सामानाना क्रमंत्रम १५३; न्यः साम गर्भीकी शारा सुन्न प्रश्नपूर वर्ष ३५% - के घेत्राया एं केवलेश किय प्रार्वेशस्त्र हे क्रेनेस विकित्स रहा ३ ६-७ ३२६: -व्ही एच्छिट र्वजीवनरण बार्चा केरोबा अधिकार आर्थी १६५० -को निरस्तारीक बारेंमें दिकायतका क्षेत्रे कारण नहीं ४४३ न्दो दान्ययान सीहरसौ भत्रपूर्व भारत स्ता व क्रमेडी समझ १८६: न्ही सेश्वता वर्गायत्रस मन्द्रदः, प्रवशः नद्याः स्ट्रोड्स् विद्यान देनः सस्तेश्वतः, 100: -दारा बाले ही सिंद सरकाको सराजा. 151: -शत चैनक मिले नहीं *द्वारा-हरत हत* मारे वंबीवन, रेक् इस्स स्माटक ब्लोब प्राप्टेड बारीमध्य सम्बन्धः १११: -इत्य सेक्यूया संबोधनकी SI THE WAY THE COST -THE CONTE ata Ricu winn, tec

विद्वाई विकासी, १५ विश्वाई विकासीची नहीं बड़ी दंखारे पंजीवन कारण व्यवस्थक, १ ६०७ नकी समझा ४६ विद्याने क्रिका ४२

च्याच्यास्थालम् ०२ व्यक्तिवर्षस्यस्य २ १ १५

च्याचन ६०८ २ ६ ६२ व्यक्तिम बृद्धानतारी, च व्यक्तिम केरीमार्थेका भीतन स्मारित १६८

अध्यस्य ३३४ यक्तियं जीवी प्रक्रिका र १५ पा कि १६. १३,११०२४; च्यर योगीबी ११.१

ा पारक वृत्रक कर परिवास पंचीयन मान्यस्ती, देखिय पदिवास पंचीयक परिवास पंचीयन मान्यस्त ३४४ मा दि पदिवास न्यस्त न्यस क्रोर निमाल मार्ग्यमी द्वारा क्रांक्री की स्वीत्रक स्था

विद्वार्थं प्रवर्णियाँ न्या स्थान निर्माण करनेक किंद्र ब्रोतिम कीर परिवर्ण गढमर ४५६; न्यी समस्या बरमकामुकेद हुए १३६

र्वाहरते १६, ० ३१४ -च्युक्त कार्याद स्ताह, ११३) -कं पहर १२० -च स्ट स्ट स्ताह सही एमस् १२८) -कं स्ट स्ट राज पार्शियों कर्युक प्राप्तकों स्त्र रेतन कि मनस्, १८११ -चर स्ट्रेड हरा क्लक सस्ट्रार सामित्रका नामान स्टाल्ड

सरीयः ४३० व्यक्तिमें करीरामी —न यक्तियाँ इकानदारीया बीलन व्यक्ति २४८

विध्यतं राज्यः १७६, ४६२ विध्यतं विदेशीः कान्तेसन्तः १५६ पा दि विध्यतं निरोधो कार्नाक्षत्रस्याः ४९ विध्यतं कार्यारियों नक यसक निरासकः विश्व स्थर

वीवत्र व्यापारचा नद्य यसक निरासक किए सद्ध वाक्तिवाचीको वर्षक तथा रतेक नत्रक सरहा हारा

| भाव समूर्व व                                            | थि शक्यम                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| बारा पूर्व, ९४८; ≔डो शासरोंने सीवित दूर देनेका          | व्यक्तिः व्यक्तिकः १८ १६९ पादिः ४०० - विकार्यः                    |
| गर्लरका स्थान ४५२                                       | चेंधोनन नभानेक्षक स्थर्तक, रहा नहारा शान्ति-                      |
| परिवार क्षेत्राणिक और ३९१                               | प्या नन्ध्येवमें संयोक्त नामंबुद्ध ह                              |
| परिवार सेली १४६८ १६८ ४४                                 | कम्मारिने भरवतियों। न्ये क्रिय क्रम समुद्रीमों हारा क्रमी         |
| पश्चिमते धमसीया १२३                                     | सन्दर्भ महोत्। १ ३                                                |
| विकार स्थला देखिए एकियाई प्रश्न                         | मन्त्रवा र ३ ११८ १६३ ३८५                                          |
| पश्चिमा प्रमोकन -बारा मकासित प्रतीको समा विदेशक         | क्रम्बद्धाः ए ५ एए १६२ इटन<br>क्रम्बद्धाः क्रम्बालास्य ९६ पा द्वि |
| पूरा करनेमें भारतने अवन                                 | कराकन महिनारमें पुरस्का कामेक शहाकी स्टार                         |
| परक्रम, न्यारा केनएकेन्छे प्रस्थी तह पश्चिमाई वहिन्द्रम | मानेश १८१                                                         |
| विकेश पात सरनेकी बहुमति हेकेडी मीच, ४६                  | ध्रीमिनेश्वन वर्त होंच ४५९                                        |
| यों लग्भ १३३ पा वि                                      | चरेन्द्र, देखेल १२                                                |
| परमध्ये, न्या परवासा, १३२; न्या सामका सक्ष्यत           | कामानिया १४व १४१                                                  |
| रे ८)—की पर्योग, १३२। —में विक्रिय सारतीचीको            | कामी; —क सुकामा धीमामें, ५ ८१ —को महीक, १७८३                      |
| व्यापारके किए वर्षको केरेसे बनदार ८४: -से               | न्धी कुळले क्रिक्टिकेंगे धन्मरमें परेक्षानी, <i>दर</i>            |
| स्पर्धानीका नामोजिक्सन मिरा देतेका व्यास्त्रका          | सामिताह २६                                                        |
| ROICL (\$1)                                             | मालम् १९८ पा क्रि                                                 |
| भन्नकोर्वे स्वासिक स्थितनः, १३२ पा वि                   | कानमध्यक व्यामाद्र व्यवस्था १००                                   |
|                                                         | कामधिमाः १३७ १८८ ४०५                                              |
| ₹                                                       | कारून के रेटदंश का रामरक रहा र भर अपन                             |
| वेंगी २७०                                               | रेडफ हेरफ अभर पा दि अक्या-की नास                                  |
| पुँडमंत्र १६१ १०३                                       | ११६) —के क्लारेंट नामकार रोड आँ ९                                 |
| वेशे <b>स</b> कीयाकी विश्वय १६७                         | कानून-प्रक पंजीवन, -की शता केल्के श्रताले हुन्लेके                |
| पेम्प मेक्प सुक्रिया, १६७                               | नाम निर्मित हु।                                                   |
| पेच्छिन, क्षेत्रे ८० १ ८, १३६ १४१; ल्को मानसक,          | "सन्दर्भावित सम्बा" ४४१                                           |
| two tes                                                 | while algerance tax dat fact for the not                          |
| थो                                                      | म्बन्दर्भ <b>०८ पा दि</b>                                         |
| मोल, कारा, ४३८                                          | बारतस्य बस्ते १९ पा० वि ४ पा वि ४७,                               |
| बोरावय १५१                                              | कर देश देश्य देश प्रति विश्व विश्व विश्व                          |
|                                                         | रेण्यः रेण्यः ३ ६.३४१ पा क्रिक, ३५० ३०%                           |
| मी -                                                    | १९४ ४५५-५६ -चीर क्षेत्रेत्र छए सर्छने केंद्र                      |
| व्योपनिश्वयिक सिकाम्यः, न्यारतीय समाव द्वारा स्वीवत ११४ | १९१) —या मनमा २६६८ —ही केवले दोवीनीते                             |
| *                                                       | धन्तक रूप न्द्री सुनावकॉप्ट गांधेनी, १५४)                         |
| ¢αnc, t                                                 | न्दी वोपी-वेदा सम १९६-१४ १००-०१ १४५-                              |
| क्सनाव्य है ३६ वा दि ११४ १३९ १४७६                       | AC 14x 14440 tot 100 tock                                         |
| —को सम्बरताच्छ रोम्, १५१                                | ४२३। -को चीनिकों दारा बनी मेंद्र, १५५५ -दारा                      |
| कमस्रीतः, सन् विधी ४ ३                                  | सम्बन्धित काल सकत, १५५ —ते राज्यांनी<br>सारा सुकारण १४१           |
| समामी स्थाम २६७                                         | सामान्य १५१<br>सन्दर्भ सम्बद्धाः १४१                              |
| करसमास २२६                                              | "बाने कनार करी," १३                                               |
| वर्तन, अर्थ १६६ पा॰ दि ३ न्य करनालुका मारत              | कार्व कोगों, न्दी सरक्ती पुत्र रिकारेकी नवींक पंछे                |
| वाका <del>म द</del> र्ग संसदा कुरस १२८                  | differ for two                                                    |

वीर्तीस राम १७०

सकितिका 430 कारतास्त्र भिद्रिय भारतीय स्विति न्दी समान्य विस्त भारत बाह्यस्त स्पत्तमे प्रश्नविद, १९८

कर ब्यॉबल -को परावीन भोजन ४२८ क्येतीय १९१

द्रेप्रभार ७२ रेनद्र -दी छाइत द्वारा भारतीयोंडी कारनेडी बन-

वित क्षेत्र काक्स, २१०: -क निरिध महर्शीबेंकी सिक्शिक्ट गांधी के. १९९ ⊶क्ट महत्त्वान २१७ रेनेक रेनामेन सर हमर्रा नहीं प्रसार गांधी में १ १

पादि ३ देशिका २६० मा हि इसी, दोहर, १८०

देक्सक स्रमान्य रहा अस्तर प्राप बोंदबी समाध नहीं समा ४ ५

कारा -को क्लेब मोधन्तर शरा ५ वींड रिस्टाने द्रमध्य प्रकारिक, ११८

क्षेमानोत्रः, 🗝 भएते (सा सन्दा गढ क्षेत्रीक्षे द्वरानेक रिक्रा की की को किया ११६

कोदन १५३ कोशिया - में मारानियों झारा चीनियोंकर अस्म २ ४ बाक्सम न्या बाम गाविसींब मिरेकी स्थापन ८९ a.स. ..को भगानतमे काली राम्स भीर भ्रम्य मार्ग्डान्टेका

मक्दमा ४३४-३५ क्रिक्टिक न्में बेंग्रॉक्नोंको प्राप्तस्थ श्रेम्बर्नियः छ

किस्टिकारी, १६३ १८८

क धोर्ड –व बाव दिख्यमध्यक्षे प्रवास्त्र ४१८ रश्रद्ध (२३ ४ ८८ च्या सरकारका स्थल पविश्वसमेख

वस्त्र रोस्क नहीं ६ - हो सरक्त करा स्नका

गा रिप्पियों के राजनिक्यानक स्थान नहीं साहत 221 ET 133 47HDE THE TOT TOE R. P. CO.

-क नर्राम् ४ ६: न्द्रे गढ भवतीय विकास. द्रदाल्य प्रतिकृति हता द्रहल्य बल्पस न्यार (की द्वारा धनका बन्दा नव्यक्ता 🗸 ३:

a full the

WILL STA

AGC 1 100 at attack about

कारतम् धनः या दि

THE WAR STO ST OF MAN AND AND A

HALLES IS A METTER

STAU ET HE A C C - C C KC KC KC \_ ECC

क्य ब्राप्तायत्वन्याने व्यवस्थित । इस. १ व

दासिम १७६

ECT 84. 334 क्षित्रे १ पा वि १८८

कीवापाला ४०६

बारेमें मन्द्राव २३२

कानग्रहिष्क, १११, १५२

को राजने दिस्तम दानन, १००

ब्राहिस १५९, १८१

क्लिकोई २१६ पा कि

क्षेत्रो रव की यक देश पा कि र्द्रोति-राज्य -- शिव बाह्यक्रामें मारतीयोंकी बीसिबी स्वतिक्री

एक ही जिल्लानी करते —पर गोपीओ वरत

इन्हें देख्य २३६, न्यू मारतीयों हो बहुद निकामने

कार सम्मा सम्मा । अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त

कुनी, २६%: -यथबा मध्य द्वारा मारतीर्वीक क्रिय

क्साविक १६९, १८७-८८ -च सरकारो का रेजा

इन्याधानी पाहिन्स्सानी ४ १ तथा इतिहास गाँचीको

दर, -बीर वंशाब्द प्रस्ती दलग, तः । न्य प्रशते

बानुसार क्षेत्र ६ ६१०० -६ बालीब १ ८८ -६

नमनं रेंको द्वना १९८ -क विस्ता धाप-नत्त्रपर

न सब दिनम । भा न्ये नत कार्नाम स्टारीस

नधानः १८७ न्ते समञ्चलो इन्त्र और

भारतस्थाद द्वाचना उप २५२ - मेधनकी

धानुस्थाना क्रमा १९०५८। ना स्टाडीट ह

प्रश्नाचा दिनही स्टब्स बेरबी सक्ता ४ ६

मालपार्व काल्य १९३ २ १ २८४

स्ताहिया स्वाहीय ४ २ ८३६, १३६

दरोमी≅ समा ४३ का दि

केनेडी क्यारी शह पाडि

बन्ना बंगती दश्य पा दि

week & 42 444 41

क्ष राहमा स

केश्र∺स २७१

बस्तोग. ५३९: -तथाचा क्योम योतो कात सारवीयों क

क्यि, र ४: -बन्दका प्रदोग रंगसार मार्किकी

-दारा सलाध्यक्षी स्वाहंभी वरण भवता धारे १८०

estile a richitte tern. 🗝 state 🕯 are all of the formatted by the state of

१६२-६३ वीद, पंड -दारा सम्बद्ध स्थाप योवीश सुद्धरमेख स्थापना नराज्यमे एक ३६

विनत, किन्ति, प्रदे पर पर दश दश, दश दश्य देश दश्य देश दश्य दश्य दश्य हा दि दश्य दे दं तथा प्रश्या — वो वेसने दश्य दश्या — सा सम्बद्ध दश्या — वो वेसने द्वारा वीनेनोंकी विकासक, दृष्

•

प्रविदेश - क केक्क बहुन्य, १ ७-८ प्रमोता बड़ी - उन्हों ग्लाहक करने १२१ बान मन्यक फिलाहर्नेट १ ४ पा दि एएपरेनो रेकिय रेजर्न सुरदेशबी हुम्मसनी १४१ केरील १८१ प्रोक्त ४ ४१

17

गर्मी, बच्युक १६० ४०५ मीन्त, मीस्त, ११६, —इ महाग्रात विरोमितियां मारतीयोद्धः मीद्य रोमाने किम महाग्रात व्हार्यः व्हार्यः व्हार्यः विकार, १९६१ - व्हार्यं वेहाकः सम्पूरीये बच्चा व्हार्यस्य, १९६१

क्केमें सोक्ट ३६

त्रकर्यक्ष स्वीच्छ इंद क्ष्मत्य के व्याचन विविध्य मार्ग्योगींक प्राप्त क्ष्मत्य क्ष्मार १३६-क्षारा मार्ग्योग करित्रसीत पूर्णाव्या १४० गार्थी गिर्दी, पेटिक परिषय वर्षी, गुणकर्मार १४९ वा दि ३५६ वा दि इ न्त्रीर मार्ग्यमा करित्रसी गार्थिका वह १३६

२० —हो यंशिशंद्य दश, ३९६ तांशो, धमनसङ ११८ पा दि १ —हो वांशी-पीद्य दश

्र १ अन्य क्षेत्रकार १८८ प्राप्त १ −६। स्थानिकार

भंदी, बतनावस ११४ वर्ष दि । —को बांगीजीहर वर १-५०, १४६, १६१ १४ बांगी सम्बोद्धां —बीर सुग्राक्कर वांगीहर स्पेर्शकीका

वर्ष र १-२७ दर्गः वसन्तम् धरमन्द्र १ २, ४ ३६, ३१ ३८

्र हे हैं। इस कार्या क्षात्र के कार्या के प्रकार के प्रकार कर्म त्या विकास कार्याच्या के प्रकार कर्मा के प्रकार कार्याच्या कि स्थाप कि स्थाप के प्रकार कर्मा पान के रिक्ष, रूप रहा या कि कार या कि देश या कि करन क्यानक कार व दश कार कार या कि कार केटक कार है र हे हे यू कार्य की होर कार है है है है यू कार्य होरी कार किल कार्य कर, तक कार कार कार्य कर कार कार कार कार्य कार्य कार्य

१११ १९६, १९७ १९६-११ १९४-१८ १११ १९६ १९६ १९० १९६-११ १९४-६ १९१ १९६ १९६-१९ १९६ १९५ -च्युक्तिकी इस्त देवेचे समास्त्र ११ ००५ -ब्योक्किस स्वास्त्र १६ १९५ -च्युक्तिकी स्वास्त्र ११ ००५ -ब्योक्किस १६६० १११ -च्या कार स्वित को सामेस्त्र १९६० १९६ -च्या केल्कि स्वास्त्रीहरू १९६ १९६ १९६ १८ १९४० १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ नमाने गैरासर १९६ १९६ १९६ मारा स्वयुक्त साहित गामितरहरू १९६ -च्या स्वयुक्त साहित

ंक्षा विश्वेत किने को बुद्र एकोर १९८५ - व्यक्तिय कर्मान्यती बाग्रा विश्वेत (धाः ४८) - "बाग्रा प्रयोजनीति वे एकः" १६९१ - विश्वेत कार्युके - प्रकार, १११ १९ वीकाई कार्युक एर करेकर, १९ १९९१ - व्यक्तियाँ समझ्ये केविक हेनेकारको कोंग्री कर सीतिक एरस्य कृत्ये, ४५९ - विश्वेत प्रमा बन्द्र विश्वेत केविकार देवेत विश्वेत हरेके प्रमा बन्द्र विश्वेत केविकार विश्वेत करेके विश्वेत करेके स्टा - व्यक्तियाँ सेविकार १९०१ - केविकार १९०१ - विश्वेत करेके प्रमाण क्षत्र करायी किर्योजना १९०१ - विश्वेत करायी कार्युक्त (१९०१ - क्षत्र करायी विश्वेत करायी विश्वेत करायी विश्वेत करायी विश्वेत करायी कार्युक्त करायी करायू करायी करायू करायू करायी करायू कराय

क्ष्मन्त्रं, १३) - निर्मातियां बन्तूरांत्रे कालान्त्रः १९६१ - नीक्ष्मालयो स्टूब्स्ट २३५१ - नार्वे द्वर्ण के बन्नेस्त्रते १३५० केलाः १०५०-०३। - नेक्ष्मयं प्रकृतिस्त्रः, १९५१-५५१ - न्याक्ष्म्यः १९६४ व्यवस्त्रः, १९५ - न्याक्ष्म व्यवस्त्रः, १९५ - न्याक्ष्म १९६४ व्यवस्त्रः, १९५ - न्याक्ष्मस्त्रः, १९५ - न्याक्षः १९५५ द्वर्णाः १९५० व्यवस्त्रः, १९५ - न्याक्षः १९५५ द्वरणाः १९५ - न्याक्षः व्यवस्त्रः, १९५ व्यवस्त्रः

किने जानेता**ङ वरदालसर, ४३**३ <del>- जेड</del>में की जानगर्की क्वानरपट, १५२.५३) -जेक्स सम्बद्धी रंगीपट, १५१ ५२, -केटने सूर्यायोंको ही बलेकाने व्हाउत्तर १४८। -केको हुई सुकाद्यवींगर, १५३-५४। - मक्रा-विशास द्वीति-काम्मरः २९३:- द<del>ारातको</del> विदिन्न मारकीर्योक सार्थ-सामार, ५२। -सुन्तरकम संवरपर, १२५ ३६१: -रामसनाबर्ग पश्चिमारपेकि संस्थान वंशीकतार, २१४ -मां अंत्रे बच्ची पासी सुखार, १३१; -बोद्ध-प्रशिक्षसः ९३; -तथा अन्य कीर्पोक्स पश्चिमा वंजीतम् अविभिन्तम् व्यवस्थाः वर्णमानः १। -एवा गरिवररात्र शेख गर्मांगर्मी ४ ४ --५कि-कालमें एक करोड़ी सम्माकार्य, ४१४। नकी नायश्चर, ४ ७, ४१७६ -श्रीकृत व्यक्तियों नवने क्टेब्स्स, ९८; -राजाकी बारसक्टासर, २०५८; --निश्ची दुव्यिकास्त, १ १-२३ -नेटाक बाररेक्ट-कार्नक बहाओंने वाहिबंधि क्रोंबर, १७५)-चेटावडी वराहरी-वर, ४६७; -स्टब्ब्हे क्षत्र माक्क्सिय, १९६; नोराक्य तार्गरक मानुसार, १८४-८५ - नोराक्य मनली नियासकी रिपोद्रपर, १९५, न्नासमेक मार्स्डान विभागीय ११३-१४ २१५ १२२ १३०-३१: -महत्रकोरे मारहाजीकी हत्याचर, २०१-७२: २९१-९२: -भेडाक व रामसकाक आरहानोंकी मिन्याचारिहापर, १५ : -ध्यान समावद दय स्पानवाके प्रतिप्र १८६। इक बोल्जि सराध्यकी क्लाईपर, ३१५thi -95% Warre, tet -4874 Burns MERTI, DE: -- THE PRESENT ARE: -- THEFTE मारमपर, १५४ -क्रिटिश मारतीत वन्दिरोंको सी धानेपाको धक्यो बराहरर ११६ १७ १४६ १४८ त्यः १२८ -मारहर्म द्वीनशाचा उपवन्तवकार २१६. -मारक्षेत्रीको घरभ सारवस १ ३; -मारक्षेत्रीक्ष व्यभिवारिकार २९१ ९२: -मार्ग्यावें में दिशाक श्रीत कत्रास्त २ ८ -जनगत्त २३४ १५१; -मध शहरक बदाबार, १५०-५१ -महाम विकास ४१२ १३: -माकिइ-मजदूरीक स्वामीस८ १५ : मुख्यम् क्षमक पायाची दृष्ट्यस्य १८०-८१: -मुख्यम् इसक दाराक जीवनार १५६-६ १६०-६६ १९६९४ -मुख्या क्रमेर प्राप्तक भवनार, ३१७० -ध्याप्रदार बाध्यक्तम्, ४०५ वश्यः -रिवकः संबक्ताः धर, इत ८६ रे २-तः हरित -रह प्रकी सम्बन हो भंजनियस १५६: - व्यवसाधी गरधा १४४ atfricamment auf führer fr. ete

-अल्लाट १३३-३४१ - सरक धन्यक मनग्र-१८४) -समझौतेपर, ४३ ४४; -सर बन्ड विकिनकी कुलुबर १३२ -छर इनरी बेम्बक-नेनरर्मेनकी वसार्यः -स्वीयक्तरः २३२-३४ २४४-५१ 341-43 303-0¥ 36-48 314-80 ३२९-३१ ३६४-६८ ३९४-९६; सारमणिक म्राध्यस्य १८ ; न्युक्साठक कीवनाम्य, १६५-६७ १०८-८ २०५-७ २१ -१३ २१९-२२; -अप्रकाश बाहरजीवर, १९३३ -धींबरेवक वह हुए भारतीलीयर, ४२% - कराभ्यार, १६६। - स्वच्छ्या वेशीयनक सम्बन्धमे, ५८-५९; -हर्माद गुरुको सफलापर २१८; -बसन मिम्बैकी निवर्शमा १६४; -दिष् स्मग्रानसः १५२, -का अक्लारोंको १७ २९० ९६, ३२५ १६, ३४३; न्य इंडियन बोर्पिवयवदी दर ४४-४५ ५४ २६६-६४ ३३१-२४ ३९१, ४९६: -मा स्मादीम स्लास्क भौर मुकेमान व्यक्तक सुद्धारमंग्रे वस्त्रक, ३०४: -ब्हा र्दर्भ सी केमको पद्म २२४–२५, २६५, २६८ त्भद्र ५९; न्या ईस्टो पुरुष संस्थे यात्रण २३५-1% न्या क्लार, ९२. न्या व वर्षेट्सरवी एव 223-27 200-01 374 /2, 347 344-40. tos and storte sits at the tot व्यक्ती बद्ध २००० हर - ४१ ; का यक यक हेक्सको एवं १३८। ⊸द्रा एमं चैमनको एवं २५३-५४ २५८। का यम वैमलेका ठार २६६। नक्ष रहिनाई ईशिक्दकी राग २०५ नहा हुछ। विभिन्न मार्कानीय पोर्टा-द्वित सरल बर्राह्म और प्रेमका बारांग १००- का राष्ट्राक्यनर गर्दवाकी यक्ष ३९६; —या यसक हामार मिलेंडी १४ ७*०*३ -दा पीनिर्वेदी सनमें मास्त्र १५३५ दा क्रानकाक कारीको वस राज्य का में से सामग्री सा १६४ - स्म बनाक स्मारमञ्जू निजी व्यक्तिका सम्म MALIKE WE 1160 301 361 67 366 364 381 १११ प्राप्त स्थापन करक स्थापन हो । न्य वरारी इक्स्पाना ३१६० का केस-विराह्यको वत्र ३८३९, -का भजानितन कर्जाञ्चका तार १९६: -बो समान्तिकांत्रीमान्त्र १७६, १९६-१७: न्य राज्यसम्ब बीवस्य मीतित्यस् सामा समय १ १न १६१ तक्तरः स स्वय धें प्रमहो का ४२६) न्या शास-मार्ट्स व्यक्त

वस्त्रमः १२: —का शक्तिम मास्मिक्टने भारतीलीको नन्दिम सन्देश ३०-३१: —हा दक्षिण शाक्तिक क्रिक्टि मारवीय समिविको वार, ४८ ३७३ ३७८; न्हा नाम स्वारक प्रतिनिधि द्वारा कारतके करानदी नोर नव्हर्ति १३ न्द्रा नामानीहरूको सन्त ३८१; —का म्यूब्यक्त मरिक्यूमें शासन ३२—३५<u>।</u> -का मिटीरिया-युक्को कल, ४८१; -का निरिय भरकोन संस्की समाने मानव, ४५-४०५ -का विदेश मततीन धननी समितिमें मतन ५५, न्या न्यरवीचीको समयान सरवेकी जनसम्बद्धास क २ ९३ — घा समक्तक स्वीको एक, ५६—५०, १४% २४० -का मेरबीमई वांनी और श्वासकत विकि का १२६-१०: -का हैंड देखी सकते पर ४०२-०३: -हा भी और श्रीमती केंग्सकी पर, भर: -का भी और भीमती बॉक्क्सी रकाके क्षित कामराहर, ५१: -का केनिकाको दश, १३९, रेड : —का बरमॉबके साथ मिहोरिया गम्म, इड: -पा समामदीकी देशिकात काम करवेका संकार. ५५: - मा सर्वेषतिक समामे मासन, ३११-१४ प्रदर्भाः न्या समाद्यो वर्गः वर्गः निरं प्रवर्णः वर्णन्यः वर्षान्तः प्रवर्णन्तः प्रतर्भागः -४२। -धा सम्बोधसम्, ९६-९८। -सा दमीविदा मरिनाकी समामें मानक, ४८१। —का दक्कामा ६-७ ११९⊨भी भरामको गरीब स्टलेको विनती. १०८ - वी वस्तिकोंको स्टीर एक हेनेडी गाँव र २: न्दी स्माम बन्दुक काहिर शतकीरसे जिल्ल १८ : न्यी रेस विचेदो साबी बीरताल क्यां. २४९: -हो क्वनिवेशमें राजे वह सरकारें स्टीकार्ड सिरोधी कामूनोंका किरोध करने ही बोरजा उद्दर्शनकी न्समी ४११। —ही निरक्तारीक सब कनाक स्परसक मनुकार पद्भान्त महाकांच पंचीतम बुरालेको तेवार श्रेष्ठ नहीं केत्रमध क्या. प्रश्य नहीं अन्यक धारमञ्जू बारेने साथ अलेम उसके का प्रवासिक दरने दी भगको, २००१ - ही अगर स स्मर्गन सम्बद्धा to the total I cate and a र्-एक्शकर्व ५ वस स्थाप कार्ने वा वर्ग्यक्रियों के निष्ठान स

में हो सम्बद्ध रहे । नहीं तीन होती सम्बद्धि प्रदर्शने

तर ही. ४३३६ नदी श्रीवन बाविश्वास महाविश्वीको

प्रत वेदर धनहीं कहर ११६० न्दी रेपनेपने

राज्य द्वरा रद्यारच्या बद्धियम साह, रेक्टा न्यी

बरास्य ध्यातीशीका सरामा व किया स्थापन सामग्री

एकार, ८४१ -च्ये स्थानाचीक्रमे भारतीलीक सम प्रक्रिक प्रचेकारको विकास ३०१: नदी साल-**पीक्से सोरापभीके सकरमेंगे किए। ११८१ -ही** परवासा न केनेवाले भारतीयोंको चेताकरी १०८३ की फेरीकार्ने और इकानदारींको तैना प्रशास काम <del>प्रमानेकी सम्भद्र, ४ दर -की</del> मिरिश मारवी-बोंडो सर्पाना देनेसे स्तराह स्टोब्डी एका ४६५ -की विक्रिक समर्शनोंको संशोधक <del>स्थानकार्योक विका</del> मी राम्सनकमें दाविक होनेकी शब्दा, ३२६, ४२४ ४९०५-की विदिश मारतीयोंने **भरी**ण, ४३३-की विदिश भारतिबंदि प्रशेषा काम व ब्यानेकी करीक, ५६: -वी मारानि समावन सभी कोर्लेको केरी क्रमेको एक्ट. ४९६; न्द्री सारहीलॉडी करने पंजी<del>वन स्थात</del>-पत्रोंको साम देतेको समझ. ४५१: नदी सहस्रीगोंडी परमाने सम्बद्ध केन बालेडी समाह १८६६ नही महरीनोंको परवाने और लेकी सकता. ३०२: -की भारतीर्वोची पर सानेकी भारत कार क्रेक्टी सक्त. ४ ५ - ची नतार्थिको अधिगत सार्थ तालेख विवास कोब फेल्बी एकाइ. ४९४३ -भी माठीसेंटी कानुको साममे हुन्ने व देशनेकी वर्गक ३३: -की मताविभेरी पंजीवन व करावेकी बरीब, ३१: नहीं मार्गिनोरि सेन्छना स्थानिनोत्ती प्राप्त रनेग्री नरीन, ५% ६७.९ २१ :-की मुख्यीमध् क्रेक्क सुरुपने वेरेको क्या, ४१७; नही रासमें करार पहार करनेको निर्देश ६१:-भी राममें यदिकारचेंके महत्त्रोको दानम रक्ता नप्रतीसती गत ४६६३ नही एको रहिस्से वंशीयन वेपीकाल विशेषक माराजितिक क्रिए कामी स्र का स्वीदार, ya yı ⊸दी राज्ये क्रॉर केलीलंड मानव कार्यंत्रमें और सर्थार, १६२; नहीं रावने भेष्यमा रंगीनमध्यक्षमाता मातामाँची बीत १२४) न्दी रोड क्रियामं क्यमं क्यमक क्रिय शरहीर्मेको क्रिके निर्मी भच्छे । प्रशिक्ती स्थापता केनकी स्थाप, २५०० न्धी परमॅनडे निव्ह ३३० ४१ ४३५-३६। न्धी वंदि मेंद्र २८८१ -ही समामूद्री हुई विकास क्षित दीन दिस्तान्ते ४२०: नदी सरकार हारा चल धीर्ने सीचार न परमेश ही श्रीकारत अहतेही छण्ड १९९४ **–ची राज दिनोह नहते २४ वटियो मोह**न्त्रसी मॅंन्ड ४३ म -की शासनोड सब्द्रमारे नेक्को क्टि १३८-१६ -से संस्थानीया कर्ता, ४९१३ न्द्रे पार्वेची विशेष्टा १३: नेह शादिका वैसरे द्यंत काम. १६६: -के बात विशेष भारतीयों द्यार

वंशीयम्बरम्यायस्य समाः ४३३: —क मक्तींका कर देवे हर सम्बद्ध खोद्ध स्थान २३ -- अ त्रिविध महतीयोंक किए बाढ विकास १५३ - व संतमे कानस्थ शबर वराशियोंकी कह देनेमें ठौडील स्थाँ ९ : —क मूरामें इक्रिक शाहित्याने भारतीयोंको लिकाक बक्षर करनेका परियास राज्या, ३५० -के माने विश्वस्था वर्ग कार और कारी हैंस्वें वाहित स्वान्ताने किए. ३४ - अ. मतम् शनकोतेशे प्रायशः, ३६४: - अ. मनमें केंद्र वाले समय विचार, ११५। -के इरिकासकी केंद्र मेक्नेम हेत. ४३६: -हो बहाब्ल्डी दिवसीस वासर्वे १: -को बनाकामक संबंधकी संस्कृत मेठल व करनकी समार त्या, नको मध्ये हैस-भारतोंकी जावाजित होते हेक्सेकी भदेशा सारा बीदन बेक्ने किताना पराग्य, ४५२: -को इस्मास्क बद्रमद भौन राज्योग स्मोक्सिया पत्र १९४१ -हो स्पन्तिस-शक्ति हमा श्रवती विकेपका समिता पर्याचन ४४१ -को यम अक्रीर मकीका पत्र १२८८ -की प्रशिवादर्शेक बाह्यकराज्ञ सम्बद्धित निकासन ग्रंकर ४५२: -दो चीनियों दारा यानगर, १५६: -बी क्रमाक स्मारतका उठा, १४- १४१: -को क्रमाक धारमध्य कुमाचा ४५५५ -को बनएक धारम द्वारा तिवं पने वारेपर मिटोसिया स्यूच, २८६; न्को क्रमण स्वयंतर महोसा न प्रामेशी चेतामती २०४ -को धोर्डेन हारा अशास्त्रके शहर समा करनेका ताना. ३: -हो नवा विश्वान वाल होने तह वंजीवल रोड क्षेत्रें क्षत्रे नारति नहीं १२५। -को प्रिटेक्किन न्युक्त हारा छलाज्यको क्याई फिरहे हुन्द न क्रूबेकी क्तम १९ : को रेसरेंड बम्हमी ब्रुक्त पत्र ९४) -को तमझौहेब सोमें वनिस्तातार्थ क्योर्ट कानेसे वहा दान, ९७-को स्वच्या वेशास्त्र व कामहाकेत विवर्त बाजून बागू होना परान्य ३ - करा अस्ती रिकार्यको सामग्रह्म भागने जनको विभय मानकेसे हमस्य १९ । इस भाने प्रकारक स्थापन १९: -- स्त्रा बच्चे कि नहीं स-व्ही स्पैण, ३० - प्राप्त व्यक्तिक मधान ब्रह्में मुख्याना, १३ -हामा यह बानुनी महस्र काराबोदी प्रांत रेनेची चीच अथा -तारा दावी इसन और कन विभागीयों देखी. १६४: -इमा क्ष्मुला निशातिका तत्त्व विकास नेस अपार ३ : -शास क्रमेसारक हैकर दिन तो बन्ध का परिशेत १५, नाता का बार्गावीह प्रतानकार व कि के निवास रनक विकासको

अभिन्न कर संस्थातियोंका विकास २२५: नहारा क्षेत्रीको संबद्धी स्वापना विके किए क्ष्मार, तथ -दारा बन्दिकार देशर समाजने भा<del>षा.</del> ४५९-५३: -समा चैपनितन्तो किसे समे पत्रका लीच ३६९, ३९८: -- स्मा देखो और प्रदिवंदिक कीय समापनता. १ का -श्रमा क्रमक स्मरस्था मस्त्रीता असीवत २९०० -इया असर स्मरस्थे शाम क्ये एक्स क्ये ३०९: -क्षा ब्याह स्वरस्थ सब वंगविनीको हारस कर्रा इदः न्द्रारा करण स्मर्कको भारतीय मेतालॉकी निरक्तारीय संख्यात, १०: न्द्रास चेक्की क्रीस्टीका वर्षन ११६६ नाएरा नेक्नो १८ केंग्रिकोंकी सार क्षान, इक नामा केटमें अपने सक्टें व सक्टेंबा सकता राह्य न्यस दानसमाक कीवरक प्रति-विभिन्न काल कारक स्मारक असंबारकार बन्दोंकी कोर बावर्जिंत १८: -सारा वस्त्रिक वार्तिका विशेष मारतीय समितिको किले पने पत्रका <del>संख्</del> ४८ ८८ २९९: -कारा को कानुस्त्री वसे सक्लेशके मामकोंकी विकास पेरनी करमेका मानासन्द २**६ : ना**रा बेटाबा कर्नाडी बाहोस्स। १८०० -एस पंजीवत व्यक्तिकार स्थित होत्य यह गासक प्रीतर र्याच्याक्षीता पंजीवन करानेका कावस्ता ३ : -क्का पुरित्य कियी कृषिकारको पत्र ३० : नारण अस्त राष्ट्रनसे स्टब्स, 10s नारा स्था संस्तेपार्टीको सम्पृष्टिक क्यां क्यान्त्र, ५४। न्हरा गरतीरोंका फिरस समझौदा होत्रस सबनी श्रेंक मौर्गे स्थानेकी सम्बद्धाः २५९ ६ - मधरा मधनिकी करने का गरे. 1 : -धरा निर्माध्य एईसे अवस पार्वोच्य श्रमण, १३: नाटा सुक्रप्रेम विकासी गास, १५१: -प्रारा हरूपाने समस्यत वोदिस देव १८९:-इसा सन्द अन्तस परिवयनोड साथ कर्न १५ । चारा रह दली मेलको छनेस १८। नशस बोड संस्कोर्नेड मानस्थी भाषीयना १६२ -पात बिरिया पढ प्राथमिक ३१८: -यारा सर को चेत्रप्रोक नाम क्रिके दशको मंद्र ४४०० - हारा शुक्रमान विद्योद क्यकी कुरूबर स्थारण करका - शहा सामान्त्रीक मामकेर अपनारीकी का १४२।-अप कोरमधीक मुद्दामदी रेली, १४० -हारा होसान नही दरो दरहेदा main, aver att etter ave, wer-me सेप्पारा पेडीपनड कि दिने गते वपने प्राप्तासको धान धानशी मीन, २ ३ ३ - जारा स मुख्यात कार्यको कुमाना स्टिम्ह र ; -इस्स हिन्द

| पुण्यानों हो यह हालेक विश्व कहा महत्या एक) न्या स्वेतं के व्यक्ति देखाला देविकास किया हो हो किया विश्व के विश्व कार्योग हे एक्जन के प्रकार कार्योग हिन्दा के प्रकार कार्योग हो एक्जन है हे एक्जन है है एक्जन के प्रकार कार्योग हो एक्जन है है एक्जन के प्रकार कार्योग हो एक्जन है है एक्जन के प्रकार हो है है एक्जन है है एक्जन के प्रकार हो है है एक्जन के प्रकार हो है है एक्जन है है है एक्जन है है है एक्जन है है एक्जन है है एक्जन है है एक्जन है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भीत केचे व भारते १४५-५० ३ १०५ -मर दुवारा, १९४० - सर वार्योत्र क्षांस्त्र क्षांस्त्र क्षांस्त्र हार आहे हिन विक्रेश महाव महे १९४७ - सर वार्योत्र क्षांस्त्र क्षांस्त्र क्षांस्त्र हार १९४१ - व १९४५ - व १९४५ - व १९४५ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६ २० - स्ट क्यांनिक क्यांनि होता. देश १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मिर्वास समित कारण, २४४१ - चे द्राम्यवाक प्रतीन १५ मिरा साथित विविधिता । स. १३११ ४६४४ ११ १ । जम्म कहार २०० १८। १ ४४४४ १८ ४६४४ १८ मार्गा विवध रेवले प्रमाना विवधान । जम्म प्रतीन विवध रेवले प्रमाना विवधान । जम्म प्रतीन विवध रेवले प्रमान विवधान । अस्ति कारण १४५ - चे द्राम कारण विवधान । अस्ति वि  |
| भीतरक विविधिकों भा, १११९ ४१ ४४ १४ १ इस्त कहा १०८ १८।  3. ४२९ ४६) ४६१ ४५५५० - ने स्वापारीकको विद्य १४) - ने प्रस्कृतिकिकों भी भी, ५५ ५४: नो राज्यकों भी, २ ४०: ने देंब वक्षी व्यवकां ना, ११ ८५: ने व्यवक्षा विविधिकों भी, ११३ १ ३००-११ ७२: १६३ ६४ वर्षा ११८ १५: ने १००-११ ७२: १६३ ६४ वर्षा ११८ १९ ५० वर्षा १८ ४२१ वर्षा ११३ १ ४००-११ ७२: १६३ ६४ वर्षा ११०-५१ ७२: वर्षा १४ वर्षा ११४ १४ ० वर्षा १८ ४२६ वर्षा १८५। वर्षा १४४ १४ ० वर्षा १८ ४२६ वर्षा १८५। वर्षा १४४ १४० वर्षा १८५। वर्षा १४४ १४० वर्षा १८५। वर्षा १४४ मध्ये १८५। वर्षा १४६० वर्षा १४४ वर्षा १८५। वर्षा १४: न्या १८६० ४१७ - ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भीतरक विविधिकों भा, १११९ ४१ ४४ १४ १ इस्त कहा १०८ १८।  3. ४२९ ४६) ४६१ ४५५५० - ने स्वापारीकको विद्य १४) - ने प्रस्कृतिकिकों भी भी, ५५ ५४: नो राज्यकों भी, २ ४०: ने देंब वक्षी व्यवकां ना, ११ ८५: ने व्यवक्षा विविधिकों भी, ११३ १ ३००-११ ७२: १६३ ६४ वर्षा ११८ १५: ने १००-११ ७२: १६३ ६४ वर्षा ११८ १९ ५० वर्षा १८ ४२१ वर्षा ११३ १ ४००-११ ७२: १६३ ६४ वर्षा ११०-५१ ७२: वर्षा १४ वर्षा ११४ १४ ० वर्षा १८ ४२६ वर्षा १८५। वर्षा १४४ १४ ० वर्षा १८ ४२६ वर्षा १८५। वर्षा १४४ १४० वर्षा १८५। वर्षा १४४ १४० वर्षा १८५। वर्षा १४४ मध्ये १८५। वर्षा १४६० वर्षा १४४ वर्षा १८५। वर्षा १४: न्या १८६० ४१७ - ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| र प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न ने मानार्गना प्राप्त है किया है स्वार्ग प्रमुक्त है है कि है है कि है है है है है ह  |
| भारा ना राम्बरका में, २ प्रथा नहें रेंब हाती प्रणा नाती प्रकार कारी ही, २१८ समझ ने मार १२ स्थान कार्यक्र में स्थान कार्यक्र मार १८५ में स्थान १८५ नहीं स्थान कार्यक्र मार्गिय स्थान कार्यक्र स्थान कार्यक्र स्थान कार्यक्र स्थान कार्यक्र स्थान कार्यक्र स्थान  |
| साउद्यों ना १९ ८२: नो स्वास्थ प्रतिनिध्यों में, ११३ १२००२ १ १० ११६ १४ वर्षी इंस्टिक १४ ४ प्रणान है: १४६ १४०, इन स्वास्थ १४२६ वा हिः १४६ १४०, इन सन्देशों १४२६ वा हिः १३६ १४०, इन सन्देशों १४० १६६ वो वा १९४ वा हिः १३०, इन सन्देशों १४०, इन्हें स्वास्थ १४०, इन्हें स्वास्थ १४०, हिरिद्य वाद्योंनीहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ११३ १ २००२९ १ ०१ प्रवृष्ट सीकियो ८८ वार्थ होत्र १४ प्रवृष्ट सामा १८५ वार्थ १४ प्रवृष्ट सामा १८५ वार्थ १८५ १८५ वार्य १८५ वार्थ १८५ वार्थ १८५ वार्य १८५ वार्य १८५ वार्य १८५ वार्थ १८५ वार्य  |
| सोवी हॉस्सक ४४४ ७ वाक दि ४२६ वा दि<br>४२६ ४००, हता सक कोनेंसर सुक्रमा ४ १-५ भीवा ११५ वा दि<br>-च्या कुम्मासमीती हात्र-ताल दिन्ही कुल देशही थेरे -माने स्वायत्व बनुहार श्रीतका माहासीकी<br>संबंद ४३ -च्या कुम्मास १४९३ ४३७ -च्या वेसले सेने महास्वे १८००, तिदिन्न साहासीकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रदेश प्रकार तथा भन्न कोमीसर प्रकारण प्रदेश था गोला १९४ था जि<br>-तथा कम्मासमारेशे एक-तात दिनको तहन बैसकी पोरे -माने स्थायनक अनुसार संकारक मास्तामीकी<br>संबंद ११ -मा पुरुषण ४९९१ ४१०१ -को स्थान देवने अनुसारे १८४९ दिविद्य सार्वामीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -ठवा क्रम्यसामीको सञ्चनात दिनको सन्त बैहकी योरे -मन्ते सामाक अनुसार नामका मारतासीको<br>सबा ४ के -का मुक्तमा ४२९ व. ४३०१ -को स्थान देनमे मस्यार्थ १८४१, विदिय मारतासीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| संबंद के नहां मुक्तमा ८२९ ३ ४३०१ नहीं व्याल देवने असमर्थ १८४३ विदिश्च मार्टीमीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हान्यत्रज्ञमं दिना वेर्नानक रहनेक नक्साव्ये गिरकारी वेक्से रिक्षा होनेक्स सुद्ध हुट। के मामकेंबे केवक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४६० —य मामकेडी सुनगढ किर बदास्तामं बारतीचीं- सर्वोच्च स्वामाक्यका निर्मेत ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| की अन्तरगरण सीन ४२९। —हो कह सेन्त्रेस नोर्से —हा हाल करने कोनींही इस्तवही पूर रिकानेकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पंची का हेतु. १२६ समीच पीछे १७०५ की बात सनकर अरहाय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गोंडचे चोने, -प्राप्त नाना नामके भारतीयको देशो ४३८। भरास्य द्वारा द्वापित्रीका दरनामा रह ३९४) न्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - दारा समाज ह मुद्दरम दो देशी हुन्छ बरले ही बोलना भरती में कि सहामुन् हि १६८ ४०५ न्यों -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ertotetet weitt effest i baufft ift 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s |
| ू का का का अध्या का नेव अध्या व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न्यान्य स्थापित स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| merally and areas as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| िक्ट की सार्था मार्थाम ध्ये प्राप्त भागारक, प्रस्थ <del>ना</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| all an annet from the fallenta forms and the control attent of the control and the control attent of the control and the contr |
| לאה הוא מיניאה לאו ביניאה ביניאה איניאה אורה אורן איניאה אורה איניאה אורה אורה אורה אורה אורה אורה אורה או                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अराती करा राज को। को कारण बरना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| बायस्य रहरे -न स्थान मान्यिहे। बस्य तार प्राप्त प्रकार करें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| beet fest area agent at the contract of the service and the se |
| PARTICIONAL COMPANIES COMP |
| विश्व विश्व तर हो का प्रथम राजनक किन नराक ताने केरीना नाव कारोपार स्वती नामें केरीनाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

भटरदा धन्न ब्रांस्ट दिस्त १६३: - ६ बारेब

व्यवस्थान हरा के ने प्रवृत्ति है । विकास

भा न्यांच्यानाच्यानं ह्रवरोद्या नाम दशा ना

H 4001 NO (KI C. 11)

बास्य च्यम नास देवलायस्य ६२ वॉड देश

ल्या विकास रहा सामाध्या रह

कायां नामको धरोत ११९ ATTENT ANTHON 114

abegen 184

सकितिका 473 बोस्टि इव्हः न्हा राष धर्नोदरि जन्मे रहने दव समयाज्य १३ दक्तिनक्रवींको कैन नहीं ४५३: न्या पीरमचीके भिन्न, सर केरेक नहीं मारतीय संबंधि दिकक्सी १३२३ सक्योंने कान ३३८ ३४८:-ना **क्षेत्रम**ार्वकीस्तकी -दी स्थार उनक परिवरको विभिन्न नारतीय सेन दारा कारि समाप्त हानेक शहर रामस्थानमें मरिक होनेकारे सम्प्रेशनाम्या तारः, १३८ः नदी सरक्षरः योगीवी १३२ः मारहीबाँका वस्तिवार्व पंजीवन करानेका वारेख २६१। -वी रियमी वर्षा, १९०४ -को वैग्रविनीक वारेमें की -का हालीक्सा क्यान, ३२७ ३४१: −की निवनेसे भगति वर्षी, ११७-१८ बोबिबोंको क्रिबास्त १ ४० न्दी महार्थि । न्दी म क्ली १३२ १३३ पा कि ६—से एंस्ट्रमें महतीओं रियानी ११८:-बी प्रक्रियोजकी समस्य प्रबद्ध, १४५: की सभा कारोकी भाषा १३३ - के क्रमा क्रमोंका तांचीकी, Ye.Yr - के बाम तांचीकीका सर कारते १ ३३ -को मुख्यम कानेक्यासका करा रत. १५८ -व नित्रेदक विस्त वरील पुरमेकी स्थावत THE 145 देशक किए स्परंस सेवार. ३४१ -को स्पर्धीम स्प्रास्क मि**रोगकी** १ क वत्तरुका एवं ३ २-३; --को स्माम वश्वर काहिए **केरस**म् १२ पा दि बनाबीरका का २५५ २५४ -की शरपासन हैसर v मि**र्वेका का २५१-५२: -को संगीतिका तस. १६६:** ⊶को गांधीजीका पर २५३ ५४: **⊸को सा**र्थीमी <del>ام</del> محد، ۲۷ हारा व्यक्तिक क्यारे बानेगाने प्रयक्तिकोंते ९ गिनी देशानी मनवी नानुमाहै, १५८ मानवाना केनेका स्वतिकाल, ३५७ —को किनीय विकास का २५६: -हो स्थानेकी गाँच ४५८: क्लकरी -में बढ-रोनिजोंडा कसराज १७२ -दारा वर्षिकीक सीविसका करता १०६० -दारा वर्षे स्ट्रीय १८ १ भो<del>वाचा के का</del> माहकेंकि तस्त्रीका ब्रह्मकत ११८ बार्टर कमनी, रेकिट मिद्रिय राष्ट्रिय मानिका रूपनी १९: -- शारा क्षेत्रका पंजीवनके प्रार्थनाक नागंतर. बाब्देशका वर वसर वरव ४३९ ४५१ ४००:⊸४ ३५५ - शता खेळावा पंजीवन नहीं कराने देनेपर किय राज्यसम्बद्धे बजेड भारतीर्वोद्धा मरबान, ४४२ यान्द्रीयोंने कराबद २४ : न्से धंगीवीकी किया प्राथमिक अप किया १९१ 18 25 YE Pana t बैन्सरकेन २ : -से शहकी बार एक्ट्रन होरा परिवर्ता वीन -- प्रा रावनक्दि प्रतिविधि पश्चिमते प्रानवक विदयः रहिन्दरन निवेदक राज करनेकी मनुसति देखेडी माँग \*\* m भीतियों -का मीव १४०५ -की समा १५०५ -को वपुर्वेची क्षप देनेकी सुरके कारण १११; -को **पामकः रहते** सिन्न क्रान्ड, १४८ करवेशी —क रक्षिणमें राजेनाने समस्य क्रम कोर्योके क्रिय चीनो चीच्या ३ ४ रोबस क्षरा समाजीकारका स्वमात ४०३ प्रीको संब ४१ पा दि t to the typ the क्समक, च्या संख्यमा ३४३, ८ ० । शास समस्यो ICAILM MO मन्त्रपरियम्बः किन १२३ વીની પશ્ચિતિ રેર ब्रिक्ट ४ १४% १६३; -में ही गोरे फेरीबाके २१ ; पैक्किन २६६, ३८१ पार दि ३९८ ४५५: ---मैं भाग समय भा**रती**क्स सुद्धा ४३९ बाम क्रिके गांचीर्माक चलका भंग ३६९, ३९८ व्याची स्वयंत्रामा -समझीम समास्थ बसाहसा, ११८: रेमने मारबोर्ज ४९ १० १४६ पा वि १५२. -पश्चिता ३१९ 446 ACC 306 306 366 316 1 6. बारका, श्वाहीय शहरमर, १०० र भाग भारतात स्थाप बीखन १५३ ग दि अप अध्यास्त्र सर अस्ति एव दक्क ३९ ३१८वा दिक तथ्य ४३९ प्रशः -केर प्रश्तिका विवासः अस्य -का हे : —ही <del>नराव्</del>टमें योगीकोचा सुकरमा १६ ३०:



वेल्प्सॅन चार्न १४३ पा दि

रिपानी, —माराजिन संस्केद सूच्याबास्त्र स्वीवरसी ४०९ ४ : -निपानिती; —गुन्धनारू माराजिय संस्केद ४०९-८१

**EE** 145

केन, ४२५ डेबम, यफ एक एक १३९;-को गांकीभीना यस १३८

बॅगार, २७१

राम्सनम्, -मानेनाजीको राष्ट्रतः १२८ -धोवनेके स्थि सोरामची तैपार नहीं ४१८. -मानेकी सोरामगीको भेदरी ४ ८: — स्त पश्चिम है समाब स्टेंक सीकी इस्स प्रस्ता धाराज्य पंजीवन सन्दर्भी विशेषक स्त्रीकार बरनेको तैवार नहीं ४६४। नका संबर्ध, ३२७: नका तंत्री माराजितिक किय करत चौका क्षेत्रेकी सम्मानता. 3 कर :-की क्लाइने नामस वर्तता. ४२६: -की केरोंने कोठरियों स्तरे विका स्वाहर, ११०: -की केडीने विविध माधीन देशी ४०४३ नहीं कार्य संस्थ सच्नी और परित्र ४२४ -की कार्य पर्वासीक किर वसन्द कारोपी, ४४८। नदी कारोपे गोरी धारा विक्रिय गार**ा**वेंको छात्रका २५: **–दी** स्वारीते समी भारतीयोंके क्यानको व्यथितिः, ४५० न्य अवेद प्रस्ता भारतीयों हाता चाल्येतासमेंद्र विक स्थानन ५०७० - के पीर उपनिवेशिक्षेत्र दिक्रम भारतीलीक प्रति प्रवा. ९८५ —के प्रामानिक चनिवासी होतेला भी सकतील विस्पादः ४२२: —के विदेश मार्श्यम सामियानीः भरा नंब मिनिय मारतीर्वीकी पूर्व विकास भरा - व मार्टीनीको गांधीर्वाच व्यक्ति छनेच ३०.३१: -क यसतीयों द्वारा एक विश्वक किए करना कालीया कर, ३८६: -में शासको भारतीयोंको कोई ग्रांतिनीक प्राप्त नहीं, प्रस्ताः –क संबंधित पश्चित्री, १२४-२५, IST -६ छल्ल मण्डनिको स्टन्डक संस्केटो क्षात्रम् ३५९: -में बनवरिया केट क्षात्र करात्रात्रे ममतीमों हो क्षेत्रका वंत्रीतनम् हरू १३१: -व रक्षितकार्तिक संस्थाना पंचीतनार पंचीती २१४:--वं हातिक होस्ट सोटलकी केंक् योगनंत्र किन कार्टर ४२३। -में culos होते तमह म्यर्किन्सी अंग्रेजी कह क श्रेची सकता, प्र. ७ ४२०५ -में विना पंत्रीकनक रहता कराको हरिका संवीदी निरकारी, ४३०० ---शोबर कराई, ४५% न्यं कार्य हुन्ह करना क्षेत्र १०५ - ने भारतीयाँची पोरी-क्षेत्रे ह्येक्ट्स क्रिक्स tox.

दुम्बराव प्रीमार्थ करन्त् एकोश्य बच्चारेख १-७ १ पा दि , १४ १४ ४ पा दि , ९८ १ ११ १८१ पा दि । १८ १ ४ १ ६३१६ १३६८ १४४ १७६ १०४ १०५ १६ ११४ पा दि , ४९८-९९ ४४९ ४४ ४४८,४०५ पा क्रिक्ट १६५-ची १४५ ४४४ ४४८,४०५ पा क्रिक्ट १६५-ची १४५ । ११४५ - चे १४६वी परा एड ४४६५ - चे चार्चार्थी ११४५ - चे १४६वी परा एड ४४६५ १६५ - ची चार्चार्थी ११४५ - चे १४६वी व्यक्ति १६५ - ची चार्चार्थी

रम्प्तराक परिवास देवीसन वरिवेशम १०-१९, १८, १८ या दिक ४३.४६पा दि ४५.५७पा दिक ६८ र र राष. इरप्रपादि राज रुद्ध पार्वीक ton ally and anything any and act CLACUASUS A B YOU FAY FAULUE. HE HA THE THOUGH THE HEAT. الان اما إما إمد إداء الدور EST TROSCY DAY ALL ME ME RE WAYS ME ME MEAR ME पादि अच्छ अवस्यक्ष अध्यक्ष अच्छ YOU Yell - महापारित क्या क्रमानाओं कितरित रेक - यह की विश्वक, रेश पा दिका -बौर ठीन पाँडी इच पंडीबन प्रयासमध्यारी, ३६१: -नौर विधिन जल्लीन स्थान २५१; -पूर्यस्या **स**रव १६९: -दिना कर्त एवं होनेकी सम्मानमा १००। -पारविर्वेकी प्रविधानर इकारायात ११५ see--पारवीमोंको कार्य विरक्षत क्या देनेवाका, १३ ( -पान कर जिस्सि भरतीय सामितान ग्रामिको सेवल न्त्री ३१। -स बलेक्ट विरोध क्रमंद्री सर्वतवती क्ष धारा बोक्स ४३७ -ए बरनेसी बाद तस २८९। - ए करनेकी याँच १६९ ४४१ ४५८। नार कारेक किए क्यांनाका स्थान ३७२ xxxx -ार करनेक बाईटे कन्नरक स्टारश दाना स्टब्स्टर. इरेशः −सीक्षर करमगर्भके <del>सम्मा</del>मे वासीनी, दश -केन्द्रना रंबीमन रेनास्टार्शक साथ बरामेस रह ३ ३९६। –शंक्या रंशीय प्रस्तेवार्धेम् वस्य स्वर्गः ९५ अच्छना वर्गमन करानेपालीस कम् हानका हराक मनिर्मात. १०६१ -दा भगक स्वपित सर देनेतर परिवक्तीका पेत्रीयन एक मार्थने ३ :-का सर्पन १ : नदा स्ट दीना सेच १४१: -से भौतवारिक क्यमें स्टा, ४५५। नकी मन्तुर्शका स्टास सुद्र महत्त्वपूर्व, ४ ६४ - ६ कर्तात क्युरेन निवास.

३६४ १२३ के भरुपैत दिशी भी गारतीसको वंबीतनके विना परवामा नहीं २०५ —के बेठवैठ र्वजीवन व करानेक भारतानी मारहीवींबर सक्कमा प्रमास समार । २: -के सन्तर्गत श्रासार्थनीको संरक्ष्य प्राप्त २८३। -क व्यक्तीत सरकार वानेवाके मारतीनोंद्रा पंजीवन करवेची क्ष्या इ.२४ ; —के धन्तर्गत केच्या रंशीसाठी क्लेबा सरकारहा कका, २५६४ -के कराका खेकामा वंजीवनही वेष स्थाता हा परत्क मर्गडो क्रेरतेक समान, ४९<sub>१</sub>-के अन्तर्गत

संख्या रंगीयन नहीं ४०५६ —के स्वतंत्रमहा श्रामितीय वांचीजी व कम्प कोचों रह, १; -के दोकार गांचीजी ३३: —के लिंक्ड मार्चीत ११ १२:—के निक्**ड** सलाव्या, २५९। -व सम्बन्धे प्रश्लेख मस्त्रिका । १५४-५५। न्द्रो कार्च १, १८८५मा संदोधन काचा वनक्ति ध नहीं रह करनेकी सरकारकी कर्ते ३३५० को एवं करने के किए करण स्मरत राज्य । ११४: -को र रहे के जिस से क्षेत्र के महानी सी करियों करेंचे व्यक्तिसर्वेको दुःच ४४ :-धार्च महत्त् कुछ विकार विवेशकों झामित नहीं ९८३ -से बकानी बनमंत्रिपर्नेति धन्त्रन्तित चारा गुत्रीत १९; -से महा

विशेषक मास्त्रीमोंकी रूपिये क्षांबर ४०२ राम्पनाम परिवार पंजीवन स्थापन विवेदाः ४४८ ४९ प्रवरू पा• वि अल्प पा वि । –पश्चिमकर्मेको सीकर को प्रदूषकृष, प्रदूष प्रकृष न्यक्रिको समोकन धरा मकानित सर्वोद्धो पूरा इरतेने वस्त्रने ४६५. --पांचीकीको राजम मारतीलीक क्रिय का<u>न्</u>य इसाड क्योक्तर, ४६४३ -दोनों सहस्रो एस. ४०% - ने बान, ४०%

राम्पनाक परिवास सेम्पना पंचीयम वेपोपराम विदेशक. HOLE WELL WE ALL AND AND - EN MEN र्वतीयन करानेराजींक पंजीनको कार्यको करिसी। हेनक अवस्थ नक बाक अवस्था नक सार्थाय स्टारमें मकास्थित, ४६५। – के विकास निविध समर्गाव सन्दर्भ राम्यकाः निवासम्बन्धो माधनासन्, ४४३-४५। - के विसमें दान्यवाक कीशरकी वांचीबीते केंद्र प्रदर्भः —में छमेहीकेड क्लिक्ड की वर्ष कर्ते अपः -चे मर्कालोंचो दोलाओ दानियो । ८ **्रम्या**क क्रिक्टिक, ४० पा क्रिक र्ज्ञाक वक्तीरेंड पद्मद्र, २५० वा दिक द्वा

TALL I Y 11% INC 161, 100 100

४४८ ४९: -में ३ विकेशक प्रकाशित, २१५५ -में नगरचनिकासा कृष्या विदेशक प्रकाशित २४३ --वे वोतिस. १. —में महाद्वित बोतिस वरसँच इस्स कार्यन पेष १४८: न्ने मध्यक्ति विश्वस्थ संबंध स्थ विनिष्ठ ४४३। —में प्रशंत सम्बन्धी बार्गून अर्बाष्ट्रा १९२: -में सेन्स्सा वंशीयस्थानको तथा वर्षी

राज्याक कार्यर, न्या की बकार प्राचेतावांके वार्षे यासम् १३३ शुन्तमान वनिकार देशवा समाव (शासनाम प्रकोकर वृश्यिम

धोसाव्यी) -को परकी रेक्ट, ४५९ यस्त्रक कारणविका अवस्थित ३८

राम्यमाण नपरशास्त्रिया प्रश्लीकरण अभिनिक्तर २४८ २८६ पा वि । --कारक स्मरस हारा संसरमें शास केने ध्यक्ता ३१ : -से मजरीयोंको भवन स्थाने विकारको पुनः स्थापना ३९०

सन्तराण मनाती प्रतिकारक धाविकास ५, १९, १ रफेरद प्रकार भक्त रहनर १११३ रेक्ट ररक रशर १९८ वटन ह the tip times the the tenne tee toe get ber er fe bee et अभ्या अस अन्यापा वि अभ ४६१-६४ ४६६-६७, ४७३: -का संस्थित र ० न्य स्थापन समलाहे समायाम्य क्षेत्र वच्छा य नहीं १६९; —की करा ६ में मारतीबाँको हे<del>स विका</del>र देनेकी गरा १ १: —की माल्याने क्याने सीरामणीत रेम निकास सन्दिम सन्दर्भ कार नहीं सर्वेशनार ध्यमिक सदौरी, Yeş; न्हे बसुसार गोरींक कि मी धनिनोदी कर क्षेत्री क्याकी क्या १०५ ने क्लार्ड बारडीबॉक्स प्रवेश पूरी स्टब्स समान, ४६७ -के क्लाके होरावर्गा हो स्पनिवेदाने रहतेका *स*निकार १०० ४०१:-- क कर्जात होतावची विकित अधरीकं प्रस् सम्बद्ध कहाँ ३४% ४७३; —के बन्दर्गर धोरासभी देश क्यारे प्रसिद्धः ३९१; न्य कारण मर्छ मिलका दिया बाना करा. १८३१ -के स्वीकार मन्द्र १४९६ —ो संस्थानमा प्रस्ता अससी प्रक्रि

क्या विकेश १ : नहीं संबंधित बरने वर्ण

करना परकुरम ४९: नर ही ही विकित्ती

रीका, १९ : न्ये केरकार, १८८६ न्यं सम्बन्धि

केरन सम्बद्धाः विकास १९७

शम्मकः मारतीय क्षेत्रं -स्र विष्यंक्यं ४०९-४३; -सर सूक्तराकः कोकरको विकास, ४०९-४० -सर मिरोहिया न्यूकृको व्यिक्ती ४४

## APHRICA SEL S

रामसम्बद्धाः कीवर, २३ ४४ ४० ५३ ४४ पा वि Trott fratterfra ३५४ ३८६ पा कि ४ १ पा दि पारु कि प्रशंपा कि प्रशापा ४९९ ४५ पा दिल ४६२ पार दि पा कि :-की विकासनोंको नानेकमें असर का न कानेकी सकत ३४६, नहीं कारण स्वरतने मानक-धा कान्योक्षण ३८३९: -ही मारतीय संबंधा दियानी, ४०९-८ : -४ प्रदिनिषिको यांगीबीस मेंद्र נות מצות בין ו אומי שינו भागताल -हो परिवरित सा १४१४७ । १११ Y25-25: -दारा कारक सारमंद्रे भा<del>वता</del>र कार बांबीबीसे की माँ सेंटक क्यांने प्रकाहित २ : -- प्राप सरवाना-विकेटीक जिल्हा मह स्थल २३ : 🛁 भागी की के साथ की वाँ में प्रश्नातित ३ ९ 🖃 होस्का सा प्रवासित ३४२। -में प्रधानित सकते and it flows yes

रुम्साक विकल एमा ४२६, नदी देख समझ्य मिर्गेदा प्रशेषतक, २८४-८६ २८६-८७, नदी प्रार्थनास्य ४४३-४५

प्रश्नान करवार, नास्ति क्रम सं सं स्वातनकार व्यक्त समयो सम्प्रे १९६१ - नारिनेसको क्रमें क्रमें करवार, नास्त्र क्षेत्रकों क्षान क्रमेंक्र क्रिक तेवर, १९५१ - नीय रविश्व क्षानिक्ष क्षेत्रके व्यक्ति, १९५५ - नीय रविश्व क्षानिक्ष क्षेत्रकों मांक्रम एएक्निय स्त्रोंचे व्यक्ति १९५५ - नेर्टाक्सें क्षा यो स्वयु क्रमेंक्र स्वयंत्र १९५५ - नेर्टाक्सेंक्र क्षा यो स्वयु क्रमेंक्र स्वयंत्र १९५५ - नेर्टाक्सेंक्र क्षात्री क्षानिक्ष क्षात्र स्वयंत्रका स्वयंत्रका स्टोस्ट्राक विश्वक्त स्वयंत्रकार स्वयंत्रकार स्वयंत्रकार क्षात्रकार स्वयंत्रकार स्वयंत्रकार स्वयंत्रकार -एरास्ट्रिक क्षात्रकार स्वयंत्रकार स्वयंत्रकार स्टाक्सेंक्ष क्षात्रकार स्वयंत्रकार स्वयंत्रकार

कुर्विके देवप्रिय फिलान्ट, रेश्व पान दिन

3

बंदन विदेष २६९ २८८, १३१; —ध पश्चिमलॉसर संपति वर्षेत्र प्रदेशका बारीए २९८ १३१; —धा पत्र १३१; —धार खानिकाका व्यक्तिको स्वीतन स्रोतेब विशेषका प्रयक्ति वर्षेत्र व्यक्तिको नेचित्र १ वर्षेत्र १३१: —में स्वानोका सामस्य १९५

वर्षी, १९१; --में परवानेका मानव्य, १०५ क्षेत्र, -के गोर्तोका क्षेत्रक क्षेत्रक मारतीय व्यापारिजेंको रोक्स्य १९६, -के बहुठ-ने गोरे गिरमिक्षक वन्त्रमेरा मारतीजेंको कानेका विकास, १९६

वर्ग कोर्च - नुस्त २५ तीका वर क्यानेने भारति, ९ वसमाधीर यो थी १०६१ -ची मराकाने प्रश्नीम स्थापक और प्रवेचान स्थापना पुरस्ता १४४१ -ची बराकाने हरिकाम योगी ज्ञा वस्य केरोका हुम्या। १ १-१३ -चारा मासीनीक यह क्योब हुम्योसा विकास १९९

बाबा करू, -कामक द्वारा रिवे पने क्युमेरियको बारण मिरलास, वृश्वयुः -वा सुकामा ४००, ४ ९ ११। -के मानगर मनाचात्र, ४१

हिनेकेन बॉन ६९

ही यून्सवाक्तरः –दा बार्कान फेरीनाओंबर १सका, २१५ देन सम्बद्ध-क्षत्रोत, १४९

वेकरनेवाने १५, ८१ ११८; नही निरिष्य कॉस्ट्रिक, ११९; —कं माराजियों भारत होनेवी भारतकाता १८५ —में निरोधिकोंची कुमलेश माराज्य १८८; —में पाकीस पॉक हेकर कमुमाणिकाती बर्चीक ११९; —में पीक्रेसाकी, २९। —में पीक्रीका बारी करनेवे बारीने कुमला ११८

देखी न्यूफ १६७ देखी मेक, न्दा व्यंग विच, १८; —के महमें भारतीवींकी देख-तिकका देखा व्यक्तमाल १५

देसकी २२३

क्षेत्रिस, १५३

तीह बोर्ड के १६ पा कि ०२, वर ८० पा कि ११ ८ १८ १८६ १९६ १८६ १८, १६६ १९६ १६६ १८ ४ २ ४१० प्रश् -चे पर पूच्याक कीवरों मधावित १८१ -चे वीतियोक्त काल, १८ -चे व्यक्तिक स्व १९४१ -चे व्यक्तिक मानद, १९५१ -वस्त व्यक्तिकों सुन्द, १९

बोब, बीमडी, ७४ ९२ १४३। न्दी चीनियों द्वारा करा भवती मद्र १५५

\*YC क्ष्मर्थ यांची राज्यस वोद-वरिवार, -वर गांबीजी, ९३ वृ वनुष्ति, —का वांगीशीको पत्र, ९४ वृद्धिण गामिका -- व भारतीय पढ भारतारे क्युपानित, १८०१ -के मारहीबोंको मांबीबीकी दुनः हैकर रानेको सम्बद्ध । १६। 🗝 कानी पुरीतीनीक समान विभिन्न समाच -शारा नामहोद्र सम्मावमे समा ४३६, ४३८ **प्यक्रियों राज फिला बस्तांत्र नहीं अवस्थ**ें विभिन्न स्थानक समिति, ४१ पा०डि समी अवस्थितीका सन्देशन २१९: ⊸दो **औ**ड रमित्र भागिका मानना अधित गर्दी, ४४२: 🗗

जन, –शनाम नार् व्यक्ता सुख्यमा, ३९१ वार,-मन्द्रकाच्य हेरम विकेटी, १८८ -गांनीकीच्य केमलेटी, ध्ययः -पिरमिनित मनस्री संख्याच्या ५ : -प्रिटोरियारे, १९९: -स्त्रम स्वासी प्रतिकालक मन्त्रियोश्य ५ । -राम्यस्य १८५ -सोई क्षेत्रोनेचा काँवे एकपिनको, ११७५ **छन्दे** बास केल-गाविर्मोको पत्रमें हेनेके किए, ६८३ -समस्त

रिवास समीकारों एक मास्त्रीत कुराओं क्या स्टाहर कर रक्षेत्रेष्ठ किए, ४ ३३ न्सर विशेषकात्र मेहरास्त्र ण्य -स्मीव्सा स्वासिस नंत्रस्वता ३*०*५ --दगीरिया स्टब्सिया चंत्रुपनका हेन राज्यके सम्बेद्धके बाम ३९४। वार्चे नदी वर्ष विशेष सामानिर्मेन्द्र केन्द्रे विकास, ७३ विकाद, महान, १५३, ४१३; <del>-|ह्नारकाशके</del> मोल,

४१६: - के इक्टमचे छालुमुदि, ४१८: - के क्योंने व्यक्ति, ४१३। -को समा ४१६। -वर मांचीनी: ¥24.28 वीय गाँवी घट, ३२७

तीम बाँडी क्या संबोधनरात, ३२८, ३३६, ३३५, ३५५-भंध रेट्र ४९४: न्यलीका २९८: न्यक्तेसके कोचेंको एराईन अराम कामा नामकार, १८२; न्द्री वेच्या स्वीचार करनेत किर हो कारस राजी, १५५

तीन फेरीनामी —बा लक्स्माः ४३३। —को एवा ४३३ रीय भक्षिकात १ चर्ककाल —में एक बब्बेची समाजनाय ग्रंभीकी, YEY क्षती प्रसम्भानी नेक निकद विनीचनता ८ क्सी. -स सम्बद्धाः १९ Rep. tec

प वर्गारीकी, १९५ वेचेंडर, १४१; नारः पार्यातीनी काः और पुरान्धे माध्यः १९७-१८

केरी ८८

\$1.5 रिकार के अन्द TOL III

श्व≉ण क्रि

रवित्र वाधिको प्रक्रियन्त्रक, १५

रेगल्याचे भी वर्ष ४३१

स्त केंग्रीओं. -स्वाम हो केंग्रे. ८

का पाँच, नदी हुन्दी शरकांको प्रस्तीको राज्य मेरिट. राज्य, भरमा हैता, ना वरितील, १०४ बीक्तार, समासक <u>स्त्र</u>ामान, ४२ रीतान, न्यो विकोशास कार निराहासक, ३५२ प्रमदः -कारा २२ पींच देखर केकाबीला-वेसे सनुपारितकारी

माराजिनेहरै हाक्त हर्दनाह. २३३; −में महराजिनेहरे

निवाली का बोद २३२: –में सन माखील क्यानें

क्या जानार रूच रक्षत्रेके किय तार, ४ श -

समी, ४६२: नी हिन्द-प्रश्नमान एक, ९०: न्ते

माराजिको विकास सम्रद करनेका परिचाम ग्रांकर

१५० -से भारतीयोंको गक्षर निवासनेका स्थान

रिक्रिय गामिका भवन्यानी (प्रारक्ते) रहा १ ३

प्ते सम्बार्थक ४८ ८८, १९९

विकास मिन्द्रा संद २१९ वा विक

विक नामिका निविध पारतीत तंत, १९८ वर विक १८६

रवित्र मानिका निर्देश सार्वाच समिति ११७, १९८,

रेहर रेक्ट रेडड रेडट रेडड इंटर न्हें क

वदी संस्थाने का और सार, १२७५ मही गांचीनी

राष्ट्र ४५, ३७३, ३०८ -हो बंगीनी हारा सिं

रम्बन वार्मिकाने समाप्रमुका इतिहास: १ पा०दिः

९४ पा कि २६ पा कि ३९ पा॰ विक ४१

पा दि॰ ४७ एक दि ३५ वा दि० ४४

पा दिक अर पा दिक ११ पा दिक १९

पा दि ९४ १२व पा दिक १४व पार दिक

रवित्र नामिक्षी शरकार. नोह क्रमेशह एकम्पिकॉर्ने मासूनी

٠,

रेगा, नोक्रम ४२ रिक्ती, कुरकेशनी इस्तवनी, इंटर, इंटन पांच कि ४ व रिक्ती, सुम्मानी वीकामारी, इंटर टेंटर-४४ वी निक्ती वेस्तवनामा १४५-५० १४५ वी क्रिकीस - सा सुम्माना ४१९ वी निक्रिय पारतीय, - नामी महानिकास्त्रे वाधिक ११४ वेस्तवनी पारतीय, - नामी महानिकास्त्रे वाधिक ११४ वेस्तवनी पारती -- कुलस्तक स्वोत्ती मंदिरी, ४ व

-द्राय काहेडी बार देनेते स्टब्स, ४ ८ विकेटी सर्वकार बसुमाई १५६

घ

करनेशर, ४६३ -फिर देनस, १९४

.

वासी, २९, १०० भारताच्या - चो विकेश्व द्वारा वाच्य दोनेसके बांच्या १९१३ - नारा चारतीयोक सपाने कांग्रेजी द्वार न देनेस क्षेत्र वीचा ४२१३ कारताच्यामानी, - के प्रेरोके विकार मानाती समित्यको परीक सपा सम्बद्ध १९४८ - चो सामान कारताच्या विकारी वी वानेसको सपाने १९००

न्यरपर्विका प्रवासन, न्ये समिन्य वासूनका प्रवीस्त्य और प्रेमीला १८व न्यरपर्विका विस्ता, २ ५ २४३ ११६ न्ये पंत्रीयम्, न्ये विद्य वासमूरी १०० न्याम व्ये १७० १५६, १९२,५३; न्या स्टब्स्सा १।

न्ते गांतीयी द्वारा गृह्यासः १ नामस्यम् १६३ ३८४ नामा न्या व्यक्तियो स्टब्स्या ४३९

नामा --पर व्यासकाम प्रकार १४९ बालकः गीमवी, ३२८ बालकर, एत गीरलामी, ४१-२

नामकु वानी प्रशु पर ५७, व्यन्त्या दर १ १ ८ ११ण १३०, ११०, १४०-४४ १५५० १ पा वि २५०,२५१ १ ७, ३०१ १८ १४१ ४ १ ४ ४५ ४००, ४१० ४४१, नामकी तथा मन मेर्नेस हास्त्रात १८०-८६/चा मना हुए।

क्ष्म कोरोस हाइमा १८०-०६ -का स्थान, १८९; -को रिपार्ट, ४१६६ -के साम्म्यास्थ्य क्षेत्रीयी, ४०० ४१६५ -के सम्बन्धी क्ष्मानी स्थिती सन्तर्भक स्टब्स्ट्रस्, ४१० -क स्थाननी स्थान स्थान हम स्था, ४१६, ४१६; के सभी केले नहर ४१८) —ही १४ विनहीं सत्त केंग्री स्वा, ४ २; —हो केव्से सुवि, ४३२; —स प्रांचीवीको नवतिये प्रसुद ९१

नामहः मीवताः —ही चल्लाकाकः हास्तरं ४१७; —हे परिची तीवरी वार चेस्ती समा ४४१

बासकु पी के इंद पान कि ११४ १२९ १३६। -चौर प्रोक्को कारियेख डोव देनेका च दिनका गोजिस, ४३८

नासकः कीरासामी ४४

मंदित २०१

निकन्द स्थामी -पर १ पीकका स्थाम १८९ विकित मेरिटोल देखिए बनाकामक प्रतिरोध

वी**=** वदी १९३

नीकी प्रसिद्धा देखिए पश्चिमहें नीकी प्रसिद्धा

नेवान, नभीर केवांचे प्रशासी कानून, ४६ ; न्या जनकेर भारतीय प्रशास, १८४) न्या प्रशास कानून, २३८ १८० न्या सिन्दे १४५५ न्यो केवींसे सम्बंदा प्रतिमा भारतीय केदियोंची भीतनत्त्रीत्रमात्रा सेव ४०५५ न्यो स्मृत्योंकर कोवीली १९४० न्यो स्टब्ससे बेवाल

माणील होनेको जो देखियोंद्र एक हान्सेद गाँगे उप्तेषक्रक करा, १९५३ हे दाल्ये म्युक्त स्वास्त्र गाँगे मान्सेदे केन्द्री कर वहाँ १९५५ के मेरे हें के गाँगियोंद्री विविधिक सम्पर्धन स्वास्त्रीको नामा स्वा स्ट देखेड एक्क्यों कर्यों १९५५ के हीने विवेधकीय माणिती हिरोक्त क्षेत्रीय १९५५ के क्ष्मानी विविधिकोंद्री हिरोक्त क्षेत्रीय १९५५ के क्ष्मानीद प्राप्त १९५३ के माणीतील क्षमान १९६५ की

ार्राचाहर क्या क्याकाखा काम ८१) -म व्यिष्ट मारतीमीकी समामीका सारम २०१-०२ २९१-९२)-में निर्देश मारतीचे हारा प्रचानीके क्या क्या क्रेसी वैद्या क्यों १५ :-में मारतीन व्यासरी

१९५५ - से समाध्यके किया महार महरू, २ ९ नेटाक केए-माकिक संग १८४

नेपार कारोक्स स्थापन १०२, १०५ नेपार कारपालिका वाधिनियम —घर सम्राद्धी स्वीद्वार्त विकास इन्द्र १४

मेराक स्थामा कार्य धाताम सरकारको सुको चुनीतो १९६६ -के स्थापने मध्योग बासारियीमे पर्यो, २०० १८८७ स्थामा विकेसी -करा मध्योगीस सुकार सार.

१२६ -पर यंदीनी १३६

क्यमें पंची शहसन नेसम् भारतीय ब्रांग्रेस. २७ वर्ग दिः १४१ १४६ बक्क ब्रीलंब बसब बिसब्दार, ४१५,४१८८-स्थापी नामक्दी क्वसिंग होत होना शह विश्व या वि १९६६ २०४८ इत्तर, ४४१६ ४५०; न्या नीवित रहर प्राप्त प्रारत नदा स्थान रहिए काम १८६: -हो की दैरिएंकि शक बाटमेंके स्वत्रको सरकारो स्वतंत्रकार कार. ३५३ -बा क्षकामा, ४१५-१६, ४१९, ४३५-१६: <del>-ब</del>ी नेसक मारतीय बीबीनक्षक क्ष्म १ पा० दि ८६ वरमेन्द्रं शत करावटमें सदद ४३९, न्ह्रो कीच पा क्रि रिकडी करकी समय, ४१७५ नहीं समझैठिके गरेंमें नेटाक सन्त्रीरी, २३, २७ १२९: -राम्सनकर महामिक्र हाँक्षिक कोर्पिक्षिक से कानकारी ४१६८ न<sup>570</sup> र्धको पर, ८१: -शारा भरकामा विकेरकोका मिरीक क्यानत हेरेसे इनकार, प्रश्त २३ : —में प्रक्रिय करा धनना मह चन्छ १३३ क्षेत्र मध्य धनक्षीम २४३ नेदाक विद्यांगाः २३ જોલ કર્શા વલા પ્રવ बेटाक विवेदक - बीनिमीयर करण नहीं २३ बाम समानवा सर्गाविक का स्वयंत्रका स्टब्स २४६ नेदा सरकार. —का परचाना विशेवक मध्येत सरवेले पन्तित रामपुन्दर, ५-१३ नात शुक्रस्मा १२४ अनशः नदी मेस राह श्वामाधीस वांचीओं ४-६ १६: -४ स्टब्समाँ विन्ड नेधन क्षेत्रमें होस्त्रश्ची १९ मक्त्रमान प्रभने २० चेच-क पार्ट (राष्ट्रीय वक्त सिक्स) ९० पा दि वस, -काम अनुक काहिर वहचीरका चैमनेकी, १५४१-नेशवड रिप्रांनीर, ८५ पा० हि स्थापक स्थापन और समारीम मरोक्रियाचा गाँगीर्वाण केटर ना शेक्सरों कर ४२०५ नहीं शेक्सरा बाम १२४१ -सिए मिसीका बक्रियतं महाराखी १७ चन्छ-नदा-मरा पर, ४१९: इसा यस्तीलेकि कि रंख मिर्बोद्धा करकार, और कारपा किवान गाम ३२४) क्यी सम्बद्धा महोत्र ४१९ -वेशन मिन्द्रीका **छएकारके गाम** २५८: -वेशन मिन्द्रीका नेबन, प्रत्यहे ४५९ स्मरहाको अपन् -केस्स सिनीको, रेपटः -मोबीकीस नेका सर में का नदा मारतीमों के प्रति काम करनेका भक्तारोंडो, ३४२, **१४३: -गोर्शभीका वेदानक सा**द PHOTO LOY २५८)-वांनीतीस कारक स्मरस्की २४ - १८८-६५ dente ten -वर्गानीका रामसवाक कीवरको, १६१। -कार<sup>क</sup> नीरीवन पात १९५ रमाञ्च्य सर् बोने फेरारको, ६९ -बंबल्का, ३१६ वीरोप्पान रूपा कि -बोक्स रूभसवाक क्रीवरमें मध्यक्ति ३४<sup>३</sup>४ 4 die 111 -विदिश सारतीय <del>धेवारा स्वयं का</del>मुनके विकास का स्यास्त्र महिन्द्, न्ये वर्षिकोच्चा मास्त्र ३६-३५ विश्वयत्त्रविषयो, २ (-२: -वोर्च प्रवित्या सॅर्नेकी १६१: -गोर्ड कावितवा शिक्षी कार्यकांड नाग-१९२८ कोई रोकार्जब्र पश्चिमाई काल्यक गरेने र्वका १८५ नंहें फर्मन्दी, ११७१ - यहीर महीदा पोरीनीकी रंगील, २ ९, १७९: -तेशीक साथ, १ ३: -के शारीमें रिक्ष प्राप्त- १९०१ - एक स्थाप कोर्रियो गारामध्यो, १ ३। न्हे जिए स्ट्रेसालॉर्स परर्वाचीची प्रशास सरकात क्रिया ४२१ क्ष्मा, toc ११८: - इ विशास व्यक्ति समाचार. पत्र मिरियों —ही गांधीओं मेंद्र भरू पर रेश:-वरेपीसम्बर्धातस्यः १४८-केशस्याः वर स्त्रज्ञा ६६-०,१५०,६ ठा-वद्योग्रंथ ११२)-मध्ये पंत्रम कर्यम् ३१ वर वा वि १४५ ४४६ २०० 141 - व सबस्यम्य स्मर १४:-में कारतेतीय वाक सरक्षीनोंक। योपीजी हो अहालाहे, १७८० केने सने माराजिनोद्धी करना ३८३। प्रस्तान और वंबीनन क्षेत्र व व्यव १३६ मा दि म्यानस्य, १७६: -दिना दिनी श्रीयानीक क्लान्य, चे ६ द सिम प्रकार तथी शरासा स्तर स्वरूट १७५ र तथ्य —क बारेज सन्दर्ध, र तथ्य क विन्य निर्देश sta, qual of factors ser to select मरहोती द्वारा माहरू १६३१ न्द्र विश्व महरू ets in fe 1-1-stand fem tales unen. करमध्य जिल्हाम, १ ८५, १९६५ - के दिना भारत है

मार्के के का असावमें तेता मारतीय स्टेंबदकमें मिरफास, ४२३: -के विकास १ कः प्रकारों -को चळनामां १५. अल्याक्त विकास प्राप्त गरातीन नहीं, ११४। -के विना केरी क्यामेश फिरवरानी ३९७ परवाद्य-अविकारी -को करोडेक निकास देना और केष्ट्रम राजीवस्थ करुरीत क्याविसीके निवास देना कारी कर उद्दर परमाना चानव (नेदाक) २०८ ४४० ४४९: ⊸ी प्रातीन मानारिजोंको सिनति <del>चन्</del>री सर्वी २३८: —से यमतील **गा**त धन्म २२८ भरतामा निर्मेशक उच्छ ३८ ३८४ ४१७ ४३४ -TINFR YY YSS परपाना विकेप में -का नेटाक सक्यूरी और टक्स मॉफ नेवार शास विसेव २३ : -को १६३० करोम नेशक साकारका सरेक, २३१ T(M, TREE 304 343 परिषय २६ ३४० -राज्य कार्यक्र बाम परिवास अधिकारी द्वारा बारी किया गया. ३ त्व परिवासनम्ब सम्बद्धाः ५, ३१ । ३३३ ३५१: -वोरास-वैद्या 131 पॅक्सिया १० १०६, १०८ ३८८ ४२ —कं मारतीय, २८ AL JA पानरेक इनारी, ३१८ पानीच भीमती ३१८ रास्टीकॉय, २ पार्क-की मल्लीन धर्मिति ४१९ पॅक एक वस न्हो ग्रंबीमीका छह २०० ३२ ४१६ पाना चलता १५९ पामा मुख्यस्य समोक रेड् १६८ १८१: -राप्टीन रुष धरेशकर १९३६ -च सर शक्त होसी ब्रह्म न्मात १६९, न्दी पृतुष्त यांत्रीश्री १८०-८१: ने कालेक्ट मिलडा राष्ट्रीय द्वांडा १८ :- के जीवनद मोबीजी १५९-६ १६७-६९ १९२-९४:-केमान्यार गांधी से ११० के शक्तींसे में क्रियोंके विकाली है सम्बद्धः १६८: नागः संश्रीत हरूरी लाकाः १६८ \*\*\* पस कानून १४ प्रस्तान (प्राप्तमार) रूपनर १९६० -६। एराजी, ४११ पानी नदी पह किर्म, १ ८५

**च्यिक्स मौत्रस** १५३ पिको पन विक्रिक्त -और बोला मीबापर विसा सरामा भागार करवेका सक्तमा ४३१ क्रिके, इसात, ४ ४ किले विश्वासा (करनामी ४ ३ फिल्के सी≉ प्रमा उद्यासि ११४ १३९ १५२,४ १ पीर्व्यको २५-२६, १४५,१७०: -स स्ट्रासस १०० — अमर्ताम गिरस्तार. ५ उर. —६ महरूप गांधीओ १४९. प्रविद्य (राज्यका) -कारक्ष्टी करावर्ते गाँगोसे असमर्थ ४३८: -च प्रसादह ४ ३, -क सहिता स्थान ४ र -को पंजीकत-समराम्यक स्मेननेका स्वक्रिकार 246 पूर्व सारत छंत्र १३१ . આ ગોમકોઇ ૧૫ केक्ट. -बीर डॉक्टमें करार. १ ९: -व प्रश्नामेडी ग्रीम. . . मेरी १४७ २६७ ३४५ वैधित रेक्टिस देखिल अनुभागकातिकाच पोर वॉ वॉर्ज कको —की मूलपुर गोर्वाजी १३१ गोरमन्दर २६. ६८ ७२ कीर वार्क्ट ३१५ रोक्ट देविंद, २४ ७२, १४३ २६७ ३४५ - स्ट मीतिमात्रमें माक्य, १४३; —का चीनियों **स**रा व रोक्सी देवी मेंग्र. १५५ वोक्क, श्रीमदी, १४३। —को वीविको हारा वॉर-कवरकरी क्षत्रकरी बेंद्र, १५५ रोक्स देवरी संकोषन किस्ट्रेन ४७, ६८ ८७ १ t c tot tet the the ten ten too bet bei til fit being berne ४१ ४५५ पा दि । <del>- कीलस्</del>यार्थ, ४१९। <del>- व</del>र महर्तनिक किए कुडी धन्तक मनेगार हासको करान्ता कर कर ४१९: हो बीक्से इसा ५ पींडकी बेडी मेंद्र १५०; -को नेस्स्य क्या दर : —को जिरिश्व याराणिय स्त्रको भोरते मेर, ३६७: -को स्वत्वदकी स्मार्, १७७; -दागा बोबोद रामधनको स्वाका १६७ मफ्तिनारी रक (भोधारित दार्टी) इ.भ. २३० ४२६। -विशिष्ट महातीकाके विकास नहीं, ७० -को गांधीओंको

\* समूर्व गांदी पादस्य नेटाक सारतीत क्योमेश, २७ पा वि १४२ १४९ पनक बोलेक कारण जिरस्तार, ४१५,४१८;-तथा री॰ या दि १९६८ २०४ १५२ ४४६ ४५० जहा के मानवको अभिनेक कोत्र रेनेका साथ दिनक क्रीम १८६। -को स्त्री केरियोंके यात्र क्राक्तेक नोक्ति ४१९, ४३५ ४३८: नद्र क्लम, ४१६: सम्बन्धे सरकारते स्त्रोधमञ्जू कर, ३५३ -का सकामा ४१५-१६, ४१९ ४३५-१६; **-धे** मेद्राक मारातील बोकीलाहरू दक, र पा दि परनेतनं साथ अहाकहमें सक्य, ४३६ -को केवर पा चि रिकडी केंदबी सम्ब ४२% -को सम्बद्धिक गरेंगे नेबाक सर्व्युक्ति ११ १७ २२९; -युक्तसम्में मस्तरीमोंके इंडियन अर्थियमस्य से कामकारी ४१६८ नारा क्षमें पर ८१: —हास परमाना विकेशकोंका किरोब क्ष्मामत हेमेरा ध्यक्तर, ४१९ २३ —में धरिन्छ शास नवना मत ब्लाह १६३ प्रेक, मूख क्षत्रीम २४३. वेदाक विक्रोध, २३ ண்**கின** ∧ச बेटाक क्लिक्ट,- बीनिर्गोत्तर कानू कार्यं, २३ प्रश्न समानका स्त्रीमिक का स्वयानका स्ट्ल, १४६ मेराक सरकार, –का परवाना मिकेन्क मध्यय करलेमे प्रमिक्क रामस्थितरः ५-१० ल्या सम्बदमाः, १९४ ४५३। नदी व्यक्त २३१ ने जिन न फेर्स सोसाकी १९ कालमीस वांधीनी ४०६ २३। ना सम्बन्धी हिन्द थेकलक पार्टी (राज्यीय इक सिका), ९७ पर दि सम्बद्धाः दश्यः २७ नेसलक रिकॉमीर ८५ पा दि पर -साम क्ष्मुक स्थारित सम्बोरस्य चैगमेस्टो, १५४ -मेलर, —का कोम्बरको करुर ४२ ; —को कोम्बरका समास्य व्याप्य और काहीन परोविकास्य पांचीवीते कार्यन्ता सरा दत्र ४१९; धरा मारतीनीके किय सम ३२४। -रेस मिनौद्ध एकिन्ह्रं बहरताको २७ क्रमी सम्बद्धा स्थीता ४१९ हैतर निर्वेदा सरकार और कारणविकास नाम, १९४१ नेक कर्म ४५९ -रेप निर्मेश सरकारके बाग २५८ -रेन्स मिनीका नेक्न सरमें क्युं ∸दा शर्माकों के मंत्र करका प्रस्कार **१४२। −रि**म मिर्मेशोः १५८। −मंत्रीयोग विवाद रदे नकारोंको ३४९, ३४३: -एनोबीका नेसक्षे पाप नैक्सार ११५ २५८)-परिलीका कारक स्थासकी २४ १८८-८९; कैरोबन रास १९५ -पांचीनीका दालसमाळ कीकाको, ३६१: --अवरण थौरीत्यक ८५ पा वि क्मरक्या सर वोचे केरास्क्री, इन्छ -कंद्रक्या १११; म बेल्स १६१ -रोक्स रामस्याक क्षीक्रमें सक्षक्ति **३**४२; न्यस्य मरिका, —में योगीओका मानन १२—१५ -विशिष्ट मारतीय संबद्धा स्वर्ण-कानुस्के विश्वमें स्व-निवेश-पश्चिमको, २.१-२: असे प्रसीयका गोर्जेको. १९१: -वॉर्ड प्रवस्तिका विदेशी क्षत्रक्रिके साम पैकार १८५ १९२८ कोंडे रोक्नोर्मेका वश्चिमाई कामूनक गारेमें र्वजीवन २ ९ १०९: -तेवीले साम १ ३: -के बारेमे मंडे कारिनको, ११७। – सक्तीर मानीका योगीकीको, कोर्वेदी क्लाइस्मी १ ३: -के किर शर्मनारकेंद्री १२८: -पट्टर स्टास्टब्स २५०: -चेन्डा केट्रो धेला, रेफ्ट २१८१ <del>में। किस्सी वरि</del>डम समाचार, भारतीलींकी कुरान्त सरकोन किए ४२१ १०१। -व वेबी सच्चा विकास ४४८)-के एकार, वर का मितिसिक्सें नहीं गोकीसीते गार, ५२-५४ वंजीयन बार्यांक्य, ३४ चत्र पार्कीं १४५८ १४९, १४४१ सरकारा १६-७,१५७,२००। -रक्कोर्टक १३२:-व केने-१५८। —के कुने रातेका समय १४४ मा भारतीरीकी वाले मारतीवींको गांबीबीको केटावबी, १७८१ केनेसके मेहिं १ ८ मारवीमोंकी संस्था १८६३ सरकते और वंबीतव क्टेक, दंदम १३२ पा० दि म्मानक क्ष्या -सिना क्रिसी परेकालक क्रास्टन, क्षक वासिम ग्रावाम —को परवामा केरेरी स्मवाद, राज्य रेज्या न्ये बारेमें सम्बद्धाः रेज्या न्या किया जिलिया the quadrat fixed in 161 to 161-cx

४१९ पर दि ३-गुन्तरास्म विद्या वर्षीका समास-

कारीचें दारा भाषात, ३६३: 🗝 विना भाषा

बरनेबा बम्बिन, १४५, ३९६ —हे विदा बाहारके

ब्यासार तेरा भारतीय व्हेंडवर्ग मिनकार, १२६ -के दिस्ती १ इ. स्टार्ज -ची कम्सान १५। -क बन्ना-इन सिरामक प्याप्त भारतीय न्या, २१३। -के सिंग केरी स्थाप्ति पिरामणी १९० स्टायस-परिकारी -को मेंग्रेस निवार देना बीर कोष्णा परिवार स्थापति होस्ति विवार केरा

स्वयास्त्रकार क्यां कार्यक्ष स्थान वस कार केष्ट्रमा पंत्रीत्रका करतेत्र व्यक्तियोव निवान देवा का शे शत १६९ प्रकास व्यन्त (नेटाक) २०८ ४४० ४४९, न्ये म्याती कार्यकारीची विश्ती क्यां वर्षी १२८१

मरतार न्यात्रास्त्रासी स्थितं अन्या स्था १२८; न्यं मारतीय बहुत क्षम २२८ प्रयास स्थितं इतः इट इटड ४१० ४१४;

न्दा कराज, ४ ४ ४६३ प्रवासी विदेशों न्दा नेदाल मार्चुरी और टाइन्स सांद्र नेटाल छठ क्रियेच २३ ; न्दो असूछ ब्रह्में केरल सावदाया सोक्ट २३१

बराब, बन्दा, १७८ १८२ वरित्व २१ १४० –राइन क्वाईक मान पदिवाई व्यविकारी द्वारा नारी किया प्रसार ३८६

मरीबाध्यस प्रकास १ ११ ११३ १५१३ - वीरावधीका १३३३

पश्चिम्माम् १० १००, १०८, १८८ हर हरणः -कामासीस २८

धेरण ३४% पाचेक इससी ३१८

वायकेक कीमती हेर्द वारकीकॉच, २

वार्क नहीं महतीय तथित हो। चेंक २५० एक नहीं तर्वक्रिया का २०० ३०

धॅक २प० एक —को खर्माचीका एउ, २७० ३२ - ४१५ यामा कर्मास, १५९

व्यक्त सम्बद्धाः (१८ १८) नाम्युवः प्रकार स्वरूपः १६१ न्या श्र प्रमुदे मेही बहा न्यार १६६ नाम प्रमुद्धाः वर्षमी १६०-६१ नाम न्यार १६६ नाम प्रमुद्धाः वर्षमी १६०-६१ नाम वर्षस्य १६६६ १६०-६९ १६८-६४-नेम्याप्यस्य रोती १६६० नाम प्रमुद्धाः १६६८ हर्षाः १६६८ नामा प्रमुद्धाः १६८८ १६८ १६४

पान्नेस (पणनार) सम्बू गारू नहीं बतायी, रहर पार्ची नदी नहीं सहायों है उन

क्ति १४६ फिडमिस मीमस, १५३ फिले पन फिल्मिस, न्यौर मोक्स बीबायर स्ति।

श्रवाना व्यापार करलेका मुक्यमा ४३१ विको अनुमूह्य ४४ विको सिक्यमा रंशसामी, ४२

विको सी पन १६ पा कि ११४ १२९ १५६४ १ पीकांची २५२६ १४५ १००; -का करमास १ ० -के मार्ग्यक विरस्तार, ५

उड. -क नदारस योगीली १८९, प्रतिस (सम्बद्धा), -कारहको समानतें सौमोने असमे ४१८) -का नस्यकार ४ १ -क कर्निका कार,

४ १ ~को पैनीयन-मनास्त्र संस्थिक शिक्सर इ.४ पूर्व माराठ श्रेष्ट, १३२

चेत्रेस्त्रीतः श्रम्भ नेक्करः -चौर शॅक्समें कडरः १ ९३-स परशोद्धो वीस,

र १ चेटी, १४३ १६० ३४५ वैतिन रेक्टिंग वेत्रिय अनकामकार्गात्राच

योग **वर्ष वर्षत्र करको, न्या कृत्यु**सर स्वेतीची १६१ पीरानगर, १९, ६८ ०२ वीर्क मानस ३१५

पोलक, सरित २४ ७२, १४३ २६७ ३४५ -का मीठियोक्से साम्य, १४३; -का पीकियों इसर २ सेंदकी पैडी मेंट, १५५

रोक्ट, सीमग्री, १४३ —को पंजिसों हारा कॉन्स्स्यपदी स्ट्रूपती सेंद्र १५५

-को विकित भारताथ ध्यापी भारत यह २६०५ -को वक्तकाकोस्पर, १००५ -व्यापी ओकेव स्थापको स्थापता, २६० ध्यापता, २६० ध्यापता, २६०

न्द्रताहरण हरू (नद्याचन कर्या), ६५ ३० ४३ -विदेश कर्याचीं के विस्कृती ठ०। च्या गोर्शकोस क्षमूर्व वांची बाक्सब

नवर्षे. Ya t: -सारा पदिवते कालन रह करनेका बिरोन करनेकी बोलगा ४३% -बारा बनएक संस्थानी स्पर्धतिक किन सम्मति मश्चान, ६८। नहारा कनरक रममस्रे परामाने करनेन किय पन्न सर्मिति निक्रक 350 भवतिनारी समा -से केवन बक्का भारतीयों हो नहर विकासीका सराव, २३२ प्रम<del>ानक विकेश, ४३४</del> प्रमास, न्यर प्रतिकाम क्याप्तेनक प्राप्त प्रमान मिरिया राज्यकी स्थापनाक बार्ट ९ ठमा श्रीकर माजनन मक्ती बन्तव, -केर चौर नेरावव ४६ असरी अठिकेन्स कार्यन रोवेडियानी ४५९ प्रवासी आरतीओं —के अविकारोंकी स्थानेक किय मारतामें स्वितिनीका निर्माण १८९ प्रवासी विभागः -के अविकारियोके हाभ्येते पर्याप्य स्था \*\* प्राचीकरी, प्रश्नासम्बद्धे शेष, क्यूटर श्रोधक, ⊸का श्रीकिमीकमें मास्क, १४३ हार्चेताच्या. -और पंचीवनसभा प्रोडोंगी परिविधिके बनावक रहोतरक, ५८३ -केंद्र विदेशकरों मिनिया मारतीय देरियों द्वारा १४ । -रावेदियांके भारतीयों का १२८। -केब स्वागाचा समावित्रको क्रिया १९ । -सन्तर्भी REL 340 मिन्नप्रिया देशा वि. २. ५.२५.३० ४१ ४**॥** YE. YE. EYEE, OR ICE SE EIGH EYE.

443

यांधिनीया रूपर, ४८११ - यहा वांचीलीयो सन्वस्तरको

ब्बाई क्रिस्टे श्रुव्ध न बरोबर्ग सम्बाद १९ ; नस्स्त्र गीरिकास सम्बन्धी भारतिर्वित स्थात १०० गीरिकास — मारतिर्वित हारा सेर्प्त १०० १८) — व्यक्तिक गीरिक त्यार १४४ ; — वे वेरिक रोक्का मारू, १४३ ; — वे वेरिकास मारू, १४४ ; — वेरिकास मारू, १४५ पर मारू, १४६ १४ वेरिकास मार्क्सिय, १६५ पर वि केर्या मार्क्सिय, १६५ पर वि केर्या मार्क्सिय, १६५ पर वि केर्या १८१ (५४) — वे नामी १४८

कीर्युता इंटर कारण, केटल किंक्स, ११ १४ ४५४ किंद्रसेट्रिक पर अपने पार्टी १६६ १६६ ४५५ ४५६ ४०६१ न्या सार्य्य १४ १६१ १६० १६५ न्या मिलियों सार्यों ज्यार १६५ १६० १६५ न्या मिलियों सार्यों ज्यार १६५ १६० १६५ न्या मिलियों १६८ १६५ १६६ व्यार्टिस १५५ विलिया, अभियों १४१ १८६ १९५ पार्टिस १६८ वा दि ४५ पार्टिस १६८ १६६

रहर, राज पा कि इस्ट पा कि प्रका पा कि केपोल पांच कर को रहर, रहन पा कि केपोल पांच की को इस्ट उनम्ह उनम्ह अन्य अन्य पांच का कारणी कर हुए हुए पा किसे राज्य जीत पांच पांच का कारणी कर पांच की की कारणा है जाता का कारणी, यह उन्ने किपाल है उन्हें उन्ने की का कारणी, यह उन्ने किपाल की अन्य पांच की का कारणी, यह उन्ने किपाल की का कारणी, यह उन्ने की कारणी कारणा, जी का कारणी, यह उन्ने की कारणी कारणा, जी का कारणी, यह उन्ने की की कारणी कारणा, जी का कारणी, यह उन्ने की की कारणी कारणा, जी कारणी की कारणा कर की

क्षेत्रीहरू क्षेत्र १६ वर्ग हरू ११५ ११६ १ । १५४

को देख २१० पादि

क्षेत्र <del>नहीं भागी,</del> प्रशः प्रशः

की विकास १५०

4

कात सुवेदान, ३८२, ३८४। -चौर क्रम्सीम रहासका

ধর্মিকর

वादवा १६

मिनिति, १०८

नी स्ट्रीट, ४५९

**रेक**् गोमिन्द, ४२

केवल १५२

नावता पेंड सम्बद्धी, १३९

विमार, यक्क भी क

441 २५५, २५८; अझ प्रकार, १०८; अझ व्यान, १८ ; -धा स्टारको पत्र इवटन्वरः -क <del>केक</del> वालेक्ट सेवडों मारवीबोंकी समा ३८% - म समानमें

भारतीओं हारा पद दिनहीं इसकार, ३८६: न्यर ताबीकी ४१२:-से गांबीकीकी किया. ३८

नदी १३६,१४९ १६०-६१ -५ना बन्न कोरोंके निस्त मुख्या प्रचीचन न्यायक्यमें विकासकीत १३८ विकास और १५३ स्तु, —बीर **भनदी फलीका सीवेनह**ममें **स्**त ३५२ कर्मार्थ, रुप्ता इरा ३८५ ४३६८ −की छर्नसम्ब सम्द, १८४ क्ष्मा वेश्विक्सी वसोस्थितान, ७२ PG 242 क्यां १

क्षक मीक्र ⊸रा भावका १९

THE HEL SOL SOY

सुद्धामा १७४-७५

पञ्चिक, १५२ २३३

शायतिस, -में फिरफ्जारी, ४ ९

थे<del>पासको, ४ ५३ - व</del>ह हो भारतीय ३८५ वामान-माक्तियों -का निर्दापितिया प्रवासे काम प्रवर्त पानु, क्लाइ, ३६४ शरकोन ३६३: -के मारतीयों क्षारा १ वॉक्की क्रमी मेचित ३६३ शरक फेर्टमार्जे न्या श्रद्धसम्, ४१६ १७ बारह भारतीय, --केंग्रेस्टी बार न देलेके कारण विश्वहार, Y 4 बार्क्टर अवस्य तक न्या पश्चिममें मानारियोंको शक्कोंने सीमित कर देनेका तक्कान ४६६। -की

भारतीबोंको दक्षिक बारिकाल बाहर निकामनेकी योजना ४२ : -क नियम ४५९ बार्नंड, वे ही -दी शस्त्रीर, नारद भारिक सक्दमप कारी १८ शक्त -दी हालाका होत करूक त्यत्वके जिस्स, ४४१ शन्मि सुरम्पर, १४५

बारक्ष, हमाम बन्दुक द्वारिए, १४३-१६% २६७, १४१ रत वर १०८ मा हि १०५ १८४ १९६ वा कि इ.स.च. प्रदेश पा कि प्रदे

815 819, 895; -- PRESTE, 365; -- REST 641

बन्द कोर्पेस सुद्धारा ३८०-८६/ न्या नेपनदो १४

क्षेत्रकार देव, १२६ भास वर वर <del>दनकेल रेज्यार्थ १८६ पा दि</del> क्षेत्र ही के १४१

क्षेत्र क्रोक्पेन पेंड क्रपनी, १४१ पा० दि०

बुध को चैतन, ८६ पा दि

केन्द्रम केरेमी, २३२ पा डि केमक सामेगी ३०८ ३८३ वेकी, देवे -दा ब्यूबरेडीयमें मानम, १७१; -दा धारतीय केरीनार्कोंको एकानका निवार, १७२३ -- मामान्य वाचीची, १५८ भोद्रकी अभावि રેસ્ટિલ વેલ ૧૨

वेरेट के वी १८ पा टि :-का स्रमहरू अनुस्र्यक कुरुरोने श्यान ३०६ नदी स्त्राही, ४३४: नते गांबीबीडी सूचनी माई प्रेक्ट सुबदयम क्रिस, ४१७ बोबा बन्सक ४ ८-६, ४५५ वोस्<u>य, शारी</u>रान २१६ पा दि

मस्त्रम गर्फ गम १४३ बादन क्रियन, न्याहा भारतीयोंको १ क्रिको प्रदर, \*\*\*

PROFITE EXT विशिष्ठ निराना १२७ पा वि विद्वित्र रहिण नामिका सम्पनी, १२८ पर दि विदेश नीति —में अभीनेड (शुम्बनक) मौक्रिक नरिकास

द्धारका स्थाप, ४०३ विक्रियं महार्थित १३ १६, ५२ ३३० ३९ ;-व्यूनी धानुन मानक्त स्थानिमान आनको हैक्स अर्थी,

१९: -पुम्पराम् सरकारको संग्री सन्द करनेका बारसास्त्र हेमेरी बस्ताने ३६ : -परशाना कानुनारे शहर क्षण २२८: -परमानीके कलाकुल किर्मके स्वामें स्वी २१४। --विना परवाले फेरी बगालेको वैदार, ३५९, -विदित्त परमधानीय सरवस्य गरिवर्तनको सरवाव लीकार करनेन मध्यमं ४०१, -पुद्रसं पहणे व्य-निवेषमें क्षेत्र करनेड किए सर्वत सरुव ४६४। -क्वीडरकड करक केक्ने नाहिक क्वो मुखे सावे-पर म<del>कार.</del> ११६: --किरोमी समादक ६ **॥:** --सासे मिर्रामितिया प्रशासी कर करनेक प्रश्नमें भार २२०: -विदिश्व मारतीयों -चौर बंधे**योग्द्र एवं साथ अ**स्त्रा रेश्वरी नोजना २३९. न्यौर कारक रम<del>ाउनो क्र</del>ीस वक्षा वहा महानेत. ४४६: - तवा वीनिवाँको सरकार की सरस्कारर स्थेत ४३२: ना व्यक्तिकी कारपर शहरतिनार करोसे चेरव स्ट. ८ : -का क्षेत्र करू अस्ति शेषात स्रकेश की ११: —का क्षांत्र ४२ —का नामें नेवान परकोरी मिया देनेका व्यवस्थाना सत्या १३३: ना मराज परिकाममें माराजैकों के स्थापके किए समूची निषेक्ते समानः, १९५७ —का मान-मसमान मनियोद कारा हेरीनिर्गितमे क्ला करनेका मतक, ४४१: -का करन केच्छना पंजीवन हारा अधिनिया रह करता ३१९: -ध एनळ. १९४ -की मलिए करी मी न्युक्तिके निम्नास्य केन्द्रित क्यीं ५०० -की कानिकेश्वमें रिवरिके बारमें गांबीकीक क्षत्रका स्वार मर्वे ४५२: नहीं क्षीतिको स्वृतिको <del>बीर्ति-स्टाम</del> ण्ड निकाली २९३:—धी अलीलें पोर्टीके लाग व का नका नातका मांच्याचित्र, एका नकी केवले थराष्ट्र त्रशः नहीं केवर रिकार्गर करोंकी को ¤रे-७३; —क्षे राम्स्यक्ते कोर्ते छए खालता च्य-च्ये-की राम्सनातमें पूत्र विश्वक थ**्र** १२४१ नकी रशिमें पश्चिमां अधिकामां समा विकेश्य अथ्या, ४०२। -को परीवा सम्बद्ध, ४७६३ -की मरिकाफ बोल्य सकत नोद्यानिक्षणे स्थानक किए कहा ८०१ नहीं प्रापक ग्रीनका सक्त कर्न क्लो ४०२। -धी ग्रिक्टीरिका म्पन हार। मर्जना १०० नहीं निवित्र मना होनेही वल विभाग २ १३ -चे किया-वरिवास कोशीओ १५०: —ही क्सिन माझ्न इसा १ चीरधी नएए. ८०५। -दी न्दासारिक सर्वा, ३९५। -दी सकलासर नोरोंको नामको ह : न्दा समाम स्नाम सन्द्रक

कारिएके के बानेतर इकार्ने का करकेश प्रशास १८५-२८६) **-को स्वॉच्य** सामानको हार,३४ <sub>।</sub> -को सार्वयन्तिक समा ४३ -की सीरलबीको स्थिते देख-निकालेकी समाद किरोकी समा ३०५, ४००। -की र्धेक्टको निवस्त्रहरी, ४२२: नदी सर्व कानूनो च्चोनन्तर <u>र</u>ूक नागरियाँ, २८४-८५, न्डी इत्यानीत नांचीची २०१-७२, ३९१ ९२ --श्री हास्त्र स्थित मानिकामं दर्वेदान्त, २३३ २८५ ३३५, -४ वह दर्वेदे सुक्रमेकाणी सी बरूमाओं बसारा विकास, ३९९० के विकास कारण समस्य हारा भी गई बुद्ध ही मोतना ४६% <del>ो केवा</del> किया होनेपर गोरे सूच १८३ नो गाउ क्तांत्वका कारका क्षणार, ४६। -के अविनारी एक विकार नहीं ७०: -के मति गारे कालिमेक्सिकि विकास क्या. २८५। —के प्रतिक्रित समावको कारण रमराजे मतमे इक्लिको समात बाहता प्रकार १०१ -के श्रम्तर कालवेंबेरीने कोई शेलोर्नेक शत्का, रेड२-६३: -के शरेमें की वामेशको हुछ ज़िकास वानित १३८। -नेत्र किम ग्रहरी पोषित भागनाका मन्द्र रहरा नेद्र किर राज्यका संबं सुद्र मौक्त होतेकी सम्भावता, ३०१। —के किए शुस्तकारी क्या मलन करोनी १४८० - के किए हो हों परिनर्भ कानुनका रह किया जाना और विकि मारतिर्वेद्धी भोदको भट्टमति स्वक्षा सहस्राची ४६५ - TE SER - Bennern eine De tro क्याल ११३:-क सम्बन्धी कालन, २९३:-के सम नराष्ट्रमें प्रक्रिय हार। दिने को दुर्जकारकी शारीबी हारा लालांबीपरे विकासत १०१। ने सात केली मानीरका बच्छा व्यक्तार, १३६४ - व समस्त्री सर कार्य न्द्र शास मर्बस्य, १२७५ —को सम्बन्ध स्तानेकी सीच पादः —को सकत स्टामके शिक्षासकी समस्तिका विकेचने पुनः स्वसनाः २८०१ -को नस्ताः सर्वेताना नोरे केत मास्किर्वेचा क्येश्न, १९६ ९०५ -की बांगीनीकी विकार विकित्सम् वा वेशीदरम् विकेदस् स मानवेसी एकम्, ४५१: न्ह्रो संपीतीको सुर्गाता हेन्स स्वक्र कर हेनेकी समझ ४३२० -को बांबीओडी बंबीबन प्रमानवर जन्म देनदी समाव ४५१; नही योगीर्जनी रं श्रीयन बमानवर्गेष दिना भी रामानावर्ग राहिक होनेकी <del>छन्त । १२१ -को गांचीश्री सरक्षे क्यास्ट केव</del> कारों छन्त्र १८६। —हो तांशेलंखी पुर प्रशेषी भारत राज्येको समझ ४०५६ -को गांधी-संदे



सम्पूर्व यांची नाकमन थानम् १४१: ने भनिष्के वानस् भाषानी रीन केंक्रिय प्रतिविधा की के की, २० ४३, ११६, ११४ म्बीने ७२। -के किए पोर्रेकि प्रति करने रीको \$38, \$20 \$88 804, 888, 848443 RHO

पादि स्वर्धस्य स्टब्स्ट्र १२४ । १

RECURSALIZATION SAX SACISMO SAC

THE TON BY THE YEAR AND

४५१, ४०१, ४०८ ४०९: -यसाव्यक्ति मनेकडी

क्षानातीस वीन करनको तैवाद २५१। 🖦 🖮

विशेषको विकास ४२२। न्या स्वर्गन्यानाके

किस्त्र अधिक समित्रो पर १ १-७ -डी बोरसे

बाह्यका ग्रेंट २६०: नहीं भोरते प्रैक्सको मेंट

२०७: न्द्री कोरसे सर क्षेत्र प्रिक्तिके परिकारकी

444

समोबतास्य राह्य १३८। नहीं देख्या २८९। नहीं रेड्ड वांचीवीका याच्या ४५-४०, ५५, न्ही समिति २८३; नहीं समितिका नारेक १९३: नकी समितिकी समा १८ २६ । -के मन्त्रभर वसका २४६। -के अनेटविक सभी तथा कामिक धन्तिके वीच हर का-कारणार्थ समझौतेरी कर्ते अका-के राम केर-वाक्रिकेट किए वचानिक तार. ६८: —के विस्तानों नेताकडी ५० पॉकडी एकर, २ ९; नाउटा गीर्सेडी नामस्त्रः ४०५, नाम नेवने मस्त्रीतीची चरतः बरक्रोडे किए एक ४२१ - बहरा शन्तमान विनामसम्बद्धी इन्हेंग्रस्य, १४१-१५६ नामा वर्षे वैद्यालेका वच्या करण ८९: -छरा अधनारकी भोर सर मानेर समीका जात बार्ड्यतः १ : नक्ष्यं सारे प्रमानसमात्रो नक्ष्मे राष्ट वमा क्लोडी मीप, १८९ विदिश सम्बद्धीय संग्ले —में सर क्षेत्र विदिश्यकी विकासी. 115 र्वेदिक मध्योग स्वों ⊸दो एक करमंत्र मध्यम, १२४ विक्रिय मारचीन समाज १३३, ३३% -चेर चरित्राते वरिक्रिया १५१ -और सरकारके रोप समझौता. ३० जन्मीरीयाः, ५८० जनसङ्ख्ये अस्य केनेपासः का. ३१:: -ध स्थाम समें समसे प्रते बार्ट्य कार्ड रहन नहीं कानून रह करने और क्रिक्टि महानिष्ठि वर्तेको कालम रक्टोकी भीच २०१३ नदी भीन सर्वेद्ध्य ६ ३ नदी रामने चहित्रई वर्षितिस्य क्या स्टब्स् सम्बद्धीता रोक्स १५१: -ब्द्री

दिक्त. ११३: -- र्वा सर विश्वितीको समस्यते जन्मन

साम्बर्धिका रेमकी गाँव, ४०१ ४०६, न्यो शरकाकी

कारताहर शेवान करनेडी उपग्र नहीं, तक -की

संस्था रंकेस धरा धनुमहो स धरमेशी होत.

o-u −६ प्रति वर्दनीक-शिक्तकी दशकीन दिरस्कारको

२०८। —के किए शलाव्य प्रस्त गरण करना वनित १९३१ - के सरकार कर सानेपर किया विशिक्ता, ४१ छ न्हें सरी होवोंदो वांचीजीची देती दरमंदी सम्बद्ध ¥स्ताः —ोहं साल समझ्योंको किंद सरकार धारा नह-कील ३ द: मोर हाको प्रकृष, २६६३ मही व्यक्तिकोसी क्षप देता सीवार कालेक सामन्त्री वासियी ५५६ -को व्यक्तिए स्थि क्या क्रमारा नहीं १९७३ न्दों हो कॉमें ग्रॅंटनेय सरकारच स्टार, १९७ -हो फिर करवा व्यक्तिको २४२. -हो विकरिने क्रेक्सेसे इन्हें और सविक्र प्रोबासी १ श न्यों गरपीरहे बांक्स, २४९: नहीं विकेताने क्वांति कार्मी छन्तोल नहीं १८६८ <del>–हो क्षेत्रक</del>्या पंत्रीलन कराना व्यक्ति, वृत्तः –को क्षेत्रकमा नेजीवनके प्रार्थनास्त्री क्या कैमकेडो दिने मने दकावेकोंडो बारत केरेडी कन्द १५२: -शारा वदाविकोचि तिवासको क्षीसार करना इरहाँक्रा, ५०: न्यारा समित्र गौक्य बोळावर ४९) -सारा औरमिक्सिक सिसाना सरिया ११४) नहारा पुर-पूर्वके प्ररामानियोंको सरक्षण और प्रण्यास श्रेवनिक बोमलाडी यानका देवेची याँग, ३७३३ -वर प्रतिकलको जलक्काता ३९८ विकास भारतीय समिति ११३, १४५ निरिय भारतीय की देखियों —के राज कालेक <del>एकाओं</del> सरकारते स्थापित कार. ३५३ विद्यार राज्य. **-वी कालगांव वार वारती**नींव स्वरास प्रतिकार कार्याच्या प्रदेश सकते, १८ न्ये नदस विकास सम्भा १५७ निक्रिय राज्, नर मार्गाको स्टब्स्ट कोर्पेको समामनेत्री विकासी १३६ विश्वीत को ब्राह्मण, ८० वर्ग दि filtra diferent von न्त्र सर्वान्ते नारा वार्तानीय सहस्को मर्गन १९७ मक्ता पानी नदी हरितारों 100 छारा विविध राष्ट् बार्क्स किंद

मेरपोर्व एक एक नदी व्यक्ती ४११

व्हारक्रीय ब्रंड, २३ ९४६ -हो सराहो स्टब

1931 -दारा भारतीयोज स्थान विकास महत्त्व, ३४%

W. 101

मिया देना करीना ७५ -के किर गुरी वोदिन कामन

च्चेद्धतं १२ चोद्धति

Ħ

समावव्यक्तिस्ताः, १५२, १९६ पा वि मानस्य २६ मानाः स्थानस्य ४२ समारः, १८ स्थारः, – मोर्ग स्वीवदेश सम्प्रातः सामार्थनस्य सम्बन्धाः समार्थः, – मोर्ग स्वीवदेश सम्प्रातः सामार्थनस्य समार्थनस्य

क्षमा २९८) -का समान क्रारेसे १८८) -में बनारी भारतियोक सम्बद्धिकी प्रश्नोक क्षिर समितियोका निर्माण, १८९१ -चे नहीं क्षमा नुष्क १९६१ -चे स्टारी प्रतिका कार्या सम्बद्धिको कर नहीं, २१६ भारतियों १९ वर्ष (क्षसिका क्षमते इष हिस्सा) ११

या दि

मारापें विक्रित सासन (विक्रित स्वर्गपन्द इन इंक्सिन) १३३ पा दि

महरू-महरू, -पहर्तात स्वास्त्रियोंको पूरम्बकी विकेतीयर वर्तात होते देखनेमें अस्मर्थ २२९

मार्गाप विश्व प्रकार पर क्षेत्र स्थापित विश्व क्षेत्र स्थापित 
सिंब्ब्ह, २१% पारामि केशियाँ १,८%; -सिया सरामे व्याप्त करो सिंद्ब्वार, १०६; -मारागित केरीयार्थे -श्री सूची-वॉमी छता ४ ६; -बी शिल्ब्ब्वारी ४३८; -बी पूर्वाल, ११५; -बी क्या १८६; -वे लाकर इक भी स्था करोगे सम्बारी १९००

मार्गाम नाबार, ४०५ बारगीन राष्ट्रीन ग्रांस्स, ८७ पा टि॰ धारतीय निकेत्स, ११३

सन्तन्त्री स्ट मंबरणी प्रेरनात्री ८० १ ८ १४१ १११) —वी पानरत्र १६९

भीषा मोतन, न्यौर यह ध्रिमीकाम प्रितकार क्या सर्वामा मानार बरनेवा हुबदमा ४३९

भीवा धील, ४३८ भीवा की ३०८ ३८३

स

मं अ वित्र, १०५ -चिता स्टब्सा देवी ज्यानक सद्धान्ते वित्रकृतः ३८५ -वत्य असीनक रूक स्टीवतः ३८५ मेच १९

मीरा क्षेत्राम भूकाबी, १०७

गिकारक सञ्चार्क, देखिए क्रिकेशी गविकारक समुगाई मनीतिका, १६८

मिल्काक तमुमाई हेकिए डिकेशी मिक्काक तमुमाई मक प्रदाना बाजून ११८

म्बलक्ष, २२ ८० पा दि १३,१३१ १८५ म्बलक्ष व्यापस स्थापन दि

म्बद्धाः नापार श्रद २९ पाण्डः म्बद्धाः याद्धीलाँ, न्ये क्रिशः क्ष्यः भारतीलाँ द्वारा पुत्रमें

क व्यवास्त्रीय, १३ सभ्य विक्रम भाकिती रेज्ये २, सन्त्री सोकस्त्रक्ष, १५८

गरकार गरकारण १२६ महोतिना दश्रहीम ∽नीर समास्य व्यवस्था यांनीवीसी यदः १२४। ∽दारा निमा भरवाना न्यायार महस्म १२४

सक्रमी क्ली ३७

मिला भीवा (व्) माई स्थानकी –का सुस्तमा ४०४

-७५ -वा सुबस्या ४७० महादन सम्बद्ध -वे स्कूट-से कोगोंको सुस्रशतको सिद्धारी शांनि १६६

महान्यास्थानी ९१ या । कि ३ —हो हैरस समाह्य मिनोहा नद्र, ४०८

स्वारोष, क्षेप्रसान —क्षा मामका, २७८ मॉडमें रेडसे, २७३ पा जि मसमूको विमीचन, २७८ पा जि

मार्थिका (माराधिक) इन्ह्रांस ४६४ ४६८ सोरिक्क, ४१ वा कि १९० वा कि १६८ सोरिक्क, ४१ वह नक्ष लिक्स सर्वोच्य १८९

सलकी (मारीकी) हैरा -कर सुक्रतमा, ४ १, ४०० सन्देंद्र क्लेक्ट, १७६, १८ ४ १: -में क्यमी शास्त्रके सम्बादमें समा, ४४८

मॉर्क भेंग्र १ २ ११२ १४२ पा वि २१०; — य भेर्ड जनकियों राज १२३; — वे संदे कारीलया पा. १२१

मार्श्व स्थेक, ३४५ व्यक्ति, २१९ पा० दि व्यक्ति वर्षे १५ २ ४ मिरोक्ति ३८८ ४ ३

मिर्द्ध अजी ४ ४ ४००

मिनी रेला रेलाहरू ७ ५५ वा दि ०१ ८०, ९ ९१ ११४ १४३ १९४ १४६ वा दि १५३ ५३ २५५ वा दि २०६, १८६, १८८-८९ प्रमुख में स्थाप है है द पा कि है है पा के प्रमुख में प्रम

सीच्यं १९६) - सारा लेखाना स्थीपने स्थापनायाः स्थापः १११: - म्या सम्मानायः प्रथमः पाणीनीयः इत् राम्पेन १९४१ स्थापना सार्था स्थापः स्थापना स्थापनीयः राम्पेन पाणीनीः १४३ १४% प्रशः शिक्षे, वीद्रः ४४६ विक्षे वीद्यः १९६

न्य रकानमा ३ ५: नहीं बॉक्ट निक्रीक हरा

परामन्त्रही, १४६ - १६ : न्यो अन्युक्त हत्ता दत्त. १८: न्यो १५, १५८: न्यात शहे समस्ते राज्यसी

संघ ३८५ -सा फर्यंत देखियी बराह सब्लेडी

मिर्में, गुरेशाय —के वर्णयों इत्युक्त वर्षणेयों हता स्मीयका, १४१ क्लिं, स्वत ८०, ४०००/—की विकास्त वर्षणेयां १९४ क्लिंस, योर्थे १४ ४९६१ —के विकासिक इन्य ४२८ मीर्में, रण्डोत १९४

हारोज, ११५ हारणा, न्यपुर बारास्त्र वर्षियको, ११६१ - न्यस्य नीमा, ११ - नास क्या कामा ताला, १९६१ - न्यस्ति स्वास्त्र की कुमेन्य स्वस्त, १४८-४५ - नास बीह्री तथा सम्ब केरोड्ड १०६-४६१ - नास बीह्री क्या किल्का (स्वस्त्र) १९६५

-स्तातक बाहुनी तथा व्यक्त कोरीका १००-००।
-मोश्य भीका वाँद त्य विश्वक्रित हैं क्षेत्रेस्त प्रश्चन
-बानी दश्य गोर क्या कोरीका प्रश्चन-पूथ-कारी
रहमार से बार, २ ४३ -पीमीमोर, १६ १०७ -बार महाती कार्योग कारी, १०० -बाराक्स १४६ ४ ०५ -बॉन्टरमा नारा बाराब प्रारक्ति ११६ -वाकी प्रयानस्वात ४ ९) -वोबानिस्तर्वेका १६ १९९ -वाबा कामका ४ ७, ४ ९११ -चीम केरीमाजीवा ४६१; -चुक्तीस्य १६; -वो केरी-वाजीवा ४१६ -अस्पर्याक्तिका १००; -वीक वीद १,०० कोर्येक्स ११; -विधारियामी १९ ४ ६। -वारी तथा काम कोर्योका व्यक्तिक सामाज्येन विभागायोव २०० वाचा केरीका व्यक्तिका सामाज्येन

न्यतं त्या अस्य स्रोतेश्च प्रतिस्थ स्थायस्थे स्थित्यास्थ्रः १३८१ स्वर्ध स्थायस्थ्यः १८५०८६ न्यास्थ्रेरः अस्य त्या स्थायस्थ्यः १८५०८६ न्यास्थ्रः अस्य त्यास्य स्थायस्य १८५०८६ १८९ असे स्थायस्य अस्य १८५१-५५ न्यास्य स्थायस्थ्यः १९५ ४१६-५५ न्यास्य १८५४ ४५५ १९६ ४१६-४१६-५५ न्यास्य १८५४ ४५५ न्यास्य स्थायस्य स्थायस्य १८५४ ४५५ १८५-४६६ ४१६-५५ १५-५५ न्यास्य स्थायस्य १८५४ ४५६ १८५-४६६ ५१ न्यास्य स्थायस्य स्यायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्यायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्यायस्य स्यायस्य स्यायस्य स्थायस्य स्यायस्य स्यायस्य स्थाय

वान्त्रीके किंद्र, १४१। -इरिकाक वांची तथा कर

बोर्पेस्ट ४ १७; नारिकाक वांबीकर ४९९५७

हरियार, बीम्मी बहाम, १५० २६७, ४ २ १९६) —हो श्लीकाम १२, २६ हम्म अवसी प्रशिक्त महिल्ली, —हा सर्थ ५ हम्मान्य, ११६ मा हिल

−रीरा मारीमीका ४ १ समित सेवा. २९१

कुब्ब, ४०६ इस्ती (पोगानिक) २१४६ में विरोधिकोंको कुब्बेक म्बद्ध, २ ४ इस्टब्स, कब्दूक, नर सरिक्रको इस्त्राग, ४३९

हरण्याः वर्षा वर्ष्याः १५९ हरण्याः वर्षानः १८८ १८८ हरण्याः वर्षानः १७, १५९ वाः विः १६८ १८८

नेदर, प्रभुष बारू दि प्रभव -शारा विश्वविद्यों विदर, प्रभुष बारू दि प्रभव -शारा विश्वविद्यों किंद्र सुम्बदानको कृत, प्रदुष

हरम्मद् श्रीत २० इसमद् श्रीत २०

फ्लोस ११८

ग्रहमार हैपर, २९०; –एर द्वय अस्वान्यरमें किसी मारतीवका हाथ २९१ शास्त्रकार ध्वे १०१

बुभए - भन्तर-बीपनिवाधिक समोकनक कथाब २१९ मुखा आहम ४०५५-विना परवाने क फेरी क्याने के नफारको विरक्षित ३८५ -क्स केंद्र सीचार ३८५

मुसाबी अदमर ४२९ न्सा, सुक्रमान, ४३८ मेउ ४०५

HE . 11 मेरीमें के बॉन बेनिकर, २१९

मर्कालक १७५ १९१ ९२ २०५ २१ - २१२ - च तकारण गातिकाका बारोत ११६८ -से तकारक

क्षान-चर्मा १९०-९३ मेकिक २ पा क्रि क्षेत्रीवर होत. १४३

मत्त्वा सर विशोकसका ⊸रातज्ञ. चन मेंबर्गल, सामर, -को बन्धामनं एंबरमूर्वं द्वारा सीनेब

धी श्रीह मधारमाती सहस्राती सहस्रेका प्रक्रोकर, ११९ मैं विकास, विकिया केरस, १४३ ४००; नकी मनावी ४१ मेक्समूब्य, बीक्सन, १४

मेंडिनी, न्य सिद्धानोंकी शब्द नामाक मत्त्वीमें १६८ मैध्यक्ष २००६

मेन्द्रप्रेस शाब्द १५ १९१ यांग्रिकी, ८०

पी-वांगर, रेपिर कर्ना मोद्रास्त, महमार, इंटर: -को छल्हाम्बर्ग दीन बार फेब्र, ४००

मोद्याचन, ३१८ मोमाता 🗸 ।

महाह, बाम की, अ अ अ भ न ने बाद्य दीरा धारा ह चीरने अनुमतिराची धराध १३

बहर, बन्नवी, ३०८ का वि ३८३

HER, HER, 30c

लोग के रुक्त है

शनमः हे 🗝 वृत्तीतसन्त अनुष्या धन विता धन व्ह प्राप्त कालक बस्तापने निरम्भार, ११

415 CS. 124 मुक्तिभिष्ट १० ८० पा दि ₹

रंपतार, न्यानाची व्यक्तामं कृष्टी सम्बद्धा गर्दार, १९३

3 1. 30

रंक्स और -समाध्यक्ष विश्व खाला २३५। राज्या कोरों. - की माणि बमरावेमि वविद्य नविक्रियका व्यक्तिल १८५१ -की माला २३ ३ -की शक्तिमेंनि मेक्नेडी वर्षा. २०५१ न्ह्री समाम्पेडी सिमासारी मातीको तरह मिदिन राभ्यप्र २३६

रवर्णत जिल्ला मिला ३०६ रक्षियात देश, १२६

रसिक, ६३

रसिद्धन अपेन, १५२ २३१८ २११८ २७३ पा कि ३६६: —के महमे नीठिक भाषाम भारत्य, २१३ (धेमरी, ३८८ fflat var

राज्य-भारता (दिश्वर वॉक् सेन्प), १४५० –हो का मिर्द्रीय सर्व ६-७ ३० राक्स-नरमबाबम्पोष ६ पा दि

रामाचार, २६ र्वेषांत वंत्रे १२ ४६

रामकर, ५ रामस्त्रामी ४१ पादि ४ ४१ -ठरा सन्त कोगोंका HEATTL 355 /

THE U IAN ION -D SEE ION -A प्रतिनिवदी गांधीबीते बेंद्र २ ४०१ न्यास वर्धके क्ष्मिति पूर्णाप, १९४) -शारा वस विकास वेलिए, 1 5

रह्मपन, बोलक, २०० १२ - ३६२: -दी शब्द हाए REPORT NEW

र्पेपक दमीयक ११ दा दि राक्त, ५

राष्ट्राची रह नदी हुए बलाइसी १९२९६; नदी पुरुष दम्भाता है। सामा १६८

रापीत पर १८२ राष्ट्रीका सीपन १६०

रिक् टक्क क्षमा रक्तर रहे पा दि ८८ ६८

tite that in the स्टर र स्थापा हि पादि ३९≉ कादि ।३



११५: -को क्रतह पीनेकी द्वर दनक क्षत्र राज्य-कांग्य कार्य १७० सत्तीय वर्गासक के भी अने ता १२ 133 शत्याचि श्रुक्त पाचि प्रश् प्रश्र, प्रश्र, प्रथम नद्य मुख्यी मर्ज्य मुख्यमम् स्थानः ४१५: -का सामुरकी सोरावशीक सक्तमने पराल, ३३० ३००: न्यी नगरी ३० ४ ९, ४३५: -दी मिस्मिनदी मानगा मन्द्र ३४५: —ोक साथ वर्षश्रीशीका मिद्रोरिया गान कका —ोक साथ प्रकारी प्रोडकी शहर, ८३९: -को कावा मामक भारतीय हारा अजेपन, ११८: नहारा निरस्तारीय एक्त केन करते हुए क्यान, ४३ :-इस्राव्यक्ति कोर्गोको मास्त्रिके ४ का न्यारा सर्वे ग्रम्पदा स्त्रीम, कट्टा -झच छोलस्थाको गिरस्तारीको समय भौरसारिक क्यारी १९८१ न्से पांची बीडी जिस्स, ३३७ ४१

Y35.31 क्रीके क्या ४ ३

र्नेश प्रशासी **१९** १ 12 314, 348 स्मी के सी 19४ यह, १७०० और बीमती चेंगर —हो गांधिकीय रहाईया

faz warr. 48 भन्द अधेमती १४३

हरकोर्ध र पा दि त महिल साचर, ५८ क्य संस्था ५

र्च १४१: ज्ले गांधीर्गको मर, २८८ जीवन, १०८ १८८ परिष् परामा, १५४

वेड -का क्रम्या २ ३ FAIL LET

विश्वास मध्यः ३२६ दिश्रा चरात क्यानम १८१

विद्या प्रमान - ४ सम नोहे एक्किक का का fulra ata सिम्पत, को इटबूबरी पर्यो, रेटर की बुछ रह १२७

form and the not made see

केरराज सर विक्तिया १४१ A-11. 31.0

क्षांत्रिक्त राज्य । १, १०० ११५ १११ १८८ een vou va vac ouer-unterente बाब ४४०वा -के मार्स्स लॉको झमाचा ४४०व -मे प्रक्रिकेट इसा सम्बन्धिक मानको जन्त कालेका अतेष १४१: -में कोई संस्कृतिक मानन, ४१८ क्षेत्राम १२

क्षेत्रमः -क्षे रहिमे नजरशक्तिकः मुख्यमा कारियोवर market. 100

व्यंत्र-चित्र, -विक्रिक्रमें वशुवियोंकी इत्तर ७९: -विक्रिय प्रकरीओंकी बीटका ७१: -रेंड इकी महमें २८ ३५३ ४८: न्संडे स्वासने, २०-१८ ७९: -व्यक्तित स्टब्स् ४३४

ध्यापात र्थन —में मारद्रीगोंडी एकिए वास्तिमाने प्रतार किर्म्मचेद्राध्यास २ १

व्यापार-सम्बन्धी सानुनों -का समाप्रद सम्बा समाग २७८ अमाहिक प्रदान २० १०२: -विकार करनेम अदि-कारिक क्लारामे २३ । न्यागरिक परगर्ने -क क्रिकोचे गामार, २५०। —के बिर बंदावर्ग महातीयों क्या तमह संबंध देशा सबी १५

थाराहित वरणमा कानून, १६३ २२८ ३९४ पर दि म्यास. व्येतीवां घट पी ३८ ३४३ विरुद्धर, २७८ पा दि

ᄗ

बबादा बादामार्थ. -शरा मेहराभको सी-देह सी पाँड मासिक बामरनी करनानेका प्रकोमन, ११९ द्यानाहितो. न्या श्रेरक्षण नारस्यदः, २८२: नको ग्रीक्स्ता

≡ितान**ड अन्त**रेत भाषन ग्राप्त ३८३ राहा - व स्थापाल प्रतिकात काला जैतिक स्थाना for milital 112

દામતીર ૧૧૦

हों १७८१ क्षेत्र रहेद रेक नहीं सरकती खाडी बाल रेक्, ता

व्यक्तिरवा नमास्य ६१६.१८१६.१६.१ REAL OF THE REAL PROPERTY. राज्य —ड व्यक्तीय बहुमिटिया मान्त व बर्गनदाव BIRTHE AND HIGHE SALE -BRANCH

िधित महतीर की देश स्थान अवस्त हर, -a mora ux en a) o fera met refere

EXAMPLE TO : - S IT CHA THE SAME

सम्पर्व गांची शासमय 488 नारी किने का मनुमितका एट. ४३६६ —में संबोधन किय सरकार तैकार वर्षी ३६०-११ —के किन ये **बॅक्लेड वर्टन नगा समा**न्य १ व्यक्तिक्षे दरमाने सन्द ४०० विकासक, नहीं सेंदें हुते सुकारत ४१८ कापुरबी, सोराक्जी, इर ३३४ पा दि ३४ श्रापेत १० ४ ६ - गाँछ विश्वकारी वैद्यक्ति या वि १५०५८ ३६१ ४५१:-निरस्तार,३४९: निवान केनेदी गौगा ४१ -केक्ट्री, ३८२, ४ ५१-कोईनदी सरावतमे ऐक ३००१ -रान्यतम् बोवनेको देनार नहीं, ४१८। -निकार केंग्स ४०६ बैक्षणिक क्टींबी, १९१; --स्क्रीकर, २९६ प्रधानिकी तरक प्रकामी प्रतिकारण अधिकित्यक कारागैत वैक्रिक बोजरा भर १८२-८३ १९६ ३१६ ३५६ वन्तित वर्षी १४%, ३९१, ४०१ ४०३: -पविस्त्री ICC 102-01, YY YC YCI-CY YOU हिरास्त्रमें ३७०: नमाती प्रतिकाद विशिक्ता करात के बच्चे प्रक्रिय, ३९१: -विकारके किय Ħ भेक्ने १७२, ४२३:--का देशनिकाम मनारी प्रतिसन्दर विवित्तवही व्यक्तवांके क्यमें विकास कवा, ४००० संदे ब्रह्मस्य -में श्रेन्स-वित्र, २७-२८ ७९। सस्य सहस्त —का परीकासम्ब शुक्रदमा १११; —का संसाकत, 44 (4. 0) EXT PY-OUT THANK IN- 191 FXE संस्था विश्वास ५ १४०५१ १००-६१: -मा स्टेब ४१८: -सी SHIPE IS BY MY 9 134-94 188-174 रिसरिक किय गांधीजी हारा यह कानची हता देखा. व २,व ४ व ७ व४१, २४४ वह वह४ वण्ड ३३९: -ची रिवर्जन ब्लब्द पश्चित सहवात करकेदी १७६ २९ १२२-२१ १२७२८ १६०-१६ वैनहीं ४३८; —के परिश्वको मार्टालीसे नावा ४२६) -क्योंनी (स्कृत) संख्या करावेका सहय (स्कृत रक्षमा लग्यानदी गाउ ४६६: -को अधिनासके पर्य ४१३; -एड अस्टीर क्रमण ४५, व्रः; -दक्षिण्यं वरिः व्यक्तिसोंके साथ काम करवेशी माँग, ४५७५८: निवाके क्षित्र, १५९। -कोल्याका वर्ग वार्विके -दो भरायोगमा भएनी दान्ही बामडीके दशक रूप मिरोपने, दश:-वर्षकाते समझ वर बाहद्य १९ स्कारा मनिवार्ते ३४%: -को एक मासका स्वरिक्रम -राजीमों प्रस्त समझे वर्षे प्रसम वहीं ११% चारमञ्जू ३७३ ३/९ ३९३ -को मानीमीकी -भागार-सम्बनी कालबाँका सम्बन्ध समय २४% वर्षाते ४५१; न्यो सी वर्ष समाने सम्हतीयोगे होत. -रामीया भागा समा २५८ ३९४ ४१२४ -मा व्योग ३७२: -को देख-निकालेको समानेद मिरोपमें मारातीनीको इरहा—धा बोट, <u>५२हा —धा निकाल करनेके</u> किर समा ४०७: —हो ७ तिका समार काजिला बोजनेका सरकारको अधिक वास्तिको कावस्त्रका ११९: <sup>-सु</sup> नर्देश, १७०: नारा पार्वश्यक्षी करना स्थापा मनोग को ननसरसर दौराके निकट करना कां<sup>त्र</sup> शानर करना स्तीवत ११ -पर पानीबी, १९३१-पर ८६८ – का समी ०० – का समा केर ८५ राज्यमा क्याने वालेकी सम्मानमा, ११६: -से —को क्राह्मेंटी, २४२: —को पूर्व निकाल विस् मानानीयकी मिद्द, ३३० वर्षक्रीको तीन विश्ववर्त ४२०५ नहीं व्यक्ति ४६ बंगः क्राम्मः (शबनी), १ ९, १४२, २४४। ⊸द्रा ९७ वा कि १४३ वा कि बंध वह नहीं मामनः १ रेटर, प्रदेश, प्रयुद्ध नहीं बदाई प्रस्त होस्टि, किया, – प्राथमा ४६३ इरेफ नदी सिक्केस्टर, छना नोह किय नेडाक्टे विविध परिवर्त, ३४५, ३५६; न्यस्टिंब स्थान ब्रह्मे नगर मरद. २ ९: - व शन्तेचा अत्यार समाज्ञीने

कर के राज्य के संबंधित सरकारों की विकास पर प

-पर स्थामी-निकल, १८६३ - देशिन रेक्टिन्ड व

किर उपासली प्रजाती क्षम, २३, १२६ २७५ औ

न्यस्थ मोठाराकी ठीम शर बेब, ४५०५ न्में 🕬

गोर्वे कारा बाक्षी सक्त. ४०. १४३: -में देख-पार्टि

मिक्टि ८४: -से मिटिय बारतीचेंची मरिवाने बनि-

वरिकारी, ४८१: -क्रिकित परिवालों -के बाक-

मधीरों नव क्लेन ४६१-२४ नव छन्न

४४ ४४६, ४६३-६४: <del>व</del> मनिवन्तित स्रोक्की

को योग करी, ४६६: - व मानेकी सरवाति क्रेनेक

विक्रित महतीन, ४४३ अभग्नाट ४७४: -विक्रील

धार्वेदी शत ३४%

इति, १११ —से ही सम्बन्धित समझ होगा सम्मन ४९२) तमा देखिए बनाव्यानक प्रतिरोध

क्षप्रकार माम्बस्स, भइ या दि १४९ या दि इस्साम्बरी २९, १८ या दि ११७, १४० १८२ १८० १९४ ४ २, ४१३ ४२०; —की वैक्षिकाले

्रेटण पुरुष ४ २, ४१३ ४२०; न्या स्थनस्थ स्थानसभ्य कोर्ग करण न्या किया निरमाध्य कोर्ग करण न्या है ४१; न्या क्या स्थल निरम करण सीचा वर्षी १४२; न्यारा स्थल रख समस्य कार न्या १४४ - न्यारा स्थल स्थल स्थल न्यारा स्थल स्थलिकों का निरमा होने स्थल स्थल स्थल

स्थान्य, १२६ पा दि ससी, स्टान्स पाता, ⊸स्टा रक्टिः

स्तरी, स्लाह्म पाबा, —धरा राष्ट्र मरस्या १८१ सम्बद्ध, —क वर्षे १८४

क्षाचीया ३ ८ ३२५,३४४ १५६ ३६१ ३६४ ३८६ -मासिक स्थित हारा मेर १९७,१९९ अरू-विहो शनेक सरकारे के वानेकारी माँचे ३५९; सम्बंदि-का विकित भारतीय समास्त्रर करा होनेराका मान पारतीओं तथा कर्जानिक १५३, १५४० **–६**८ संसा बनकोगरमा कालसको स्ट करना ५७- न्या सहर. १९ ४४ . ११. २१५: न्ये को सम्बद्धि व्यक्ति और संबोध भीवनिक सन्तीक राज इस दश-न्यकारने १९९१: -की प्रकृति शरीम मुक्कीमाई पेककी इंडियन अधिवियनसे अन्दरी, ४(६: -बनुसार को कालेने भी कप्रश्रुतेक हान, ८२: - के मन्त्रतार धरकारको यो कत गरी करणा मामानक १९९ - के दारेंग्रे काफी रीवा-रिवासिकी ९७ १ ६. १६५: -के शरेम गांधीओची साराओ पुर पेंद्र कर ४५%। - इ गरेंसे पहल और **धंगतको प्रकारिती, ठ५-८१: -क गरीमै स**राह्य. २०४१ - के मञ्जीरेका मोद्रा २९७-१८ - के किए प्रथमितारी रक्ष द्वारा करेड व्यवस्थी स्वाति मराना ६८।-**म कि**र समझ्या रहत महत्त्व २<u>१</u>९। - क सम्भवने गांबीजीस अबॉबी बीहरू, ४१ द्या न्द्रो परित्रकों हरा दिना दिले समित **स्टो**डी बाबा. ९८: -मर पांचीमी, ४३ ४४: -स प्रवास REY

प्रमन्त्र की १३७, १५६) न्या गुरूरण २<sub>१</sub> न्य **थेर्ड**नदी

सम्पर्देश ने साम्यको २०८ जन-८१

मण्डीमोंडी राष्ट्र देश स्मील २३२-३४ २४९-४८ २६१-६३ १८४-४४ २८४-८१ १९४-४६,३११-१७ ३२९३१,३१४-५८ सार्क्सन स्मीलम् १८२

सारम मानुष्टिम केंग्लिक्सी ३३८

ভারতা কামিক্সন মনুত্ব –দী ধন একন সিহিছ নাজীয় ভানতিয়া ভানতা দিবলৈ সভাজিত ২৭২

संबर्धक, नेहीका सुकार सम्बन्धी, ५६ पा कि १४९ पा कि समाम्य स्मित्र, नहीं कड़ीडी मस्ती उद्देश सर्वेक्षिक द्वारच न्या पोनीची २८

श्रास्त्रमान श्रास्त्र प्रशासन १८ सर्वेनिक स्वरूपः न्योरिका सर्वेन्द्रस्य स्वरूपः स्थापितः सर्वेन्द्रस्य स्वरूपः १ १ न्ये सर्वेनीयः साम्बर्धः १११-१४ १०५-०६, १८६ न्ये १९६-१० ११४-१३ ४५०-४५ ४६८-०५ न्ये वेद्यास्त्रास्त्रस्य ४५०-१ १६८-१

इवारचे व्यवह शास्त्रीय व्यक्ति ४०१ सक्ते व्यवहार ४३९

ध्रॅंडीसन, 🗝 सरहर, ११७

खेकोमन, छर रिप्ती १८६ न्या बहुए स्वास १८६ खेकोमन, कर विकास न्या ब्लाड्डेस सुकर्तन प्रेरका १९१ न्या माने सरस्य ब्यास्ट समून रह करनेया

रकर क्ला आहे, ३४ सक्त, -का विरोध व्यक्तिसेंस की महत्त्रोत करोड़ वराकरते वाला ४०३ -क करक विद्या विकित्सक विदय्

४६ जिली-फर्स,४१४४

किन्तु रहेर, १८ विकि विक्रोधिकम्, -देविक प्रमुखी स्टब्स्ट १३३

समर्थ पांची बादशब 447 २२७-२९ ३ 🗻 १. ४२४-६५: 🗝 महिनित्र हरा धीडेकास - में बतु और अकडी क्लीका खुट, ३५२ यांचीचीका भाग समस्य नचमकी नोर नावर्ष्यः १ : भीकी बर्जन, न्यान प्रसार योगाना वंशीयत-सम्बन्धी -को स्माम कन्द्रक कारिए वाक्मीरका गर. १६८-६९: विकेश विकास स्थान स्टीक्ट करोड़ो है वह नहीं न्द्रो क्षेत्र स्थारक विश्वेदा करतः ३५८५६: न्द्रो MY तांचीजीका पणः १६१-३५. ४४०-४१: न्यारा योजनी सकरात रूपर या दि रहक, रूक्प या दि , रूपर प्रमुख्य विदेशका, ए. ३ ५.८ तहारा अगरक स्था<del>तके</del> प्रा<del>यमध्</del>य ९६.९०६, ९३३: न्यह समामको १६६, न्यानका क्लर यांबीबीसे की याँ मेंडक करने अवस्थित रा दम्म करकेकलेंपूर, ११२। –का क्यमी शकामि मानम -शारा मारदीवीको बसार विकासकोरो सम्बन्धिः प्रकारका tes, tuck track tone their स्कोद, २१६। जो कारक संस्कृत निस्त हो १६ २१०-२२: -का अपने दावों शिकाल, १६६: **-की र**विने ७२; —में को विशेषका सर्वाप्त महाकित ४४५ कतो होत. १८ : नदी राक्त कीवनको करहरू देशा बद्धान्तः ११९। –श्री क्रिकारी महामन सन्त्रको रहें, ७६ १४३ ३ ध न्या कार्य सारक्षर परिवार **बा**ठ-से कोर्सोंको शामि १६६; -क कार्नोमें मिल क्रमार कान्तिकमा क्यमान क्रमेका भारीच ४१% वाली २११ -के बीवकर याचीबी, १६५-६५, न्द्रा महल ४३७-इ४; नदी रातमें <del>बनरह शाद</del>ी व क-क्व, क्षम्पन्छ, व्हक्-हत्तः <del>नो</del>ह मेकीसस्स क्रत भारतीयोंके साथ राज ४३४ स्वाक-स्वात १९०-९२। −६ो व्यानस्य धरा रत्या, न्ये कार्यका मुख्यामा १०४) न्ये कार्यको स्थानके श्लासका १११: चारा श्लाकी चारकाऽ १११-२३: क्षित्रिकें परेवाची दर -में सामान्य मनुष्यति **इक विकेश**ा २१९ स्टब्रेस, २ ९, ३८८ ४२ : <del>- कारण</del> गासील <del>इंग्रन</del> सुदर पूर्वकी समस्पार्ट (ऑक्टेम्स जॉन्ड र फार हैस्स) शारीके निर्दाण अवन्य नहीं केवने १४ मारावित ४४९५ १३३ पार दिन ेंद्र १९ सारतीचेंद्रों १४ दिवींकी केरकी छात संबद्ध प्रदेश ने बहुतर सारतीय ४२% ४%। क्षेपान क्षित ४१९, ४०६ -में विकारियों, ४९ ४९%। છોર રહ सार्थ ११५ - में ब्हान्ट ११५ सेबोनकिर, न्ये इक व्यक्तिया स्वीतन, १४५ स्वोद्धित स्वतः –ने <del>चय-चित्रः ४२१</del> किंगकील २७१ **छेद्र. −को सम्ब**र्गा १९ शिचा. ३८८ क्षणोर्ने **में वै १३९ पा दि: २३६**८ **– क**र मानक, सम्बद्धाः कल्पक्तः कः कः कः ११ १३ २० पा दि ,*२८-*२%

क्षेत्राल, सक्तमा, १७ सकेमान, समा, १०० स्रोपान इसेन्द्र नदी क्रम्मी⊾ र ७ REPORT THE सेव बॉच ८३ पा दि॰ सेंद्र शैच्य २३३ वा॰ वि: २६१ पा वि 15 रुच्या श्रेषा विकास विकास ४१८: - प्र मानन यांगानीको सुन्य सार्वेशने नौर मांबर, १६२: - वर वर्षे कारियको परिवर्त कारनेक पा कि भरंदर १२३, १९५ शारेंने पत्र ११७: न्या क्षेत्रे कार्यनको तार, ११७: रंबर रंबट या कि बन्ध बंबर या कि न्दे विवाद भारतिवृद्धि शासना, १४९-४३: न्द्रो ररक रथ १४२ २४० रक्ष्मक रह रहा बॉर्ड प्रातिकता करा. ११७ बुध नद्दम पा कि नदद पा कि नदक HATTERS YAVE OT SE 200 200, 201 296 \$ 208 \$ 6 88% सेतिक रोम्दर १९८ पा दि HE THE HE HAVE THEM THEMS 111, 111, 115 16 161 165 150 वैक्सिरी २५०, ३८८ ४ ३ **धेरिया सम्म** १७० १८८ BEALT BY TEACH NEW NEW AST AST AST **16**74, 149 प्रकार की बार क्षेत्र का प्रकार प्रकार स्तरु स्व स्थ इच्छ इस्ट एक पा कि इद्वर प्रदूष प्रदूष पर प्रदूष प्रदूष प्रदूष प्रदूष १६४१ —के अधिविक्ये वानीतीचे बेंट, ६-१३, १ ४८ ( - अपने विश्वीसको सहस्रोते अग्रमने २४१) -यदिवाहें विशिवस एवं करनेक किर राजी ३१४४ -और जिटिस भारतीयोकि कीन बहुत क्या मठनेत्र, १६. १८६. - नेपाले क्लिके विद्य करिकी स्थापत क्षेत्र किन रेवार, क्ष्या: -र्दाल वींसी क्य वेजीयन आम्बरहोंकी देवता स्टीकार करनेक किर राजी ३४८ १५५, न्या देवेद ब्हास १५८, २६४; नमा नियम क्लानको स्वयन्त, १५३ -पितीन हेर्महकी रावमें सन्तिः बाकी अभित करी, ७१: -का अधिनिका सरकारी वरिक्रिया ३९८ –या संचीजीको ३सा. ६४ ३४१ २७५ -वा वांधीकीको स्वयंत्र, ४५५, -का रुके च्या मत्त्रीबीय स्टब्स्सी प्राप्तिका बसीम. ४००-०१; -मा संपन्त २०-३१: -का मतिका. १९७ -का प्राप्तास काम १४: -क्रिकिट मारदीमोने किंद स्टबाबा क्या करनेका स्टावा, ३६२। —का सन्देश. २४ -बास्त क्षेत्रे फेसरकोला. १९-का रकस्तामा इ.२.इ. इपूर्य नदी अधिनाम एर क्रारेकी को उ -की कार्रवार्ध, ३४: -की व करवरीकी वीचना, ४४१: -की शहिसे बदाबदाक प्रतिसीत खण्डात्वार और बसाव-क्टाकी क्षेत्रमा ४४० -की क्ष्मिन श्रेतिक सम्ब्रीक समाजको बक्रिकोंको बमात बाबा व्यक्ति १७ २१ -को बेतको बातकर गोबीकी, १५:-के कमनास्तार यांश्रीबांकी निरूपकारीक यह बहुत-से मार्थान पंचीतन बरामेडो हैवार. २१ ३४: - व बनावरे नानानीहरूडी रावमं काल्य रह करलेका बचन व्यवह नहीं, ३४ : -क नियो सम्बद्धी वर्षानंत्रत राप २९१: -क बारकार गांधीओं १४: -व भारतस्य दक्तसमाह क्षीवरको नाजीनमा १८-१९: नेह महस्त्रिमें परिनाः श्रोंक वर्षश्रमको क्षेत्रा १९८: न्य स्टान्सर गर्वकारी, १२ -म सम्ब्रह्मिक समय विने एके बार RETURN BE THE ME AN ४४९. - के साथ पांची में इसा माजियोंकी सामार पर्यो इका क शाम विभिन्न स्थलात र का न्य शाब हो बचनी सबन्दात्तपर वांधीकी ३११: -क हो सिया राज्यकी समान्य होत. ४४१: न्हा धानसङ् भारत्य बाग्न प्रकार विकार उपकल्प, ३६५, न्दो चंत्रीकी प्रविदयों प्राप्त हुए होने तह हुए देशक किय सम्बद्ध २८१ -दो सोधी कीया एक ४९ WE WE THE THE TO THE OWN LOGICALITY ACCOUNTS TOUR TOUR YEARTS क्या केव समय १११: -दा मार्कियों क क्या

स्वारोहेक किय सम्मति भराग, इटा नदी विदिष्ट मारतीय समाम बारा करियो अर्थकत २१: -को मसाबंदिक केंद्रदी समार १४२: नहीं मेंने की क्षमें किये गमें परिकास, २०४-०५। -को स्कीप्टेंक म्प्रपार संबद्धा क्रम्य का २.२: नदी भी स्थि मिर्देखा रत अपनः –हो सर में वे देशासा स्तर, ६९: -कारा क्सो बाजुनबा सरी। बीर क्याबर में रोनामबर, ४६९: -धरा भाग्दोक्योंके बारम बाननमें फेरफार करतेसे कारण १८ -कारा पश्चिमार्व प्रश्नम्य वपनिवेदनका भवनाम्, ४३७: नागा विने को वसकियोंके कारेकार गांबीची १७९: -अरा यांबीब्येचो दिवे गवे महोबर प्रक्रोतिया न्याचा १८९ -बारा गिर्रामिक्शि गरहीसीक गारेम को गमे क्ष्मिति गांधीची खामत ५३। -कारा क्ष प्रमाणकोंको कविषयका व्यक्ति कविकारण माननेसं स्वकार, ३३२: नारा नगरशक्त्रियांनीको परिवर्ध भारतस्थित मामके निवरनेक किया स्थित **एका देनेका क्यना वलका दूरा २४८; इस्ट किसी** पत्रको भारतम चनौरीका नाम ४०१। --१४। वन लीहरू ६५: नास मारतीबीक विकास की वां तुबदी वाल्या ४६७: -दारा मन्ति-मन्त्राक्षी हेटस भागभित २६६: नगरा स्टब्स्ट्रेशस्त्रका सम्बद्धानिका व्यक्तिमा विकेश नाम केनेकी क्वामा ११ (-190) खेंटको रायम मारतीयोकि साथ समा ४३८: न्यर बोरोंको मारतीबोकि विकास स्वयन्त्रेया भारति ४३०: -पर विश्वास व करमकी गांत्रीविको केतलनी, २०४० न्यर सर्वेड डाइम्सने व्यवस्थित छः। घर स्वयमा पंजीवनक किए दिने एन गार्नेनामानिको बाउन केरेका वडा मधर होतेची धन्याचना ३५९: -पर हक्कान केविया रोगः ७२; —ते यांकीर्याको सराकातः ६६ ०० २०५-०१.३ ८ ३५५: -से प्राप्तार्थ सरकार क्रिय अमहित्राती एक हारा स्विति जिल्ला, ३९०: -स रियम्बा विकासी भाषा नहीं, ४३

क्षित्रम्, कुमारी होंगाः १ ८१ १४६१ —चा मारणः, २४-२५; —चा छन्माण करण्या विचारः, ८०५ —सः पार्थात्री २४ रस्तात्रम्, —चा छण्या जर्म १६०० —ची छमलाः, ४१६ पार्वाः ; —सः पार्थाःचै, १६६

सर्व चान्य (भारत को), ११६, १११)-का स्वोधन, १८४) -ची बारत बाठि को बच्चे-कास भावतित, १८५, -क भ सुर्विचे बात सबसी स्विति हारा सरकारका भाग भावति १९३-१४) -क महाविद सम्पन्ने यांनी नाममन

हारा निरिष्ठ महाद्वीचींस प्राचेने कानसरे स्वीप निर्वोच्छाने बार् १९३१ - ६ दिखारे निर्वास सामीत

then well a se family with the section River co. 18 ब्रह्मक किस्ता २५७ एउटि

क्षेत्रकमार्वनीकम ३ ६५ छ४ पा दि ८३ र०६

488

144 145-6 30 304-06, 728 8 1 1-07 116 17 VI E 170 14 PLY 104-01 100 141 150, YES, YES no a & min m. me ry ५५ ४५९, ४७९) नहीर बनियाने वंशीसमही हिया ३: –धारेके किए क्षेत्र हैं। कि स्थोकार प्राथिक का -कामा संस्तित समानके कि स्वीत क्षेत्र -बरानेका स्टब्स सम्प्रतमा बालस्ट्या, २४२: -बरानेक शिक्ष्य, १५: -क्टानेवर सभा काशन सह, ७०: -क्रानेसके कोचेंशर चीक्षत करना करा न होनेसा BUT YE 15 372 151 352 1 6.1 C ८७५: -ध्यानेशालीका घर सारमोद सार्वी, ३९३: -बार लेगावर्षिक पंजीवकारी स्पीत्वरित हेवा पने विपेत्रकारा क्षेत्र ७० २१४ ४१५: -मन्त्री-बानने कर्तने के काम का १८९८ -सकार क्रम लोका ५०० -दा पीलाओंडी सकार. Yakı न्या दास चार. र ६: -बा मधानः रहः २९८ वर्गः व्याप –का प्रस्तान सनतीओं क्या नस-नद देशा X । -की मीनक विशेष करेश, फल -की विशेषका, छन्। -वी स्विता व ब्रस्तेक्ष्णे प्रीकृतं ससी-सत नवि-विकासी वसे वर्षिक मगती, १९: -के करानेत न्यानिके निकास देश और कराना-मधिकारीको क्षादेश विकास देना वह शी रात ३६९। -के कारण मार्जीचींकी बीच १९४: —के धार्व सपत बेचने कारा वर्णावर, इपन्य -के मानेत्रकारिक कालते के किय सम्बद्धाः ३४१: नेष किर वर्गी अनेब परिवर्ग शास वेंचित ११४: —ोड किय किया की गाँ तीन सर्वारेकी भगवि २१६, १३१ ४४२: <del>ने</del>ह क्रिय प्रार्थकात. 335, 3000 ने स्थापने वर्षाती, घटना -दी क्षीकार कालेक जिलेकों हेरी बडाबेरे स्थापन विरोधी कर्मोंके इस मञ्चल १४४: नामा वर्गिकार्य वाधिनियम रह करामा मारागिनीका कानः छन्, ४१६३ -ने विशेष्ट पर्व <del>बारे गाने वेशोंको स्थापन क्रांको</del> घर, ६७: -छन्द्रनी भारतगर्देशी बावडीचर सर्वोच्च

Part 199 केच्छत वंबीक्य-ममाध्यत (वंबीक्यल) इ. २६९, ३ ४ SER SER SERVICE SEE STOP MYTH 24042 121, 10 102 104-00, 1ct SCO-CLISON IN NEW MIN -बीर प्रतामे, ३०६: -बीर मार्गनावक कार्यी परिस्थितिक बसुद्धक रहोत्रहरू, भटः -क्यानेका रंगी १९४४४५ ४५ ४५६। न्यारिवॉसर **वर्ग** कर्म् कार कहीं ३६१: -महात य करतेला विका मारतीबाँको गरवान व क्षेत्रका बीदिस वः न्यायान सारा योगीक्षीके पाठ कमा, ४ ३ ४३३। <del>- विले</del>क इक्टिटी धरिकर, १४९: -गार्मेडी छरकार गर

कारता कर्मात क्रांका प्रथम । १११: *न्स्रक्र क*र

बार मौनें स्तीबार न क्योपर ही क्योन्सी गांनीवीर्व

सम्बद्धः ३४९ ३७६३ —डा स्टब्स् लियो द्वारा <del>लेका</del>

पूर्वेच प्रमुद्ध हेरहें ने प्रार्थकाल बार्स केल

यीक्साओंको परिकार वर्ग ३२५ -के विक

शासकाओं पृथ्वीसाई पिरस्तार, ४१% -पर स

यानोंचे २ वींच केनेके मारीस्पर गांगीओ, ३५३<sup>-५७</sup>

केन्द्रमा वेचीवन ग्यानको --को बाध्ये होन्द्रेके कि

। इबार मिरिय फारवीत पहल, ४५ : न्ही कार्ने

मापासका है।सा. ३३४: - असमी समय गावरी

विष्य को क्षत्रेत्राको सर्वेत्रात्म स्थ्य लाग्नि एक्य

ांक्र, सर विक्रियम निकार, —ोह महाने निर्दार्थिना मर्च HATERS 140

बन्दित, २४४

(**4, 45%**, 33, (1900) 14A दबराक, न्याद विकारी विश्वीय भारतीयों दारा, ६८५८६

स्तीत साची १९, २४ 8414. ¥24 इमेरिना सम्बन्धित अञ्चलन, ९६ वर्ग कि ९७ १४%

tous he secul some set set co, y que yea, you er fair an an शक्क समोक्त्यको हार. १९४१ -का हार. १८५ -E7 98. 249. हमोदियां सरिवार, ३ व ३३४ ४५० पान दि ३ न्यो

समाने साधानिका भाग, ४८१। -के मांगानी पन

कार्यका असा कारण सम्बन्धे मेंद्र ३६१ –हा

वीक्षितीकी समामें भाषम १५३, **-**स्त प्रीक्षिमीकी

मानव, १४१-४४) —ही शेवा ४३७; —ही यांनीबीध

पर ४०३: -बारा महतीबीको सम्बन्धीका परा है

मारी सभा ३८६। 📲 समिने एक ऋगै समा ४ ३; alt 2 shifted tree, 343 efters, yes (करनार -अस्तहस्र ३ ९ **-रं**स विभेद्य ३०%

-गांबीबीका १ वन्त्र -केस्बेबी ३४१: -बबर्ड कारमञ्ज्ञ ३४१; हक्काले, का प्रिवेरिया देखा

बाना स्वर्थित ३८८ (केंद्र १३३ पा दि

इसन काबी (कड़ी इसन) १४% ४३८ पा विका न्नीर सम्ब कोगोंका संबद्धमाः रहश् ३५

व्योक्ती १६३ १८८ ४ ३ ४५६ Phill 199, 220

र्वेकर, -और रेक्करमें अक्तर, १ १। ~क सरकोच्छी

98.19 होंचकिया, १२० १व 🗝 औ वहाकामें फेरीबार्केटा सक्दरा

YEE YEE धंकार १४३ राधिनी नद्य मानक ३९४

शोसभा अस्या स्वाहीत १ ७ होत्रज विकास राज २००३ ९ ३४१ १०० हि I'm the the ste will will will

क्रिज समझान न्यर प्रेयीकी ३५३ हीत बाका नहरा बानवी मोराप्रते बनामीरफारी mir. 11 PARC 204

क्षेत्रेस १३५ पा कि हेन्सी है भार ४२ । न्दी विशासक संस्थानिक अग-क्रिमोधी क्षारं से बसरत केला नगर विमोधि वर्गीका कर्म

केनेची स्थार, १६

बिट, १७: नहीं उसक्षेत्र वतसार मारवर्ग वसक्रियोंकी क्षात्रम अवस्थित सम्बद्ध ११७ हेमंड फिक्टि, न्ये राजर्म कमरक स्मारस स्वविकासकी क्रमित शर्मी ७९ te. W Y

tests ver Bests and state a 4

हेरित, बांस्क्रक, १२ ३ -ही कहा नमाह सहस्रम बना 98)44, 114



